





# महामहोपाध्याय स्मारक-ग्रन्थ

[ महामहोपाध्याय पिंडत विद्याधर गोंड ]

990

THE PARTY AND TH

पुस्तकालय पुस्तकालय पुस्तकालय

ेवाराण्सी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri







### महामहोपाध्याय स्मारक-ग्रन्थ

् [ महामहोपाध्याय पण्डित विद्याघर गौड ]

जीवनचरित-लेखक-सीताराम चतुर्वेदी एम्. ए., बी. टी., साहित्याचार्य

प्रथमखर्डसम्पादक-वेग्गीराम गौड वेदाचार्य

द्वितीय- चतीयखण्डसम्पादक-जितेन्द्रियाचार्य साहित्य-वेदान्तरत्न

.१४ जनवदी, सन् १६६४

प्रकाशक वेग्गीराम गौड वैदिक-पुस्तकालय ७।१४ संकरकन्दगली, वाराग्यसी।

प्रथम संस्करण १००० ]

[ मूल्य १०) 🦃

ं श्रीगोविन्द् सुद्रणातय, बुझानाता, काशी।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

0



### महामहोपाध्याय परिंडत श्रीविद्याधरजी गौड

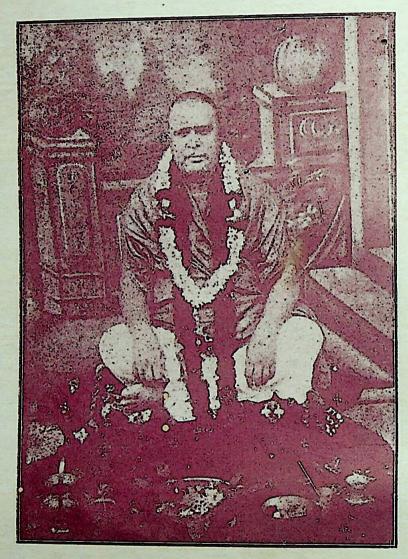

जन्म पौष कु० १३, संबत् १९४३ ] ूमृत्यु [ पौष कु० २, संबत् १६६८

0



#### SANAD

30

Sandik Pidyadhar Gour,
Brincipal, College of Sheology and
Dean of the Faculty of Sheology,
Benazes Hindu University,
United Brovinces.

Thereby confer upon you the title of Mahamakopadhyaya as a personal distinction.

Vicercy of India

Simla, The 11th July 1940.



0

### महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर गोड

#### [ संचिप्त जीवन-चरित ]

#### वैदिक भूमि

जिस समय हमारे देश में बौद्धों ने अपने वज्रयानी, वामाचारी, गुह्यमार्शी, तांत्रिक प्रयोगों का अकाएड-ताण्डव समस्त भारत में मचा रक्खा था और वैदिक-कर्मकाएड तथा वेदों के अध्ययनाध्यापन का क्रम लुप्त हो चला था उस समय वैदिक-संस्कृति की इस हीनता-दीनता पर 'को वेदानुद्धरिष्यित' कहकर आँसू बहाने वाली राजकुमारी को कुमारिल मट्ट ने सान्त्वना देते हुए कहा था— 'मा विधीद वरारोहे भट्टाचार्योऽस्मि भूतले' (हे सुन्दरी! शोक मत करो, जब तक मैं (भट्टाचार्य) पृथ्वी पर हूँ तब-तक वेदों को दुर्दशा नहीं हो सकती।) इसी प्रकार इस घोर कलियुग की १६ वीं शताब्दी के मध्य महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्तजी शास्त्री ने भी वैदिक-कर्मकाण्ड तथा वेद का पुनरुद्धार करके भारतीय वैदिक-संस्कृति की अद्भुत रक्षा और सेवा की।

#### सप्तसिन्धु

प्राचीन काल से ही आर्थों की आदि-भूमि सप्तिस्धु में वैदिक-संस्कृति और वैदिक-कर्मकाएड का बोलवाला रहा। सम्पूर्ण सप्तिस्सि-धु-प्रदेश आदि वैदिक ऋषियों को तपस्या और उनकी यज्ञभूमि से उठे सुवासित धूम से मधु सुरिभत हो रहे थे। उसकी दिव्य परम्परा में पिरचम और पिरचमोत्तर प्रदेशों से आने वाली दस्य जातियों ने केवल अपनी संस्कृति पर ही नहीं, हमारे आवार-चैभव पर भी छापा मारा। पिरिणाम यह हुआ कि जिस सप्तिसिन्धु प्रदेश में वैदिक ऋषियों ने मन्त्रों का दर्शन और सात्विक अनुष्ठान किया था, यज्ञ-क्रियाएँ की थीं और अपनी तपस्या से सारे विश्व को अपने निर्मल और उदात्त चिरत्रकी शिज्ञा दी थी, वहाँ धीरे-धीरे वेदों का लोप होने लगा।

#### पञ्चनद प्रदेश

यह कम श्रीरचर्यकी बात नहीं हैं कि अपने विशाल सांस्कृतिक गौरवकी इतनी अमर कथाएँ, अपने भौगोलिक महत्त्व के इतने ज्वलन्त लच्चण और अपनी ऐतिहासिक महत्ता के इतने सबल प्रमाण लेकर भी यह पद्भानद प्रदेश इस युगमें अपनी वरिष्ठ प्ररम्परागत धर्मनिष्ठाका समुंचित निर्वाह न कर पाया, क्योंकि राकों, हूणों और यवनोंके निरन्तर विध्वंसात्मक आक्रमणोंने इसे कभी सँभलने तक का भी अवसर नहीं दिया। इसीलिए इस चेत्र के धार्मिक वैदिक-कर्मकाएडको कभी भली-भाँ ति पनपने नहीं दिया। किन्तु धरित्री कभी निर्वीर्थ तो होती नहीं। समय-समयपर समुद्भूत होनेवाले परमात्माके विशिष्ट अंश साधु, विद्वान, ब्राह्मण और तप्यवी महापुरुषों ने बीच-बीचमें सुप्तप्राय और लुप्तप्राय वैदिक-धर्म और कर्मकाएडको बार-बार संजीवनी दे-देकर उसे अवसन्न होने से बचाए रक्खा, अपने आदर्शमय जावन, उपरेश, बिलदान और त्यागरे यहाँ के देशवासियों के हृदय में नवीन श्रद्धा और अभिनव शक्ति उत्पन्न कर पुनः उन्हें भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कारकी ओर उन्मुख किया।

#### वेदका उद्धार

जिस समय शकों ने ईसवी पूर्व में पहली शतान्दी में सप्तिसिन्धु और मालवा पर आक्रमण करके साध्यिमका (अयोध्या) तक का प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया, उस समय सर्नप्रथम पुष्य-मित्र शुङ्गने शकों को शाकल (श्यालकोट) तक खदेड़कर अयोध्या (साकेत) में यज्ञ किया और पुनः लुप्तप्राय वैदिक-संकार और वैदिक कर्मकाएड का सतेज प्रवर्तन किया था! महाभाष्यकार पतंजिलने इस घटनाका उल्लेख करते हुए वड़े गर्व के साथ महाभाष्य में लिखा है—'इह पुष्यिमत्रं याजयावः'। (यहाँ हम पुष्यिमत्रको यज्ञ कराते हैं।) तात्पर्य यह कि बौद्ध-धर्मका विशिष्ट प्रचार होनेके कारण जो वैदिक-किया लुप्त हो चली थी, उसे पुनः पुष्यिमत्र शुंगने प्रचलित करके वैदोंका उद्धार किया।

#### कुमारिल भट्ट

इसके परचात् बौद्धों के प्रभाव के कारण जब मगध के गुप्त-शासक पुनः बौद्ध-धर्मकी त्रोर प्रवृत्त हुए त्रौर बौद्ध-विहारों तथा बौद्ध-विश्वविद्यालयों को राजकीय त्राश्रय त्रौर सहायटा मिलनेके कारण वैदिक-कर्मकाएड लुप्त होने लगा, उस समय पुनः कुमारिल भट्टने (४६७ से ६६७ ईसवो ) बौद्धधर्म-प्रन्थोंका त्रध्ययन करके बौद्धोंको परास्त किया त्रौर वैदिक-धर्मका पुनरुद्धार किया। उसी समय जगद्गुरु शंकराचार्य ने त्रपने केवलाद्देत वेदान्त की व्याख्या त्रौर प्रचार द्वारा भारत के चारों कोनों में शृंगेरी, शारदा, गोवर्धन त्रौर ज्योतिष्पीठ (जोशीमठ) नामक चार मठ स्थापित करके त्रद्धतवाद का प्रचार करके, वेदवादको दुन्दुभि बजाकर बौद्धोंको निरस्त कर दिया। यद्यपि इस केवलाद्देत द्वारा वैदिक कर्मकाण्डका तो उद्धार नहीं हुत्रा, किन्तु वेद-विरोधी सभी सम्प्रदाय चिरकालके लिए त्रस्त हो गये। इन सार्वजनिक प्रयासोंके त्रितिरक्त व्यक्तिगतरूप से काशी त्रादि स्थानों में त्रात्मत हो सथा त्रीहितारिन त्रौर श्रोत्रिय ब्राह्मण त्रान्होत्र लेकर यज्ञादिक कियात्रोमें संल्लग्न थे ही।

सांस्कृतिक संघर्ष का युग

ं उत्तर भारत के पद्धनद्, सिन्ध तथा दिल्ली के अप्स-पास के प्रदेश पर

लगभग एक सहस्र वर्षों तक निरन्तर यवनों के आक्रमण होते रहे, उन्होंने केवल भारतीय सांस्कृतिक केन्द्रों को ही नष्ट-भ्रष्ट नहीं किया, वरन देवस्थानों और शिचा-केन्द्रों के साथ सम्बद्ध पुस्तकालयों को भी जलाकर हमारे अनेक अमृल्य ज्ञान-गरिमा-पूर्ण प्रन्थों का संप्रह भी सदा के लिए समाप्त कर डाला। इन उपप्लवपूर्ण शताब्दियों में पश्चिमोत्तर भारत का समस्त जन-जीवन इतना अस्त-व्यस्त, विचित्तत, तस्त और विज्जव्य रहा कि धार्मिक कर्मकाएड की कौन कहे, त्रुपने साम!न्यत्सांस्कारिक विश्वास के **त्रानुसार भजन-पूजन करना भी** असम्भव हो गया था। जीवन की इस अनिश्चित अवस्था में वैदिक-कर्मकाण्ड क्या, सामान्य वैदिक-क्रियात्रों का निर्वाह करना भी साधारण, त्रासाधारण सभी के लिए असम्भव हो चला था। इसका खेदजनक परिग्णाम यह हुआ कि जिस सप्तसिन्ध्र में स्थान-स्थान पर सामगान होते थे, यज्ञ होते थे, दार्शनिक शास्त्रार्थ और धार्मिक प्रवचन होते थे, उसी प्रदेश में धुंत्राधार मस्जिदें बनने लगीं, गोहत्या होने लगी, त्राह्मणों का वध होने लगा, प्रन्थों की होलियाँ जलने लगीं। हिन्दुओं की चोटियाँ श्रौर जनेऊ उतारे जाने लगे, वर्णाश्रम धर्म की सारी व्यवस्था ही विलुप्त हो चली। सोलहवीं शताब्दी में श्री रामानुजाचार्य श्रीर श्री बल्लभाचार्य के सत्प्रयत्नों के फलस्वरूप धीरे-धीरे हिन्दू-समाज में कुछ चेतना आयी, अपने धर्म के प्रति निष्ठा उत्पन्न हुई, भक्ति की धारा में पुनः सारा देश वह चला, किन्त ययन-शासकों के निन्द्य और जघन्य अत्याचारों से फिर भी त्राण न मिल सका। पक्रनद प्रदेश में ही गुरु नानक ने सिक्ख सम्प्रदाय की स्थापना करके हिन्द्-धर्म की रत्ता के लिए अत्यन्त सबल प्रयत्न किया और सिक्ख गुरुओं में प्रतापी गुरु गोविन्द्सिंह ने तो सैनिक संघटन करके मुसलमान शासकों से लोहा लेने की प्रचंड व्यवस्था की श्रौर ललकार कर कहा- चिडिया सेती वाज लडाऊँ. तब गोविन्द्सिंह नाम कहाऊँ' । इस प्रयोग से एक बार पुनः हिन्दुओं की ढलती शक्ति अँगड़ाई लेकर जाग उठी। यद्यपि यह प्रयास संघर्ष के लिए, प्रेरणा देने के लिये तो पर्याप्त था, किन्तु इसका कोई वास्तविक सर्जनात्मक परिणाम नहीं हुआ, क्योंकि धर्म, कला, विज्ञान और साहित्य की जो उन्नति शान्ति के वातावरण में होती है वह संघर के युग में सम्भव नहीं होती किन्तु इतना अवश्य हुआ कि निराश जन-जीवन में आशा का स्रोत उमड़ पड़ा। हकीकत राय जैसे बालक को धर्म के लिए प्राण विसर्जन करने की उदात्त प्रेरणा मिली।

हरियाणा प्रदेश

यों तो समस्त पद्धाब में ही सिक्खों ने अपने त्याग, बिलदान, संबर्ष, जनसेवा और वीरता से जनजीवन में बड़ा आत्मिविश्वास उत्पन्न कर दिया था, फिर भी कुछ प्रदेश ऐसे भी थे जहाँ कुछ सिक्ख नेताओं या वीर पुरुषों ने अपने गढ़ या शासन-केन्द्र बना कर हिन्दू-धर्म-कर्म को निश्चिन्त कर दिया था। ऐसी रियासतों में पटियाला, नाभा और जीन्द राज्यों ने विशेष प्रसिद्धि पायी। इनमें से जीन्द राज्य पूर्वी पंजाब के हरियाणा प्रदेश में पड़वा है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हरियाणा प्रदेश कई दृष्टियों से हमारे देश की गौरवमयी भूमि है। हरियाणे की कुएडोध्नी गायें और वोढा बैल हमारे देश के पशुधन के परम गौरव हैं। लम्बे-चौड़े विशाल शरीर की यहाँ की दुधार गौएँ और अत्यन्त दढ़ शरीर वैल दो-दो सौ मन की लदी गाड़ियाँ गड्ढों में से निकाल कर बाहर ले जाने वाले यहीं देखने को मिलती हैं। यहाँ के मनुष्य भी असाधारण लम्बे, दृढ़, परिश्रमी और कर्मठ होते हैं जो युद्ध में कभी पीठ दिखाकर नहीं भागते। काम आ पड़ने पर कभी पैर पीछे नहीं हटाते, वचन दे देने पर कभी सुकरते नहीं और अपनी श्रान-मान की रचा के लिये प्राण तक देने में संकोच नहीं करते। इस प्रदेश के लोग अधिकांश कुषक हैं, क्योंकि यहाँ की उर्वरा भूमि, स्वस्थ जलवायु और वोढा अनडवान यहाँ के लोगों को कृषि-कर्म के लिये शाश्वत प्रेरणा और प्रोत्साहन देते रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ के निवासियों ने कृषि-कर्म छोड़ कर किसी अन्य व्यवसाय या विद्यार्जन की श्रोर कभी विशेष ध्यान नहीं दिया। जब श्रंशेजों ने यहाँ अपना शासन जमाने का प्रयत्न किया और उन्हें ज्ञात हुआ कि हरियाणे के निवासी बड़े दढ, कमेंठ और बीर हैं तो उन्हों ने हरियाणे वालों की, विशेषतः ब्राह्मणों की एक पलटन ही खड़ी कर दी, जिसने प्रथम विश्व-युद्ध में फ्रान्स के युद्ध-चेत्र में भयानक शीत का सामना करते हुए अपनी बीरता, पराक्रम और सहनशीलता के कार्य बड़ी कीर्ति अर्जित की।

#### पिंडत प्रभुदत्तजीका जन्म

इसी हरियाणा प्रदेश के 'जीन्द' राज्य के अन्तर्गत 'सिरसाखेड़ी' नामक श्रत्यन्त प्रसिद्ध और सम्पन्न प्राम है, जहाँ पहुँचने के लिये दिल्ली से भटिएडा जंकशन जाने वाली रेल-लाईन पर स्थित 'जुलाना-मण्डी' रेलवे स्टेशन पर उतरकर ४ मील चलना पड़ता है। हरियाणा प्रदेश के अन्य प्रामों के समान यहाँ के लोग भी अधिकांश कृषि-वर्भ में ही व्यस्त रहते थे, फिर भी वहाँ कुछ ऐसे प्राचीन संस्कार में दीक्षित ब्राह्मण-परिवार भी विद्यमान थे, जो इस युग में भी अनेक आपत्तियों और संघर्षों से युद्ध करते हुए अपनी पूर्व परम्परा की रक्षा और निर्वाह करते हुए ब्राह्मण्-वृत्ति के साथ अपना जीवन-यापन करते थे। इन्हीं में पण्डित घनश्याम मिश्र का एक परिवार था, जो अत्यन्त सचेष्ट होकर अपनी परम्परागत विद्या-वृत्ति का निर्वाह कर रहा था। उस प्राम में संस्कृत या अन्य किसी प्रकार की विद्याकी उच्च शिल्ता की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए जितना कुछ वे घर पर श्राध्ययन कर सकते थे, उतना ही विद्या-विभव संग्रह कर वे श्रपना जीवन-निर्वाह करते थे। समय पाकर पण्डित घनश्याम मिश्रजीके चार पुत्र हुए, जिनमें हरिद्वारी मिश्र सर्वज्येष्ठ थे। जब पंचम पुत्र श्री धनश्याम मिश्रजी की धर्मपत्नी के पुरय उद्र में विराजमान हुआ, उस समय एक द्नि हरिद्वारी मिश्रकी माताजी को बड़ा श्रद्भुत स्वप्न दिखाई दिया, जिसमें किसी तेजस्वी पुरुष ने उनसे कहा कि 'इस बार तुम्हें जो पुत्र होगा वह वेद का अत्यन्त धुरन्धर तथा तेजस्वी विद्वान् सिद्ध होगा,

इसलिए उसे उँचित अवस्था होने पर विद्याध्यन के लिए काशी भेज देना। वह सम्पूर्ण शास्त्र-निष्णात और विद्यावरेण्य होकर अत्यन्त यशस्वी और वंशावतंस सिद्ध होगा। अगले दिन प्रातःकाल इनकी माताजी ने इस स्वप्न की कथा घर के सभी बड़े-वूढ़ों को सुना दी। संयोग से उस स्वप्न के अनुसार कार्तिक शुक्ला अष्टभी, सोमवार, संबत् १६२१ वि० को श्री प्रभुदत्तजी का शुभ-जन्म हुआ और उसी स्वप्न के आदेशके अनुसार सात वर्ष की अवस्था में विद्याध्ययन के लिए इन्हें क्यूशी भेज दिया गया। सचमुच उस स्वप्न वाले दिव्य महापुरुष की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध करते हुए श्रीप्रभुद्त्त जी ने पर्याप्त विद्या और यश अर्जित किया।

#### काशी गमन

हमारे यहाँ की प्राचीन परिपाटो रही हैं कि ब्राह्मण्का बालक जब आठ वर्ष का होतो . उसे विद्यार्जन के लिए काशी, भेज दिया जाता था। जो लोग अपने वालक को ब्रह्मवर्चस्व-युक्त बनाना चाहते थे, वे पाँचवें वर्ष में ही उपनयन-संस्कार कर देते थे, क्योंकि स्मृतिका आदेश ही था- व्रह्मवर्चसकामस्य कुर्याद् विप्रस्य पंचमें। यह सब होने पर भी ऐसे भाग्यशाली बालक बहुत कम होते थे जो उचित समय पर उपनयन-संस्कार कराकर काशी में अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। ऐसे भाग्यश्रुरों में पिखत प्रभुदत्तजी भी थे। सं० १६२६ में आठ वर्ष की अवस्था में उनका सविधि यज्ञोपवीत-संस्कार हुआ।

#### विवाह श्रौर काशी-प्रवास

यद्यपि प्राचीन काल में पचीस वर्ष की अवस्था में विद्याव्रत-स्नातक हो चुकने पर ही विवाह दरने का विधान था, किन्तु पीछे चलकर हमारे देश की स्थिति युवनों के अत्याचार से और उनकी धर्मान्धता के कारण ऐसी विषम हो गयी कि प्राचीन विवाह का वह उदात्त सिद्धान्त अधिक दिनों तक ठहर नहीं पाया। फलतः हमारे देश में अनेक प्रकार के विषम विवाहों में वाल-विवाहका भी प्रचलन हो गया, विशेषतः प्रामों में यह प्रथा इतन्नी ऋधिक चल पड़ी कि गाँवके बड़े-बूढ़े सात-आठ वर्ष के बालकको अविवाहित देखकर नाक-भौं सिकोड़ने लगते थे और सममने लगते थे कि किसी दोष के कारण इस बालकका विवाह नहीं होता। इसी विश्वासके त्रानुसार पण्डित प्रभुद्त्त जी शास्त्रीका विवाह भी सात वर्ष की अवस्था में रोहतक जिले में 'पूठी' प्रामके प्रसिद्ध कुलोन ब्राह्मण परिवार में श्रीमती 'नान्हीं-देवी' से बड़ी धूमधामसे सम्पन्न हुआ। साधारणतः बाल-विवाह से सबसे बड़ी हानि यह होती है अकि विवाहित बालक का अध्ययन-क्रम रुक जाता है। किन्तु शास्त्री-जी इसके परम अपवाद थे। यज्ञोपवीत और विवाहके उपरान्त उनके ज्येष्ठ भाता पिएडत हरिदारी मिश्रजी उन्हें विद्याध्ययन के लिए काशी ले श्राये। इसलिए बाल-विवाहसे होने वाला कुप्रभाव इनपर नहीं पड़ सका। इसके ऋतिरिक्त आपकी पत्नी श्रीमती नान्हीं देवी इतनी सुशील और सद्गृहिशी थीं जब वे साथ भी रहने

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लगीं, तब भी उन्होंने सच्ची सहधर्मिणी का धर्म निवाहते हुए कभी शास्त्रीजी के विद्याध्ययनमें बाधा नहीं उपस्थित की, वरन् उलटे वे इनकी सर्वाङ्गीण उन्नित में सदा सहायक सिद्ध हुई।

#### पिंडत रामप्रसादजीका संन्यास

संयोग-यश पिएडत प्रभुदत्तजीके विरक्त पितृत्य पिएडत रामप्रसादजी सांसारिक म या-मोह त्यागकर बहुत पहले ही घर-बार छोड़ कर काशो चले ज्ञाये थे। पहले काशो में प्रायः दो उद्देशों से लोग आते थे — विद्याध्ययन के लिये अथवा मोच प्राप्त करने के लिए। पण्डित रामप्रसादजी बाल्यावस्था से ही विरक्त थे। उन्होंने कभी घर के किसी काम में कोई खिच प्रदर्शित नहीं की और जब उनका वैराग्य अत्यन्त प्रबल हो गया, तब वे सीधे मोच-प्रदायिनी काशी में चले आये। यहाँ आकर उन्होंने अखण्ड संन्यास ले लिया और द्रुड-अहण करके द्रुडी यती के इप में आजीवन काशी में ही निवास किया।

#### पितृवियोग

पिछत प्रभुद्त्तजी को बहुत दिनों तक पितृच्छाया नहीं प्राप्त हो सकी, अबोध बाल्यावस्था में ही इन्हें पितृचियोग का असहा दुःख सहन करने को विवश होना पड़ा। इनके ज्येष्ठ आता श्रीहरिद्वारी सिश्रजो को तो यह ज्ञात ही था कि हमारे चाचाजी दण्डसंन्यास लेकर काशी में रहते हैं। अतः उनके मनमें संस्कारतः यह भावना उत्पन्न हुई कि अपना ब्राह्मण्-जन्म धन्य करने के लिये काशी में चलकर विद्याध्ययन किया जाय। फलतः स्पृति के वचनानुसार आठवें वर्ष में (गर्भाष्टमेऽच्दे) सं०१६२६ विक्रमी में श्रीप्रभुद्त्तजी का अत्यन्त वैदिक विधि-विधान से यज्ञोपत्रीत करा कर वे विद्योर्जन के निमित्त उनको अपने साथ काशी लेते आये।

#### मल्लशालाकी साधना

काशी के विद्वानों में एक बड़ी अपूर्व परम्परा रही है और वह यही कि विद्वान् होने के साथ-साथ वे वपुष्मान् और विलिष्ठ भी होते थे। वे उस प्रसिद्ध श्लोक को चिरतार्थ करते थे, जो परशुरामजी ने अपने परिचय के सम्बन्ध में कहा था—

त्रप्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धतुः। इदं ब्राह्ममिदं जात्रं शापादिष शरादिष ॥

त्रर्थात् त्रागे तो चारों वेद हैं त्रोर पीछे मेरी पीठ पर बाण के साथ धनुष लटका हु आ है। वैदिक-शक्ति मेरी ब्राह्म-शक्ति है श्रीर धनुषबाण मेरी ज्ञात्र-शक्ति के चोतक हैं। इसिलये मैं शाप देकर भी नष्ट कर सकता हूँ श्रीर बाण से भी समाप्त कर सकता हूँ।

शारीरिक शक्ति-का संचय

इसी परम्परा में काशी के पिएडतों ने सदा बौद्धिक शिक्त के साथ-साथ

शारीरिक शक्ति का भी निरन्तर संचय किया। तद्नुसार जब पिएडत हरिद्वारी मिश्र काशी में आये तो यहाँ की परम्परा से प्रभावित होकर उन्होंने भी अखाड़े में ज़ाकर ज्यायाम और मल्लयुद्ध प्रारम्भ कर दिया। एक तो हरियाणे का शरीर यों ही मल्ल-कल्प होता है, उस पर ज्यायाम में स्वर्ण में सौरभ का संगोग कर दिया। परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में इनकी गणना काशी के श्रेष्ठ पहलवानों में होने लगी। हमारी वतमान शिक्ता का सबसे बड़ा दोष यही रहा है कि विद्यालय में पढ़ने वाले आज के युवक लँगोट बाँधकर अखाड़े में उतरने से हिचकते हैं, 'उसे अपने सम्मान के विरुद्ध समम्मते हैं। किन्तु हमारे यहाँ तो यही पुराना सिद्धान्त मान्य था—'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्'। (शरीर ही सब प्रकार के धर्म-कार्यों का सबशेष्ठ साधन है।) उपनिषद् में भी यही कहा गया है—'नायमात्मा वलहीनेन लभ्यः' (निर्वल को आत्मज्ञान नहीं हो सकता)। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ वचपन में ही वालकों को बनलाया और सिखाया जाता था—

व्यायाम-पुष्टगात्रस्य वृद्धिस्तेजो यशोवजम्। प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य तस्माद् व्यायाममाचरेत्॥

अर्थात् व्यायाम से जिसका शरीर पुष्ट हो जाता है उस मनुष्य की बुद्धि, उसका तेज, यश और वल बढ़ता है। इसिलये व्यायाम अवश्य करना चाहिये। इसी उदेश्य से पिएडत हरिद्वारी शर्मा अपने शरीर का इतना ध्यान नहीं रखते थे वरन उनके सम्मुख काशों के उन अनेक धुरन्धर विद्वानों का उदाहरण प्रस्तुत था, जो विद्वान् होने के साथ व्यायाम-प्रिय तथा अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि के महल भी थे। संस्कृत के आन्तिम प्रसिद्ध कवि और गंगालहरी के विश्वविश्रुत रचिता पिएडतराज जगन्नाथ केवल कि या विद्वान् मात्र ही नहीं थे, वरन् वे प्रसिद्ध मल्ल भी थे। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण उनके सम्मुख विद्यमान थे।

श्रपने बड़े श्राता के इस दैनिक नियमित श्राचरण का यह सुप्रभाव पड़ा कि पिएडत प्रभुदत्तजी भी नित्य प्रति अज्ञवाट में जाकर अपने शरीर-संस्कार में दत्तचित हो गये। अध्ययन के साथ व्यायाम का यह अध्यास निरन्तर चलने लगा और नियमित अध्यास का यह सुपरिणाम हुआ कि थोड़े ही दिनों में वे इतने कुशल हो गये कि प्रातः और सायंकाल एक सहस्र तक दण्ड और बैठक लगाने लगे। इतना हो नहीं, उन्होंने मल्ल-युद्ध का अध्यास भी प्रारम्भ कर दिया और कई दंगलों में बड़े-बड़े अखाड़िए मल्लों को भो चारों खाने चित्त करके पछाड़ डाला।

#### शारीरिक वैभच

परमेश्वर की उनपर कुछ ऐनी अनुकम्पा थी कि कुल-परम्परा और हरियाणा प्रदेश के जलवायु के कारण इनको शरीर भी अच्छे डील-डील का, लम्बा-चौड़ा खौर गठीला मिला था मानों नीचे से ऊपर तक साँचे में ढाज़ कर खराद दिया गया हो। व्यायाम के कारण यह देह-वैभव और भी सतेज बलिष्ठ और स्कूर्ति-युक्त हो चला। उस समय डालडा-जैसे विनाशकारी और अपुष्टिकर खाद्य पदार्थों का कहीं नाम भी सुनने को नहीं मिलता था, इसलिए जो लोग शरीर-वैभव की सिद्धि करने का प्रयत्न करते थे उन्हें पर्याप्त पुष्ट खाद्य-सामग्री अत्यन्त सस्ते भावों प्राप्त हो जाती थी। यह आवश्यक भी था, क्योंकि बिना पौष्टिक मोजन के व्यायाम करना विषमय होता है। पिएडत प्रभुद्त्तजी अपने शरीर के अनुसार नित्यप्रति प्रातः सायं एक पाव घी और पाव भर पिसा बादाम मिलाकर पाँच सेर दूध पी जाते थे। यही कारण था कि शरीर और बुद्धि दोनों का साथ-साथ विकःस होता चल रहा था।

#### वेदाध्ययन

कुछ दिनों के परचात् जब आप के विद्याध्ययन की गति कुछ अधिक होती चली तब व्यायाम का क्रम इछ मन्द तो हो चला, किन्तु वन्द नहीं हुआ। प्रारम्भ में श्रापने व्याकर्ण-त्रादि का अध्ययन किया, जैसा कि संस्कृत की शिचा का पुराना क्रम है। इसके पश्चात् 'वेदे नित्यस्थीयतास्' (वेद नित्य पढ़ना चाहिए) के अनुसार आपने वेदाध्ययन को भी अपने जीवन का मुख्य संस्कार बना लिया और काशो के प्रसिद्ध वै अी चिन्तामणि गुर्जर से सांगोपांग सविधि सम्पूर्ण शुक्ल-यजुर्वेद का अध्या कर डाला। उसके अनन्तर श्रीमलचन्द गुर्जर तथा परिडत जगन्नाथ शर्क से आपने शतपथ त्राह्मण का अध्ययन किया और परिडतप्रवर वैयाकरण-केसरी पण्डित श्री अनन्तराम महोदय से सभाष्य व्याकरण तथा सांख्य-योग त्रादि शास्त्रों का अध्ययन किया। इन सत्र विभिन्न दर्शनों तथा शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात् तत्कालीन सुप्रसिद्ध वैदिक शिरोमणि श्री युगलिकशोर व्यास जी के पास विस्तार के साथ सांगोपांग कर्मकाण्ड-शास्त्र का विधिपर्वक अध्ययन करके ये धीरे-धीर वाराएसी के मूर्धन्य वैदिकों में अप्रणी हो गये। उनके पाण्डित्य, विद्वत्ता श्रौर कर्मकाण्ड द्त्तता का यश समस्त भारतवर्ष में इतना ज्यापृत हो गया कि वे भारत के प्रयान कर्मकाएडी और वैदिकों के शिरोमिण माने जाने लगे।

#### विद्यार्जन श्रौर सम्मान

भारतीय संस्कृति के विश्वास के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संसार में तीन ऋण लेकर आता है, जिससे उन्हण होना उसका आवश्यक कर्तव्य माना गया है। इन्हीं तीन ऋणों से उन्हण होने के लिए पुरुषार्थ-चतुष्ट्य साधने की व्यवस्था हमारे देश में विद्यमान थी। धर्म, अर्थ और काम की साधना करके लोग देव-ऋण, पितृ-ऋण और ऋषि-ऋण से उन्हण होते थे और मोन्न के साधन के द्वारा वे बार-बार जन्म लेने और मरने के दुःख से निवृत्त होकर कैवल्य-शान्ति प्राप्त करते थे। तीन ऋणों में देव-ऋण से उन्हण्य होने के लिए यज्ञ करके उन देवताओं को तृत्ति वरने का विधान था जिन्होंने सूर्य, वायु, अग्नि, जल,



#### महामहोपाध्याय परिस्त श्रीप्रसुद्त्तजी शास्त्री

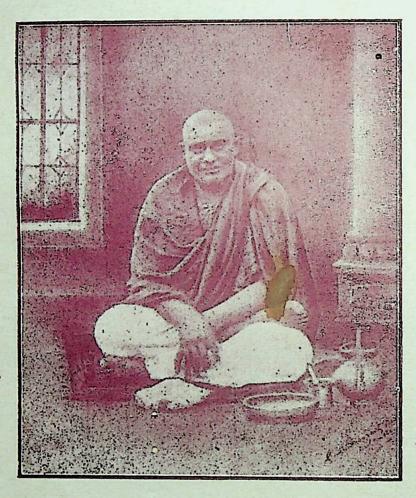

जन्म कार्तिक शु० ८, संबत् १६२१ ] [ पौष शु० ३, संबत् १६८६



#### SANAD

50

Sandit Sachen Dat Shadtei,
Ecofessor, Oriental Department,
Benares Hindu University,
United Scovinces.

I hereby confer upon you the title of Mahamahopadhyaya as a personal distinction.

Diceroy and Sovernor General of India.

Delhi, The 19t Fanuary 1924.



#### सम्पादकीयम्

महतः च्रणस्यायं च्रणः यस्मिन् लेखनी पुण्यश्लोकः ण स्वात्मानं विनियुङ्क्ते। वेद-वेदाङ्ग-विद्याकेन्द्रेऽस्मिन्नवियुक्ते चेत्रे अने प्रतिक्षणः प्रादुर्भूय भूग्रसोऽन्तेवसतो ज्ञानालोकेन तदान्तरमन्धतमसमपसार्थः दिन्विद्या-विद्योतमानान् विद्धिरे। कतिपये च तादृशं मननीयं प्रन्थरत्नमाविभीव्य आलयं "कीर्ति-रच्यसम्बद्धा चिरं तिष्ठति भूतले" इत्युक्तरीत्या विपश्चितां प्रत्यहस्मरणीयतां प्रतिपेदिरे। ईद्दक्षप्रेचावद्भिः कदाऽप्यवियुक्तत्वात् एवं प्राणिमान्नतारणपरायणेन नारायणिप्रयेण चिद्धनेनाऽपि स्थाणुना चावियुक्तत्वात् इयं पुरी अविप्तुतार्थामभिधां विभित्ते इति तु भ्रतार्थम।

साम्प्रतमिद्मेव साम्प्रतम्—तत्र भवतामाहिताग्नीनां गौडाप्रजन्मवरेष्यानां मूर्तिमद्वेद्दवरूपाणां महामहोपाध्यायश्रीविद्याधरश्रमंमहाभागानां पुण्यानुस्मर्ग्णाय प्रकाश्यमानस्मारकप्रन्थसम्बद्धं प्रस्तोतुम् । महोद्या एते च 'श्रयश्च भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते' इति वैयासिकीमुक्तिं स्मारयन्त्यस्मान् । एतेषां तातपादाः पञ्चगौडेषु इदम्प्रथमा श्रर्थज्ञा वेदविद्यानिष्णाता श्रासेनुसीताचलं प्रथिता महा-महोपाध्यायाः श्रीप्रभुद्तमिश्रा श्राहिताग्नय श्रासन् । एषां प्रथमे तन्जाः प्रकृताः श्रीविद्याधरगौडाः पितृपादाधीतसाङ्गवेद्विद्यास्तथैव महामहोपाध्यायाः चरितार्थनामधेया महाभागधेयाः । एतैः गम्भीरप्रज्ञाप्रकर्षात् "मन्दोत्कण्ठाः कृतास्तेन प्रज्ञाधिकतया गुरौ" इतीव स्वपितृपादा विस्मारिता श्रपि श्रञ्जसा संस्मारिताः । एभिरध्यापनातिरिक्तया भूयस्यो प्रन्थमतिष्ठकाः सम्पादिता विरिष्टा तेसाश्च परन्तास्तास्ता धर्मशास्त्रीयव्यवस्थाः वेदकर्मकाण्डसम्बधिनो विशिष्टा तेसाश्च परन्गुणाय स्पृह्यालुभ्यो विद्वद्वयो नूनं विस्मयमाद्धीरन् ।

'छान्द्साः श्लोकशत्रवः' इति प्रकामग्रुपहसिताः शुष्का वैदिकाः । तत्रवमिन-च्छित्रधाराप्रवाहितया सुरभारत्यां लेखनं स्वोपज्ञं कृतिप्रण्यनक्त मन्ये सायण-माधवात् परं नान्यत्र श्रुतचरम् । तत्रापि कात्यायनश्रौतसूत्रभूमिका माधवीय-वेद्भाष्यभूमिकेव श्रनेकविषयान् क्रोडीक्कवीणा एषामगाधां वैदुषीं व्यनक्ति ।

ईदृशमिह्ममिष्डितानां संस्मर्णं संस्मर्णनैनसां व्यपोह्कम्, स्वात्मित्त तथाविधगुणाधानप्रेरकञ्चत्यत्र न लेशतोऽपि विशयः। '' ' ' प्रत्य पुत्रता'' इति समर्यमाणगुणविभूषिताः पितृचरणसरिणमानुण्णमान्यस्तः पितृदेवाः वेदावार्या याज्ञिकसम्राद्शभृतिविविधोपाधिसमवतंसिताः श्रीवेणीरामगौड-महोद्या श्रन्चानानां पितृचरणानां स्मारकं संस्मर्तृत्तोकानामासेचनकं किमपि पुस्तिकारत्नमुपहार्थमितिः विराय कृतसंकल्पा श्रापि श्रेयसां बहुविध्नत्वात् सर्वधसमरे चिरानुबद्धेऽनेहसि प्रतिबद्धचेष्टा श्रापि श्रद्धासंकलपदाढ्यात् श्रनलपं रात्रिन्दिवं श्रान्त्वा भूरिवित्तव्ययुक्त तृणाय मत्वाऽत्र स्मारकप्रनथप्रकाशने फलेप्रहिसमारम्भा श्रम्वितिः बुधजनाभिनन्दनभाजनानि ।

भगषान् भृतभावनः सपरिप्रहानेतान् पितृभक्तान् सरत्तोदृश्चान्तरान् आयुरा-रोग्यैश्वर्यादिभिः समेध्यत्विति प्रश्रयप्रणिपातानपयामस्तश्चरणसारसयोः। पाञ्च प्रत्यञ्चलबदुपचितस्यास्य स्मारकमन्थस्य त्रयः खरडाः परिकल्पिताः। तत्र प्राथमिके स् क्षेपाध्यायानां जीवनचरितम्, श्रद्धाञ्जलिः, सन्देशादिकञ्चेति।

द्वतीयीके खर्ड महामहोपाध्यायितिखता उचावचा धर्मशास्त्रव्यवस्था प्रन्थादिभूमिका-लेखभाषणाद्यो यथाप्तं संकित्तता श्रविकत्तम्। इतोऽपि भूयानं-शोऽसमद्धस्तमनाप्नुवन् क्वापि बहिरविष्ठिते। संकीर्णहृद्यतया परश्वःश्रेयसमस-हमानैर्भूरि कृतानुरोधैरपि तैर्नासावंशः प्रादािय।

'ते के न जानीमहे' इत्येव तानत्र संस्मरामः । प्रकाशिते लेखस्तोमेऽपि न मातृकालेखानुपलम्भात् मदल्पज्ञत्वसहकुतात् यत्किमपि वैकल्यमकृतुद्मापिततम् तत् ज्ञमासाराः प्रेज्ञावन्तः ज्ञाम्यन्तु इति मुकुलितकरमावर्जयामि तान् । एतानि व्यवस्थाज्ञराणि वाचयित्वा धर्मशास्त्राध्येतारो नूनं कृतोपकाराः सम्पद्येरन्-इति नो द्रढीयान् प्रत्ययः।

तार्तीयोके च खर्छे वरिष्ठविद्विल्लिखाः कितपये लेखतल्लजाः जिज्ञासूना-मनुशीलनीयाः व्युत्पित्सूनां त्र्यनल्पाय लाभाय कल्पेतेति अन्महे । द्रशनच्छात्राणां

भ्रमरभंग्या संप्राह्यं सर्वमिद्मिति उत्सारितमत्सराणां न तिरोहितम्।

स्मारकप्रन्थे प्रकाशनार्थं प्रहितानां समेषां लेखानामत्र सिन्नवेशो नापारि कर्तुम्। यथासम्भवं तथा कर्तुं प्रयतितमि । ध्यन्ये श्रद्धालयो लेखका ध्रत्राज्ञधः समावेशा श्रञ्जलिना प्रसाद्यन्ते । सूचने प्राप्ते परावर्त्येतापि तेषां लेखः ।

सर्वप्रथमं महामहोपाध्यायश्रीविद्याधरगौडमहाभागानां स्मारकप्रन्थप्रकाशनाय स्वनामधन्यैमेहामनःपण्डितमद्नमोहनमालवीयमहाभागः श्रीगौडात्मजाः श्रीवेणीरामगौडाः सस्तेहाश्रुवन्धं सानुरोधमबोध्यन्त । महनीयमिममादेशं अनिस निधाय तद्रथमनुगुण्मवसरं प्रतीक्तमाणा इसे पितृदेवाः कायेन मनसा धनेन च तत्परत्या संल्लग्नाः स्मारकप्रन्थस्यास्य प्रकाशने फलवत्प्रयत्नाः समपद्यन्त । लेखानां यथायथं सिन्नवेशनं, यथोचितं लेखशीर्षकाणां परिकल्पनं, ख्रान्तं संवीद्य तत्रानुच्छेदादिकल्पनं, मुद्रण्णारभरण्यसुग्भृतानां यज्ञानुक्ष्पवित्ता तोषणं, संशोधने निशिताचित्तिचेषण्म्, इत्यादीन्यार्त्विच्यानि रात्रिन्दिवं सायासं स्वयमनुष्ठाय द्याव्यर्यूर्वहण्यनिपुणाः श्रीवेणीरामगौडमहाभागाः प्रथमखण्डं यथावत् सम्पाद्यावशिष्ट्यण्डद्वयीसम्पादनार्थमञ्चमपि जनमेतमस्मरन् । सामोद्द्यचेष 'वृतोऽस्मि यथा-शक्तिक कर्म करिष्यामि' इत्यभ्युपागमत् । यथाशक्ति सम्पादितमिद्मामृलाग्नं विद्यधा वित्तोक्यास्यान्ववायस्य परम्परागतमन्चानत्वमञ्ज्षण्णमग्रेऽपि अनुबन्नात्वित्ति भगवन्तं भृतभावनं श्रीकाशोविश्वनाथं सम्प्रार्थ्यानुगृह्वन्त्वित प्रार्थये ।

स्मारकप्रनथस्य खण्डद्वय-सम्पादनेऽपि यदि वेदाचिर्यश्रीवेणीरामश्ममहो-द्यानां सहानुभूतिपूर्णो विभक्तश्रमः सहयोगो नाप्स्यत तर्हि नौका मत्कर्णधारेयं इष्टामध्यधारं न्यमज्जयिष्यत् इति साधमण्यं साध्वादानावेदयाप्ति तेभ्यः।

श्रत्रापतितानां स्त्रालित्यानां मुद्रणालयकर्मकरवर्धितानां प्रातिभवं सत्तमा-याचनं निजमूर्धन्ये परवत्तया बिभर्ति जन एषः। ईदृशमनुकार्यं कार्यं परेऽपि विद्वत्सन्ताना श्रनुतिष्ठन्त्वित निवेद्यति—

जितेन्द्रियाचार्यः

### प्रथम खगड की विषय-सूची

| 2    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ाव   | षय                                   | <b>ក្</b> ន                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -संस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • 8  | वैदिक-भूमि                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 3  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The latest to th |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8    |                                      | Sale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 9                                    | A STATE OF THE STA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 6  |                                      | The second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 6  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| .5   | परिहत प्रभुदत्तनीका जन्म             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STATE OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3    | काशी-गमन                             | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30   | विवाह श्रीर काशी-प्रवास              | Maria Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$ 8 | परिडत रामप्रसादजी का संन्यास         | the put                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १२   | पितृवियोग .                          | film For                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13   | मल्लशालाकी साधना                     | THE PERSON NAMED IN COLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18   |                                      | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १५   |                                      | Fr let te depring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ₹ €. | वेदाध्ययन                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,9  | विद्यार्जन स्रोर सम्मान              | The second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १८   | वेदका प्रचार                         | TA TO THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38   | श्रध्यापनका श्रारम्म                 | ्रिक्त विश्वति स्थापनी विश्वति ।<br>स्थापनी विश्वति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २०   | काशो हिन्दू-विश्वविद्यालय से सम्पर्क |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २१   | महामहोपाष्याय की उपाधि               | PREDERING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>?</b> ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22   | विद्या, विनय श्रीर प्रभाव            | A SECTION AND A SECTION ASSESSMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २३   | व्यापक सम्मान                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 28.  | यज्ञदेवकी श्रर्चना                   | the proof the p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २५   | उदार-हृदयता                          | not the land of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | गौड ब्राह्मणींका अम्युदय             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | राजा नलदेवदासं विरला से भेंट         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>48</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | यज्ञनारायणमें ऋखगड निष्ठा            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | प्रन्थ-लेखन                          | şr. Fallayı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | भातृभक                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               | पृष्ठ-संख्या |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | . 20         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ्मातृभक्त                     | १७           |
| ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सिरसा-खेड़ी                   | १८           |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जन्मभूमिसे स्नेह              |              |
| ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सरोवर-निर्माण                 | १८           |
| **X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | शिचासे प्रेम                  | ११           |
| ्३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सुखी गृहस्थी                  | १द           |
| ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्र्रतिथ-सत्कार               | २०           |
| ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गो-सेवा                       | २१           |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गौमें भक्ति होनेका कारण       | २२           |
| \$0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गावस्त्रेत्तोक्यमातरः         | २२           |
| ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गौका मृल्य                    | २३           |
| ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गौका महत्त्व                  | २३           |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सर्वगुणसम्पन्नता              | रप्          |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कीर्ति ग्रीर वैमव             | २४           |
| ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | शिष्य-सम्पत्ति                | रह           |
| ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मुयोग्य सन्तति                | २७           |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रस्वस्थता श्रौर ग्रहस्याग   | रू           |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गोलोकवास                      | २म           |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | परिडत विद्याधर गौडका जन्म     | 35           |
| ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | परिडत विद्याधर गौडका बाल्यकाल | 38           |
| प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पूर्वजन्मार्जित विद्या        | . ३१         |
| प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | श्रद्भुत स्मरण-शक्ति          | • . ३१       |
| प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कर्उस्य विद्यामें श्रास्था    | ३२:          |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सरलता                         | 3.           |
| पुषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वेद-वेदाङ्ग पर श्रिधिकार      | 22           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पिताका ग्राशीर्वाद            | 22           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रध्यापनका प्रारम्म          | 38           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | काशीमें श्रध्यापन             | \$8          |
| Control of the last of the las | वेद-प्रसारार्थं विविध प्रयत्न | 34           |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | विदानोंको विद्यादान           | ₹€.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चारित्र्यक गुरा               | 30           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सरल जीवन                      | 30           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | चाटुकारिट्रासे चिद            | ₹७           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भाइकारद्वाच १४७               | 28           |

| विषय       | y                             | yy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | संख्या    |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ६५.        | मादक द्रव्यों से दूर          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 44         | मैयाजी                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३६        |
| 80         | धर्म-हद्ता                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80        |
| <b>Q</b> F | स्वतन्त्र वृत्ति              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8º        |
| 38°        | पत्रोत्तरमूँ तत्परता          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88        |
| 90         |                               | 13.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85        |
| ७१         | महापुरुष                      | 470493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४ऱ        |
|            | तेजःपूर्यां व्यक्तित्व        | to the latest and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | YR        |
| ५२         | त्रेपुरुषी विद्या             | <b>一种,这种种种的</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88        |
| ५७३        | विद्वद्रत्न                   | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF | XX        |
| 98         | जनता पर प्रभाव                | TOTAL STATE OF THE STATE OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४४        |
| બ્ય        | श्रिधिकारियों पर प्रभाव       | The state of the s | YX        |
| 96         | विदेशों में ख्याति            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84        |
| 90         | महामहोपाध्याय की उपाधि        | The state of the s | . 40      |
| 95         | कुराल लेखक                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>85</b> |
| 30         | पद्धतियोंका संशोधन            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥5        |
| 50         | प्रन्थ-रचना                   | Marine Marine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84        |
| = 1        | प्रचारवाद्ये अवि              | To be the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YE        |
| 52         | संस्कृतसे प्रेम               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Y.o       |
| <b>4</b>   | धर्माचरण                      | Enter the property of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्र       |
| 28         | धार्मिक जीवन-चर्या            | TO THE PARK SECURITY ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47        |
| <b>CY</b>  | सिद्धान्त में हढ़ता           | and the shift first the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | प्र       |
| <b>E</b> § | श्रीत्म-प्रशंसासे विरक्ति     | De par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्र३      |
| 50         | मनुष्यकी परख                  | to the second of | 4x        |
| 55         | गो-भक्त                       | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 48        |
| 32         | ब्राह्मण्-भक्त                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4x        |
| 03         | मातृ-पितृभक्त                 | THE PERSON OF TH | 44        |
| 83         | ऋषिकल्प .                     | रे तेता जन्म निरुद्धाः अपनित्रा शिक्षाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | પૂપ       |
| ६२         | वेदोंके मर्यादारज्ञक          | the new times and the selection and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | प्र       |
| 83         | धर्मशास्त्र-व्यवस्थापक        | and the consensation become being                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | प्रह      |
| 88         | वेदोंके प्रतिष्टा-रचक         | The said the Control of the State of the Sta | ५७        |
| દ્ય        | विविध संस्थाश्रोंसे सम्मान    | and the first of the property of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५७        |
| ६६         | विविध संस्थात्र्योंसे सम्बन्ध | AND THE PROPERTY OF A STATE OF THE PARTY OF  | યુહ       |
| 03         | विशिष्ट ख्याति                | · 177 (17) · 172 / 183 (18) / 18 / 18 / 18 / 18 / 18 / 18 / 18 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५८        |
| 85         |                               | the fields there is an action of the property of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45        |
|            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |

| विषय |                                                                       |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
|      | काशी-निवासका दृद संकल्प                                               | ५८  |
| 33   | विद्वत्ताकी पूजा                                                      | प्र |
| 200  | पिताजीकी यशोवृद्धिमें सहायक                                           | 38  |
| १०१  | पितासे श्रिधिक सम्मान                                                 | ६०  |
| १०२  | श्रेष्ठ याशिक                                                         | 80  |
| १०३  | म्राग्निहोत्र-म्रह् <b>ण</b>                                          | ६०  |
| 808  | कर्मकायहका प्रचार                                                     | ६१  |
| १०५  | विविध कार्य-कुश्रलता                                                  | ६१  |
| १०६  | उदारता श्रीर परदुःखकातरता                                             | ६१  |
| 200  | समा-समितियोंसे विरक्ति                                                | ६२  |
| 209  | लुद्मीकी कृपा                                                         | ६२  |
| 308  | दैनिक चर्या                                                           | ६२  |
| ११०  | जीवन-वीमा                                                             | ६३  |
| 888  | शिष्योंकी मिक्त                                                       | ६३  |
| ११३  | शिष्य-वर्ग                                                            | ६४  |
| 888  | पारिवारिक स्नेह                                                       | ६६  |
| ११५  | बहनकी ममता                                                            | 60  |
| ११६  | परिवार                                                                | ६७  |
| 283  | धर्मपत्नीका गोलोकवास                                                  | 90  |
| ११न  | महात्माकी सत्य-वाणी                                                   | 90  |
| 288  | महामहोपाध्याय विद्याघर गौड लेन                                        | ७१  |
| १२०  | महान् सन्त                                                            | ७१  |
| १२१  | पिर्डत विद्याघरजीके निधन-सम्बन्धमें                                   | ७१  |
| १२२  | सात्विक श्रदाञ्जलि                                                    | ७३  |
|      |                                                                       | 2=  |
|      | ( मारतीय धर्माचार्यी-द्वारा संस्मरण-)                                 | 23  |
| 2    | ज्योतिष्पीठाघीश्वर शङ्कराचार्य १००८ स्वामी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी महाराज | ७७  |
| २    | ग्रनन्तश्रीविभूषित श्री १००८ स्वामी करपात्रीजी महाराज                 | 90  |
| 3    | श्रीमद्रामानुबाचार्यं श्रीदेवनायकाचार्यंबी महाराज                     | 30  |
| Y    |                                                                       | 50  |
| પ્ર  | महामगडलेश्वर श्री १० म स्वामी भागवतानन्दजी महाराज                     | 58  |
| Ę    |                                                                       | 53  |
| V    |                                                                       | 52  |
| -    | : रामचरितमानसके प्रवक्ता गोस्वामी श्रीविन्दुची महाराज                 | 5   |

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## ( राजकीय महापुरुषों तथा नेताओं-द्रारा शुभ-कामनाएँ — )

| F          | वेषय विकास के किया है कि कि किया है कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संख्या    |
|            | र भारतरत्न खा॰ श्रीराजेन्द्रप्रसादबी महोदय, राष्ट्रपति, भारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50        |
|            | विकास अवाहान्याच् महाद्य, राष्ट्रपात, मारत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50        |
|            | क " व राजगराना महाद्यु राज्यपाल, वस्वइ-अद्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50        |
|            | अीयुत नं वि गाडगिल महोदय, राज्यपाल, पंजाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55        |
| ij         | जन देरखेल प्रमानमा महाद्वन, राज्यपाल, अत्तरप्रद्श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55        |
| Ę          | जा का जा पर्या निर्देश सहित्य, राज्यवाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55        |
| U          | विश्वालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55        |
| - 5        | जिल्ला विश्वासी के अधिक के अधिक विश्वासी विष्वासी विश्वासी विष्वासी विश्वास | 48        |
| 3          | जाना विश्व पाला, जाउन तालु ना विद्यान विद्यात  | 忌         |
| 20         | श्रीयुत न॰ ह॰ भगवती महोदय, उपकुत्तपति, काशी हिन्दू-विश्वविद्यात्तय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| 88         | म॰ म॰ डा॰ उमेशमिश्र, उपकुत्तपति, दरभंगा विश्वविद्यात्वय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13        |
| १२         | पं॰ श्रीश्यामसुन्दर शर्मा, एम्॰ ए॰, रिजस्ट्रार, रुड़की विश्वविद्यालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.3       |
| १३         | पं॰ श्रीगङ्गाप्रसाद मेहता, एम्॰ ए॰, रिजस्ट्रार, काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>£3</b> |
| <b>१</b> % | पं॰ श्रीरामनरेश मिश्र, एम्॰ ए॰, रजिस्ट्रार, वाराखसेय संस्कृत विश्वविद्यालय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83        |
| १५         | सर श्रीहरगोविन्द मिश्र, एम्० एल्० सी०, कानपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | £3        |
| १६         | भारतरत्न डा॰ श्रीमगवानदासनी एम्॰ ए॰, डी॰ ब्रिट्॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88        |
| १७         | गोरखपुरके गान्धी श्रीयुत परमहंस बाबा राघवदासबी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हप्र      |
| १=         | त्यागमूर्ति गोस्वामी गणेशदत्तनी महाराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ध्य       |
|            | (ग्राप्य-मान्य विद्वानों-द्वारा संस्मरण तथा श्रद्धाञ्जलियाँ — )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11        |
| 8.         | विशिष्ट विभूति (म॰ म॰ पं॰ श्रीगोपीनाथजी कविराज)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33        |
| ₹          | महामहोपाध्याय भीविद्याघरजी गौड के संस्मरण ( स॰ स॰ पं० श्रीगिरिघर शम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र्त ।     |
| N.         | विक्रिया किरामिक प्राप्तिक विक्रिया है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33        |
| 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०१       |
| *          | हृद्यपद्याञ्जलिः (पद्मभूषया पं असित्यनाराययाची शास्त्री)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 808       |
| Y.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०५       |
| 9          | प्रशस्तं जीवनम् (सनातनघर्मोपदेशक पं० श्राखिलानन्द्रजी शर्मा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 0          | वेदोद्धारक मृ म॰ पं॰ श्रीविद्याधरवी गौड ( शास्त्रार्थमहारथी पं॰ श्रीमाधवा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215       |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०७       |
| 5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.1       |
| 9,         | म० म० श्रीविद्याघरगौडमहोदयानां कानिचित् संस्मरणानि (पं श्रीकेदारनायबी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|            | The state of the s | 220       |

| विषय      | 200-414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | લા  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| र्व       | तः सः पं श्रीविद्याधरगौडमहोदयानां संचित्रपरिचयः (पं श्रीमहादेवजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
|           | उपाध्याय ) १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३  |
| 55        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६  |
| १२        | 1. 02 0. 62 0.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६  |
| १३        | Maishel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १७  |
| 58        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38  |
| १५        | land addition of the state of t | २०  |
| १६        | Natural.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २१  |
| १७        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२२ |
| 25        | इर्दिक अदाखिल (पं० श्रीमहादेवजी पाएडेय)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२६ |
| 35        | Slide statement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२७ |
| <b>30</b> | विनम्र श्रद्धाञ्जलि (पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्० ए०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १२म |
| 22        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३० |
| २३        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३३ |
| 58        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३६ |
| २५        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३७ |
| 78        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 358 |
| 30        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४१ |
| रद        | वेदादि-शास्त्रींके मूर्तिमान् स्वरूप (वैदिकपवर पं० श्रीरामचन्द्रजी वाजपेयी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १४५ |
| 35        | महामहोपाध्याय श्रीविद्याघरजी गौड (पं० श्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्र एम्० ए०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १५१ |
| 10        | वेदके श्रद्वितीय विद्वान् (श्रीयुत इनुमानप्रसादनी पोद्दार)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५२ |
| 21        | वेद-कर्मकायडके श्रद्वितीय विद्वान् (पं॰ श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामी एम्॰ ए॰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५३ |
| 17        | मङ्गलमयी स्मृति तथा हार्दिक अद्धाञ्जलि (पायडेय श्रीरामनारायण्यदत्तजी शास्त्री)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५३ |
| 38        | हार्दिक प्रार्थना (श्रीयुत ए० सी० बाली महोदय)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५५ |
| 48        | भीगौड जीका पुनीत स्मरण ( पं० श्रीदीनानाथ जी शास्त्री सारस्वत )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५६ |
| 74        | भारत की महान् निभूति (पं० श्रीलुब्जूरामजी शास्त्रो विद्यासागर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५६ |
| ३६        | भग्ना-क्रसम (पं॰ श्रीब्रह्मानन्दजी शुक्त एम्॰ ए॰, श्राचाये)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५७ |
| ३७        | म । म । पं भीविद्याधरकीकी पुनीत स्मृति (पं श्रीलच्मीनारायण्डी मिश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *   |
| 1         | एम्. ए. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५८ |
| Ąz        | चंदके धुरन्धर विद्वान् (पं० श्रीकैलाशपतिजी तिवारी)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १६० |
| 8         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६१ |
| 4         | बादर्भ यज्ञाचार्य श्रीतिद्याघरजी गौड (श्रीयत बाबा सत्यवतर्जी महाराज)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६३ |
|           | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

| ४१  | त्रादर्शं सन्त म॰ म॰ श्रीविद्याघरजी गौड (श्रीयुत बाबू देवीनाराययाजी एडवोके       | इ) १६५ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ४२  | वेदोद्धारक म॰ म॰ श्रीविद्याघरजी अग्निहोत्री (श्रीयुत वाबू भगवती प्रसादजी         |        |
|     | काजड़िया)                                                                        |        |
| 88  | महामहोपाध्यायजी परमात्माकी विशिष्ट शक्ति ये (पं०श्रीपुरुषोत्तमजी कर्मकाएडी       |        |
| 88  | त्याग श्रौर श्रौदार्यकी साकार मूर्ति (पं॰ श्रीब्रह्मदेवजी शास्त्री)              | 145    |
| ४५  | अद्राङ्गित (पं० श्रीजगन्नायनी मिश्र)                                             | 108    |
| 0   | (शिष्यों-द्वारा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि—)                                           | 2      |
| 2   | वाग्देवतावतार पूच्य गुरुदेवकी स्मृति (श्री पं० श्रीयोगीन्द्रजी का वेदाचार्य)     | १७५    |
| ं २ | वैदिक वाङ्मयके भाग्डागार (पं॰ श्रीजगदानन्दजी भा वेदाचार्य)                       | १७६    |
| 2   | बड़े गुरूजी श्रौर छोटे गुरूजी (पं॰ श्रीहरिनारायणजी सार्वत)                       | 153    |
| 8   | गुरुदेंवो महेरवरः (श्रीगङ्गाप्रकाशनी ब्रह्मचारी)                                 | १८५    |
| 4   | अद्धाञ्जलि (पं० भीधर्मवीरजी वशिष्ठ एम्० ए०)                                      | श्य    |
| ं६  | वैदिक वाङ्मयके उज्ज्वल रत्न ( राजवैद्य पं॰ रामशङ्करजी मह )                       | 250    |
| 0   | वेद-विद्याके प्रवर्त्तक ( पं० श्रीकमलनायजी शुक्क वेदांचार्य )                    | १८७    |
| 9 5 | वेद-विद्याके युगपुरुष विद्वान् की पवित्र स्मृति ( पं॰ श्रीविन्ध्येश्वरी प्रसादबी | 79     |
|     | त्रिपाठी )                                                                       | 155    |
| 8   | स्वर्गीय स्मृति (पं॰ श्रीमङ्गलदत्तजी त्रिपाठी वेदाचार्य)                         | \$39   |
| १०  | मेरे गुरुदेव: एक मधुर संस्मरण (पं० श्रीविश्वनाथको मिश्र वेदाचार्य)               | 838    |
| 28  | पूज्य गुरूजी भगवान् वेदन्यास के श्रवतार ये (पं० श्रीगिरिजापसादजी पारखेर          | 4 95   |
| 2   | . वेदाचार्य)                                                                     | 03\$   |
| १२  | श्रृद्धेय गुरूजीकी पवित्र स्मृति (पं॰ श्रीजगन्नाय प्रसादजी पाय्डेय               |        |
|     | वेदाचार्यं )                                                                     | १६८    |
| १३  | मेरे गुरुदेव! (पं श्रीदुर्गाद्त्तनी त्रिपाठी वेदाचार्य)                          | २०१    |
| 18  |                                                                                  | २०२    |
| १५  | श्रद्धे य महामहोपाष्याय परिवत श्रीविद्याघरजी महाराज (राजज्योतिषी                 | 9.5    |
| 9   |                                                                                  | २०३    |
| १६  | 17.11.01.11.01.10.11.10.11.11.11.11.11.11.                                       | 1      |
| 3   | क्रमंकाएडो )                                                                     |        |
| १७  | प्रातःस्मरणीय श्रीगुरूजी महाराज (त्यागमूर्ति श्रीब्रह्मानन्दजी सिद्ध)            |        |
| १८  | गुरुकुपा का श्रत्यच फल ( ज्योतिर्वित् पं० श्रीबालमुकुन्द्जी गौड )                |        |
| 3.9 | पूज्य गुरूजी साद्मात् देवता थे (वैदिकप्रवर पं॰ श्रीमैयालालजी मिश्र )             |        |
| २०  | परिशिष्ट-भाग                                                                     | २१३    |

11

### द्वितीय खाउकी विषय-सूची

|          | विषय                                  |                 |              | रुष्ठ संख्या |
|----------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 2        | वेदस्याध्ययनम् ( ले॰ म                | ० म० श्रीविद्या | घर गौड )     |              |
| 2        | वेदापौरुषेयत्वम्                      | <b>)</b> )      |              | इ            |
| 3        | ब्राह्मण्मागस्यापि वेदत्वम्           | "               |              | १०           |
| 8        | स्वाध्यायोऽध्येतन्यः                  | "               |              | 18           |
| ų        | उपनयने गायन्युपदेशप्रकारः             | "               |              | १६           |
| Ę        | चौलोपनयनयोः शिखास्थापनविचारः          | "               |              | . १८         |
| 9        | उपाकमोंत्सर्गनिर्ण्यः                 | >>              |              | २१           |
| <b>4</b> | इरिइरयाग-मीमांसा                      | "               |              | 35           |
| 3        | कन्यादान-मीमांसा                      | 77              |              | \$8          |
| 20       | विवाहस्यानादिता                       | "               |              | 54           |
| 22       | यज्ञोपवीतसंस्कारस्यावश्यकता           | 7)              |              | %•           |
| 12       | चूडाकरणे शिखास्थापनविचारः             | 77              |              | 8.8          |
| 23       | याग-पदार्थनिरूपणम्                    | <b>,</b> 7      |              | 80           |
| 28       |                                       | 75              |              | 82           |
| १५.      |                                       | >>              |              | 38           |
| १६       | 20000                                 | >>              |              | # 8          |
| 20       | वेदस्य चतुर्धा विभागनिरूपग्रम्        | <b>5</b> )      |              | 4.२          |
| १5       |                                       | "               |              | 48           |
| 35       | 0 0 200 0                             | <b>)</b>        |              | ° 48         |
| २०       | चार्त्रमांस्यवेदिनिर्माग्रकारः        | <b>"</b>        | iniae        | 98           |
| २१       | ू सौमिकवेदिनिर्माणप्रकारः             | "               |              | 48           |
| २२       | यज्ञकालनिर्णंयः                       | 77              |              | . इप्        |
| २३       | यज्ञादौ स्त्राचार्यप्रतिनिधित्वविचारः |                 |              | 98           |
| 28       | यज्ञादौ स्त्रीणामधिकारविचारः          | "               |              | 145          |
| २५       | ं यज्ञादौ स्वाहाकारनिर्ण्यः           |                 | •            | 37           |
| २६       | स्पृश्यास्पृस्यविवेकः                 | <b>)</b> )      |              | <b>U</b> •   |
| २७       | बद्रिकाश्रमगयाश्राद्धयोर्विचारः ॰     | "               |              | ७४           |
| 35       |                                       | "               | TOTAL PERSON | ७५           |
| 78       |                                       | "               |              | 30           |
| 30       | यज्ञोपवीतरिष्रये विशेष-विचार;         |                 |              | 33           |

|                                                                            | विषय                                                                         | पृष्ठ संस्य।                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| 3                                                                          | १ • चूडाकरणविषये विशेष-विचारः                                                |                                 |  |
| ą                                                                          |                                                                              | " ૧•ર્પ                         |  |
| 3                                                                          |                                                                              | 909                             |  |
| 31                                                                         |                                                                              | ११३                             |  |
| 3                                                                          | असिमाषस्म                                                                    | १२०                             |  |
| 38                                                                         |                                                                              | 848                             |  |
| 30                                                                         |                                                                              | १७३                             |  |
| ₹⊏                                                                         | <b>77</b>                                                                    | 200                             |  |
| 38                                                                         |                                                                              | १८१                             |  |
| 80                                                                         | <b>77</b>                                                                    | १८६                             |  |
| ४१                                                                         |                                                                              | \$3\$                           |  |
| ४२                                                                         |                                                                              | 935                             |  |
| ४३                                                                         |                                                                              | १६८                             |  |
|                                                                            | 27 11/25/11/4777                                                             | 408                             |  |
|                                                                            |                                                                              |                                 |  |
| 0                                                                          | तृतीय खगडकी विषय-सूची                                                        | 201 16                          |  |
| 8                                                                          | वेदकी उपादेयता ( ज्योतिष्पीठाधीश्वर शङ्कराचार्य श्रीस्वामी कृष्ण्वोघाशमः     | 1 29                            |  |
|                                                                            | महाराज)                                                                      | 2                               |  |
| ?                                                                          | सर्वकल्यायाकारी वेद ( अनन्तश्रीविभूषित श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज)         | 4                               |  |
| ₹                                                                          | अनन्त वेद ( म॰ म॰ पं॰ श्रीगिरिघर शर्मा चतुर्वेदी )                           | 4                               |  |
| 8                                                                          | भारतवर्ष की अन्यय संपत्ति वेद (- आचार्य श्रीनरदेव शास्त्री वेदतीर्थ )        | 48                              |  |
| ¥,                                                                         | वेद का स्वाध्याय ( याशिकसम्राट् पं॰ श्रीवेणीराम शर्मा गौड )                  | २२                              |  |
| ६ वैदिक कर्मकाएड का वैज्ञानिक आधार ( आचार्य पं श्रीसीताराम चतर्वेदी एम० ए० |                                                                              |                                 |  |
|                                                                            | बा॰ टा॰ )                                                                    | e Die                           |  |
| 9                                                                          | पुरोहित श्रीर यजमान ( श्रीयुत बाबू श्रीप्रकाशबी, राज्यपाल महाराष्ट्र-प्रदेश  | ) ३७                            |  |
| 5                                                                          | वैदिक उदात्त मावनाएँ (डा॰ श्रीमङ्गलदेव शास्त्री एम्॰ ए॰, डी॰ फिल्            | ) 88                            |  |
| 3                                                                          | इरावती (श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल एम्॰ ए॰ )                                     | ५३                              |  |
| १०                                                                         | ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् (पं॰ श्रीदीनानाय शास्त्री सारस्वत )                  | Q.                              |  |
| 88                                                                         | वेदोऽखिलो धर्ममूलम् (पं० श्रीकमलाकान्त मिश्र )                               | 95                              |  |
| १२                                                                         | उपकल्पविधिरहस्यम् ( शास्त्रार्थमहारयः ५० श्रीमाधवाचार्य शास्त्री )           | ७१                              |  |
| 83                                                                         | योग श्रीर परकाय-प्रवेश ( म॰ म॰ डा॰ श्रीगोपीनाथ कविराज एम्॰ ए॰                | ) 00                            |  |
| 88                                                                         | सांख्य-सप्ततिको एक अनुपल्लन्य कारिका (म॰म॰ डा॰ श्रीउमेश-सिश्र एम्॰           | ए०) दर्भ                        |  |
| १५                                                                         | श्रपोद्दमञ्जनादः ( सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्रीस्वामी मदेश्वरानन्द्रजी सरस्वती ) | 83                              |  |
| १६                                                                         | मानाधीना मेयसिद्धिः ( श्राचार्यं पं०, श्रीबदरीनाय शुक्ता )                   | 84                              |  |
|                                                                            | CC-0 Mumukshu Rhawan Varanasi Collection Digitized by eGangot                | the second second second second |  |

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

6

11 4

| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           | पृष्ठ सख्या  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (anjal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वषय                                                                                                                                                       | ,807         |
| २७, वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दान्त-दर्शन ( ग्राचार्य पं० श्रीछुज्जूराम शास्त्री विद्यासागर )<br>ताका मुख्य प्रतिपाद्य 'ज्ञानयोग' ( म० म० पं० श्रीग्रनन्तकृष्ण शास्त्री)                | 808          |
| १ न र्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ताका मुख्य प्रतिपद्धि शानवार्ग ( मेर्ज मेर्ज महानन्दन्ति महाराज )                                                                                         | १०७          |
| १६. ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तितका मुख्य प्रतिपाध सामगण (भाग किस्तामी सदानन्दजी महाराज) तेता ग्रीर शरणागित (महामगडलेश्वर श्रीस्वामी सदानन्दजी महाराज)                                  | 308          |
| २० र्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ति श्रीर रास्यापाय ( स्वाचार्य श्रीमहादेवोपाध्यायः ) तित्रायां ज्ञानयोगस्यैव प्राधान्यम् ( स्त्राचार्य श्रीमहादेवोपाध्यायः )                              |              |
| २१ म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तिया ज्ञानयागस्यव प्रायानगर् । जा गार्वा ज्ञानयाग्याम् वास्त्री महाराज)<br>ति स्त्रीर स्त्रायुर्वेद (धन्वन्तरिगुरु वैद्यराज श्रीस्वामी शिवानन्दजी महाराज) | ) ११५        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | िक जागामार्वेदयाम्बस्य (वेद्यसम्बद्धार प० आसत्यनारात्रय राजा गाँदर                                                                                        |              |
| २३ र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ोगों की उत्पत्ति श्रौर वृद्धि में मनका प्रभाव (दग्डी खामी श्रीदत्तपादा-                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                     | TO THE PARTY |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ज्याचित्र की महत्ता ( वद्य पुरु अगवर्यनाय आसा आउनरा गार्                                                                                                  | 388          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | े जीन ( में ब्रांगडांगडर 14% ६५० ६० )                                                                                                                     | १२२          |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | <u>- ०० नाम धन 'व्यक्तना' (५० अप्रिलाचन्द्र श्रुवः ताल्या या ग्रुवः</u>                                                                                   | र्० ए०)१२५   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्लेन किन्त्रस्य शास्तिः ( वादकप्रवर प० आधर अलारास्त्रा पार )                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न्दै मनामं ज्यात (याजिकसम्राट प० श्रावणाराम रामा गाउ)                                                                                                     | १३५          |
| २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पज्ञसे देवताओं की तृप्ति (याज्ञिकसम्राट् पं० श्रीवेणीराम शर्मा गौड )                                                                                      | 580          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मृतक-श्राद्धकी वैज्ञानिकता (पं० श्रीदीनानाथ शास्त्री सारस्वत )                                                                                            | 485          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - जोतिषं शास्त्रम ( पं० श्रीगगोशदत्त पाठक ज्यातिषाचाय )                                                                                                   | १४७          |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अतियज्ञः एक संचिप्त परिचय (याज्ञिकसम्राट् पं० श्रीवेखीराम शर्मा ग                                                                                         | डि) १५२      |
| ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्राविष्या, द्यां ताब्रित गार्यंत्र ( गार्यंत्र )                                                                                                         |              |

50

. 9

# द्रव्य देनेवालोंके नाम

स्मारक-प्रनथ के निमित्त जिन महानुभावों ने आर्थिक सहायता प्रदान करने की उदारता की है, उनके नाम सबन्यवाद प्रकाशित किये जाते हैं—

११०१) रायसाहव सेठ गोपोक्रव्याजी राजारामका, तुमसर (महाराष्ट्र)

- , ७००) श्रीमान् सेठ लद्दमीनिवासजी विरता (श्रीमती दुर्गादेवी मेमोरियल ट्रस्ट) कलकत्ता
  - १०१) रायवहादुर श्रीमान् सेठ श्रीराम दुर्गात्रसाद्जी सराफ, तुमसर

१०१) श्रीमान् सेठ गणेशराम फतेहचन्दजी मोर, तुमसर

8

- १०१) श्रीमान् सेठ घासीलाल गुलाबचन्द्र रायजी अप्रवाल, कामठी
- १०१) श्रीमान् सेठ लाजचन्द गिरिधारोलालजी पसारी, धामनगाँव (महाराष्ट्र)
- १०१) श्रीमान् सेठ भगवती प्रसादजी काजड़िया, कलकत्ता
- १०१) श्रीमान् सेठ पुरुषोत्तमलालजी काजड़िया, कलकत्ता
- १०१) श्रीमान् सेठ वासुदेवलालजी जाजौदिया, विलासपुर ( मध्यप्रदेश )
- १०१) श्रीमान् वावू तपस्वीसिंह्जी, मैनेजर भिनगा स्टेट (बहराइच)
- १०१) श्रीमान् पं० नाथूराम राघेश्यामजी गौड़, वाराणसी
- १०१) श्रीमान् पं० ब्रह्मानन्दजी सिद्ध, वाराणसी
- १०१) महालद्मी यज्ञ-समिति, पुरुलिया (बँगाल)
- १०१) पं॰ वाबूलालजी तिवाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर, नटवर ट्रॉसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर
- १०१) श्रीमती चम्पादेवी माथुर (धम्पत्नी स्व॰ र्वायसाहब श्रीत्रानन्द्रस्वरूपजी माथुर) अम्बाला झाउनी
- ४१) ॰ गीताव्यास श्रीयुत स्वामी वेदव्यासजी महाराज, हषीकेश
- ४१) श्रीयुत स्वामी श्रद्धानन्द्जी महाराज, वाराणसो
- ४१) पं० श्रीजगदानन्दजी मा वेदाचार्य, श्रोफेसर गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज, पटना
- ४१) पं० श्रीवजरंगप्रसादजी पारीक, भासू (जि॰ टोंक) राजस्थान
- ४१) पं॰ श्रीरामचन्द्रजी गौड़ ज्योतिषी, राजराजेश्वर मन्दिर, वाराणसी
- ३१) पं० श्रीहरिनप्रायणजी सारस्वत कर्मकाण्डी, वाराणसी
- ३१) स्व० पं० श्रीदत्तात्रेयजी मण्डलीकर, वाराणसी
- ३१) पं० श्रीदेवीप्रसादजी सारस्वत, वारांणसी
- ३१) ,, ,, लंदमीनारायणजी (कल्लोजी) सारस्वत, वाराणसी
- ३१) " " नामवरजी व्यास 'मानस मराल' वाराणसी
- ३१) ,, ,, शिवकरणजी शमी गौड़, वाराणसी
- ३१) " ,, रामनाथजी त्रिपाठी, रामनगर, वाराणसी

३१) पं० श्रीदुण्ढिराजजी पर्वतीय, वाराणसी

२३१) , , मोहनप्रसादजी नेपाली, वाराणसी

३१) ,, ,, उमेशकुमार शर्मा गौड़, वाराणसी

२४) श्रीयुत वावू नन्दिकशोरजी (फर्म-हरगूलाल एएडसन्स) अंबाला छाउनी

२१) श्रीयुत लाला मनमोहनजी श्रप्रवाल, बांगरमऊ, जि॰ उन्नाव

२१) श्रीयुत सेठ रामदयाल चुन्नीलालजी काजिंड्या, कलकत्ता

११) श्रीयुत सेठ वनारसीलालजी काजड़िया, कलकत्ता

११) पं० श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी वेदाचार्य, बस्तीशहर

११) पं० श्रीचिरञ्जीलालजी शास्त्री, पुरुलिया (बंगाल)

४) वैदिकप्रवर श्रीयुत पंः श्रीधर अयगाशास्त्रीजी बारे, नासिक

पं० श्रीविश्वनाथजी मिश्र वेदाचार्य, श्रारा (विहार)

टोटल ३७८६) (तीन हजार सात सौ नवासी)

# महामहोपाष्याय स्मारक-प्रनथ के आय और व्यय का हिंसाव

#### श्राय का विवरण—

३७८६) दाताओं से प्राप्त २२२१) श्रीवेणीराम गौड से प्राप्त (स्मारक-प्रनथ में द्याय से द्यधिक जो व्यय हुआ वह २२२१) रुपया श्रीवेणीराम जी गौड वेदावार्य ने श्रपने पास से देकर पूर्ण किया)

६०१०) छ हजार दस

#### व्यय का विवरण-

२१४६) कागजका मूल्य

२१४६) स्मारक-प्रनथ की छ गई

१४०) टाइटिल पेजका कागज

**म) टाइटिल पेजकी छपाई** 

८४) चित्रकी छपाई

२७४) आर्ट पेपर

१२४) ब्लाक बनवाई

४००) प्रूफ रीडिंग

२४४) वाइएंडग

१००) विज्ञापन तथा रसीद्का कागज श्रीर छपीई

१४०) स्मारक-प्रनथ भेजनेका पोस्टेज

४०) पत्रव्यवहार खर्च

१००) फुटकर खर्च

६०१०)



त्यागत्पोमूर्ति पं० श्रीहरिद्वारीजी मिश्र ( म॰ म॰ श्रीप्रमुद्धनी यास्त्री के ब्येष्ट भाता

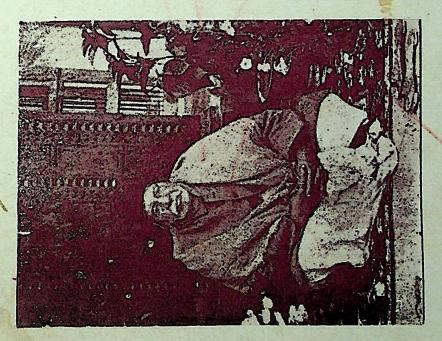

बिद्धन्मूर्धन्य पं० श्रीश्रतन्तरामजी शास्त्री सारस्वत ( म० म० श्रीप्रभुदत्तकी शास्त्री के शब्दशास्त्र—गुर )



# प्रस्तावना

• महामहोपाध्याय पिछत प्रभुदत्तजो गौड अग्निहोत्री तथा उनके विद्वद्वरेण्य आत्मज महामहोपाध्याय पिछत विद्याधरजो गौड काशो के पिछतवर्ग और विद्वत्समाज के आदरणीय नेता थे। संयोगवश दोनों महापुरुषों से मेरा अत्यन्त निकट का सम्बन्ध रहा है और मैंने अत्यन्त निकट से उनके तेजस्वितापूर्ण व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त किया है। काशो के अगाध विद्वानों की जिस प्रतिष्ठित और सम्माननीय परम्परा ने विश्वसर में काशो का यश समुज्वल किया है उनकी प्रत्यन्त तपःपूत तेजस्वी मूर्त्ति का प्रत्यन्न दर्शन इन दोनों विमूर्तियों के रूप में मैंने किया है।

मुमे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि पं० वेणीरामजी गौड ने मुमे उक्त दोनों महाविभूतियों का जीवन-चरित लिखने का कार्य सौंपकर जहाँ मेरा गौरव बढ़ाया है वहीं मुमे यह पुण्य अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी सात्त्विक श्रद्धाञ्जलि के रूप में उनकी गुण-गौरव-गाथा का यथाबुद्धि सम्यक् गान करके अपना जीवन धन्य कर सकूँ।

महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुद्त्तजी तथा महामहोपाध्याय पण्डित विद्याघरजी के साथ मेरी पारिवारिक आत्मीयता थी। मेरे पूज्य पितृचरण पण्डित भीमसेन वेदपाठीजी म० म० पण्डित प्रभुद्त्तजी के शिष्य और म० म० पण्डित विद्याधरजी के सहपाठी और गुरु-बन्धु थे। इस सम्बन्ध के कारण ही नहीं, वरन उनकी स्वाभाविक उदारता के कारण दोनों ही महापुरुषों की मुभपर वात्सल्यपूर्ण अनुकम्पा थी। इस प्रकार को अकारण महती कृपा का भाजन बनने के कारण स्वभावतः में उनके उन देवी—गुण का प्रत्यच्च अनुभव कर सका जो दूरस्थ होने पर अनुभव करना संभव नहीं था। इतना होने पर भी यह कीर्ति-गाथा बहुत संक्षिप्त है जिसमें केवल बहुत स्थूल-रूप से उनके अलौकिक ज्यक्तित्व की मलक भर देने का बाल-प्रयास किया गया है। मुमे विश्वास है कि विद्वन्मण्डल इस चरित के द्वारा इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके लोक-पथ-प्रदर्शन के लिये पर्याप्त प्रकाश पा सकेंगे।

इस स्मारक-प्रनथ की केवल घौपचारिक महत्ता मात्र नहीं है जैसा प्रायः आजकल के सामान्य स्मारक-प्रनथों की होती है, जो छपकर पुस्तकालयों की शोभा बढ़ाने के श्रातिरिक्त छौर किसी प्रयोजन के नहीं होते। इस प्रनथ के प्रथम खएड में महामहोपाध्याय पिंडत विद्याधरजी गौड का महत्त्वपूर्ण जीवन-चरित है। द्वितीय खएड में उनके अनेक महत्त्वपूर्ण लेखों का संप्रहणीय संमह है जिनके

सम्बन्ध में निरन्तर प्रायः विद्वानों में शास्त्रार्थ और मतभेद हो लीता है। ऐसे अनेक विवादास्पद विषयोंपर सटीक निर्णयात्मिका व्यवस्था दे दी गई है कि इनके लिये अन्य तत्सम्बद्ध प्रन्थ देखने की आवश्यकता नहीं है। तृतीय-खण्ड में भारतप्रसिद्ध विद्वानों के वेद, वेदान्त, दर्शन, साहित्य और ज्यौतिष आदि विषयों पर गम्भीर लेख हैं। इस प्रकार यह प्रन्थ अनेक दृष्टियों से बड़ा उपादेय हो गया है।

में अपने आतृकल्प पं० वेग्गोरामजी गौड के इस स्तुत्य प्रयास के लिये, हार्दिक साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अत्यन्त सात्त्विक निष्ठा के साथ इस पुण्य-कार्य का भार अपने सिर लेकर उसे इस सुन्दर सराहनीय रूप में सम्पन्न किया।

इस स्मारक-प्रन्थ के प्रकाशन में कुछ उदारशील महानुभाद्यों ने भी त्रार्थिक सहयोग दिया है, किन्तु इस महाप्रन्थ के प्रकाशन का त्राधिक व्यय-भार श्रीवेणीरामजी गौड ने स्वतः वहन किया है। सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र होने के नाते उन्होंने जो श्लाघ्य पितृभक्ति का परिचय दिया है वह अनुकरणीय भी है और प्रशंसनीय भी।

श्रीविणीरामजी ने केवल अर्थ-भारमात्र ही वहन नहीं किया, वरन् इस जीवन-चिरत की पूर्णता के लिये विविध साधन एकत्र करने तथा मुद्रणालय में मुद्रित कराने के सम्बन्ध में जो अथक परिश्रम किया है वह भी कम प्रशंसा की बात नहीं है। इस युग में जब सरलता से कागज नहीं मिलता, छपाई भी मँहगी है, अन्य साधन भी दुर्लभ हैं, प्रसिद्ध प्रकाशक भी विस्तृत जीवन-चिरत को छापने का साहस नहीं कर पाते, ऐसे समय इतना बड़ा जीवन-चिरत छपवा लेना साधारण साहस का काम नहीं है। श्रीवेणीरामजी गौड को उनके इस निष्ठापूर्ण सान्त्विक साहस के लिये में हृदय से बधाई देता हूँ।

कःर्तिको पूर्णिमा, सन् १६६३ काशी। वशंवद सीताराम वतुर्वेदी

# जीवम-चरितके सम्बन्धमें निवेदन

1

ं स्वर्गीय श्रीपिताजी ( महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड ) ने अपना जीवनवीमा चौदह हजार रुपयों का करा रक्खा था। पिताजी की मृत्यु के बाद हम लोगों ने रुपयों की प्राप्ति के लिये 'वीमाकम्पनी' से लिखा-पढ़ी की। वीमा-कम्पनी ने रुपया देने में आना कानी की, तो विवश होकर मैं पूच्य महामना पं० श्रीमद्नमोह्न मात्तवीयजी महाराज की सेवामें उपस्थित हुत्रा स्रौर मालवीयजी से वीमाकम्पनी की सारी बातें सुना दीं कि 'वीमाकम्पनीवाले स्व० पिताजी का चौद्द हजार रुपया देना नहीं चाहते, अतः आपकी शरण में आया हूँ।' पूच्य मात्रवोयजी ने पिताजी के सम्बन्ध में कहा-"वीमा-कम्पनीवाले अपने चौदह हजार रुपयों का विशेष मूल्य सममते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि पं० विद्याधरजी गौड़ की मृत्यु से अने क परिवार की और राष्ट्र की बहुत बड़ी इति हुई है, जो कि भविष्य में पूर्ण होनेवाली नहीं है।" परचात् मालवीयजी ने तत्काल पिताजी के सम्बन्ध में अपना एक सार्टिफिकेट दिया और कहा- "इसको वीमा-कम्पनी के अधिकारियों के पास शीव्र भेज दो, यदि वे सममदार होंगे तो शीव्र ही रुपया भेज देंगे। यदि वे रुपया न भेजें तो उनपर मुकदमा जारो कर दो और आवश्यकता होगी तो मैं गवाही देने के लिए अदालत में चलने को तैयार हूँ।" पूच्य मालवीयजी का दिया हुआ सार्टिफिकेट वीमाकम्पनी के पास भेजा गया। मालवीयजी का सार्टिफिकेट देखकर वीमाकम्पनी ने तत्काल रुपया भेजने की स्वीकृति दे दी और हमें रुपया प्राप्त हो गया।

जिस समय मैं स्व० पिताजी के वीमा के रुपये के सम्बन्ध में पूज्य मालवीय जी से मिला था, उसी समय पूज्य मालवीयजीने मुर्मसे सामह कहा था—"स्व० महामहोपाध्याय पं० विद्याधरजी गौड वेद के श्रद्धितीय विद्वान् थे, उन्होंने श्रपने अद्भुत वेदविद्या-वैभव से पञ्चगौडों का मुख उज्ज्वल किया था। श्रतः उनका विशाल जीवन-चरित श्रथवा स्मारक-मन्थ प्रकाशित करना चाहिये।"

पिताजी के स्मारक-प्रनथ के प्रकाशनार्थं सर्वप्रथम पूज्य मालवीयजी की धाज्ञा हुई थी, पश्चात् पिताजी के शिष्यों, मित्रों एवं स्नेहियों के भी तत्तस्थानों से यदा-कदा आप्रहपूर्ण पत्र आने लगे कि—"आप अपने पूज्य पिताजी का जीवन-चरित अथवा स्मारक-म्रन्थ शीघ्र प्रकाशित कीजिये।"

मुक्ते समय-समय पर यज्ञ-यागादि कराने के लिए भारत के समस्त प्रान्तों में जाना पड़ता था, तो उस समय तत्तत्थानों के विद्वज्जन भी प्रसङ्गवश मुक्तसे पूझा करते थे कि—'आपके पूज्य पिताजी का कोई जीवन-चरित अथवा स्मारक-प्रत्थ प्रकाशित हुआ है या नहीं ?' इन सब कारणों से मैंने शीध ही अपने स्व० श्री पिताजी के विशाल स्मारक-प्रन्थ को प्रकाशित करने का हद निश्चय कर लिया। मैंने

0

विचार किया कि—"बहुत से सुयोग्य पुत्र अपने-अपने पितृ-पितारीह आदि पूर्वजों को स्मृति में धर्मशाला, पाठशाला, मन्दिर, कूप और उद्यान आदि बनवाकर अपने कर्तव्य का पालन कर पुष्य सिद्धित करते हैं, तो मैं भी प्रातःस्मरणीय पूज्य माल-वीयजी तथा अन्यान्य महानुमाओं की आज्ञानुसार अपने स्व० श्रीपितांजी का सिचत्र स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित करूँ, जिसमें भारतविख्यात मनीषियों के सन्देश श्रद्धाञ्जलि और लेख हों।

मैंने स्मारक-प्रनथ के प्रकाशनार्थ दृढ़ निश्चय कर, उस सम्बन्ध में एठ 'विज्ञापन' प्रकाशित किया और उसे देश के बड़े-बड़े धर्माचार्यों, साधु-महात्माओं, विद्वानों और नेताओं के पास मेजना प्रारम्भ किया। हुई का विषय है कि स्मारक-प्रनथ के प्रकाशनार्थ सभी माननीय महानुभाओं ने अपनी-अपनी श्रद्धाञ्जिल, सन्देश और लेख भेजने प्रारम्भ कर दिये, जिन्हें देखकर मैंने बहुत शीघ्र स्मारक-प्रनथ प्रकाशित करने का आयोजन प्रारम्भ कर दिया।

स्मारक-प्रनथ में पूज्य श्रीपिताजी का जीवन-चरित लिखने के लिए मुक्ते ऐसे विद्वान् की आवश्यकता हुई जो मेरे पिताजी से पूर्ण परिचित हों और उनके विशेष सम्पर्क में भी रहे हों। मुक्ते अकस्मात् अपने स्व० श्रीपितामहजी (भ० म० पं० श्रीप्रमुद्त्तजी)के प्रधान शिष्य स्व० परिडत श्रीभीमसेनजी चतुर्वेदी (वेद्-कर्मकाएडा-ध्यापक-काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय)के सुयोग्य सुपुत्र परिडत श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी, एम्० ए०, बी० टी०, साहित्याचार्य (प्रिंसिपल-टाइन डिग्नी कालेज, बिल्या) महोद्य का स्मरण हो गया। मैंने उनके पास पत्र लिखा कि—'मेरे स्व० श्रीपिताजी का स्मारक-प्रनथ छपेगा, उसके लिये आप श्रीपिताजी का 'जीवन-चरित' लिखकर शीघ भेजने की कृपा करें।"

आदरणीय श्रीचतुर्वेदोजी ने तत्काल उत्तर भेजते हुए लिखा कि—'यह कार्य मेरा है, मैं १४-२० दिन में ही जीवन-चरित लिखकर भेज दूँगा।" श्री चतु-वेदीजी के उदारता, आत्मीयता और स्तेहपूर्ण पत्र को पढ़कर मेरे आनन्द का ठिकाना न रहा। मैंने निश्चय किया कि—'अब मेरा सङ्कल्प पूर्ण हो गया।"

श्रीचतुर्वेदीजी ने मुक्त पर बड़ी ही क्रपा की, जो उन्होंने अपने अत्यावश्यक अनेक कार्यों की परवाह न करते हुए सन् १६६२ के भयद्भर जून मास की गर्मी की वेला में अपना अमूल्य समय देकर मेरे श्रीपिताजी का 'जीवनचरित' १०-१२ दिन के अन्दर ही लिखकर मेरे पास भेज दिया।

ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र होती है। वे जो चाहते हैं वही होता है और तद्नुकूल कार्य-कारण भी बन जाते हैं। ईश्वर की इच्छा थी वेदझ विद्वान् का जीवन-चरित किसी सुप्रसिद्ध वेदझ-परिवार के ही व्यक्ति के द्वारा लिखा जाय। इसीलिए उन्होंने इस शुभ कार्य को करने का अवसर अन्य विषय के विद्वान् को न देकर एक वेदझ परिवार के ही विद्वान् को दिया।

मैं अपने ज्येष्ठ बन्धु माननीय श्रीचतुर्वेदीजी का अत्यन्त ऋणी हूँ, जिन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर निःस्वार्थ-माव से मेरे श्रीपिताजी का सुन्दर और सारपूर्ण जीवन-चरित लिखने की महती कृपा की है।

में उन सभी माननीय महानुभात्रों का विशेष श्रामारी हूँ, जिन्होंने स्मारक-प्रन्थ के लिए अपनी श्रमूल्य श्रद्धाञ्जलि, सन्देश श्रीर संस्मरण भेजने की श्रनुकम्पा की है।

स्मारक-प्रनथ प्रकाशित करते समय मुक्ते प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय महामना पण्डित श्रीमद्नमोहन मालवीयजी महाराज का स्मरण हो श्राना स्वाभाविक है, जिनको सत्प्रेरणा से यह स्मारक-प्रनथ प्रकाशित हो रहा है। मैं अत्यन्त श्रद्धावनत होकर महर्षिकल्प पूज्य श्रीमालवीयजी महाराज के चरणों में अभिवादन करता हूँ और मुक्ते विश्वास है कि उनका आध्यात्मिक आशीर्वाद मुक्ते निरन्तर प्राप्त होता रहेगा।

मेरा विश्वास है कि इस स्मारक प्रन्थ के प्रकाशन से सरस्वती के समु-पासक विद्वानों को विशेष पेरणा प्राप्त होगी और वे भी अपने अपने सुयोग्य पूर्वजों की स्मृति को स्थायी रखने के लिये स्मारक प्रन्थ, अभिनन्दन प्रन्थ अथवा जीवन-चरित प्रकाशित कर विद्वत्समाज में एक आवश्यक आदर्श उपस्थित करेंगे।

प्रायः देखा जाता है कि राजा-महाराजा, सेठ-साहूकार, नेता एवं लच्मीसम्पन्न व्यक्तियों के जीवन-चरित, श्रमिनन्दन-प्रनथ श्रथवा स्मारक-प्रनथ विशेषह्मप्
से प्रकाशित होते रहते हैं, परन्तु लच्मी की कृपाकटाच्च से विमुख श्रीर मगवती
शारदा के समुपासक तपःपूत विद्वानों के जीवन-चरित श्रथवा स्मारक-प्रनथ
यदा कदा ही दृष्टिगोचर श्रथवा सुलम होते हैं। वेद मगवान की कृपा से
श्राज वह महान् पुण्य-दिवस मगवती शारदा के महान् उपासक मेरे स्व०
श्रीपिताजी के सम्बन्ध में उपलब्ध हुआ है, जिनका स्मारक-प्रनथ प्रकाशित
होकर विद्वानों को, विशेषतः वैदिक विद्वानों को परम श्राह्वादित श्रीर
लामान्वित करेगा।

मुक्ते पूर्ण विश्वास है यह स्मारकमन्य आधुनिक युग में लुप्तप्राय वैदिक-संस्कृति का मूर्तिमान् प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा और चीणचीणा अथच नीहारगत चन्द्रलेखातुल्य मन्द्कान्तिमती वैदिक-संस्कृति पुनः शरज्ज्योत्स्ना धवितान्तः-करण भारतवर्ष की वैदिक-संस्कृति के प्राङ्गण में परमाह्मादक, मुख-शान्ति-सन्तोष-दायक एवं शुभ्र सौम्य प्रकाश को प्रकाशित और प्रसारित करनेवाला होगा।

जिस समय पूज्य पिताजी के स्मारक-मन्थ के प्रकाशन की योजना बनी थी उसी समय अनेक भंनीषी विद्वानों और पिएडतों ने श्रीपिताजी के सम्बन्ध में अपने सन्देश, श्रद्धाञ्जिल और महत्त्वपूर्ण संस्मरण तथा पाण्डित्यपूर्ण लेख भेजने की कृपा की थी। स्मारक-प्रनथ के प्रकाशन में इतना असामान्य वित्तम्ब हो गया कि जिन अनेक विचन्नण विद्वज्जन ने अत्यन्त सहृद्यतापूर्वक अपने सन्देश, श्रद्धाञ्जिल, संस्मरण श्रथवा तेख प्रदान करने की कृपा की थी, उनमें से बहुत से विद्वान् श्रब संसार में तृहीं रहे। मैं अत्यन्त कृतज्ञता-पूर्वक उन सभी स्वगंस्थ महापुरुषों को हृद्य से श्रद्धाञ्जिल प्रदान करता हुत्रा उनके प्रति सात्त्विक श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। उनके श्रतिरिक्त जिन श्रन्य श्रनेक प्रकाएड-पिएडतों श्रीर ज्ञान-महारिथयों को स्मारक-प्रन्थ के प्रकाशन की इतनी लम्बी प्रतीचा करनी पड़ी उनसे हार्दिक च्ञमा-याचना करता हुत्रा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। निश्चित विश्वास है कि मेरी विवशतात्रों पर सुकोमल दृष्टिपात करते हुए वे सुमे च्यम करने की स्वाभाविक उदारता का प्रदर्शन करेंगे।

श्रेयांसि बहुविष्नानि । अनेक विष्न-बाधाओं, असुविधाओं और संकटों को भगवत्क्रपा से पार करके यह स्मृति-प्रन्थ विद्वद्वरेण्य सन्जनों के कर-कमलों तक पहुँचाने में मैं अपना अहोभाग्य सममता हूँ और मुभे विश्वास है कि विद्वजन अपनी सहज कृपा से मण्डित करके मेरे उत्साह को संजीवनी-शक्ति प्रदान करके कृतकृत्य करेंगे।

पिताजी के स्मारक-प्रनथ में बहुत-सी उपयोगी सामग्री उपस्थित होने पर भी परिस्थितिवश नहीं दो जा सकीं। आशा है, द्वितीय-संस्करण में पूर्ण की जायँगी। यह स्मारक प्रनथ पूर्ण तो हुआ, किन्तु इसमें जो ब्रुटियाँ और अधूरापन रह गया है, उसे मेरी अज्ञमता सममकर विद्वज्जन क्षमा करने की कृपा करें।

मैं माननीय पिंडतप्रवर श्रीजितेन्द्रियाचार्यजी वेदान्ताचार्य महोदय को विशेषरूप से हार्दिक धन्यबाद देता हूँ, जिन्होंने इस स्मारक-प्रनथ के द्वितीय श्रीर तृतीय खण्ड का सम्पादन कर मेरी पर्याप्त सहायता की है।

इस स्मारक-प्रनथ के लिये जिन महानुभाओं ने आर्थिक सहायता प्रदान की है, उनका मैं विशेष श्राभारी हूँ और उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

देवप्रवोधिनी एकादशी, संबत् २०२० वाराणसी ।

()

2

विनोत— वेणीराम गौड यह थी कि सब धर्मशास्त्र उन्हें इतने कराता थे कि प्रनथ देखने की आवश्यकता नहीं होती थी और वे तत्काल प्रमाण देकर अपना ऐसा सटीक निर्णय दे देते थे, जो सभी को मान्य होता था, क्योंकि उनके निर्णय में शंका के लिये कहीं कोई अवकाश नहीं रह जाता था। जब कभी लोग किसी प्रकार की भी धार्मिक व्यवस्था के लिये तत्कालीन प्रसिद्ध विद्वान् दार्शनिकसावभौम साहित्यदर्शनाद्याचार्य गोस्वामी श्री दामोद्दर लाल जी शास्त्री या महामहोपाध्याय पिडत हरिहर कृपाल जी द्विवेदी या महामहोपाध्याय पिडत बालकु जी मिश्र के पास पहुँचते तो वे तत्काल उनसे कह देते थे —'भाई, आप लोग यदि धर्मशास्त्र की उचित व्यवस्था चाहते हों तो महामहोपाध्याय पिडत विद्याधर जो गौड के यहाँ जाइये। वे जो भी निर्णय देंगे हम सबको वही निर्णय सान्य होगा और हम उस पर हस्ताचर कर देंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र जितना अधिक उन्हें प्रस्तुत है, उतना किसी अन्य को नहीं।'

वैदिकों के प्रतिष्ठा-रचक

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र महामहोपाध्याय पिएडत बालकृष्ण मिश्र जी कहा करते थे—'मैं पहले वैदिकों को साधारण कोटि का मानता था। मैंने पिण्डत विद्याध्य जो गौड की विशिष्ठ विद्वत्ता के सम्बन्ध में सुना तो बहुत था, परन्तु उनसे सर्वप्रथम साज्ञात्कार खगड़िया (बिहार) के 'महाविष्णु यज्ञ' में हुआ, जहाँ वे 'आचार्य' होकर गये थे। उनकी व्याकरण-मीमांसा आदि शास्त्रों में अपूर्व विद्वत्ता देख कर वहीं मुक्ते यह ज्ञान हुआ कि वस्तुतः वे 'यथानाम तथागुणः' हैं। उनसे सम्पर्क स्थापित करने पर मेरी सम्पूर्ण धारणा बद्ल गयी और मुक्ते स्पष्ट प्रतीति हुई कि वैदिक भी उच्चकोटि के विद्वान हो सकते हैं।'

विविध संस्थाओं से सम्मान

आपकी विशिष्ट विद्वत्ता, पाण्डित्य और प्रखर मेघा के कारण अनेक शिचा-संस्थाओं ने आपका सम्मान किया और न जाने कितनी संस्थाओं ने आपको अभिनन्दन-पत्र के साथ वैदिक सम्राट्, याङ्किक सम्राट्, वैदिक चक्रवर्ती, याङ्किक-चक्रवर्ती, विद्यावा वस्पति, विद्याभूषण्, धर्मालंकार, महापण्डित आदि अनेक ल्पा-धियों से अलंकित किया था। आपकी सर्वतो मुखी प्रतिभा और विद्वत्ता से प्रमावित होकर भारत सरकार ने सन् १६४० में उन्हें 'महामहोपाध्याय' की पद्वी से समलंक्रत किया था।

विविध संस्थाओं से क्षम्बन्ध

आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, काशीस्थ गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज (अव वाराणसेय संस्कृत तिश्वविद्यालय) और बिहार संस्कृत एसोशिएशन समिति की पाठ्यनिर्घारिणी समिति तथा परीचाबोर्ड के माननीय सदस्य, परीच्चक तथा प्रश्न संशोधक रहा करते थे। और कलकत्ता, बिहार, जयपुर, लाहौर, नागपुर, उड़ीसा आदि की कालेजों और विश्वविद्यालयों की सर्वोच्च परीचाओं के परीच्चक रहते थे।

0

विशिष्ट स्याति

0

आपके विशिष्ट वैदुष्य के कारण स्वल्प अवस्था में ही आपकी समस्त भारत में विशिष्ट ख्याति हो गई थी। विद्वानों में, राजा-महाराजाओं में, श्रेष्टियों में, नेताओं में, अधिकारियों में तथा सर्वसाधारण जनता में सर्वत्र ही आपकी प्रतिष्ठा, प्रशंसा और समाद्र था। महामहोपाध्याय परिडत श्री शिवकुमार शास्त्री जी के बाद विद्वत्ताप्रयुक्त जैसी ख्याति आपको प्राप्त हुई, वैसी अन्य किसी विद्वान को प्राप्त नहीं हुई।

विदेशों में सम्मान

श्री विद्याधर जी की विद्वत्ता की धाक सुदूर विदेशों तक पहुँची हुई थी। उनकी 'कत्यायन-श्रीत्रसूत्र' की टीका से प्रभावित होकर एक बार लन्दन श्रीर जर्मनी के विद्वानों की परिषत् ने उन्हें निमन्त्रण दिया कि आप जर्मनी में हमारे यहाँ आकर वेद की व्याख्या और उसका प्रचार करें, किन्तु अपने सिद्धान्त में दृढ़ निष्ठा के कारण ही उन्होंने अर्थ और यश दोनों को लात सार कर विदेश-यात्रा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया।

## काशी-निवास का दृढ़ संकल्प

परिडत विद्याधर जी की प्रगाढ़ विद्वत्ता का लाभ उठाने के लिये बड़े-बड़े राजा-महाराजा अपने यहाँ होने वाले यज्ञ-महायज्ञ, मन्दिर-प्रतिष्ठा एवं राज्याभिषेक त्रादि अवसरों पर आपको बुलाया करते थे। आपकी अदु भुत विद्वत्ता पर सुग्ध होकर जोधपुर, श्रलवर, छत्रपुर एवं भालावाड़ श्रादि के राजा-महाराजाश्रों ने श्रापको श्रत्यधिक वेतन देकर श्रपने यहाँ 'राज-परिडत' के रूप में रखने के लिये बार-बार प्रार्थना की, किन्तु आपने विशेष द्रव्य-लाभ अथवा सम्मान की परवाह न कर किसी भी प्रकार काशी के परित्याग को स्वीकार नहीं किया। आप काशी-निवास को बहुत ही महत्त्व देते थे। आप कहा करते थे-

चना चबेना गङ्ग-जल, जो पुरवे कर्तार। काशी कबहुँ न छोड़िये, विश्वनाथ दर्वार ॥

# विद्वत्ता की पूजा

काशीनिवासी स्व० बाबू पुरुषोत्तम दास खत्री ने काशी में अन्नपूर्णा मन्दिर के सन्निकट विशाल दर्शनीय 'श्रीराम मन्दिर' का निर्माण करा कर, उसकी प्रतिष्ठा काशी के सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ द्वारा कराने का संकल्प किया। मन्दिर की प्रतिष्ठा के निमित्त 'आचार्य' बनने के लिये कुछ वैदिकों ने स्वयं और दूसरे लोगों के द्वारा बाबू पुरुषोत्तम दास के पास सिफारिश पहुँचाई। ब्राबू पुरुषोत्तम दास ने सबसे यही कहा—'मैं अपने मन्दिर की प्रतिष्ठा काशी के सर्वश्रेष्ठ वेद्ज्ञ विद्वान् द्वारा करा कर उनकी विद्वत्ता की पूजा करना चाहता हूँ।' बाबू पुरुषोत्तम दास जी के दृढ़ संकल्प॰को सुन कर सभी को विवश होकर कहना पढ़ता था कि—''काशी में पण्डित विद्याधर जी ही सर्वश्रेष्ठ वेद्वा हैं।" CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विचारशील विद्वानों से पिएडत विद्याधर जी की प्रशंसा सुन कर बावू पुरुषो-त्तम दास ने सन् १६८७ में अपने श्रीराम मन्दिर की प्रतिष्ठा पिएडत श्री विद्याधर जी गौड के आचार्यत्व में करा कर अपनी वास्तविक गुग्ग-प्राहकता का परिचय दिया और श्री विद्याधर जी की विद्वत्ता का यथार्थ पूजन किया।

श्रीराम मन्दिर की प्रतिष्ठा में परिडत श्री विद्याघर जी जैसे महान् वेद्झ के श्राचार्यत्व में विद्यावयोवृद्ध तपोमृतिं परिडत श्री अनन्तराम जी शास्त्री सारस्वत (अध्यत्त-रणवीर संस्कृत पाठशाला, काशो) तथा वैदिकशिरोमणि परिडत श्री कुन्द्न जी मिश्र सारस्वत आदि अनेक विद्वानों ने सदस्य, ब्रह्मा आदि पद को प्रहण कर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की थी।

# पिता जी की यशोवृद्धि में सहायक

संबत् १६७६ की बात है। नागपुर के सुप्रसिद्ध सेठ पोद्दार जी ने नागपुर में 'पोद्दारेश्वर राम मन्दिर' की प्रतिष्ठार्थ काशी में स्त्र० महामहोपाध्याय पण्डित श्री प्रभु-दत्त जी को आचार पद के लिये निमन्त्रित किया। नागपुर के कुछ दान्तिणात्य वैदिक विद्वानों को यह असहा हो गवा। दान्ति णात्य विद्वानों ने सेठ पोदार से कहा- अपने अपने मन्दिर की प्रतिष्ठार्थ काशी से पिएडत प्रभुदत्त जी गौड को 'आचार्य' पद के लिए जो निमन्त्रित किया है, यह उचित नहीं किया। हमारे सामने वह कर्मकाण्ड नहीं करा सकते । हम उनसे शास्त्रार्थ करेंगे ।' सेठ पोहार ने काशी में पण्डित श्री प्रभुदत्त जो के पास एक पत्र द्वारा नागपुर के दान्ति आत्य वैदिक विद्वानों के राग-द्वेषपूर्ण विचारों का उल्लेख करते हुए उन्हें सूचित किया कि 'आप सतर्क होकर नागपुर आर्वे।' परिडत प्रभुदत्त जी को अपनी विद्वत्ता पर बड़ा भरोसा था। वह अपनी विद्वत्ता के कारण सर्वदा निर्भीक रहा करते थे। उन्होंने प्रतिष्ठा के निमित्त कुएड-मएडप निर्माणार्थ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री विद्याधर जी को आठ-दूस दिन पूर्व नागपुर भेज दिया। नागपुर के बड़े-बड़े विद्वानों ने श्री विद्याधर जो से वेद-कर्मकाएड सम्बन्ध में अनेक जटिल प्रश्त किये। श्री विद्याधर जी ने नम्रता-पूर्वक प्रश्नकर्ताओं को जब समुचित उत्तर देकर तृप्त किया, तो वे लोग आश्चर्यचिकत होकर दंग रह गये और सभी ने विचार किया कि जब श्री विद्याधर जी हीं ऐसे प्रकाण्ड विद्वान् हैं, तो इनके थिता जी (परिडत प्रभुदत्त जी शास्त्री) न जाने कैसे होंगे ?"। प्रतिष्ठा प्रारम्भ होने के समय परिष्ठत श्री प्रसुदत्त जी जब नागपुर पधारे, तो वहाँ के उन परिडतों ने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक परिडत जी के चरणस्पर्श करते हुए कहा 'आप काशी के साज्ञात् विश्वनाथ हैं और आपके पुत्र श्री विद्याधर जी गएशा। आपके नागपुर में पधारने से महाराष्ट्र का समस्त बैदिक-वर्ग क्रतार्थ हो गया।

इसी प्रकार महाराष्ट्र के वर्षा और मध्यप्रदेश के सागर में होने वाले यज्ञावसर पर पिएडक प्रभुद्त जी और उनके पुत्र श्री विद्याधर जी को देख कर वहाँ के बड़े-बड़े विद्वान् चिकत हो गुये और सभी ने आनन्दमग्न होकर पिएडत प्रभुदत्त जी से कहा—'श्राप बड़े ही भाग्यशाली हैं। श्रापके पुत्र सान्नात् वृहस्पति श्रथवा गऐश के श्रवतार हैं।'

'पिता से अधिक सम्मान

महामहोपाध्याय पं० विद्याधर जी गौड को यह श्रेय प्राप्त है कि उनके सम्बन्ध में बड़े-बड़े विद्वानों की यह धारणा थी कि उन्होंने अपने आदरणीय पिता जी से भी अधिक विद्या अर्जित की थी। उनके सम्बन्ध में सभी को यह विश्वास था कि आपने अपने पिता जी के पुण्य-प्रताप से ही यह विद्या-धन प्राप्त किया था। हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है—

'सर्वत्र जयमन्विच्छेत् पुत्रादिच्छेत् पराजयः।'

[ सब स्थानों पर जय की कामना करे किन्तु पुत्र से पराजय की कामना करे अर्थात् यह इच्छा करे कि पुत्र हमसे बढ़ कर हो।]

पिंडत विद्याधर जो की इस विद्याधुरी ग्राता से उनके पिता जी भी बड़े प्रभावित, प्रसन्न और अपने जीवन को कृत-कृत्य समझते थे।

वड़े गुरू जी और छोटे गुरू जी

पिएडत विद्यावर जी अपने शिष्यों को तो पढ़ाते ही थे, समय-समय पर अपने पिता जी के शिष्यों को भी पढ़ाया करते थे। इसीलिये उनका अपना शिष्य-मएडल और उनके पिता जी का शिष्य-मएडल दोनों पिएडत प्रभुदत्त जी को 'बड़े गुह्जी' और पिएडत विद्याघर जी को 'छोटे गुह्जी' कहते थे।

श्रेष्ठ याज्ञिक

सुप्रसिद्ध लोकसेवी गोरखपुर के गान्धी स्वर्गीय परमहंस बाबा राघव दास ने विद्याधर जी के प्रति श्रद्धाञ्जलि प्रदान करते हुए लिखा है—

"श्री वेदशास्त्र-सम्पन्न श्री विद्याधर जी गौड ने श्रीनहोत्र की रहा कर प्राचीन भारतीय श्री श्रीनपूजन का महत्त्व हमारे सामने प्रत्यन्न कर दिया था। श्राज धूम्रपान के कारण जो करोड़ों कपयों की गाढ़ी कमाई हम खर्च कर श्री श्रीनदेव का श्राप ले रहे हैं उस समय यह श्री श्रीनदेव की श्रखण्ड पूजा हमारे लियें शिन्नाप्रद ही है। श्री गौड जी के कारण हमें श्रनेक श्री यज्ञनारायण जी के दर्शन करने का श्रवसर मिला। श्री यज्ञ की विधि की रन्ना तथा मर्यादा-पालन करने-कराने में श्री गौड जी सफल रहे हैं। श्री यज्ञ का संचालन तथा श्रारम्भ से लेकर अन्त तक उसको सुचारु-रूप से निभा ले जाना यह भ्री एक विशेष योग्यता का परिचायक है।

मैंने दूसरे यह देखे, पर उनमें वह गाम्भीर्य तथा अनुशासन उच्च स्तर का देखने को नहीं मिला, जैसा कि श्री गौड जी के आचार्यत्व में किये गये यहों में देखा गया।"

श्रम्निहोत्र-ग्रह्ण

पिंखत विद्याधर जी गौंड ने अपने पूज्यपाद पिता जी की वरिष्ठ परम्परा CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri में सम्बत् १६५७ में 'अग्निहोत्र' प्रहण करके वैदिक यज्ञ-परम्परा का निर्वाह करने का सङ्कल्प किया। जिस प्रकार उनके पिता जी नियमितक्ष्प से अग्न्याधान करके दर्शपौणमासेष्टि आदि सिविधिक यज्ञानुष्ठान करते थे उसी प्रकार ये भी वैसे ही शुचिता, दत्तता और निष्ठा के साथ यज्ञाग्नि-सेवा करते थे। क्योंकि जो व्यक्ति स्वतः कोई कार्य न करे उसका प्रभाव दूसरे पर तब तक नहीं होता जब तक कि वह स्वयं अपने आचार और व्यवहार से उसमें अपनी सात्विक वृत्ति न प्रकट करे। इसीलिये नहीं, वरन् इसलिये भी कि वैदिक-विद्या के अनुष्ठान में उनकी स्वाभाविक कि और भक्ति भी थी। वे केवल लोकोपचार-मात्र के लिये यज्ञादिक अनुष्ठान नहीं करते थे।

कर्मकाएड का प्रचार

आपने अहितारिन होकर अपने यहाँ तो अग्निदेव की अर्चना की हो, बाहर (परदेश) भी आपने सम्यक् रीति से वैदिक-कर्मकाएड का प्रचार और प्रसार किया। ऐसे कर्मकाण्डी तो प्रायः बहुत होते हैं जो दूसरे स्थानों पर जाकर कर्मकाण्ड कराते हैं, किन्तु ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो नियमित रूप से अपना कर्तव्य मान कर यह और वैदिक कर्मकाएड का प्रचार किया करते हैं। आपको सत्प्रेरणा के फलस्वरूप भारतवर्ष भर में सैकड़ों यज्ञ हुए जिनमें आपने स्वयं आचार्य के रूप में कार्य करते हुए अनेक लोगों को प्रेरणा दी और वैदिक यज्ञों के लिए प्रोत्साहन दिया। उनका स्वतः विश्वास था कि वेद और यज्ञों की सेवा करने वाले व्यक्ति को कभी किसी प्रकार कष्ट नहीं हो सकता। स्वयं उन पर ही वेद भगवान् श्रौर श्रग्निदेव की इतनी अद्भुत कृपा थी कि आपकी गृहस्थी सब प्रकार से पत्र-पौत्रादि और धन-धान्य-समृद्ध थी। यज्ञ-प्रेमियों की भी आप में इतनी निष्ठा थी कि भारतवर्ष भर में जब कहीं कोई बड़ा यज्ञ होता तो आप ही आचा-र्यःच के लिये निमन्त्रित किये जाते। बहुत से वैदिक विद्वान् और कर्मकाण्डी यज्ञ कराने से पूर्व दित्तिणा के लिए अधिक चिन्तातुर होते हैं किन्तु परिडत विद्याधर जी को दिल्ला की कोई चिन्ता नहीं थी वे यज्ञ की निर्विध्न परिसमाप्ति को ही अपना परम कर्तव्य मानते थे। आपकी इस निर्लोभ-वृत्ति के कारण अनेक सम्माननीय सेठ तथा धनिक आपके परम भक्त बन गये थे।

# विविध कार्य-कुश्रलता

आप शतावधानियों के सदश एक ही समय में अनेक कार्य करते थे। एक श्मीर वेद का मूजपाठ पढ़ाते तो. दूसरी ओर वेद-भाष्य आदि का पाठ पढ़ाते थे। इसी प्रकार एक ओर ज्याकरण का पाठ पढ़ाते तो दूसरी ओर साहित्य आदि का पाठ पढ़ाते थे। अध्यापन के साथ-साथ प्रन्थ-लेखन, धर्मशास्त्रीय ज्यवस्था लेखन श्मीर बाहर से आये हुए आवश्यक पत्रों का उत्तर-लेखन आदि विविध कार्य करते रहते थे।

उदारता और परदुःखकातरता

महामहोपाध्याय पिएडत श्री विद्याधरजी के सम्बन्ध में गीताप्रेस गोरखपुर

के सुप्रसिद्ध कल्याण मासिक पत्र के विशेषाङ्क 'सत्कथा-श्रङ्क' (पृष्ठ ४१८) में लिखा है—

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याघर जी गौड श्रुति-स्मृति-प्रतिप्रादित सनातन वैदिकधर्म के परम अनुयायी थे। कई ऐसे अवसर आये, जिनमें धार्मिक मर्यादा की किब्बित् अवहेलना करने से उन्हें प्रचुर मान-धन मिल

सकता था; परन्तु उन्होंने उसे ठुकरा दिया।

इनके पास बहुत से लोगों के मकान वर्षों से रेहन और बन्धक पड़े थे । जब इनकी मृत्यु का समय आया, तब मकानदारों ने आपके शरणागत होकर ऋण चुकाने में अपनी असमर्थता प्रकट की । इन्होंने उनके दुःख से कातर होकर बिना कुछ भी कहे यह कह दिया कि आपकी जो इच्छा हो सो दे जाइये । इस प्रकार कुछ ले-देकर उनको चिन्तामुक्त कर दिया ।

त्राप कहा करते थे — 'इस शरीर से यदि किसी की भलाई नहीं की जा

सकी, तो बुराई क्यों की जाय।'
समा-समितियों से विरक्ति

परिडत विद्याधर जी सभा-भीह थे। वे किसी प्रकार की संस्था, सिमित, सभा ख्रादि में कभी नहीं जाते थे। जब कभी ख्रापको सभापति के रूप में निमन्तित किया भी जाता, तो ख्राप तत्काल ख्रपनी ख्रस्वीकृति भेज देते ख्रीर कहा करते थे कि जितना समय इन सभाखों में नष्ट होता है इतना समय यदि भगविचन्तन में लगाया जाय; तो ऐहलौकिक ख्रीर पारलौकिक दोनों जीवन बन जाय। दूसरी बात यह है कि इन सभा-सिमितियों में जाने से कंवल पारस्परिक राग-द्वेष ही हाथ लगता है. भलाई कम। इन सभी कारणों से ख्राप स्वयं इस प्रकार की सामाजिक प्रवृत्तियों से बहुतु दूर रह कर केवल ख्रपने ख्रध्ययन ख्रीर ख्रध्यापन में लगे रहते ख्रीर निरन्तर सब परिस्थितियों में ख्रपने सिद्धान्त का पालन करते थे।

#### लक्मी की कृपा

श्राप जिस प्रकार माता सरस्वती देवी के कृपा-भाजन थे, उसी प्रकार लहमी जी के भी कृपा-भाजन थे। श्रापके श्रद्भुत विद्या-वैभव से प्रभावित होकर बड़े-बड़े राजा-महाराजाश्रों ने, श्रेष्ठियों ने श्रोर उच्च पदारुढ़ राजकर्मचारियों ने सम्मानपूर्वक बुला कर श्रानेक यज्ञ-महायज्ञ करा कर, श्रापका विपुल द्रव्य द्वारा सत्कार किया। वेदज्ञों में श्राप ही एकमात्र ऐसे विद्वान थे, जिनको सस्ते समय में भी राजा-महाराजाश्रों के यहाँ यज्ञ-यागों में पाँच-पाँच हजार दिल्ला प्राप्त हुई।

#### दैनिक चर्या

आप सदैन प्रातः ४ बजे चठ कर गंगा-स्नान, सन्ध्या-तर्पण, भगवान् विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा आदि देवी-देवताओं के दर्शन करके प्रतिदिन दुर्गीपाठ किया करते थे। आपकी दुर्गापाठ में बड़ी आस्था थी। आपका

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अट्ट विश्वास था कि जगदम्बा दुर्गा की आराधना और दुर्गापाठ से मनुष्य समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति कर सकता है।

## जीवन-बीमा

पण्डित विद्याघर जी ने अपनी मृत्यु से कुछ हो वर्ष पूर्व चौदह हजार रूपये का जीवन-बीमा करा लिया था। एक बार आपसे किसी ने कहा — 'आपने जीवन-बीमा क्यों कराया है'। श्री गौड जी ने उत्तर दिया कि — 'मैं चाहता हूँ, मेरे मरने से भी मेरे परिवार वालों का कुछ लाम हो जाय तो अच्छा है।'

## शिष्यों की भक्ति

एक बार भी जो किसी प्रकार की पुस्तक लेकर श्रध्ययनार्थ श्रापके चरणों में बैठ गया, वह जीवन-पर्यन्त उन्हें श्रीर उनकी शिक्षा-पद्धित को कभी नहीं भूल सका। क्योंकि विद्या के साथ-साथ विनय और शील श्राप में इतनी श्रधिक मात्रा में विद्यमान था कि न तो उन्होंने कभी किसी शिष्य को निराश करके लौटाया और न कभी कोई ऐसा श्रवसर दिया कि कोई उनके यहाँ से विद्यापरान्मुख होकर लौटा हो। उनके ये सब स्वाभाविक सद्गुण सबको वशीभूत करने के लिए पर्याप्त थे। इन गुणों का सबसे उत्तम सुपरिणाम यह होता था कि श्रापके शिष्यों के चरित्र और व्यवहार पर भी श्रापके गुणों की गहरी छाप पड़ जाती थी। यही कारण है कि भारतवर्ष भर में जहाँ-जहाँ श्रापके शिष्य-प्रशिष्य विद्यमान हैं वहाँ-वहाँ उन लोगों ने श्रपनी-श्रपनी विद्या तथा विनय और शील से सुन्दर और श्लाघनीय परम्पराएँ स्थापित को हैं। श्रापके परम सुयोग्य शिष्य 'मन्त्रार्थ-चन्द्रोद्य' के लेकक तथा गिद्धौर राज्य के राजकीय संस्कृत विद्यालय के वेद-कर्मकायड के भूतपूर्व श्रध्यापक वेदाचार्य पण्डित दामोदर मा ने श्रपने एक व्यक्तिगत पत्र में उन्हें लिखा हैं—

"सिद्धि श्री १०८ विश्वनाथवदाराध्य प्रणितमात्रैकसाध्य श्री १०८ गुरुचरण-कमलेषु सादर प्रणामाः सन्तुतरामथञ्चतम् ।

तारीख १०-५-४१ को श्रीमान् का ग्रुमाशीर्वादीय पत्र मिला। आपके अस्वस्थ होने का वृत्तान्त वाँ कर बहुत चिन्तित हूँ। श्री १०५ मगवान् से प्रार्थना है कि उनकी कृपा से शीघ्र ही आपकी स्वस्थता का वृत्तान्त सुनने में आवे। श्रीमान् जी की सेवामें मेरे द्वारा लिखित 'मन्त्रार्थ-चन्द्रोद्य' पुस्तक अभी तक न भेजने का उल्लेख आपने जो किया है, वह वस्तुतः मेरा अपराध हुआ है। उसको आप चमा करेंगे। मन्त्रार्थ-चन्द्रोद्य आपकी सेवामें मेज रहा हूँ। आपके ही आशीर्वाद और पुर्य-प्रताप से आपके धर्म-पुत्र ने 'मन्त्रार्थ-चन्द्रोद्य' बनाया है और वह श्रीमान् की ही सेवामें समर्पण न हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है।

मैंने सुना है कि आपने 'कात्यायन श्रौत-सूत्र' पर दहुत ही महत्त्वपूर्ण सरल

भाष्य किया है, जो कि मुद्रित भी हो गया है। यदि कृपा हो तो उसकी एक प्रति मुक्तको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं आपका प्रथम शिष्य हूँ। आप इस सेवक के अपर कृपा रक्खेंगे।"

श्रीमच्चरणसेवकस्य दीन दामोद्रस्य।

#### शिष्य-वर्ग

स्व० म० म० पं० श्री विद्याधर जी के शिष्यों की संख्या बहुत बड़ी है, जिनमें से मुख्य प्रसिद्धि-प्राप्त विद्वानों का उल्लेख किया जा रहा है—

१-स्व० पं० विजयचन्द्र चतुर्वेदी वेदाचार्य प्रो० गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज, काशी।

२- " " रामजीव द्विवेदी वेदाचार्य प्रो॰ हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी।

३- " " मार्तेष्ड शास्त्री घोडेकर वेदाचार्य प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी।

४- ,, ,, कालीचरण का वेदाचार्य प्रो० मेहता सं०का० प्रतापगढ़ उ० प्र०।

४- " " चन्द्रधर चौधरी वेदाचार्य, माऊ वेहट, द्रभंगा।

६- " " चन्द्रभूषण शुक्त वेदाचार्य प्रो० राधाकृष्ण सं० का० खुरजा।

७- " , वैदिक सम्राट् श्री चन्द्रभात शर्मा गौड श्राग्निहोत्री , काशी।

५- " , सत्यदेव मा प्रो० लदमीश्वरी सं० विद्यालय, द्रसंगा ।

६- ,, ,, काशीनाथ अग्निहोत्री कर्मकाएडाचार्य, काशी।

१०-पं॰ श्री विश्वनाथ पाएडेय वेदाचार्य प्रो॰ हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

११- " " मगवत्रसाद मिश्र वेदाचार्य प्रो० वाराण्सेय संस्कृत विश्वविद्यालय।

१२- " ,, वंशीधर मिश्र वेदाचार्य प्रो॰ गोयनका सं० महाविद्यालय, काशी।

१३- " ,, गोपाल चन्द्र मिश्र वेदाचार्य प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी।

१४- ,, ,, मङ्गलदत्त त्रिपाठी वेद-न्याकरणाचार्य प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

१४- ,, ,, काशी प्रसाद् मिश्र वेदाचार्य, प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी।

१६- ", योगीन्द्र मा वेद्-च्याकरणाचार्य प्रो० गवर्नमेन्ट सं० कालेज,मुजफ्फरपुर।

१७-,, ,, दामोदर मा वेदाचार्य (मन्त्रार्थ-चन्द्रोद्य के लेखक ) दरमंगा।

१८० ,, , जगदानन्द मा वेदाचार्य प्रो० गवनमेन्ट संस्कृत कालेज, पटना ।

१६- ,, ,, रमाकान्त मा वेदाचार्य प्रो० संस्कृत कालेज, सुल्तानगंज, भागलपुर !

२०- ,, पीतांबर मा वेदाचार्य प्रो० गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज, कलकता

२१-,, , सुन्दरलाल मा ,, दरभंगा

२२- " " गोवर्धन मा "

२३- " ,, सत्यदेव मा "

२६- ,, ,, अच्युतानन्द भा

२७- " " त्रिवेणीकान्त मा

75- " " JUSTA Manukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

```
३ २६
        पं० श्री कमलनाथ शुक्त वेदाचार्य प्रो० परशुराम चिरिडका वेद विद्यालय,
                सोहनाग, देवरिया।
             " विश्वनाथ मिश्र वेदाचार्य प्रो० गवर्नमेन्ट हाईस्कूल, श्रारा ।
 30
 38
             ,, रामसूरत पार्खेय वेदाचार्यं प्रो० सीताराम पाठशाला, बलिया ।
        ,,
 ३२
            ,, रामशङ्कर द्विवेदी वेदाचार्य प्रो० महाराणा संस्कृत कालेज, उदयपुर।
 33
            ,, हरिकेशद्त्त गौड वेदाचार्य प्रो०राजकीय संस्कृत कालेज,भरतपुर स्टेट।
 38
           ,, चुन्द्रशेखर त्रिपाठी वेदाचार्य प्रो० गायत्री पाठशाला, जबलपुर।
            ,, जगन्नाथ प्रसाद पार्ष्डेय वेद्-व्याकर्णाचार्य प्रो० कन्या गुरुकुल
 34
               महाविद्यालय, सासनी, ऋलीगढ़।
            , सूर्यनारायण गौड वेदाचार्य प्रो० महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर।
 ३६
        "
            ,, मधुसूद्न गौड साहित्याचार्य प्रो० हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी।
 ३७
            ,, दौलतराम गौड वेदाचार्य, प्रो० संन्यासो संस्कृत कालेज, काशी।
 ३८
        "
            ,, वेणीराम गौड वेदाचार्य प्रो० गोयनका संस्कृत कालेज, काशी।
 38
            ,, रामधारी पाएडेय प्रो० मुमुज्ज-भवन वेद-वेदाङ्गविद्यालय, काशी।
 80
            , जगन्नाथ त्रिपाठी वेदा चार्य प्रो० मारवाड़ी से वासंघ सं० वि० काशी।
 88
            ,, देवीप्रसाद पाण्डेय वेदाचार्य प्रो॰ मुमुच्-भवन सं० वि० काशी।
 ४२
            ,, द्यानन्द पाण्डेय वेदाचार्य प्रो० डालमियाँ हाईस्कूल, हथवा स्टेट।
४३
            ,, वासुदेव द्विवेदी वेदाचार्य प्रो व गवर्नमेन्ट हाईस्कूल, गया।
 88
            ,, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय वेदाचार्य प्रो० गवर्नमेन्ट हाईस्कृत, राँची।
 8X
       "
            ,, शिवमोहन दीन्तित वेदाचार्य, कानपुर।
 ४६
            ,, गिरिजा प्रसाद पाण्डेय वेद-व्याकरणाचार्य, राजपिडत-भिनगा स्टेट,
 80
            ,, रामकृष्ण चतुर्वेदी वेदाचार्य, राजपिस्त, जयपुर।
 성도
           ,, दुर्गाद्त्त त्रिपाठी वेदाचार्य, बस्ती।
 38
            ,, श्यामसुन्दर द्विवेदी वेद-व्याकरणाचार्य
 40
              जनार्दन मिश्र वेदाचार्य
प्र
           ,, श्यामानन्द्र मिश्र वेदाचार्य, काशी।
४२
           ,, मदनमोहन शर्मा वेदाचार्य, जम्बूस्टेट, जम्ब ।
५३
           ,, गुरुद्त्त शर्मा सारस्वत वेदाचार्य, गुरुदासपुर, पंजाब।
28
           , गङ्गा प्रकाश ब्रह्मचारी ( सन्ध्या ब्रह्मचारी ), काशी।
XX
       79
           ,, केदारनाश अग्निहोत्री कर्मकाण्डी, काशी।
४६
       33
           ,, हरिनारायण सारस्वत कर्मकाण्डी, काशी।
YO
       27
           ,, देवी प्रसाद सारस्वत कर्मकाएडी, काशी।
又写
           ,, कार्शीनाथ पाण्डेय कर्मकायडी, मद्दैनी, काशी।
38
           ,, रामनाथ त्रिपाठी कर्मकाएडी, रामनगर, काशी।
६०
           " भैयालाल मिश्र वेदशास्त्री, सागर, मध्यप्रदेश।
६१
           " यदुनाथ पाठक राजगुरु-डुमराँव स्टेट, पदना ।
६२
```

3

00

```
पं० त्रजभूषण उपाध्याय कर्मकारडी, गया।
६३
     श्री
```

" गयाद्त्तं मिश्र कर्मकाएडी, गया। 88 " चन्द्रदत्त शास्त्री अध्यापक-संस्कृत पाठशाला, पण्डरिया, विलासपुर ।

~ 64

,, देवी प्रसाद पाण्डेय वेदाचार्य, चम्पारन (विहार)। ६६

,, वेगीप्रसाद शर्मा वेदाचार्य, काशी। ६७

" काशीनाथ उपाध्याय वेदाचार्य, काशी। ६८

" बाबनन्दन शुक्त वेदाचार्य, काशी। ६६

" हरिहर प्रसाद पारडेय वेदाचार्य, काशी। 90

" इन्द्रासन पाएडेय वेदाचार्य, काशी। ७१

" भातचन्द्र मिश्र शास्त्री, काशी। ७२

, शिवद्यात्त त्रिपाठी, मधुबत्ती ( बत्तिया )। ७३

" जलधर मिश्र वेदशास्त्री, द्रभंगा। 68

चन्द्रकान्त मिश्र YO

" जीवनाथ मिश्र 30 ,, 33

#### पारिवारिक स्नेह

राम श्रीर लच्मण का, राम श्रीर भरत का या भरत श्रीर शत्रुझ का भातप्रेम आदर्श के रूप में आजतक लोकमान्य और लोकवन्य रहा है, किन्तु श्री विद्याघर जी का भ्रातृप्रेम भी अत्यन्त विचित्र और सबके के लिये आदश श्रौर श्रनुकरणीय था। श्रपने दोनों छोटे भ्राताश्रों से उनका अनन्य स्नेह था। वे जो कुछ भी वेतन पाते अथवा यज्ञादि में द्रव्योपार्जन करते, वह सब लाकर अपने किन्छ भ्राता पिंडत देवदत्त जी को दे दिया करते थे श्रौर फिर कभी यह भी नहीं पूछते थे कि उस द्रव्य-राशि का क्या हुआ, कहाँ किस प्रकार से व्यय हुआ अथवा उसका किस प्रकार प्रयोग किया गया।

सन् १६३७ में उनके सारनाथ स्थित उद्यान में जब दो-तीन-दिन की रुग्गता में उनके किनष्ठ भ्राता देवदत्तजी का अकस्मात् गोलोकवास हुआ, तब आपके हर्द्य को इतना अधिक आघात लगा कि तभी से आपने भी अपने जीवन की आशा छोड़ दी। आपको इतना अधिक मार्मिक कष्ट हुआ कि उस हार्दिक क्लेश के प्रवाह में आप कह भी दिया करते थे कि 'भाई के बिना अब जीवन भार हो गया है, बड़े भाई के रहते छोटा लाई चला जाय, इससे बड़ा श्रीर क्या दुःख हो सकता है। श्रव तो शरीर त्यागने में ही कल्याण है। उनकी यह निराशा-भरी वाणी सुनकर जहाँ एक श्रोर श्रोता को मार्मिक पीड़ा होती थी, वहीं वह उनके आतृत्रेम पर मुग्ध होकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ श्रघाता नहीं था, उसे रोमांच हो श्राता था श्रीर उसे यह सममने को बाध्य करता था कि कित्रयुग पूर्णेरूप से ज्याप्त होने पर भी संसार में आदर्श भाइयों की कमी नहीं है।

#### वहनको ममवा

जिस प्रकार उन्हें अपने भाइयों से स्नेह था उसी प्रकार वे अपनी छोटी बहन गौरो देवी को भी मानते थे, जो ३०-३४ वर्ष से काशी आकर आपके यहाँ काशी में ही रहती हुई आपके परिवार की देख-रेख और व्यवस्था किया करती थीं। अपनी बहन का वे इतना आदर और मान करते थे कि उन्होंने अपने जीवन-काल में ही अपनी बहन के एकमात्र पुत्र का लालन-पालन तथा विवाह-संस्कार, करके उसे सब प्रकार योग्य किया और अपनी मृत्यु के कुछ दिन पूर्व ही एक अच्छा मुन्दर गृह-दान करके उसे आवास की चिन्ता से मुक्त कर दिया। इस प्रकार परिडत विद्याधरजी गौड अपने परिवार वालों के साथ परम आत्मीयता का भाव रखते थे।

#### परिवार

पण्डित विद्याघर जी गौड का विवाह २० वर्ष की अवस्था में रोहतक जिले के 'माना' नामक त्राम के प्रतिष्ठित सम्पन्न ब्राह्मण के परिवार में परिवत गोकुलचन्द्र जी की कन्या 'वासन्ती देवी' से हुआ। श्रीमती वासन्ती देवी की माता जी तो उन्हें बहुत छोटी अवस्था में छोड़ कर स्वर्ग सिघार गई थीं, इसलिये उनका लालन-पालन उनके पिताजी ने ही किया। किन्तु वे भी इनके विवाह के १७ दिन पूर्व दिवङ्गत हो गये। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रवासन्ती देवी बड़ी सौभाग्य-शालिनी, धर्मनिष्ठ, धुशील, परिश्रमी, मृदुभाषिणी, उपकारी, हँसमुख, उदार श्रीर सुचतुर गृहिग्गी थीं। आपको गृहकौराल-व्यवस्था के कारण ही पण्डित विद्याधर जी की सद्गृहस्थी अत्यन्त सुचारु रूप से और शान्ति के साथ चलती थी, क्योंकि यदि स्त्रियाँ घर में शान्त, एक दूसरे का आदर करने वाली, सबको समान-भाव से देखने वाली, सबकी सुख-सुविधा का ध्यान रखने वाली और निमत्सर हो तो गृहस्थी निश्चित रूप से स्वर्णमय हो जाती है। वे नित्य गीता, महिम्नस्त्रोत्र और गंगालहरीका पाठ किया करती थीं। वे इतने सरल स्वभाव की थीं मोटा ही पहनती खाती थीं। उन्हें न सुन्दर कपड़ों का कभी चाव हुआ न स्वादिष्ट चटपटे खाद्य पदार्थों का । जब पिएडत विद्याधर जी ने अग्निहोत्र ले लिया तब से किसी अन्य का या बाजार का भी कुछ प्रहण करना उन्होंने सर्वथा त्याग दिया।

जिस समय वासन्ती देवी १३ वर्ष के वय में वधू बन कर घर में आई' उस समय घर में अर्थाभाव, था। उसी समय काशी के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी स्व० श्रीगऐशदत्त ने कहा था कि 'ये तो साज्ञात् लदमी है, अब आप के घर में सारी

श्रि श्रीमती वासन्ती देवी की एक बड़ी बहन थी श्रीर दो माई थे। उनमें से छोटा माई घासीराम तो छोटी श्रवस्थामें हो परलोकवासी हो गया, बड़े माई श्री शिवलाल जी जीवन-पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे श्रीर विरक्त होकर सदा भगविच्चन्तन करते तथा भागवत पढ़ाते रहे। उन्होंने भागवत के १०८ पारायण श्रीर कई यज्ञ किये थे। श्री १००८ स्वामी कृष्यवोधाश्रमजी उन्हें बहुत मानते थे।

जो बी० ए० में श्रध्ययन कर रहा है और कन्या का नाम कान्ता है जो हाईस्कूल में पढ़ रही है।

॰ धर्मपत्नी का गोलोकवास

सन् १६३७ में फाल्गुन शु० १३ को तीन-चार दिन की बिमारी में श्री विद्याधर जी की धर्मपत्नी श्रीमती वासन्ती देवी का देहान्त काशो में हो गया, जिससे आपको बड़ा सन्ताप हुआ। किन्तु स्वामाविक धैर्य के कारण आपने इस अप्रत्याशित और अपरिहार्य विपत्ति को भी बड़े धैर्य के साथ वहने किया और दूसरों को भी अपने अतुलित धैर्य का परिचय देते हुए सबको सान्त्वना दी।

#### महात्मा की सत्य-वाणी

श्री विद्याधर जी गौड का 'काश्यां मरणान्मुक्तिः' में अखंड विश्वास था। म्राप म्रपने शिवलोक-वास से प्रायः एक वर्ष पूर्व कुछ शिथिल रहने लगे थे। परन्त रोग का ठीक ठोक निर्णय अन्तिम समय तक नहीं हो पाया। अन्तिस समय से कुछ दिनों पूर्व बहुत से लोगों ने उन्हें सम्मति दी कि आप जलवायु का परिवर्तन करने के लिए मारवाड़ हो आवें अथवा किसी पहाड़ पर घूम आवें। किन्त आपको काशी छोड़ कर कहीं भी जाने की बात अच्छी नहीं लगती थी। मृत्यु से १४ दिन पूर्व आपके परिवार वालों ने यह सम्मति दी कि 'पटना' ( विहार ) चलकर रोग का निर्णय कराया जाय। जब अनेक हितैषियों ने और बन्धु-बान्धवों ने बहुत आप्रह किया तो इच्छा न रहते हुए भी आप उन लोगों के आप्रह का मान रखने के लिए पटना चले गये। वहाँ के बड़े-बड़े चिकित्सक जब प्रथम दिन विस्तृत परीचा करके रोग का ठीक-ठीक निदान नहीं कर पाये, तो आप उसी दिन रात को १२ बजे उठे और अपने साथ गए हुए नौ-दस व्यक्तियों में से कुछ को जगाकर दृढ़ता-पूर्वक कह दिया कि 'पटने में मेरा अधिक दिनों तक ठहरना श्रब उचित नहीं है। इस पर उनके साथियों ने कहा कि आप काशी चलने की शीघ्रता न की जिए, कल पुनः अनेक चिकित्सकों से विचार-विमर्श करके रोग का निदान किया जायगा।' इस पर आपने अपनी स्वाभाविक मन्द स्मिति और हदता के साथ कहा-भिरे रोग का निर्णय तो वर्षों पूर्व हो चुका है। मेरा रोग 'मृत्यु' है श्रौर मृत्यु की कोई श्रौषधि नहीं होती । ऐसा न हो कि रोग-निदान के फेर में मुक्ते मुक्ति-पूरी 'काशो' का भी दर्शन न प्राप्त हो। अतः आप लोगों की जब इच्छा हो तब काशी आइये। मैं तो इसी समय पहली गाड़ी से काशी जा रहा हूँ। यह कह कर आप तत्काल बांकीपुर पटना रेलवे स्टेशन के लिये चल दिये। यह देखकर आपके साथ के अन्य लोग भी तत्काल विस्तर गोल करके हनके पीछे-पीछे स्टेशन पहुँच गये और रातवाली गाड़ी से ही चलकर काशी लौट आए। वहाँ से लौटने पर कुछ लोगों ने पुनः सम्मति दी कि आप लखनऊ मेडिकल कालेर्ज में जाकर दिखाइये और चिकित्सा कराइये। उन्होंने बतलाया कि



'बहुत दिन पूर्व एक महात्मा ने बतलाया था कि आपका जन्म पौष मास में हुआ है, अतः पौष मास में ही आपकी मृत्यु होगी। इसिलये पौष मास बीत जाने पर हो मैं बाहर जाऊँगा।' किन्तु वह काल पौष मास सचमुच 'काल' बनकर आया जिसमें श्री विद्याधर जी की मृत्यु हुई और महात्माजी जी वाणी भी सत्य सिद्ध हुई।

संबत् १६६८ की पौष कृष्ण द्वितीया शुक्रवार तद्नुसार ४ दिसंबर सन् १६४१ को प्रातः १०॥ बजे ५४ वर्ष की स्वल्पायु में महामहोपाध्याय पिएडत श्री विद्याधर जी गौड श्रपने सुयोग्य पुत्रों, शिष्यों श्रीर भक्तों को शोक-सन्तप्त छोड़कर श्रपने नश्वर पाञ्चभौतिक शरीर का पवित्र काशी में ही त्याग कर मुक्त हो गये।

# महामहोपाध्याय विद्याधर गौड लेन

आपके निधन के एक वर्ष पश्चात् 'काशी-नगर पालिका' ने आपके सम्मान में आपके नाम से सरस्वती फाटक से डेढसी के पुल (दशाश्वमेध) तक के राजमार्ग का नाम 'महामहोपाध्याय पिंडत विद्याधर गौड लेन' रक्खा है।

#### महान् सन्त

संसार में विद्वान् बहुत होते हैं, पिएडत भी बहुत होते हैं और गुणी भी बहुत होते हैं, किन्तु अपनी विद्या और अपने गुण के साथ जिनमें सम्पूर्ण मानव-मात्र के प्रति स्नेह, उदारता, वत्सलता और आत्मीयता का भाव हो तथा जो निरन्तर अपनी परोपकार-वृत्ति से सबको तृप्त करते रहें वे ही वास्तव में सन्त महापुरुष होते हैं। ऐसे ही सन्त महापुरुषों के लिये कहा गया है—

मनिस वचिस काये पुरायपीयूषपूर्णाः त्रिभुवनमुपकारश्चे शिभिः प्रोश्ययन्तः। परगुश्यपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निजहिद विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः॥

[ मन से, वचन से और कर्म से जो पुण्य के अमृत से भरे हुए सम्भूर्ण त्रिभुवन को अपने उपकार की श्रीणियों से तम करते रहते हैं और दूसरों के अत्यन्त नन्हें से गुण को भी नित्य पर्वत बनाकर अपने हृदय में प्रसन्न होते रहते हैं ऐसे सन्त संसार में कितने हैं ? ]

महामहोपाध्याय परिडत श्री विद्याधर जी गौड ऐसे ही सन्तों में थे। परिडत विद्याधरजी के निधन-सम्बन्ध में

महामहोपाध्याय पण्डित विद्याघर जी गौड ने थोडी ही अवस्था में इतना यश और सम्मान अर्जित कर लिया था और इतने अधिक लोगों के वे अद्धा-भाजन बन चुके थे कि उनके गोलोकवास का समाचार सुनकर काशी तथा भारतके सभी गुण्याही विद्वानों और महापुरुषों को मर्मान्तक कष्ट हुआ। ज्यों हो आपके द्विंगत होने का समाचार महामना परिडत मदन मोहन मालवीय जी को मिला त्योंही अश्रुप्तावित होकर गदगद् कएठ से उन्होंने कहा—

्'परिडत विद्याघर जी के इस आकस्मिक निधन से भारत में वेद की

सजीवः मूर्ति लुप्त हो गयी। उनकी विद्वत्ता श्रथाह थी।

प्रयाग विश्वविद्यालय के उपकुलपित पिएडत अमरनाथ मा ने उनके निधन का समाचार सुना तो स्तब्ध रह गये और लिखा कि 'महामहोपाध्याय पिएडत विद्याधर जी के उठ जाने से पिएडत-वर्ग की जो अपूर्णीय चिति हुई है उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता।'

काशी के प्रसिद्ध उद्भट विद्वान् माध्वसम्प्रदायाचार्य गोस्वामी श्रीदामोद्र-

लालजी शास्त्री ने लिखा था-

श्रीविद्याधरजो के निधन से वैदिक विद्वद्वर्ग का बल चीए हो गया। श्रव काशी में उनका स्थान ग्रहण करनेवाला दूसरा कोई वेदन्न नहीं रह गया।

यस्मिन् प्रशस्त-मित-शालिन-गौडधुर्ये विद्याधरे सुफलिताऽखिल-वेद्विद्या। तस्मिन् सुरेश्वरपदाङ्कप्रितेऽत्र तस्याः सिंहासनं सुषित-रत्निमवाद्य जातम्

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या-विभाग के अध्यक्त महामहो-पाध्याय पिंडत प्रमथनाथ तर्कभूषण ने उनके गोलोकवास पर शोक-संतप्त-हृद्य से यह लिख भेजा था—

'पिएडत विद्याधर ज़ी के स्वर्गवासी होने से भारतवर्ष के समस्त पिएडत-वर्ग की बहुत बड़ी चिति हुई है। उनका वैदुष्य महत्त्वपूर्ण था। इस भारतभूमि में पं० विद्याधर जी के समान प्रखर विद्वान पुनः अवतीर्ण होगा, यह विश्वास नहीं होता।'

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र महामहोपाध्याय परिष्ठत बालकृष्ण मिश्र जो ने लिखा था— 'परिष्ठत विद्याधरजी की अपूर्व विद्वत्ता को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ करता था। वे साचात् वेदमूर्ति थे। विधाता ने बहुत शीघ्र उन्हें हमसे दूर कर दिया इस बात का हमें सदैव दु:ख रहेगा।'

महामहोपाध्याय परिडत हरिहर कृपालु द्विवेदी जी रो कहा था-

वेदवल्ली विलूना सा गता सौहार्दमाधुरी। विधवा भारती भूता गते विद्याधरे दिवस्॥

विद्याधर जी का जैसा नाम था वैसी ही सचमुच उनकी विद्या भी थी। वे वस्तुतः वेद्विद्या के 'सम्राट' थे, उन्होंने श्रापने जीवन-काल में वेद-कर्मकाएड का साम्राज्य स्थापित करके जो वेद्विद्या का प्रसार किया वह उन्हों के जैसे महान् पुरुषों के लिये ही संमव था। वेद-प्रेमियों के लिये वे स्वरचित



कात्यायन श्रीतसूत्र श्रादि के ऐसे भाष्य छोड़ गये हैं जिनकी शरण में जाकर कोई भी व्यक्ति श्रमृतमयी वेदिवद्या के मधुर फल का श्रास्वादन करके अपना जीवन कृतार्थ कर सकता है। उनकी विद्वत्ता की कीर्ति का प्रसार सावदेशिक था। केवल भारत के ही नहीं, सदूर विदेशों के विद्वान भी उनके पाएडत्य का श्रादर करते थे। इसलिए इस नश्वर शरीर के छोड़ने पर भी वे सदा श्रमर रहेंगे श्रीर सभी विद्वान बड़े सम्मान के साथ उनका स्मरण करेंगे।

राधाकुर्ध्य संस्कृत कालेज, खुर्जा के प्रधानाचार्य विद्यावारिधि परिडत परमानन्द्र जी शास्त्री ने उनके सम्बन्ध में लिखा था

'पं० विद्याघर जी का निधन सुनकर हृदय पर जो चोट लगी है वह अवर्णनीय है। मेरे मित्र स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० प्रमुदत्त जी अनिहोत्री के पुत्र होने के कारण वे जीवनपर्यन्त मुझे बहुत उच्च दृष्टि से देखा करते थे। वे घरेलू कार्यों में भी प्रायः मेरी सम्मित के बिना कोई कार्य नहीं करते थे। श्री विद्याघर जी की विद्वत्ता का दिव्य प्रकाश केवल काशी में ही नहीं, देश विदेश में भी व्याप्त था। उनके असामियक निधन से ब्राह्मण-समाज की, विशेषकर गौड-समाज की बहुत बड़ी शक्ति विलीन हो गयी, जिसके पुनः आगमन की अब कोई आशा नहीं है।

महामहोपाध्याय परिखत श्रीचिन्तस्वामी शास्त्री मीमांसक ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा था—

'महामहोपाध्याय पं० विद्याघर जी गौड की मृत्यु का समाचार सुनकर मुसे दाउण दुःख हुआ। वे महापिएडत थे। उनके जैसे महापिएडत की संसार में अनन्त कालतक आवश्यकता थी, किन्तु वीच में ही कराल काल ने उन्हें हमसे अलग करके हमें बलहीन बना दिया। वे मेरे परम शुम-चिन्तक और हार्दिक मित्र थे। मैं उनके वियोग को कभी भूल नहीं सकता।'

भारत के प्रसिद्ध शिन्ना-शास्त्री, काशी नागरी प्रचारियों सभा के संस्थापक श्रौर सेन्द्रल हिन्दू-स्कूल काशी के हेडमास्टर पं० रामनारायण मिश्र जी ने श्रात्यन्त दुःख-सन्तप्त होकर उनके श्राकस्मिक देवलोकवास पर लिखा था—

'महामहोपाध्याय पं० विद्याघर जी के निधन से देश की बहुत बड़ी ह्मित हुई है। वे केवल वेदब ही नहीं, श्रिपतु सर्वतन्त्रस्वतन्त्र थे। उन्हें श्रिपनी विद्या का किश्चिन्मात्र भी श्रिममान नहीं था। वे 'विद्या द्दाति विनयम्' के सान्नात् प्रतीक थे। मैं उन्हें उच्चकोटि का 'महापुरुष' मानता था।'

सारिवक श्रद्धाञ्जलि

पिडत विद्याधर जी गौड के सम्बन्ध में उपर्युक्त जितने भी उद्गार अङ्कित किये गये हैं उनमें से कोई श्रौपचारिक मात्र नहीं है। सबने सात्त्विक

भावसे उनके प्रति श्रद्धाञ्जिल भेंट की है, इनके श्राविरिक्त उन सैकड़ों, सहसों भक्तों, शिष्यों, श्रद्धालुश्रों श्रीर विद्वानों की भूक श्रद्धाञ्जिल तो इसमें श्रायी ही नहीं, जो उनकी विद्वत्ता श्रीर पाण्डित्य से प्रभावित होकर उनका हार्दिक सम्मान करते थे। श्रीर जिन्हें उनके निधन का इतना श्रिधक शोक हुश्रा कि वह शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सहसा संस्कृत के उस सूक्तिकार का वचन स्मर्ण हो श्राता है—

स्जिति तावदशेषगुणाकरं पुरुषरत्नमलङ्करणं भुवः। तदिप तत्त्वणभिङ्ग करोति चेदहह कष्टमपण्डितता विधेः॥

[ विधाता अशेष गुणों से युक्त संसार के पुरुष-रत्नों में अलंकरण बनाकर किसी को निर्माण करके भेजता है और फिर तत्त्रण उसे समाप्त कर देता है, यह विधाता की मूर्खता बड़ी कष्टदायक है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिएडत विद्याधर जी के समान सर्वतोमुखी विद्वान, साधु और शीलवान पुरुष संसार में कभी-कभी किसी युग में अचानक आते हैं, जो अपने गुणों की वरिष्ठ परम्परा और अपने समुज्ज्वल चरित्र से संसार का पथ-प्रदर्शन करके, आचार-विचार की मर्यादा बाँधकर, विश्व के सम्मुख शील और सौजन्य का आदर्श स्थापित करके सहसा चल देते हैं। किन्तु ऐसे महापुरुष संसार छोड़कर भले ही चले जायँ, उनकी अच्चय्य कीर्ति सदा सबको प्ररेणा देती रहती है। ऐसे सुकृती लोग रस-सिद्ध कवीश्वरों की माँति अजर और अमर होते हैं—

जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः। नास्ति येषां यशःकाये जरा-मरणजं भयम्॥

[ उन रस-सिद्ध पुण्यात्मा कवीश्वरों की सदा जय हो, जिनके यश:-शरीर को जरा और मृत्यु का कोई भय नहीं है। ]

महामहोपाध्याय पिएडत विद्याधर जी गौड ऐसा ही यश:-शरीर अजर-अमर कर गये हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने योग्यतम शिब्यों और प्रशिब्यों की जो उदात्त परम्परा स्थापित कर गये हैं वे उनका नाम और यश सदा समुख्यत करते रहेंगे।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

# भारतीय घर्माचार्यो

द्वारा

संस्मरसा

( ज्योतिष्पीठाधीश्वर शङ्कराचार्यं श्री १००८ स्वामी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी महाराज )

महामहोपाध्याय श्री प्रभुदत्तराास्त्री जी के सुपुत्र महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याघर जी गौड हिन्दू युनिवर्सिटी काशी के धर्म-विज्ञान विभाग के अध्यत्त थे। आप अपने समय में वेद के अद्वितीय विद्वान् माने जाते थे। कात्यायन श्रौतसूत्र पर 'विद्वृति' टीका तथा अन्यान्य वैदिक प्रन्थों को लिखकर एवं अनेक शिष्यों को वैदिक विद्वान् तैयार करके आपने वैदिक वाङ्मय की अपार सेवा की है। आप समूचे भारतवर्ष में यज्ञादि कार्यों में सम्मानपूर्वक आचार्य पद को प्राप्त करते थे। कट्टर सनातनधर्मानुयायी होने के कारण किसी प्रकार विदेशी भावना का संसर्ग नहीं होने देते थे। आपकी विशिष्ट विद्वत्ता को देखकर ही भूतपूर्व गवर्नमेयट ने आपको 'महामहोपाध्याय' पद्त्री से सम्मानित किया था।

# ( त्रनन्तश्रीविभूषित श्री १००८ स्वामी करपात्रीजी महाराज )

श्राम्नायः शेवधिरासीत् सप्ततन्तुसमनुष्ठाननिरतानां ब्रह्मविचारसार-पराणां च पुरातनविदुषां 'वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परिमहोच्यते' इत्यादि-वचनप्रामाण्यात् तदभ्यासो हि' परमं तपोऽमन्यत । परन्तु कालमहिम्ना सा प्रवृत्तिस्तेष्विप भूयसा श्रान्याहशी समजायत । केषाश्चित्वद्कमं जुषामसामान्यया तपश्चर्यया त्यागेन चासाधारणेन करालेऽस्मिन् कलिकी लेऽपि सा पुराण-परम्परा कथमप्यप्रियतेति प्रमोदस्थानम् । तत्रापि दान्तिणात्येषु भूसुरेषु प्रचुरप्रचारापीय-माम्नायविद्या पञ्चगौढेषु नितरां विरलप्रचारा समजनि ।

तामिमामङ्गेः साकं अमक्रमाभ्यां समभ्यस्य करामलकमिव साज्ञात्कृत्या-घीतिबोधाचरणप्रचारणैरिमतः प्रसारयन् वैदिकमण्डलमण्डनतामाप्नुवानो महामहोपाध्यायादिविवधिवरुदालङ्कृतः विद्वान् विद्वत्कुदुम्बः प्रस्तरमितवैभवः प्रख्यातकीर्तिः मनीषिमण्डलमण्डनभूतो गौडोपाधिप्रसाधितः श्रीविद्याधरिमश्र एवाभवत् पञ्चगौडेषु सर्वप्रथमो वैदिकतल्लजः। यो हि स्वल्पीयसाऽनेहसा पाणि-नीयपारावारं साहित्यसारसर्वस्वं मीमांसामांसल-महानिधि धर्मशास्त्रसौरम-सम्मारं च आत्मसात् कुर्वाणः पण्डितंसमूहस्य समजीजनच्चमत्कार-चार्वीः स्वान्तवृत्तिपरम्पराम्। यः सौजन्येन चाजानजन्येन विनयेन च लोकोत्तर-सीमानमानेयेन सत्येन च साधुप्राशस्त्येन धर्येण चौदार्यमाधुर्येण ब्रह्मचर्येण च विचन्नणाश्चर्येण विद्यया च परिपाकहृद्यया श्रध्यवसायेन •च सततानुष्ठान• कमनीयेन मनांसि समावर्जयत् महीयसां महोद्यमानामिष महोद्यानीम्। त्राह्म एव मुहूर्ते यस्य जाह्नच्यां नियतमवगाह्नम्, दैनन्दिनं येन निर्च्यविद्तिं भगवान् विश्वनाथो निभालितः, अहोरात्रमविश्राम्यन् यश्च शिष्यान् प्रतिदिशं समवेतान् वेदान् अध्यापयत्, यः वसन्तप्जासु धनिकमतिल्लकाभिः संघितासु आत्मन एव लोकोत्तरोपस्थितिमानिनः सङ्घशस्त्रान्दसान् श्रुतिमूलपाठस्पर्धिकायां जटा-घनप्रधानासु विकृतिससुद्घोषसोपानपारम्परीषु निरायासमसकृद् व्यजेष्ट, सहस्रातीतान् सप्ततन्तून् वैदिकान् स्मार्ताश्च स्वीयान् अग्निहोत्रदशंपौणमास-प्रमुखान् दिन्नु विदिन्नु च श्रद्धालुतया वितायमानान् आचार्यकमेव गृह्णानो महामहासंभारान् समपीपदत् दिन्णाभिश्च विशालपरिमाणाभिः परिकरान् संभावनीयान् समतूतुषद्दिन्नः।

काः श्रीतचर्चास्पदतां गमिताः पाठशाला इदमीयेन महनीयेन प्रधानताधिष्ठि-तत्वेन न सममूब्यन्त ? भारतिवश्रुतकीर्त्तः हिन्दूविश्वविद्यालयस्य वाराणसेयस्य संस्कृतमहाविद्यालये श्रसौ श्रध्यापनपदमुपक्रम्य धर्मविज्ञानविभागस्य प्रधानाचार्य-पदं संवत्सरान् भूरीन् समध्यतिष्ठत्, गोयनकासंस्कृत सहाविद्यालयेऽपि काशिके धवलधामिन समस्तवेदाध्यापनाध्यापकैः स्वोपक्रान्तिनर्मलसंरम्भसफलैः स्वयमिष

संपाठने प्रावर्त्तिष्ट ।

पुस्तकानि तानि तानि सुदुर्लभरत्नभूतानि वैदिकानि स्मार्तानि समचैषीत्, एषां विशालः संप्रहः स्वभवने विद्योद्यप्रवर्धने समुद्धासि । नैके दुरवापाः सारा प्रत्थमण्यो मुद्रापिताः, लेखनेन, प्रतिलिपिविधानेन च भूयांसः समुद्धातः, यानद्यापि निभाल्य परीच्का विस्मयन्ते, सन्तुष्यिन्ति, प्रमोदन्ते, दर्शनमात्रेणापि स्वान् बहु मन्यन्ते प्रशंसन्तो न विरमन्ति ।

वैदिकसार्वभौम प्वायमभूत् स्वीये समये। प्रायः सांप्रतिकाः श्रोतियाः प्रतिष्ठागरिष्ठा अदसीया अन्तेवसन्त एव भवन्ति। महान्तो हिन्दू विश्वविद्यालये केचन अपरे नूतनतमे संस्कृतिवश्वविद्यालये प्रतिष्ठानिष्ठामासादयन्तोऽध्यापयन्ति इतरेऽपि माननीयतां वहन्तस्तेषु तेषु महाविद्यालयेषु पाठनगौरवमागूरयन्ति। केचित् समाजविहितेषु तेषु प्रदेशेषु यज्ञोपवीतिववाहादिकमंसु, इतरे श्राद्धादि-प्रसङ्गेषु, परे पूर्त्तविधानेषु, विभिन्नवैदिकव्याख्यानप्रभृतिमहोद्धवेषु संसज्जन्ते तद्या विशिष्टाः शिष्याः।

निरत्तसेन, सततसंरम्भेण, निरन्तरं जाप्रता वैदिककुलकमलमार्त्तरखेन प्रकृतेनान्तर्वाणिना घ्रन्यान्याः विवाहादिपद्धतयः सन्दृब्धाः, स्मार्त्तप्रभुविरिचतः, शुल्बसूत्रे सरत्ता वृत्तिनिबद्धा, सर्वतो विशिष्टा कात्यायनशौतसूत्रे 'सरत्ता' नाम व्याख्या निर्माणकमतामानीता, तत्र भूमिका च गौरवपूर्णा संयोजिता। सभूमिकया एनया वैदिकजगतः कोऽपि प्रबोधो विहितः, नृतनं जागरणं कृतं महती न्यूनता परिहृता। कर्काचार्योऽपि मोमांसादृशैवात्र समर्घ्यमानो मुख्येषु वैदिकेषु वक्तव्येषु एमिरितचक्रमे।

विद्याः संवर्धयन् निरन्तराभ्यासैः, श्रध्यापयंरह्यात्रान्, निर्मिमाणो प्रन्थान्, संगृह्वानो दुष्प्रीपान्, विलिखन् दुरुद्धरान्, उत्साहयन् कर्मकाण्डान्, बध्नन्



0

विद्वद्गोष्ठीः, पालयन् सदाचारान्, अनुतिष्ठन् अग्निहोत्रमुखान् यागान्, मेदुरयन् गाह्स्थ्यम्, समुपभुञ्जान उत्तमोत्तमसुखानि, यशोभिर्धवलयन् दिशः, मण्डयन् समुद्भटं पाण्डित्यम्, सुगृहोतनामघेयेन विद्वन्मण्डलमण्डितेन महामहोप्रध्याय-पण्डितश्रीप्रभुद्त्ताग्निहोत्रिणा ससम्मानमवाप्तां महामहोपाध्यायपद्वीं प्रशासकैः ससंभावनं विश्वाणितां समासीषद्देषोऽपि विचन्नणानामप्रणीः। एवमयं सम्पूर्णी गुण्गणैः धार्मिकाप्रेसरः समुन्नताचारः, अभिनन्दनीयकीर्त्तिरद्यापि जीवत्येव। किरियंस्य स् जीवित।

वाराणस्या अस्या विभूतेर्मनीषिमण्डलमण्डनस्य महाविदुषः महामहो-पाध्यायश्रीविद्याधरगौडमहोदयस्य स्मृतये समारव्धस्य समुद्योगस्य हृदयेन निष्प्रत्यूहपूर्तिं कामयमानानामस्माकं तद्वंशेऽपि तादृशा एव महाविद्वांसो वैदिक-प्रवराश्च सर्वदा भवेयुरिति शुभाशंसा।

( श्रीमद्रामानुजपीठाधीश्वर रामानुजाचार्यं श्रीदेवनायकाचार्यंजी महाराज )

श्चरमद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषान् गुरून्, श्रीमल्लदमण्योगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनि यामुनम्। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिण्म्, सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये॥

Carriella mainere

स्वनामधन्य कैलासवासी म० म० पं० श्रीविद्याधर जी गौड की पुरिय-स्मृति में इन कितपय पंक्तियों को लिखते हुए काशी के तत्कालीन विद्य-न्मरहल का वह चित्र हठात् चित्त में आ खड़ा हो जाता है, जो किसी समय वैसे विद्वद्रत्न के संयोग से अप्रतिम था। कर्पठस्थ अभ्यास और विवेचन शिक्त, ये दोनों जैसे विरोधी गुण हैं। जिन्हें वेद करामलकवत् मुखस्थ रहता है, वे मीमांसा करने में अन्यमनस्क रहते हैं और जो मीमांसा-पटु होते हैं, उन्हें वैसा अभ्यास नहीं रहता, पर विद्वन्मिण श्रीविद्याधर जी महोद्य इसके अपवाद थे। वैदिक-मण्डल में वसन्त-पूजा आदि के प्रसङ्ग में प्रतीत होता था कि वेदमन्त्र स्वयं आप के सम्मुख उपस्थित होकर प्रकट हो रहे हैं। विवेचन शिक्त का परिचय तो उनकी सुन्दर कृतियों से आज मी विद्वानों को मिलता है। कात्यायन श्रीतसूत्र की ज्याख्या कर आपने जिस प्रगाद पाण्डित्य का परिचय दिया है वह शताब्दियों के बीच वेजोड़ सममा जाता है।

हिन्दी में कहावत है कि — 'तुलसी बड़े श्रमाग से बड़े बाप का पूत।" इसका श्रमिश्राय यह है कि किसी साधारण व्यक्ति की सन्तान को थोड़े से गुणोत्कर्ष में कीर्ति मिल जाती है, पर महान् के पुत्र का तो बहुत ही असाधारण

गुणगरिमा प्राप्त करने पर ही कुछ यश फैलता है।

पण्डितप्रवर श्रीप्रभुद्त जी गौड ्कौन नहीं जानता कि म॰ म॰ महोदय वैदिक-जगत् में युगान्तर स्थापक सममे जाते थे। वैसे महापुरुष के यहाँ 'योग्य पिता के योग्य पुत्र'' की कहावत आपने चरितार्थ की। अति-शयोक्ति नहीं, श्रपितु वास्तविक परिडत-लोकोक्ति डसी समय सुनी जाती थी जब पिता, पुत्र दोनों विद्यमान थे कि "गुग्पप्रकर्षाद्जयद् गुरूं सूतः" ऐसा भाग्य पूज्य पिता जी के ही सुकृत का सुफल था। श्रस्तु, सर्वान्तियोमी समस्त वेद्वेद्य श्रीमन्नारायण के चरणारिवन्द में मङ्गल-कामना है कि उनकी वंश-परम्परा में उस विद्या और उस शिष्टाचार एवं प्रतिभा का विकास उत्तरोत्तर अभिवृद्ध हो तथा उनके श्रसङ्ख्यं धर्मानुयायियों का मुखोल्लास हो।

( जगद्गुर श्रीनिम्बार्काचार्य "श्री श्री जी" श्रीराधासर्वेश्वरशरण देवाचार्यजी महाराज )

वेद आदि शास्त्रों का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन करके अधिकारी जनों को अध्यापन कराने वाली विप्रवरों की परम्परा भारत में अनादि काल से चली आ रही है। ब्राह्मणों के षट् कर्मों में अध्ययन और अध्यापन को प्रथम स्थान दिया गया है और इसी से "वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः" यह उक्ति चरितार्थ होती है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के धर्मविज्ञान विभागाध्यस स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधर जो गौड ने उपर्युक्त परम्परा की श्राच्छी प्रकार से रत्ता की। आपकी विद्वत्ता का परिचय समय-समय पर बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा मिलता रहता है। आपने अनेक श्रौत-स्मार्त प्रन्थों की रचना कर वैदिक वाङ्मय की जो सेवा की है वह सर्वविदित और अनुकरणीय है। आपकी सकीर्ति समस्त भारत में छाई हुई है।

यह श्री सर्वेश्वर प्रमु की ही कृपा है कि स्व॰ महामहोपाध्याय जी के सुपुत्र पं० श्री वेणीराम जी वेदाचार्य भी अपने पितृदेवकी पद-पद्धति पर चलते

हुए उनकी सुकीर्ति को चिरस्थायिनी बना रहे हैं।

हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधर जी गौड़ की पुण्य-स्मृति में जो स्मारक प्रन्थ प्रकाशित हो रहा है वह अवश्य ही विद्वानों, छात्रों तथा भावुक जनों को सुन्दर प्रेरणा प्रदान करेगा और वैदिक वाङ्मय की पाठ-परम्परा एवं याज्ञिक-प्रक्रिया को श्रज्जुण्ण बनाने में सहायक होगा ।

( महामएडलेश्वर श्री १०८ स्वामी भागवतानन्दजी महाराज, कनखल, हरिद्वार )

इस धराधाम में "यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम्" इस भगवदुक्ति गीता के अनुसार आलोकिक गुणगण-मण्डन-मण्डित महापुरुष भगवृद्धिभूतिरूप से श्राविभूत होते हैं। उनके विचित्र पवित्र चिरत्र से जनता को अत्यधिक शान्तिप्रद उपदेश प्राप्त होते हैं। ऐसे महानुभाव का जन्म इस उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति के लिये ही होता है। ऐसे ही महातुभावों में एक महातुभाव महामहोपाध्याय परिडतप्रवर याज्ञिकसम्राट् वेदाचार्य श्रीमान् विद्याधर जी गौड थे।

हमारे चरित्रनायक परिडत श्री विद्याधर जी गौड के पिता महामहो-पाध्याय याज्ञिकसम्राट् पिखत श्रीयुक्त प्रभुद्त जी श्रिनिहोत्री थे। महामना श्री मदनमोहन मालवीय जी ने श्रापके ही श्राचार्यत्व में काशीस्थ हिन्दू विश्वविद्यालय का 'शिलान्यास' श्रीर 'यज्ञ' ये दोनों कार्य कराये थे।

पिंडत श्री विद्याधर जी विश्वविश्रुत वैदुष्य होने पर तथा नानाविध यज्ञादिसत्कर्मानुष्ठानजन्य कीर्तिप ताका के उच्चतम रहने पर भी श्रत्यन्त सरल और अभिमानश्न्य थे। आप अपने पूच्य पिता के समान ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के धर्मविज्ञान-ित्रभाग के 'अध्यन्त' थे।

इन पंक्तियों के लेखक के 'कनखल' (हरद्वार) के 'भारती विद्यालय' में श्रो विद्याधर जी गौड का बहुत बार निवास हुआ था ! सन् १६४० में शिकारपुर (सिन्धदेश) में महायज्ञ कराकर हरिद्वार आये, तो वे कनखलस्थ 'भारती विद्यालय' में हो ठहरे थे। यह आपका अन्तिम आगमन था। विशेष सम्पर्क से हमें पूर्ण रूप से ज्ञात है कि आपका पारिडत्य और सौजन्य अपूर्व था। आपने पञ्चगौडों की कीर्ति का महाविकास किया था। आपने वेद के अनेक प्रन्थों की रचना कर तथा वेद के बड़े-बड़े विद्वानों को तैयार करके विद्यावंश की भी पर्याप्त वृद्धि की है। अतः आपका यशःशरीर सर्वदा विद्यमान रहेगा। हम आपको श्रद्धापूर्वक श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हैं।



( दर्गडीस्वामी श्री १०८ श्रीदत्तपादाचार्याश्रमजी महाराज, ऋषिकेश )

महामहोपाध्याधे पं० श्री प्रभुद्त्तजी शास्त्री का जन्म हरियाना प्रान्त (पंजाब) में हुआ था। उन्होंने काशी में आकर विद्याद्वारा बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त को थी। श्रापकी विशिष्ट विद्यासम्पत्ति को देखकर भारतभूषण महामना पं० श्री मदनमोहन मालवीयजी ने श्रपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में श्रापको धर्मज्ञान विभाग (थियालोजी विभाग) का अध्यत् और डीन बनाया था। आपको काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में धर्मविज्ञान विभाग की सर्वप्रथम अध्यत् बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वेद्झ विद्वानों में सर्वप्रथम आपको ही

'महामहोपाध्याय' टाइटिल प्राप्त करने का महान् गौ(व प्राप्त हुआ था। त्रापकी विशिष्ट विद्वत्ता से समस्त भारत की, विशेषतः हरियाना प्रान्त की विशेष शोभा बढ़ी। आप हरियाना प्रान्त के अमूल्य 'रत्न' थे। आप वेद भगवान् की महती कृपा थी, जो आपके सुपुत्र परिडत श्री विद्याधरजी गौंड आपसे भी अधिक विश्वविख्यात विद्वान् हुए। आप भी अपने पिता जी के जीवन काल में ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वेद विभाग के 'प्रधानाध्यापक' पद पर श्रासीन होकर संसार के प्रसिद्ध विद्वानों में श्रपनी गण्न प्राप्त कर चुके थे। आपका भी गवनमेन्ट सरकार ने 'महामहोपाध्याय' टाइटिल द्वारा महान् सम्मान किया था। पिता और पुत्र दोनों को 'महामहोपाध्याय' की टाइटिल मिलना, यह इस वेद्ज्ञ-परिवार की बहुत बड़ी विशेषता रही है। ऐसी विशेषता अन्यत्र नहीं देखी गई।

आजकल वेद्ज्ञों की कई श्रेगियाँ हैं, जिनमें कुछ तो वेद्के मूलभाग के ज्ञाता है, कुछ वेदके अर्थभाग के ज्ञाता हैं, कुछ दोनों के ही ज्ञाता न होकर केवल कर्मकाएडोपयोगी वेदके कुछ मन्त्रों को कएठस्थ किये रहते हैं त्रौर कुछ वेद के मल श्रीर श्रर्थमाग से परे रहते हुए वेद-विषयके रिसर्चस्कालर श्रथवा लेखक-रूप में होते हैं। परन्तु उपर्युक्त सभी श्रेणीके विद्वानों को 'वेदज्ञ' कहना या मानना, मेरी दृष्टि में अनुचित होगा, प्रत्युत वेदका अपमान करना होगा। वस्तुतः वेद्ज्ञ कहलानेका वही अधिकारी हो सकता है, जो वेद के अष्टिवकृतिसहित मूलभाग श्रीर वेदार्थ का ज्ञाता हो, साथ ही व्याकरण, मीमांसा श्रादि शास्त्रों का भी पूर्ण ज्ञाता हो। महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधरजी गौड ऐसे ही सर्वोङ्ग परिपूर्ण महाविद्वान् थे, जिनकी भारतवर्ष में दूसरी जोड़ी नहीं थी। स्व० महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधर जी गौंड को अधिगत वेद्विद्या उनके सुयोग्य पुत्रों में प्रतिफलित है, यह वेद भगवान् की विशेष कृपा है। मुक्ते विश्वास है कि सुप्रसिद्ध महाविद्वान् स्व० महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधरजी गौड की पुर्य स्मृति में जो स्मारक-प्रनथ प्रकाशित हो रहा है, वह अवश्य ही विद्वानों को सत्प्रेरणा प्रदान करेगा।

( योगिराज गीताव्यास श्री १०८ स्वामी वेदव्यासजी महाराज, ऋषिकेश )

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधरजी गौड वेद की साज्ञात् मृतिं थे। उन्होंने जगद्गुरु शङ्कराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित वेदों का आजीवन रत्त्रण श्रौर प्रचार क्र वैदिक-जगत् का बहुत बड़ा उपकार किया। सनातनधर्मी जगत् में उनकी बहुत ही प्रतिष्ठा थी। वे कट्टर सनातनधर्मी थे। भारत का परिडत-समाज जुन तक के वित रहेगा। तुन तक जिल्ला महासा नास आसार रहेगा।

6

श्रत्यन्त हर्ष का विषय है कि स्व० महामहोपाध्याय जी 'श्रात्मा वै जायते पुत्रः' के प्रमाणानुसार श्रपनी ही प्रतिमूर्ति के रूप में श्री वेणीराम जी गौड वेदाचार्य को छोड़ गये हैं, जो सगुण साकार-रूप में समस्त भारत में वेद-कर्मकारड की प्रसार-प्रचार कर देदीप्यमान हो रहे हैं।

वेद अगवान से प्रार्थना है कि वे स्वर्गीय महामहोपाध्याय जी जैसे ध्यादश, उज्ज्वल चित्र, ब्राह्मणुकुलोत्पन्न महान् वेदमूर्ति विद्वानों को उत्पन्न करें, जो 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' के सिद्धान्त पर आरुढ़ होकर वेद का प्रसार प्रचार करें।

मुझे विश्वास है कि त्यागतपोमूर्ति महान् वेद्श्व पिख्डत विद्याधर जी गौड के सम्मान में जो 'स्मारक-प्रन्थ' प्रकाशित किया जा रहा है यह आधुनिक युग में लुप्तप्राय वैदिक-संस्कृति का मृर्तिमान् प्रतिनिधित्व करने वाला होगा।

(रामचरितमानस के प्रसिद्ध प्रवक्ता श्रीर व्याख्याता गोस्वामी श्रीविन्दुजी महाराज)

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिएडत श्री विद्याधरजी गौड की कीर्ति-कौमुदी से मारत का कोना-कोना आलोकित है। उन्होंने समस्त भारत में, विशेषतः उत्तर भारत में लुप्तप्राय वैदिक-परम्परा के पुनरत्थान में जो आसाधारण श्रम किया, वह सर्वतोमुख प्रतिमासम्पन्न उन्हीं का कार्य था। राजा, महाराजा और सेठ-साहूकारों के द्वारा बड़े-बड़े यज्ञ-यागों का अनुष्ठान कराकर दिजोचित वैदिक संस्कारों की ओर जनता का ध्यान आकृष्ट कर उत्तम कोटि के आनेक प्रन्थों का निर्माण एवं व्याख्याएँ लिखकर तथा सहस्रों शिष्यों को आहर्निश निरत्तस भाव से वेद-विद्या का प्रदान कर वैदिक साहित्य की उन्होंने जो सतत सेवा की, वह सर्वविदित है। अपनी सर्वशास्त्रावगाहिनी मेधा के बल से लोकोत्तर पाएडत्य प्राप्त कर उन्होंने समस्त भारत में अपना वैदिक विद्वानों में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था। ऐसे महान् विद्वान् के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाय, वह अल्प ही होगा।

# भारतीय राजकीय महापुरुषों तथा नेताभो

1

द्वारा

संस्मरण, श्रद्धाञ्जिल

तथा

यन्य के प्रकाशन के लिए

गुभ कामनाएँ

A

( भारतरत्न डा ० श्री राजेन्द्रप्रसांदजी महोदय, भू॰ पू॰ राष्ट्रपति, भारत )

्यह जानकर मुमे प्रसन्नता हुई कि महामहोपाध्याय श्रीविद्याधर गौड की स्मृति में एक स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित करने का आयोजन किया गया है। पं० श्री विद्याधरजी ने विदिक संस्कृति और वैदिक वाङ्मय की जो सतत सेवा की है वह प्रशंसनीय है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूँ।

( डा॰ श्रीयुत सर्वपल्ली राघाकृष्णन् महोदय, राष्ट्रपति, मारत )

Dear Sir,

I am glad to know that you will bring out a 500 Page volume to commemorate the Services of the late Vidyadhar Gaud. I wish your publication success.

Yours sincerely, S. Radhakrishnan

#### [ अनुवाद ]

प्रिय महोद्य,

मुक्ते यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप स्वर्गीय श्रीविद्याघर गौड जी की सेवाओं के संस्मरणार्थ ४०० पृष्ठ का प्रत्थ प्रकाशित कर रहे हैं। आपके प्रकाशन की मैं सफलता चाहता हूँ।

( श्रीयुत बाबू श्रीप्रकाशाजी महोदय, भू॰ पू॰ राज्यपाल, वंबईप्रदेश )

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिण्डत विद्याधर जी गौड के सम्मानार्थ काशी में उचित समारोह का प्रबन्ध हो रहा है, यह जानकर मुक्ते बड़ा सन्तोष और आनन्द हुआ। आपकी विद्वत्ता से वे सब लोग प्रभावित होते थे, जिन्हें आपके निकट सम्पर्क का सौभात्य हुआ था। काशी विश्वविद्याबय में आपने बहुत दिनों तक उच्च पद से सुन्दर कार्य किया था। सभी लोग इनसे लाभ उठाते थे। मेरी शुभ कामना हैं कि आपकी कीर्ति स्थायी बनी रहे और उनकी स्मृति से उत्साहित होकर हमारे देश के बहुत से नर-नारी संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करें और अपने सामाजिक और आध्यात्मिक आचार-विचार के प्रचार से संसार का समुचित पथ प्रदर्शन करें।

( श्रीयुत न॰ वि॰ गाडगिल महोंदय, राज्यपाल, पंजाब )

महामहोपाध्याय श्रीविद्याधर गौड स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित हो रहा है यह एक डांचत व सन्तोषजनक बात है। महामहोपाध्याय जी एक बढ़े संस्कृत के पिएडत, बैदिक परम्परा के श्रीममानी, साहित्यिक विद्वान, सत्य-चरित्र श्रीर सद्गृहस्थ थे। उन्होंने जो कुछ प्रनथ-रचना को है वह उनकी विद्वत्ता का श्रीर विशाल दृष्टिका एक प्रतिविम्ब है। मैं श्रपनी श्रद्धाञ्जलि श्राद्र के साथ समर्पित करता हूँ।

( श्रीयुत बूरूगुल रामऋष्ण रावजी महोदय, भू० पू० राज्यपाल, उत्तरप्रदेश )

मुक्ते यह जानकर हर्ष है कि स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधरजी गौड को स्पृति को स्थायो रूप देने के हेतु एक स्मारक-प्रन्थ का आयोजन किया गया है।

पुनर्जागरण युग में गौडजी ने हमारे प्राचीन वाङ्मय के प्रकाश-प्रसार के हेतु जो नि:स्वार्थ सेवा को है उसके लिए राष्ट्र उनका चिरऋणी रहेगा। मैं स्मारक-प्रनथ की सफलता के हेतु अपनी शुभ कामनाएँ भेजता हूँ।

(श्रीयुत डा॰ सम्पूर्णानन्दजी महोदय, राज्यपाल, राजस्थान)

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर गौड का पाण्डित्य सर्वसम्मत था। वैदिक वाङ्मय के चेत्र में उनका जो ऊँचा स्थान था, उसके कारण वे काशी की एक उज्ज्वल विभूति थे। उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, उसका मैं श्रनुमोदन करता हूँ।

( श्रीयुत पं० गोविन्द मालवीय, भू० पू० उपकुलपति, काशी हिन्दूविश्वविद्यालय )

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिंडत श्री विद्याधर जी गौड वैदिक-वाङ्मय के अनन्य साधकों में थे। इस नाते वे समस्त द्विजवर्ग के श्रद्धाभाजन हैं।

मेरे स्व॰ श्री पिताजी (पण्डित मदनमोहन मालवीय जी) परिडत विद्याधर जी को भारत का सर्वश्रेष्ठ वेदझ मानते थे। वे समय-समय पर बड़े गर्व के साथ कहा करते थे कि 'हमारे हिन्दू विश्वविद्यालय के वेद-विभागाध्यच पं० श्री विद्याधरजी गौड हैं, जिनकी जोड़ी भारत में नहीं है।' वे धार्मिक मामलों में श्री विद्याधरजी की सम्मित को प्रधानता देते थे।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

श्री विद्याधरजो की मृत्यु से उन्हें बहुत क्लेश हुआ था और उन्होंने दुःखित शब्दों में कहा था कि—'श्री विद्याधरजी जैसा वेदज्ञ अब उत्पन्न नहीं होगा।'

म० म० पं० श्री विद्याधरजी गौड महोदय का स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित करने का जो आयोजन किया गया है, यह अत्यन्त समीचीन है। मैं श्रद्धेय महामहोपाध्याय जी को अपनी श्रद्धाञ्जिल समर्पित करता हूँ।

( पं॰ श्री त्र्यादित्यनाथ का, भू० पू० उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय )

संस्कृतभाषायां तस्याः सुसमृद्धे विविधे वाङ्मये च सहजश्रद्धतया विद्यते मम संस्कृतविदुषां परिचय-प्राप्तये बाल्यादेव बत्तवती स्पृहा। परं दैवेच्छ्रया मार-तीयनागरिकसेवायां कृतप्रवेशतया प्रशासनस्य विभिन्नचेत्रेषु व्यापृतत्वेन तस्या यथेष्टसाफल्येऽहं न प्राभवं नासाद्यं च समयं तत्र भवतो वेदविद्याऽऽचार्यान् स्व० श्रीविद्याधरशर्मगौडमहोद्यान् साज्ञात्कर्तुं सुपरिचेतुं च। किन्त्विदं विज्ञाय मनो मे नितरामाह्णादते यद् वाराणस्याः कतिपये विद्वांसस्तैषां सम्माने कञ्चन स्मार्कप्रन्थं प्रकाशियतुं प्रयतमानाः सन्ति।

विद्याया धर्मस्य देशस्य चाभ्युद्याय तपस्यतां सत्पुरुषाणां संस्मरणं सम्माननं चान्य तनेषु तदौपयिकीं स्पृह्णीयां प्रेरणामाद्धातीति निश्चप्रचम्। अतस्तेषां स्मरणानुगुणस्य समाद्रव्यञ्जकस्य च कस्यापि प्रकारस्य प्रतिष्ठापनं सर्वथा स्तुत्यं कमें।

श्रहमिच्छामि यत्प्रस्तावितः स्मारकप्रन्थः श्रीगौडमहोद्यानां स्वरूपानु-रूपो विशिष्टविषयगर्भतया विदुषां प्रीतिकरस्तदीयेषु तनयेषु विद्यार्थिषु मक्त-जनेषु च वेदानामुत्ऋष्टकोटैः पारिडत्यस्योपार्जनाय प्रेरणाधायकश्च भवेदिति ।

(डा० श्रीमङ्गलदेव शास्त्री, भू० पू० उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय) प्रिय श्री गौडजी,

यह जानकर मुक्ते परम प्रसन्तता हुई कि आप अपने पूच्य पिताजी, म० म० श्रीविद्याधरजी गौड का विशाल 'जीवन-चरित्र' प्रकाशित कर रहे हैं। मुक्ते पिंडतजी की मित्रता का गौरव प्राप्त था। निःसन्देह अपने समय में वे काशी में मूर्धन्य वैदिक विद्वान् थे। दूर-दूर तक देशमें उनकी मान्यता थी। कात्यायन श्रौतसूत्र की वृत्ति जैसी उनकी विद्वत्तापूर्ण रचनाएँ उनकी कीर्त्तिपताका के रूपमें उनकी स्पृति को स्थायी करने के लिये पर्याप्त हैं। उनकी प्रगाढ़ विद्वत्ता तथा अनुसन्धान की गहरी लगन का परिचय अनेक अवसरों पर मुक्ते बारा बार सिलता रहता था।

मुक्ते पूर्ण आशा है कि उनकी और उनके उदात्त वंश की विद्यानरम्परा को आप जैसे सुयोग्य विद्वान् पुत्र बराबर चलाते रहेंगे। अन्त में मैं पुनः आपके संत्रयत्न की पूर्ण सफलता चाहता हूँ।

(श्रीयुत न० ह - भगवती महोदय, उपकुलपति, काशी हिन्दूविश्वविद्यालय)

It is a matter of great pleasure that attempts are being made to bring out a Smarak Granth in memory of late Mahamahopadhyaya Shri Vidyadhar Gaur.

Mahamahopadhyaya Shri Vidyadhar Gaur joined the University as Vedadhyapak in 1917 and from July, 1929 to 1940 he was the principal (first acting and then permanent) of the College of Theology. From November, 1935 he was also the dean of the Faculty of Theology and he continued as such till he remained in the services of the University.

Mahamahopadhyaya Shri Vidyadhar Gaur followed the footprints of his illustrious father Mahamahopadhyaya Pandit Prabhu Dutt Shastri, who was also the Principal of the College of Theology of this University and a wellknown scholar and Karmakandi.

I wish all success in the work undertaken by you.

[ अनुवाद ]

यह प्रसन्नता की बात है कि स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्रीविद्याधर गौडजी की स्मृति में स्मारक-प्रनथ प्रकाशित करने का आयोजन हो रहा है।

म० म० श्रीविद्याघर गौडजी ने सन् १६१७ में वेदाध्यापक के पद पर हिन्दू विश्वविद्यालय में पदापण किया और जुलाई सन् १६२६ से १६४० तक वे धर्मविज्ञान महाविद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त हुए। नवम्बर सन् १६३४ से वे धर्मविज्ञान समज्या (फैकल्टी औफ थियोलौनी) के अधिष्ठाता (डीन) भी रहे और जबतक वे विश्वविद्यालय को सेवा में रहे इस पद पर बने रहे।

म॰ म॰ श्रीविद्याघर गौडजी ने अपने प्रसिद्ध पिता म॰ म॰ पण्डित प्रसुदत्त शास्त्री के चरण-चिन्हों का अनुगमन किया, जो धर्मविज्ञान महाविद्यालय के पहले आचार्य तथा प्रसिद्ध विद्वान और कर्मकाण्डी थे।

में आपके इस प्रयास की सफलता चाहता हूँ।

( महामहोपाध्याय डा॰ उमेश मिश्र, उपकुलपति, दरमंगा विश्वविद्यालय )

विदितमेतत् सर्वेषां यद्वेदमन्त्राः साधारणतया द्विधा विभक्ताः—कर्मकायड-मन्त्राः श्राध्यात्मिकमन्त्राश्च । एतेषां वग्तुतः श्रविनाभावसंबन्धोऽस्ति । कर्मकायड-द्वारा श्रन्तःकरणानाम् परिशोधनं भवति । श्रन्तःकरणपरिशुद्धचैव श्राध्यात्मिक-चिन्तनस्य क्रमशः सामर्थ्यं लभते जिज्ञासुः । चित्तशुद्धिं विना तत्त्वज्ञानस्य संभाव-नैव नास्ति । इत्थं कर्मज्ञानयोः कार्यकारणभावसम्बन्धो विद्यते ।

अन्यक्षकर्मकाएडे देवतानां विशेषाराधनं कर्तुम् अवसरं लभते कर्मनिष्ठः साधकः। यज्ञेषु देवता आहूताः सत्यः स्वसान्निध्यद्वारा अनुगृह्वन्ति साधकान्। देवतानाम् सान्निध्येनेव विशेषायासं विनेव दुःखत्रयाद्विमुक्ताः भवन्ति जिज्ञासवः। देवतानाम् आगमनेनेव स्वस्वयश्चभागस्वीकरणेनेव च महत्पुण्यं जायते यजमानस्य। इत्येतत् सर्व परिज्ञातमेव ज्ञामिनाम।

चिरात् दान्तिणात्येषु वेदमन्त्राणाम् श्रध्ययनाध्यापने सुरिन्तते । नात्युक्तिरियं यत् केनापि कारणेन तेष्वेवाधुना वेदाध्ययनपरम्परा एवं च यजनयाजनपरम्परा निरविच्छन्ना दृश्येते । यद्यपि शुक्तयजुर्वेदस्य वाजसनेयशाखायाः प्रधानभूमिः मिथिजा श्रासीत्, यत्र महायोगिराजो याज्ञवल्क्यः वसति स्म । तस्यव योगिराजस्यानुमहेण शुक्तयजुर्वेदमन्त्राणाम् श्रभिन्यक्तिः सान्नात् दिवाकरात् जाता । मिथिजातः उत्तरीये भारते सर्वत्र शुक्तयजुर्वेदस्यैव प्राधान्यं विद्यते । तैत्तिरीयशाखायाश्च तथैव दिन्तिणदेशेषु विशेषहृपेण प्रचारो विद्यते ।

विश्वेश्वरस्य काशी श्रनुत्तमा नगरी । श्रत्र नानादिग्भ्यो विद्वांसः समागत्य स्वस्वपाण्डित्यं दिगन्तेष्विप प्रचारयामाष्टुः । काशीविश्वनाथस्य प्रसादेनैव नानादिग्भ्यः समागतानां धुरन्धराणां विदुषां चिर्म्न संमेजनम् श्रामोद्प्रदं च जातम् । तेषां बुद्धिसंघर्षणेनैव शास्त्राणां महदाजोचनं च जातम् ।

काश्यामि यजनयाजनयोः परिपाटी निरवच्छिन्नरूपेण विशेषतः शुक्तयजुर वृदानुसारेण वर्तत एव । कालान्तरे पुनः धन्यासामि शाखानां परिपाटी प्रचितता । ध्रस्माकं समये प्रातःस्मरणीयाः महामहोपाध्यायाः गौडवंशावतंसाः प्रसुद्त्तशास्त्रिणः कर्मकाण्डरच्चणार्थं महापरिश्रमं कृतवन्तः । तेषामेव परिश्रमेण काश्यामिष यजनयाजनकर्मणोः प्रसिद्धिः बभूव । बहवो वैदिकाः कर्मकाण्डिनः याजनकर्म-संपादनाय सुशिच्चिताः । तेषामेव विदुषां सुशिच्चया ध्रधुनापि काश्यां बहवो वैदिका ध्रस्मिन् कर्मणि निपुणाः सन्ति ।

विदुषां गौरवास्पद्मेतत् यत् "पुत्रादिच्छेत् पराजयम्" इति चिरन्तनोक्तिं चिरत्यिक्तिय महामहोपाध्यायानां प्रभुद्त्तशास्त्रिवराणां ज्येष्ठः पुत्रः महामहोपाध्यायः श्रीविद्याधरमिश्रगौढः महान् वैदिको विद्वान् विद्यते स्म । तस्यापि वेदादि-विविधशास्त्रचातुर्येण वयं सर्वे चिकताः स्मः । श्रन्येऽपि पूज्यवराणां पुत्राः विविधशास्त्रेषु निष्णाताः संजाताः । ईदृशीं विद्यासम्पत्तिः भाग्यसन्तित्रश्च विदुषां मध्ये विरत्तेव दृश्यते ।

अस्माकमि भाग्यमेतद् यदेतेषां सर्वेषां पुण्यभाजां विदुषां काशीविश्व-नाथक्रपया चिरं घनिष्ठः परिचय आसीत् । अनेनैव आत्मानमपि घन्यं मन्ये। ्रतेषां पुण्यभाजां पुण्यस्मृतिरत्तार्थं यत्कमिप तेषां छात्रैः अन्यैश्च विद्वद्भिः क्रियते तत्सर्व श्लाघ्यतमं मन्ये । किं बहुना-

काश्यां स्थिता वयं धन्याः काशी धन्यतमा स्मृता। तिष्ठन्ति विद्वांसो विश्वनाथपरायगाः॥

( ५० श्री श्यामसुन्दर शर्मा एम्० ए०, रजिस्ट्रार, रुड़की विश्वविद्यालय )

सन् १६२३ की बात है। मैं काशी हिन्द्विश्वविद्यालय में पढ़ता था। में धार्मिक परम्परात्रों को मानने वाला था, अतः धर्म-परायण विद्वान् सञ्जनों से मिलने की तथा उनके दुर्शन एवं सहयोग से लाभ उठाने की मेरी सदेव इच्छा रहा करती थी। मुक्ते जिन महानुभाश्रों की संगति में जाने का लाभ मिला, उनमें से कुछ नाम ये हैं—

- १ वेदमूर्ति महामहोपाध्याय श्रीप्रभुद्त्त शास्त्री गौड ।
- २ महामना पं० श्रीमदन मोहन मालवीय महाराज।
- ३ पं श्रीश्रानन्द् शंकर बापूभाई ध्रव ।
- ४ पं श्रीबदुकनाथ शर्मा एम् ए ए ।
- ४ पं श्रीवीरेश्वर शास्त्री द्राविड ।

हमारे चरित्रनायक महामहोपाध्याय पं॰ श्री विद्याधर जो गौड से भी कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपने पिता के सहश वेद तथा कर्मकाएड में उद्भट विद्वान् तथा सब शास्त्रों में पारङ्गत थे। छोटी अवस्थामें ही वे सम्पूर्ण विद्यात्रों का अभ्यास करके महाविद्वान् हो गये थे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वे धर्म-विज्ञान विभाग के अध्यत्त एवं डीन श्रोफ़ दी फैकल्टी थे। भारत सरकार ने उनकी लोकप्रियता तथा महती विद्वत्ता को देखकर उन्हें 'महामहोपाध्याय' की पदवी से अलंकृत किया था। भारत के प्रकार्ण्ड विद्वानों में उनका स्थान अप्रगएय था। ईश्वर ने उन्हें जल्दी ही हमारे बीच में से उठा लिया। किसी ने सच कहा है-"जाकी एहाँ चाहना है वाकी वहाँ चाहना है"।

ईश्वर की परम कृपा है कि श्रो विद्याधरती गौड के सुपुत्र श्रीवेणीरामजी गौड वेदाचार्य इस समय भारत के प्रसिद्ध याज्ञिक विद्वानों

में प्रथम स्थान रखते हैं।

( पं २ श्री गङ्गाप्रसाद मेहता, एम्० ए०, भू० पू० रजिस्ट्रार, काशी हिन्दूविश्वविद्यालय )

स्व० महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याघर गौड भारत के सर्वश्रेष्ठ वेद्झ थे। वे जैसे विद्वान् थे, वैसे ही सरल, नम्न और अभिमानरिहत थे। देखते ही उनके प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता था। वे कट्टर सनातनधर्मी थे। उनकी सनातनधर्मिता और विद्वत्ता पर स्व० महामना मालवीय जी को भी बड़ा गर्व था और वे उनका परम सम्मान करते थे। मैं उन पर परम श्रद्धा रखता था और वे भी मुक्त पर बहुत स्नेह रखते थे।

कात्यायन श्रौतसूत्र आदि अनेक प्रन्थों पर उनके भाष्य, टीका, निबन्ध आदि आज भी उनके वैदुष्य के कीर्तिस्तम्भ बने हुए हैं।

महामहोपाध्यायजों के स्मृतिप्रन्थ के प्रकाशन का समाचार पाकर उनका वह सारा गुण्मयरूप आँखों के सामने खड़ा हो जाता है। मैं उनके प्रति परम श्रद्धा व्यक्त करना ही श्रपना सन्देश मानता हूँ।

( पं० श्री रामनरेश मिश्र एम्० ए०, रजिस्ट्रार, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय )

यह जानकर मुक्ते परम हर्ष हुआ कि स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० विद्याधर जी गौड की संस्मृति में एक प्रन्थ प्रकाशित होने जा रहा है। श्री गौड जो उत्तर-भारत के सर्वश्रेष्ठ वेद्झ थे जिन्होंने वैदिक संस्कृति एवं वैदिक वाङ्मय की रज्ञा के लिये अथक परिश्रम किया। महामहोपाध्याय जी ने प्राचीन गुरुपरम्परानुसार स्वशाखीय शुक्ल यजुर्वेद के अध्ययनाध्यापन का विशेष प्रचार किया और आनेवाली वैदिक पीढ़ीके लिये एक उच्च आदर्श स्थापित किया। उन्होंने श्रीताधान किया था। प्राचीन टीकाओं से अस्फुट एवं दुरुष्ट प्रन्थों की वैदुष्यपूर्ण व्याख्या कर उन्होंने इस परम्परा को बड़ा बल दिया है। श्री गौड जो के पारिडत्य एवं उनके विशिष्ट कार्यों के उपलद्य में जो स्मारक-प्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है, उसका में हार्दिक स्वागत करता हूँ।

(सर श्री हरगोविन्द मिश्र, एम्० एल्० सी॰, कानपुर)

काशीनिवासी वैदिकसम्राट् महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रभुद्त्तजी मिन्होत्री वेद के श्रिदितीय विद्वान् थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम पञ्चगौडों में सार्थ वेद के श्रध्ययनाध्यापन का प्रचार करने का श्रेय प्राप्त किया था। उनका सर्व-प्रथम दर्शन मैंने श्रालीगढ़ में किया था। उस समय मेरी श्रवस्था प्रायः ७-५ वर्ष की थी। श्री श्रिगिनहोत्री जी यज्ञान्त में वेद भगवान् की सवारी के साथ रथ में

0

रवेतवस्त्र धारण किये और अग्निहोत्र की पवित्र धवल भस्म मस्तक में लगाये हुए बैठे थे। उस समय श्रीमान् अग्निहोत्री जी को देखने से प्रतीत होता था कि ये ताजात, वेदमूर्ति हैं। मुक्ते आज भी उनका वह प्रभावशाली भव्य स्वरूप भूला नहीं है। उन पवित्रात्मा वेदमूर्ति के ज्येष्ठ पुत्र महामहोपाध्याय पिंडत श्री विद्याधर जी गौड अपने श्री पिताजी से भी उत्कृष्ट और गम्भीर विद्वान् हुए। उन्होंने अपने समूचे जीवन में विद्या-प्रदान, प्रन्थ-लेखन एवं यज्ञादि धार्मिक कृत्यों द्वारा वैदिक-साहित्य की जो अभूतपूर्व सेवा की, वह सदा स्मर्गीय रहेगी।

श्री विद्याघरजी गौड 'विद्या वपुषा वाचा' और 'विद्या द्दाति विनयम्' के साज्ञात् प्रतीक थे। वे जिस प्रकार पण्डितप्रकार्ण्ड थे, उसी प्रकार अत्यन्त सरल और परोपकारी थे। उनके दर्शनमात्र से कृटर नास्तिक भी आस्तिक बन जाते थे। वे कृटर सनातनी और दृढ़त्रती थे। विद्वानों में जो गुण होने चाहिएँ, वे सभी गुण उनमें मूर्तक्पमें विराजमान थे। वे बड़े मनस्वी थे। उनमें चाटुकारिताका तो स्पर्श भी नहीं था। वे बिना जुलाये किसी के यहाँ जाते नहीं थे। उन्होंने वेदादि शास्त्रों में जो अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त को थी, वह उनकी विशिष्ट विद्वत्ता का ही निद्र्शन था।

मैं बड़े गौरव और अभिमान के साथ कह सकता हूँ कि मार मार श्री विद्याधरजी अग्निहोत्री अपने समय के अन्तिम वेदझ विद्वान् थे। मुक्ते हुए हैं कि आज भी उनकी वह वैदिक-परम्परा उनके वंश में जीवित है। श्री विद्याधरजी के सुयोग्य पुत्र वेदाचार्य पण्डित श्री वेणीरामजी गौड भी अपने पितृ-पितामह को तरह अध्यापन, लेखन एवं याजन द्वारा लोकसेवा कर रहे हैं। वे हमारे यहाँ कानपुर में भी कई वर्ष से यज्ञाचार्य होकर यज्ञ को साङ्गोगाङ्ग कराने के हेतु आने की कुपा करते हैं।

(.प्रसिद्ध दार्शनिकः भारतरत्न डा० श्री भगवानदासजी एम्० ए०, डी० लिट्)

स्वर्गीय म॰ म॰ पं॰ श्री प्रभुद्त्तजी अग्निहोत्री मेरे मित्र थे। रण्वीर संस्कृत पाठशाला, कमच्छा बनारस में मुफे उनके साथ कुछ दिन काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। वे अपने समय में बहुत प्रतिष्ठित वेदझ माने जाते थे। उनका जीवन बहुत ही आदर्श और उज्ज्वल था। उनके ज्येष्ठ पुत्र म॰ म॰ पं॰ श्री विद्याधरजी गौड अपने पिताजी से भी अधिक विद्वान् माने जाते थे। श्री विद्याधरजी की विद्वत्ता का प्रकाश अनन्त काल तक रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है।

( सुप्रसिद्ध लोकसेवी, गोरखपुर के गान्धी श्रीयुत परमहंस बाबा राघवदास जी )

वेदशास्त्रसम्पन्न श्री विद्याधरजी गौड ने श्राग्निहोत्र की रज्ञाल्कर प्राचीन भारतीय श्राग्निपूजन का महत्त्व हमारे सामने प्रत्यच्च कर दिया था। श्राज धूस्रपान के कारण जो करोड़ों रुपयों की गाढ़ी कमाई हम खर्च कर श्री श्राग्निदेव का शाप ले रहे हैं उस समय यह श्राग्निदेव की श्रखण्ड पूजा हमारे लिए शिचाप्रद ही है। श्री गौड जी के कारण हमें श्रानेक श्री यज्ञनारायण जी के दर्शन करने का श्रवसर मिला। यज्ञ की विधि की रच्चा तथा मर्यादा-पालन करने कराने में श्री गौड जी सफल रहे हैं। यज्ञ का संचालन तथा श्रारम्भ से लेकर अन्त तक उसको सुचार- हम से निभा ले जाना यह भी एक विशेष योग्यता का परिचायक है।

मैंने दूसरे यज्ञ देखे, पर उनमें वह गांभीर्य तथा अंनुशासन उस उच्च स्तर का देखने को नहीं मिला, जैसा कि श्री गौड जी के आचार्यत्व में किये गए यज्ञों में देखा गया। मैं ऐसे प्रसिद्ध कर्मकाएडी तथा श्री अग्निहोत्री विद्वान् वेदाचार्य जी के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जिल अपण करता हूँ।

( सनातनधर्म प्रतिनिधि समा, पंजाब के ऋध्यत्त गोस्वामी श्रीगर्शेशदत्तजी महाराज )

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधरजी गौड वेद, कर्मकाएड श्रीर धर्मशास्त्र के प्रकाएड विद्वान् थे। उन्होंने श्रपने श्री पिता महामहोपाध्याय पं० श्री प्रसुदत्तजी शास्त्रों के नाम को उज्जवल क्विया श्रीर वेद-विद्या को सुरिचत रखा, यही मेरी उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि है।

भारतके गण्य-मान्य विद्वानों

द्वारा

अभिनन्दन, संस्मरण

तथा

श्रद्धान्तिखयाँ

### विशिष्ट विभूति

( विद्वद्वरेश्य महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्० ए० )

सुप्रसिद्ध वेदझ विद्वान् काशी हिन्दू विश्वविद्यालय-धर्मविज्ञान विभाग के अध्यक्त महामहोपाध्याय स्वर्गीय पं० विद्याधर जी गौड की पुण्य-स्मृति पर आजकल वे सभी लोग आलोक डाल रहे हैं जो उनके साथ व्यक्तिगत रूप से संसृष्ट रहे और जो उनके प्रगाढ वेंदुष्य से परिचित रहे वे भी उसपर प्रकाश डाल रहे हैं। इस पुण्य अवसर पर उनका स्मरण कर मुक्ते भी आनन्दानुभव हो रहा है। मुक्ते भी चिरकाल तक निरन्तर उनका संसर्गजनित सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसलिए आज इस संस्मरण के समय उनके अभाव की तीन्न वेदना हृदय में जाग रही है। उनसे बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं, पर कौन जानता था वे इतनी जल्दी चले जायँगे।

पं० विद्याधर जी अपने समय में वेदविद्या में भारत में मुकुटमिएसवरूप रहे, यह बात निर्विवाद है। उनकी कात्यायन श्रौतसूत्र पर रचित विवृति से वैदिक कर्मकाएड के विषय में उनके अगाध पाएडित्य का परिचय मिलता है। वे वैदिक साहित्य के अतिरिक्त विभिन्न शास्त्रों में भी सुप्रविष्ट रहे। वे सुवक्ता तथा सुलेखक रहे, सद्धमें के अनुरागी रहे तथा अपने अमायिक स्वभाव के कारण सर्वजनप्रिय रहे। उनके अनेक कृती शिष्य-प्रशिष्य उत्तराखएडके विभिन्न भागों में वेदविद्या का प्रचार कर रहे हैं एवं लुप्तप्राय कर्मकाएड में जीवनी-शक्ति का संचार कर रहे हैं।

श्री विद्याघर जी के श्रद्धेय पितृदेव के साथ कुछ दिन मुक्ते एकसाथ कार्य करना पड़ा था। उनकी ऋधिगत विद्या और यश उनके मुयोग्य पुत्र में ऋधिक मात्रा में प्रतिफिलित हुआ था, यह कम गौरव का विषय नहीं है। आनन्द की बात है कि श्री विद्याधर जी के पुत्र भी वेद्विद्या के एकिनिष्ठ सेवक हैं। श्रीविश्वेश्वर की ग्रुम दृष्टि उनके ऊपर नित्य विराजमान रहे, यही हमारी ग्रुम कामना है।

## महामहोपाष्याय श्रीविद्याधरजी गौडके संस्मरण

( महामहोपाध्याय ५० श्रीगिरिधर शर्मा चतुर्वेदीजी महोदय )

देशमान्य वैदिकाप्रगण्य स्व० महामहोपाध्याय श्री विद्याधर जी शास्त्री का मेरे साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार था। मैं जयपुर से जब कभी काशी आता, तो उनसे प्राय: अवश्य मिलता था और वे भी बड़े प्रेम से मुक्ससे मिलने को उत्सुक रहते थे। इनके पिताश्री स्वनामधन्य महामहोपाध्याय पं० श्री प्रमुदत्त जी शास्त्री की भी मुक्तपर बड़ी कुपा रहती थी। इस कारण श्री विद्याधर जी भी अपने पिता का स्तेही समक्त कर मुक्तपर एक प्रकार की सम्मान-दृष्टि रखते थे।

पं० श्री प्रसुद्त्तजी शास्त्री ने काशी के वैदिक विद्वानों में गौडों को प्रतिष्ठित स्थान दिलाया, जिनकी विद्वत्ता के कारण ही गौड भी वैदिक विद्वान् माने जाने लगे।

श्री विद्याधर जी की यही विशेषता थी कि वे इतने अधिक देशमान्य प्रखर विद्वान् होते हुए भी अत्यन्त विनीत थे। उनकी नम्रता देखकर आश्चर्य हुआ करता था। वे कट्टर धार्मिक थे। धर्म के आगो वे आर्थिक लाभ को तुच्छ सममते थे।

कलकत्ता, अमृतसर आदि कई स्थानों में होने वाले यहां में भी मेरा और श्री विद्याधर जी का साथ रहा है। वे यज्ञ के 'आचार्य' बनकर जाते थे और मैं प्रवचनार्थं उपदेशकरूपमें जाता था। वहाँ भी निकट से इनके विनम्रतापूर्ण व्यवहारों को देखने का अवसर मिला था। वे प्रायः किसी के साथ विवाद नहीं करते थे।

श्री विद्याधर जी अपने समय में भारत के वेदज्ञों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान् माने जाते थे। जहाँ कहीं भी धर्मशास्त्र और वेद-कर्मकाएडके सम्बन्ध में कोई शङ्का उपस्थित होती थी, तो आपका ही निर्णय सर्वमान्य माना जाता था।

देशभर में कर्मकाएड के लिये परिश्रमण करते हुए श्री विद्याधर जी ने संस्कृत-साहित्य की अच्छी सेवा की है। आपके बनाये हुए कई प्रनथ वेद-कर्मकाएड की प्रनिथयों को सुलमाते हैं और अल्पज्ञ विद्वानों को भी उच्च कर्मकाण्ड कराने का ं श्रवसर प्रदान करते हैं।

अध्यापन-प्रौढता भी श्री विद्याधर जी की सुविख्यात थी। इनके कई योग्य शिष्य वेद-कर्मकाण्ड के धुरन्थर विद्वान् आज भी देखे जाते हैं।

अत्युच सुयोग्य विद्वान् के वैसे ही सुपुत्र होना यह श्री विद्याधर जी का ही परम सौभाग्य था। पिता और पुत्र दोनों ने गवर्नमेन्ट से 'महामहोपाध्याय' पदवी प्राप्त की हो, ऐसा दृष्टान्त भी मैंने अन्यत्र नहीं देखा। "काशी में त्रैपुरुषी विद्या नहीं होती" ऐसा अपवाद पुरातन काल से चला आ रहा है और कहा जाता है कि व्यासजी ने काशी को यह शाप दिया था, किन्तु पिएडत विद्याधर जी का परिवार इस का अपवाद है। क्योंकि श्री विद्याधर जी के पुत्र वेदाचार्य श्री वेस्पीराम शर्मा गौड भी वेद और कर्मकाएड के प्रख्यात विद्वान् हैं, यह श्री विद्याघर जी के ही पुएय का फल है।

#### भारत के गौरव

( महामहोपाध्याय पिंडत श्रीचिन्नस्वामीजी शास्त्री )

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के धर्मविज्ञान-विभागाध्यत्त स्वर्गीय महामहो-पाध्याय पण्डित श्री विद्याधर जी गौड से मेरा परिचय सन् १६१८ से था और वह परिचय उनके जीवनकाल तक अत्यन्त घनिष्ठ-रूप में अत्यन्त आनन्द और सोल्लास के साथ सदैव एकरस था।

श्री विद्याधर जी मेरे परम हितैषी अभिन्त मित्र थे। हम दोनों का प्रतिदिन हिन्दू विश्वविद्यालय में साज्ञात्कार होता था। अवकाश के दिनों में मैं उनके घर और वे मेरे घर आते थे। उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी। आज उनकी अनुपस्थित मुक्ते पद-पद पर खटकती है।

मैंने सौभाग्यवश श्री विद्याधर जी के पूज्य पिता स्व॰ महामहोपाध्याय पं० श्री प्रभुदत्त जी शास्त्री के भी दर्शन किये थे। वे अपने समय में सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ होते हुए साक्षात् 'महर्षि' प्रतीत होते थे। उन्होंने स्वयं अपने भाग्य का निर्माण किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम पञ्चगौडों में वेदविद्या का प्रचार किया था। उन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपने सुपुत्र श्री विद्याधर जी को अपने से भी अधिक देशमान्य विद्वान् के रूप में प्रतिष्ठित होने का भी सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। ऐसा सौभाग्य किसी-किसी पुण्यात्मा पिता को ही मिला करता है।

श्री विद्याधर जी अपने समय में समस्त भारत में वेद के महापिएडत माने जाते थे। उनकी विद्वत्ता अगाध थी। उनका व्याकरण का ज्ञान ऐसा गम्भीर था, जो कि बड़े-बड़े विद्वानों को भी दुर्लभ है। वह केवल वेदज्ञ नहीं थे, उनका व्याकरण, साहित्य, मीमांसा, धर्मशास्त्रादि पर पूर्ण अधिकार था। उनकी विलक्षण प्रतिभा और विद्वत्ता को देखकर बड़े-बड़े विद्वान् चिकत होते थे।

वेद में श्रौत-विषय श्रत्यन्त किन्तु एस श्रौत-विषय का (जिसका ज्ञान श्राजकल लुप्त-सा होता जा रहा है) भी श्री विद्याधर जी को श्रद्भुत ज्ञान था। उनके श्रौत-विषय के विशिष्ट ज्ञान का परिचय उनके 'कात्यायन श्रौतसूत्र' के भाष्य को देखने से मिलता है। मैंने काशी तथा महाराष्ट्रप्रदेश के श्रनेक वेदज्ञों से समय-समय पर श्रौत-विषय की चर्चा की, किन्तु श्री विद्याधर जी जैसा श्रौत-विषय का परिज्ञान मैंने श्रन्य किसी विद्वान् में नहीं पाया, यह निविवाद है।

आपने कात्यायन श्रौतसूत्र की 'विवृति' नाम की टीका लिखकर वैदिक-साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की है। जो विषय कात्यायन श्रौतसूत्र के कर्फभाष्य से स्पष्ट नहीं होते थे, वे आपकी टीका से सरल और स्पष्ट हो जाते हैं।

श्रापने कात्यायन श्रौतसूत्र की जो विशद भूमिका लिखी है, वह प्रत्येक संस्कृतज्ञ के लिये पठनीय और मननीय है।

आपका संस्कृत का लेख अत्यन्त पारिडत्यपूर्ण सरल-सरस भाषा में होता था। त्र्याप विद्वानों के साथ प्रायः संस्कृत में ही पत्रव्यवहार करते थे। मेरे

पास आज भी उनके कई पत्र संस्कृत में लिखे हुए सुरिचत हैं।

श्री विद्याधर जी में ही यह अपूर्व बात देखने को मिली कि वह वेद के श्रर्थं विद्वान् होते हुए भी वेद के घनान्त मूलपाठ का गायत्रीवत् कएठस्थ पाठ करते थे। उनको वेद के ब्राह्मणभाग और सूत्रभाग कएठस्थ थे। वह शुक्त यजुर्वेद संहिता का सस्वर मूलपाठ इतनी द्वतगति में करते थे कि बड़े-बड़े घनान्तपाठी उनके साथ पाठ करने में घबराते थे। वह शुक्त यजुर्वेद संहिता में निर्भान्त बतला देते थे कि यह मनत्र इस अध्याय का और इस संख्या का है।

श्रापका लेख अत्यन्त सुन्दर श्रीर श्राकर्षक होता था। श्राप श्रत्यन्त द्रतगित से लिखा करते थे। आपने सैकड़ों दुर्लंभ श्रौत-स्मार्त्त पद्धतियों का कठिनता से संग्रह किया था, जो कि आज भी उनके पुस्तकालय में सुरिचत हैं। श्रापके यहाँ चारों वेदों की उपलब्ध सभी शाखाओं का हस्तलिखितरूप में अपूर्व संग्रह है।

श्राप रात्रिन्दिवा पठन-पाठन में संल्लग्न रहते थे। श्रापको पढ़ाने में कभी आलस्य नहीं होता था। अवकाश के दिनों में भी आप घर में छात्रों को पढ़ाते थे। मैंने कई बार बहुत प्रातःकाल आप के यहाँ जाकर देखा कि आप श्रपने श्राग्निहोत्र की पवित्र धवल त्रिपुएड्र भस्म को सस्तक में लगाये हुए उच्च संस्थाओं के वेदाध्यापकों को वेद-कमकाण्ड की शिक्ता दे रहे हैं। आपका प्रातःकाल और रात्रि का समय उच्च श्रेणी के अध्यापकों के लिए सुरित्तत रहता था। आपके पढ़ाये हुए सैकड़ों सुयोग्य शिष्य भारत की उच्च संस्थाओं में 'वेदाध्यापक' पद पर प्रतिष्ठित हैं।

यज्ञादि कार्यों के कराने के लिये 'आचार्य' पद के लिये जब यज्ञकर्तागण काशी में उपस्थित होकर सर्वोत्तम याज्ञिक विद्वान् का अन्वेषण करते थे, तो उस समय सर्वप्रथम श्री विद्याधर जी का ही नाम बड़े आद्र से लिया जाता था। श्राप समस्त भारत में होनेवाले बड़े-बड़े यज्ञ, राज्याभिषेक श्रौर मन्दिर की प्रतिष्ठार्थं 'आचार्यं' पद पर ससम्मान बुलाये जाते थे। आपका कर्मकाण्ड के तिये आना-जाना केवल सेठ-साहूकारों तक ही सीमित नहीं था, अपितु राजा-महाराजात्रों के यहाँ भी था।

श्रीविद्याधर जी की विशिष्ट विद्वत्ता का श्राद्र ख० महामना पं० मद्न मोहन मालवीय, स्व० श्री त्रानन्द शङ्कर बापूभाई ध्रुव (प्रोवाइसचान्सलर हि० वि० वि०), स्व॰ म॰ म॰ डा॰ सर गङ्गानाथ का, स्व॰ म॰ म॰ पं॰ श्री प्रमथनाथतकैमूषण, स्वं म०म० पं० श्री बालकृष्ण मिश्र, स्व० म० म० पं० श्री हरिहरकृपालु द्विवेदी, म० म० पं० गोपीनाथ कविराज और महामहोपाध्याय पं० श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी आदि महानुभाव करते थे और समय-समय पर आपकी विद्वत्ता की मुक्तकएठ से प्रशंसा करते थे।

आपकी विशिष्ट विद्वत्ता के कारण ही अनेक राजा-महाराजा आपके परम भक्त थे और वे समय-समय पर वेद-धर्मशास्त्र के रहस्यों के जिज्ञासार्थ तथा यज्ञादि कार्यों के सम्पादनार्थ आपको अपने यहाँ आमन्त्रित किया करते थे।

श्री विद्याधर जी ने अपने जीवनकाल में अपनी प्रगाढ विद्वत्ता के द्वारा जैसा सुयश प्राप्त किया था, वैसा सुयश अन्य वैदिक विद्वान को नहीं मिला। आपकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर गवनमेन्ट सरकार ने आपको 'महामहोपाध्याय' की टाइटिल देकर आपका महान् सम्मान किया था। यही सम्मान आपके पिताजी को भी गवर्नमेन्ट सरकार द्वारा प्राप्तक्ष्या । वैदिक विद्वानों में गवर्नमेन्ट द्वारा 'महा-महोपाध्याय' पद्वीसे सम्मान होने का सौभाग्य केवल इसी वंश को प्राप्त हुआ था।

श्री विद्याघर जी के शरीर से अगिएत विद्वानों का उपकार हुआ है। काशीस्थ हिन्दू विश्वविद्यालय में वेदाध्यापकों की नियुक्ति के अतिरिक्त वहाँ के संस्कृत के प्रत्येक विभाग के अध्यापकों की नियुक्ति में भी आपका गौरवपूर्ण हाथ रहता था। काशीस्थ गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज में वर्त्तमान वेदाध्यापक पण्डित भगवत्प्रसाद मिश्र वेदाचार्यं की नियुक्ति का समस्त श्रेय आपको ही था।

आपने अपने अध्यापन काल में काशी हिन्दूविश्वविद्यालय में चारों वेदों की परी चात्रों का तथा कियात्मकरूप से 'पौरोहित्य-परी चा' का प्रारम्भ कराया था। इसी प्रकार आपने स्व॰ सेठ गौरीशङ्कर जी गोयनका को प्रेरित कर काशीस्थ गोयनका संस्कृत महा विद्यालय में चारों वेदों का अध्यापन और चारों वेदों के अध्यापकों की नियुक्ति कराई थी।

आपका जीवन परोपकारमय था। आपका घर संस्कृत के विद्वानों के लिए ''धार्मिक बैङ्क'' था। विद्वानीं को जब द्रव्य की आवश्यकता प्रकार का होती थी, तो वे निःसङ्कोचरूप से आपसे निन्यांज रुपया लेकर अपना काम चलाते थे। कई बार मुक्ते भी उनसे ऋएरूप में द्रव्य लेने का अवसर हुआ था।

श्राप जितने बड़े विद्वान् थे उतने ही श्रधिक सरल थे। श्रापका जीवन सादगी से श्रोतप्रोत था। श्राप मिथ्या श्राडम्बर से कोसों दूर रहते थे। श्राप धर्म के मूर्तिमान् स्वरूप थे। धर्म के आगे आप द्रव्य-लाभ को नगण्य समस्रते थे। आप में जो-जो सद्गुण थे, वे सर्वत्र नहीं दिखलाई देते।

श्राप जिस प्रकार विद्या से परिपूर्ण थे उसी प्रकार धन-धान्य-पुत्र-पौत्रादि समस्त सांसारिक वस्तुत्रों से भी परिपूर्ण थे। हर्ष का विषय है श्री विद्या-धर जी के पुत्र अपनी वेद-परम्परा को अपनाये हुए वेदाध्यापन के साथ-साथ प्रन्थ-तेखन में पूर्ण निपुण हैं और अपनी पितृ-पितामह की याज्ञिक परम्परा को भी जीवित रक्खे हए हैं।

श्री विद्याधर जी जैसे महाविद्वान् की संस्कृत समाज में अनन्त कालतक आव-

श्यकता थी, परन्तु वह बहुत शीघ हमसे दूर हो गये, यह संस्कृत-समाज का महान् दुर्भाग्य है। उन्होंने संस्कृत-समाज की जो आदर्श सेवा की है, उसके लिए वह सदा उनका विरम्ध्यो रहेगा।

### हद्यपद्याञ्जलिः

(वैद्यसम्राट् सर्वतन्त्रस्वतन्त्र पद्मभूषण् पं० श्रीसत्यनारायण्जी शास्त्री)

दान्नायणीपरिणये वपुषा कुमारो गङ्गाप्रपातपरिरोधनजूटिकश्च। सद्धर्भद्पद्वनैकभिषग्वरेण्य इत्थं त्रिविग्रहशिवस्तनुयाि छवं नः ॥ १॥ श्रीमान् गौडान्ववायोऽवनिसुरमहितो वेदवेदाङ्गवेत्ता, विद्वृत्दाभ्यर्चिताङ्घिनिखिलजनचयख्यातशुभ्रक्कीर्तिः। यो व्यासोऽन्योऽभिजातो मद्नपरिलसन्मोह्नो मालवीयः, तस्यापीष्टो ह्यजसं प्रभुरिव प्रभुदत्ताभिघोऽभून्सहेड्यः 11211 मीमांसाधमेशास्त्राचिगतसुबुधैयोज्ञिकैर्वन्दिताङ्घिः, दृप्यत्सद्वैदिकानामवजयजनितोत्कृष्टस्वान्तोपलिधः। सम्राट् सम्मानमाप्तः चितितलमहितानेकग्रनथप्रणेता, तत्सू नुश्चक्रवर्ती धवलतरयशाः श्रीलविद्याधराख्यः 11311 श्रासीच्छ्रौताहिताग्निः शतपथगमकः पद्मकुएडस्य होता, श्रीतज्ञेष्वद्वितीयोऽन्वतुद्निमुभयोः सन्ध्ययोहोमकत्ती । गेहेऽर्भाध्यापनाद्येः सुपथगतिविधौ दत्तचेतास्समन्ता-द्रारम्भाचाप्यकाषीद्मलतर्घियाऽध्यापकाध्यत्ततां 11811 पीयूषाशितहव्यभोजनस्ता ये सन्ति वै नाकिन-स्ते विद्याधरविज्ञवैदिकवरे सायुज्यमुक्तिं गते। क्रन्दन्त्येव तथाऽनवाप्य प्रचुरं हव्यं च यज्ञे मुदा, परिपूर्तिमावितनुते श्रीवेणिरामोऽधुना धर्मोद्ध्वंसैकद्ज्ञान् समृतिश्रुतिवित्तत्वीययुक्त्या विधुन्वन्, देशे देशे विदेशे प्रवचनपदुताकी मुदी काशयन् द्राक्। विप्राणां कल्पशाखी घटजमुनिनिभो योऽधरे सर्वविद्याः, भृत्वा सायुज्यभन्ने प्रणिहितसुहदेऽनेकशस्स्युः प्रणामाः काश्यामगस्त्याश्रमपत्तनस्य मे सत्यनारायण्शास्त्रिणो वै। हृद्यानि पद्यानि समर्पितानि स्युस्तन्मनस्तोषकराण्यजस्नम् ॥ ७॥

#### प्रणामखिलिः

( निद्ददर पं॰ श्रीसमापतिजी उपाध्याय, सदस्य-निधान-परिषद्, उत्तरप्रदेश )

काश्यां वेदविदांवरेष्वपि वरो नित्ये विधौ तत्परस्-त्रेताहोत्रपरायणो बहुगुणो विद्वद्गणुमीनितः। श्राह्यानां प्रवरेण विज्ञविरलाराजेन राजायितो हिन्दूविश्वविभूषिते जनहिते विद्यालये भागेऽध्यत्तपदे स्थितो बहुविधां सम्पादयन्तुत्रति विद्याच्याहृतितो गतो बहुतरं श्रीमालवीयाद्रम्। षड्वर्गस्य रिपुर्ममापि सवयाः सौहार्द्पाथोनिधि-विश्वस्य प्रभुणाऽवलम्बतरायो विद्वत्तनूजैर्नुतः ॥ २ ॥ श्रावृत्तेन महापदेन महितोपाध्यायतोऽलङ्कृतो गौडीयश्रुतिसूरिता-प्रथयिता वेदार्थवैदुष्यभृत्। त्रीणां शास्त्रपरम्परामनुसरन् विश्वेशतामाप्तवान् श्रीविद्याधरनामको बुधपतिर्जीवेद्यशोभिश्चिरम् ॥ ३॥ जुतिस्रजोऽपंयत्येताः विद्याधरमनीषिणे । विधानपरिषत्सूरिक्पाध्यायः सभापतिः

### प्रशस्तं जीवनम् ु

( सनातनधर्मोपदेशक पं॰ श्रीत्रसिलानन्दजी शर्मा, कविरत्न )

श्रस्ति प्रसिद्धमिह भूवलये समृद्धं मोदाय भूतलसुवां सुवनाधिपेन। विशिष्टबहुभोगपरंपराभिर्जिन्देवि राजनगरं दिशि पश्चिमायाम्।। १।। यस्मिन्नभू चवनद्रपेविमर्दनाय गोविन्द्सिंहगुरुरुपतरप्रभावः। समस्तजनरच्यादत्तचित्तः काले गते गुरुपरम्परया तत्रावसञ्जनपदे सुगृहीतनामा धन्यः स कोऽपि नुघवर्णितदिन्यधामा। गौडान्ववायतरिषः प्रभुद्त्तनामा वन्ने यमुन्नतगुणं कुलजैव रामानुरागवशतः स विहाय पूर्वं भाग्योदयाद्भिजनं सह भृत्यवर्गः। मोदेन रोहितपुरं समवाप यत्र यज्ञेन यज्ञमयजन्त महीपदेवाः॥ ४॥ तत्रारिषप्रमथनोद्भववीतिहोत्र-सन्तर्पणादहरहः सुसमिद्धदीप्तिः। वेदाङ्कवेदपरिशीलननीतकालो वृद्धिं जगाम धनधान्यसमृद्धभोगै: ॥ ५ ॥ पद्मोद्भवाननविनिःसृतमन्त्रवर्गाः सृष्टि यथाऽऽविविशुरप्रतिषिद्धृवेगाः। वेदास्तथाध्वरविधाननिविष्टबुद्धेरास्यादमुष्य जग्नदाकलयांवभूवुः ॥ ६ ॥

सर्वत्र विश्रुतकथं निगमैकचर् गौडान्ववायतिलकं प्रभुद्त्तमेनम्। गौराङ्गभूपतिरुपाधिसमप्रेणेन सर्वोच्चतामनयद्द्भुतमेतद्रासीत्।। ७॥ वंशाभिवृद्धिमभिवाञ्छिति यायजूके तस्मिन्विधेः करुणया समयः स कोऽपि। तत्रागतः सकलमेव कुलं द्विजानां येनाभवन्मुद्तिमत्र महोन्नतानाम्।। ८॥ शर्वाचि - वेर - निधि-शीतगुलब्धसंख्ये श्रीविक्रमार्कनृपतेः समयात्प्रवृत्ते । वधूर्नियतिनिर्मितदिष्टयोगात्सचो नवप्रसवकालमभिप्रपेदे ॥ ६॥ कालकमानुगतपौषतमिस्रपत्त-शुक्रत्रयोदशमुपेत्य तिथि प्रासोष्ट तं तनयमुम्रतरप्रभावं यस्यावदानमधुनापि वदन्ति विज्ञाः ॥१०॥ जातस्य तस्य तनयस्य विधेर्विधानादेकादशेऽहनि पितास्य चकार मोदात्। अन्वर्थमेव चतुरचरमिष्टदिष्टं विद्याधरेति विशदं किल नामधेयम् ॥११॥ कुलजनैरुपनीयमानं नानाविधं शिशुरसौ करणं विलोक्यं। पस्पर्श द्विणकरेण पुरो निविष्टं वेदं समस्तमपि वेष्टनबद्धपत्रम् ॥१२॥ तादृग्विधं चरितमस्य विलोक्य तत्र तातः प्रसन्नहृद्यो हृद्ये द्धार। शिज्ञाक्रमं निजशिशोर्निगमप्रधानं वेदोपवेदपरिशीलनद्त्तचित्तः ॥१३॥ पारस्करानुमतमस्य शिशोः ऋमेण गर्भाष्टमे व्रतनिबन्धनमारचय्य। यज्ञोपवीतमपि स प्रभुद्त्तनामा विद्याधरस्य निगमाध्ययनं ततान ॥१४॥ शिचादिकं समधिगत्य षडङ्गजातं ताताद्यं प्रवणधीर्जगति वेदत्रयीमपि जटाघनभेदभिन्नां यज्वा बभूव विविधाध्वरमार्गविज्ञः॥१४॥ जन्मान्तरागतविशुद्धमतेरमुष्य सङ्केतमात्रमधिगत्य हिंद भासो यथौषधगणं रजनीमुपेता विद्यास्तथैव मुद्दिताः शर्णं प्रपन्नाः ॥१६॥ सर्वाः समाप्य सहसैव पितुः समीपे विद्याः क्रमेण निगमागमभेद्भिन्नाः। विद्याधरोऽयमंधिकं प्रमन्।हिदीपे भास्वानिवोत्तरगतिं प्रतिपद्य सद्यः।।१७॥ दारिक्रयोचितद्शं वयसि प्रविष्टं तातो विलोक्य तनयं तनयां प्रपन्नाम्। वैवाहिकेन विधिना प्रतिगृह्य गृह्यं छत्यं समस्तमपि तस्य चकार यूनः ॥१८॥ श्रत्रान्तरे विधिवशादुपपन्नमेकमामन्त्रणं समनुगृह्य महाध्वरस्य। स्वजनकेन समं जगाम वङ्गप्रतिष्ठितमह्न्नगरं गरीथः ॥१६॥ तत्राध्वरे विविधकमेठयायजूकैराराधितः प्रचुरवित्तमुपेत्य विद्याधरः स्वजनकेन समं जगाम वाराणसीं शिवपुरीं शिवदर्शनाय।।२०॥ सम्प्राप्य पुर्यपरिपाकवशेन सद्यः श्रीविश्वनाथनगरीमृतिवाह्य प्रातद्द्शे विनतो गिरिजागिरीशौ ब्रह्माद्दिवतगर्गः परितः परीतौ ॥२१॥ तिष्ठात्र बान्धवजनैः सह सर्वदेति सन्देशमाप्य शिवयोः कृतनिश्चयोऽयम्। विद्याधरः सह कुटुम्बिजनैरि हैव वासं चकार निगमागमतत्त्वनिष्ठः।।२२॥ श्रौताग्निमत्र विधिना निगमोदितेन संस्थाप्य पूर्वेपुरुषानुगतं प्रशस्तम्। नित्यं तद्चनपरः समयं मिनाय नानाविधैर्निगमपाठनसम्प्रयोगैः॥२३॥ कालान्तरे विधिवशान्निगमागमानामध्यापनाय महतीं पदवीमुपेत्य। वङ्गीयविश्रुतबुधैरभिमन्त्रितोऽयं वङ्गोदरस्थितमियाय पुरं प्रसिद्धम् ॥२४॥

अध्याप्य तत्र नगरे कतिचिहिनानि गौराङ्गभूपतिसमर्पितमाद्रेण। दिव्यं महोचपदमप्यधिगत्य सद्यो वाराणसीं पुनरियाय पितुर्निदेशात्।।२४॥ अत्रागतेन किल काशिकहिन्दुविश्वविद्यालये धृतमहोच्चपदेन तेन। विद्यार्थिनः करुणया विविधप्रदेशादत्रागताः स्वसमतां विनयेन नीताः॥२६॥ वाराणसीपरिसरे निजहिन्दुविश्वविद्यालयं मदनमोहनमालवीयः। सम्पाद्य यं प्रथममेव गुरुं चकार विद्याधरः स किल केन न वन्दनीयः ॥२०॥ तातस्प्रति सुवि चिराय विधातुमारात्तन्नामघेयगतवर्णविशिष्टलेखम् । विद्यालयं निगममार्गनिद्रशनाय संस्थाप्य यः स्वजननं सफलोचकार॥२८॥ नानानिबन्धरचनाचतुरोऽधमिष्टं कात्यायनादिमुनिभिः कृतसूत्रतन्त्रम्। श्रौतं पथं सरत्नभाष्यपदैर्नियोज्य यज्ञक्रमं बहुविधं विशदीचकार ॥२६॥ वाराणसेयधनिकत्रज्ञक्लिपतेषु विद्यालयेषु नियतं समयं प्रदाय। विद्याधनं स्वगतमेष कुवेरकल्पो विश्राणयन्निजकुलं प्रथयांबभूव ॥३०॥ धर्मे निवेश्य हृद्यं सततं विदेश-यात्रानुरक्तमनसो मनुजानमन्दम्। विद्राच्य यः किल धनादिकमप्यपास्य तहत्तमत्र वचसापि न तानगृहात्।।३१।। भेदं कुलागतमुद्स्य निजे समाजे सम्बन्धतत्परमतीनयमेकवीरः। सद्यो विहाय सहसा सहभोजनेऽपि, वैरुध्यमेव समितिष्वगमत्प्रसङ्गात्।।३२॥ दैनन्दिनक्रमगतं नियताग्निहोत्रं द्रष्टुं दिगन्तरगता श्रपि यस्य लोकाः। काशीमुपेत्य बहुविस्मयमेव जग्मुः कि तस्य विश्रुतकथस्य कथामिराभिः॥३३॥ पुत्रीद्वयं तनयपञ्चकमत्र लोके पौत्रानिप प्रथितसद्गुण्बद्धभावान्। सायुज्यमाप्तुमजरं शिवयोर्विहाय सद्यो बबन्ध गमने मतिमद्वितीयाम् ॥३४॥ वस्वङ्कनन्दविधुसङ्कत्तितं तमेव जन्मानुगं दिवसमेत्य सुखेन वर्षम्। विद्याधरोऽयमतिवाह्य शशाङ्कमौलेः सायुज्यमापद्तिपुर्यवशेन लभ्यम्।।३४॥ एतावदस्य चरितं विशदं विचित्रं मैत्रीमुपेत्य समये समयेऽनुभूतम्। ष्ठानुरयमाप कविरेष सनाढ्यवर्यो भाग्यादनूपनगरे वृतदिन्यवासः ॥३६॥

वेदोद्धारक म॰ म॰ पं॰ श्रीविद्याघरजी गौड

( सास्त्रार्थमहारथी पं > श्रीमाधवाचार्यजी सास्त्री गौंड )

श्रणीयसां जन्मनिवासभूमि— त्यागो, विपत्त्ये महतां सुखाय। श्रम्बेरपेता मण्यो व्रजन्ति राष्ट्रां शिरः काक-मुखानि मेकाः॥

संस्कृत साहित्य का यह प्रसिद्ध आभाग्यक वेदाचार्य स्वर्गीय म० म० श्रीविद्याधरजी शास्त्री गौड महोद्य पर सोलहो आने चिरतार्थ होता है। आप हरियाना प्रान्त की उस उर्वरा भूमि में उत्पन्त हुए थे, जो कभी मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की जन्मभूमि होने का गौरव रखती थी, किन्तु कुटिल कराल काल के प्रभाव से वह बहुत समय से वैदिक-वाङ्मय के लिये ऊषर—सी हो चली थी।

हमारे चरित नायक के पूज्य पिता म० म० पं० श्रीप्रभुदत्तजी अग्निहोत्री ने काशी में पहुँचकर वैदिक साहित्य में अद्भुत दत्तता प्राप्त की, जिससे पद्भगौडों का, विशेषतया 'गौड' जाति का मुख उज्ज्वल हो गया। पञ्चगौडों में सर्वेप्रथम यही एकमात्र व्यक्ति माने जा सकते हैं जिन्होंने इस युग में काशी जैसे विद्या केन्द्र में वेद्-विद्या में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। दािच्यात्य पञ्चद्राविडों में जो वैदिक विद्वत्ता प्रसिद्ध थी, वह केवल वेद के मूल पाठमात्र तक ही सीमित थी, परन्तु श्रीविद्याधरजी ने मृल तथा अर्थभाग होनों में ही अपूर्व विद्वता प्राप्त करके भूमण्डल के वैदिकों में सर्वातिशायी गौरव प्राप्त किया। प्रभु की कृपा से तीसरी पीढ़ी में भी शास्त्रीजी के योग्य वंशधर वैदिक परम्परा का स्वकुलक्रमागत गौरव बढ़ा रहे हैं जिनमें पं० श्रीवेणीरामजी वेदाचार अन्यतम हैं, जो काशीस्थ गोयनका संस्कृत कालेज में वेदों के अध्यापन में तत्पर रहते हैं श्रीर भारत में यत्र तत्र सर्वत्र मुख्य-मुख्य यज्ञानुष्ठान, प्रतिष्ठा-महोत्सवादि में आमन्त्रित होकर 'आचार्यं' पद को अलंकृत करते हैं।

धर्माचेत्रे प्रसिद्धे कुरुनुप - रचिते स्थानिपण्डारकाल्ये, खेड़ी-प्रामे द्विजानां सुविदितयशसां भूपतिस्तोत्रभाजाम्। द्रत्रनामा निगमविधिनिधिगौंडवंशावतंसो, लेमे काश्यां वसन्यो अनवरतयजनाद् ग्राग्निहोत्रि-प्रशस्तिम् ॥ १ ॥ श्रहो! तत्सृतुरग्रेसरः, इव प्रवर्तित मूर्तिमान्। श्रीविद्याधरशर्मगौडविदितो विद्याधरो द्यष्ट्रा यच्छु तिकर्मकाएडगुस्तां श्रोमालवीयः श्रीविश्वविद्यालये ॥ २ ॥ वेदाचार्यपदे अभिषेकमकरोत् द्दाति विनयम्' किंगस्किरेषा, 'विद्या

कर्ठी कता लानुदिनं श्रुतिमेति लोके।

पुनर्जगित सार्थकता तु द्या.

द्विजवरे विनयावतारे॥ ३॥ विद्याधरे

विद्ययाऽ सीत्स्महान्महात्मा, यो

स्शीलवृत्या। महत्तमश्चापि

महत्त्वद्वययुक्तमसमे, सम्राट्॥ ४॥ ददावुपाध्याय पदं स

गौड़ा महाराष्ट्रभवाः सगुर्जराः, सकान्यकुन्जा मैथिलास्तथा। श्रिप सारस्वता दिचणदेश - वासिनो-यच्छिष्यता प्राप्य कृतार्थतां गताः॥ ४॥ येनाऽऽम्नायविधिः कुकालवशतों गुप्तः पुनर्द्योतितो-लुप्तं वैदिकवाङ्मयं पुनरहो! यत्नेन संरिचतम्। ते ते अप्राप्यतमाः चयं प्रतिगता प्रन्थाः सुसम्पादिताः, श्रीविद्याधरशास्त्रिणां सुकृतिनां कां कां कृति ब्रमहे ॥ ६ ॥ श्रन्वर्थों ज्येष्ठपुत्रः स्वरचलनविधौ 'दो लेता' यस्य सिद्धा, श्रीवेणीरामशास्त्री पितृसदृशगुणो मध्यमः कम्मठाप्र्यः। श्रन्यैः श्रीमाधवाद्यैर्निगमनयरतैः पुत्रपौत्रेस्तदीयैः, श्रीमद्विद्याधराणां भुवि विमलयशस्तन्यते उद्यापि काश्याम् ॥ ७ ॥ विनशनत्तेत्रप्रभव इन्द्रप्रस्थेऽधुना कृताऽऽवासः माधवचरणसरोरुह - रसरसिकः शास्त्रिमाघवाचार्यः॥ ८॥

### प्रसूनाञ्जलिः

(पं॰ श्रीबसदत्तजी द्विवेदी, श्रध्यद्य-मुरारका संस्कृत महाविद्यालय, पटनासिटी)

पारम्पर्यक्रमानुबन्धिसौहार्दभाजा, याश्चिशसम्राजा, प्रख्यातकर्मणा, श्रीवेणीरामशर्मणा, कथनोपकथनक्रमे विदित्तवैदुष्यप्रकर्षस्य, स्वीयतातपादस्य समृत्यङ्कोऽचिरादेव प्रकाशियष्यते। तत्र भवताऽपि लेखो देय इति निर्दिशता तत्सम्बिभिविषयोपनिबन्धितं पत्रजातं प्राहीयत।

श्रद्धेयपादपाथोजस्य सर्विवद्याधरस्य पिएडतप्रकाण्डस्य श्रीविद्याधरस्य पितृसमस्य स्मृतौ द्वित्राण्यप्यच्चराणि यथाकथित्र्वत् प्रयुद्धीय तदा "कथन्न सा मद्गिरमाविलामिप स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति" इत्यनुसरन्नद्दं वाचः प्रसादयेयमिति धिया नतु पाण्डित्यस्य चिख्यापयिषया स्वल्पमिप परं श्रद्धयोपनतं सादरं चरण्कमलयोरपये पद्यप्रसूनाञ्जलम् ।

जायन्ते बहवः स्वकर्मवशतो भोगाय रोगाय वा कि तैरत्र जनैरकार्युपकृतिः स्वल्पापि देव्याः श्रुतेः । एवं व्याकुलमानसा सुरगवी युष्मद्विधैः सेविता सोत्कर्ष गमिता अधुना श्वसिति चेत्येतद्धि तथ्यं वचः ॥ १ ॥

१—वेदमन्त्राणां स्वरपाठप्रत्ययार्थं दोरिति इस्तोपलज्ञणम्, तस्य जतेव कम्पनाद्
दोलतरामाभिधानमन्वर्थतां द्योतयति ।

श्रालोड्य साधु सुधिया, श्र तिसश्चयान्धिम् पीयूषमीप्सितमिदं सुजनाय दातुम्। प्रीत्योद्धृतं सुरपतेरिप प्रार्थनीयम् स्तुत्यो न कस्य भुवने बुधवर्य एषः ॥२॥ विवेकविद्याविनयावदात-विकस्वरानश्वरगीतकीतेः। वेदक्षविद्याधरशर्मणः स्यात्

स्मृतिः सदालोकपथप्रदर्शनी । ३॥

### म० म० श्रीविद्याधरगौड महाभागानां कानिचित् संस्मरणानि

(पं० श्रीकेदारनाथजी त्र्योक्ता, प्राध्यापक-राजकीय संस्कृत कालेज, पटना )

मध्यमायां काशीहिन्दूविश्वविद्यालयेऽधीयानोऽयं जनो वैदिकप्रवरान श्रीप्रभुदत्ताग्निहोत्रिमहोद्यान् धर्मविज्ञानविभागाध्यत्तपदे प्रतिष्ठितान् श्री-विद्याधरवैदिकांश्च वेदप्रधानाध्यापनं निर्वहतः साज्ञात्कृतवान् । तदानोन्तनीं पिंखतानां प्रतिष्ठामयीदां स्मारं समारं रोमाञ्चमञ्चति, अवैतनिकमध्यत्तपदं प्रतिष्ठयैव भूषयन्तरते न प्रतिदिनं तत्रोपतिष्ठन्ते स्म, किन्तु विशेषपरिस्थिति-समये एव । काशीस्यवैदुष्यधार्मिकसदस्यु सामापत्यं पालयतः धर्मशास्त्रीय-व्यवस्थासु अप्रणीतां प्रण्यतो नैकशोऽपश्यत् । मम न्यायगुरवः पूज्यचरणस्वर्गीय-मारवाड़ीसंस्कृतमहाविद्यालयेऽध्यापयन्तः श्रीशङ्करत्करत्नभट्टाचार्यमहोदया प्रविदितवैदुष्या निस्पृहाश्च श्रासन् । पूज्यश्रीगिरीशशुक्तन्यायाचार्यमहोदयानां स्वर्गमनानन्तरं हिन्दूविश्वविद्यालये न्यायप्रधानाध्यापकपदे पाषिडत्यप्रण्यिनस्तर्क-रत्नचरणानेवाभिषेकुमकामयन्, परं निस्पृहास्तेऽङ्गोकुर्वाणा अपि प्रार्थनापत्रप्रदानं निराक्चर्वाणा श्रासन्, तदानीं नियोजनविधिव्यवस्थापत्रादिकं श्रीप्रसुद्त्तमहोदयानां प्रभावेण वचसा च समाहितम् अभूत्। धन्यो हि स समयो यत्र सन्ध्याया उपास-कास्तत्र भरमन आवश्यकताञ्च मन्त्राना बह्व आसन्, सायमस्याग्निहोत्रिणो गृहे आशुतोषादिव प्रतिदिनं विभूति लभमाना जनाः प्रमोदमासादयन्ति स्म। परचाच्च श्रीविद्याधरगौडमहोद्या धर्मविज्ञानविमागाध्यच्यं कुर्वाणा मम गुरुस्वर्गीय म॰ म० पं० श्रीबालकृष्ण्मिश्रचरगुः सह मैत्रीमाश्रयन्तोऽनुकम्पायाः पात्रं मामसकृदकुर्वन् । १६३६ ईश्वीयवत्सरे च वैदिकगवेष गायां नियोजितोऽ-यमिकञ्चनो वैदुव्यसम्पर्कसौभाग्यमपि त्रलभत इत्यधमण्ः स्मृतिप्रन्थसम्पादन-. रतान् विदुषो धन्यान् मन्यमानो विरसान्यपि श्रद्धाधौतानि सदोषाणि तु दोषज्ञ-दोभ्यामपंगीयानि इमानि पद्यानि उपहरति।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्रभुदत्ति विधुं बुधमग्रहलगं पितरं विदुषां श्रुतिश्रास्त्रवहम् ।
गुरुदीर्घशरीरसदाचरणं शरणं प्रगमामि मनोश्वरुचम् ॥ १ ॥
श्रायातः प्रभुदत्तधीरनिलये काश्यां विभूतिप्रदे
श्राक्रीडन् शिवदत्तसीद्रलघुन्यायेन न्यायप्रियः।
मीमांसामधुरं रसं कविकृतेर्व्याख्यासुधां व्याकृतेः
श्रास्वादंश्च समस्तवैदिकसुधां विद्याधरोऽराजत ॥ २ ॥

गौराङ्गे सृतभूतिभालपटले दीघौँत्तरीयच्छटे सौजन्यासृतपूतसौम्यसरले हास्येन्दुभासं वहन्। नेत्रे नीरजसुन्दरे प्रतिजनं स्निग्धे प्रफुल्ले नयन् गाङ्गं वारि निषेवयन् स्मरहरो ध्यानेन शान्तिप्रदः॥ ३॥

काश्याः पिडतपुराडरोकिमिहिरो हीरः श्रुतेभू पर्याः वेदध्वानचतुर्मुखो जु विमुखो वासश्छटारोधनात्। धर्माचार्यावचारचारचरितः शान्तो रसो मूर्तिमान् नीति धैर्यमुदारताञ्च जनयन् विद्याघरो मानवान्॥ ४॥

नित्यं होत्रविधि विधाय विविधान् विद्यार्थिनोऽध्यापयन् कर्माणि श्रु तिवर्णितानि सकलस्मार्तानि कुर्वन् द्दत्। श्राचार्यश्चरणादसौ कृततया विद्याधरोऽमृद् बुधः तं वन्दे सुचिरं स्मरामि कृपया यस्यास्मि वृद्धि गतः॥ ४॥

#### म० म० पं० श्रीविद्याघरगौडमहोदयानां संज्ञिप्तपरिचयः

( ५० श्रीमहादेवजी उपाध्याय, प्राध्यापक--वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय )

श्रनेकजनिसब्नितं दुरपनेयमंहोत्रजं स्मृतापि गहनं यथा दहति दीप्तदावानलः। श्रनादिसमयाज्जगद्विदितभूरिसूरिप्रसूः गिरीन्द्रतनुजापतेजयित काशिकेयं पुरो॥१॥

> विलज्ञ एविच ज्ञ्याव्र जपरम्परायामियं तनू जमुद्गाद्यत् निगमबोधभारालसम् । पद्-क्रम-जटा-घनस्फुटनिवासभूताननं यमाहुरपरं विधि प्रभुपदादिद्तः मुनिम्।। २॥

महेश्वरगिरिं यथाऽचलकुले, मिण् कौस्तुभम् सुरत्ननिचये, विभाकरिमव प्रहाणां ततौ। श्रवापदिमतद्युतिं सकलतन्त्रपारं गतं यथार्थविदिताऽभिधं सुतवरेण्यविद्याधरम्॥३॥

> शुभार्थनिधिदर्शनागमनिवासभूताकृती कृतिप्रवरविश्रु ताधिकसमेधमाने चती । श्रवाप्य शिवदत्तमन्तभवदेवदत्ताभिधं समानजनुषौ बुधोऽचुतदतीव यो वह्निवत्॥ ४॥

समस्तिनगमप्रथाऽभ्यसनपाटवे विश्रुताः गताः श्रवणगोचरं प्रमुखवैदिका नैकशः। षडङ्गसमलंकृताविकलवेदतत्त्वार्थवित् प्रतीतिपदवीं गतो जगति नैव यस्माहते॥ ४॥

> मदीयशुभयत्नतो जगित शर्मभाजो जनाः । भवन्तु निह दृक्पथे पत्तु कोऽपि खेदान्वितः । चकास्तु विदुषां चयः सपिद पूर्णविद्याधरः इयं मित्रतौकिकी स्थिरतराऽऽस्त यस्मिन् बुधे ॥ ६ ॥

गतस्य शिवरूपतामि समप्रविद्याम्बुघेः शरिद्वमत्तचित्रकासमसमञ्जयाऽतंकृतम् । प्रपद्धभविकप्रदं चरितमत्र देशेऽखिते प्रसारयति नित्यशोऽगणितशिष्यसन्मण्डती ॥ ७॥

> चत्वारोऽस्य सुताः परस्परमतिस्पर्धातिरेकान्विताः गम्भीराकृतयः प्रभूतजनिमत्सेव्या नदीशा यथा । त्राश्चर्येकनिदानशक्तिनिचिताः कंसद्विषो वा सुजाः विद्याभिर्वरकीर्तिमस्य विदुषस्तन्वन्ति दिञ्ज स्थिराम् ॥८॥

परार्थंबद्धकच्छानां विद्यासम्प्लुतचेतसाम्। विद्वत्सुराणां पद्योः श्रद्धया नतिरस्ति मे ॥ ६॥

#### वेदविदां वरिष्ठः

( ५० श्रीकालीप्रसादजी मिश्र, भू० पू० प्राचार्य, हिन्दूविश्वविद्यालय, काशी )

एकोनविंशत्यधिकैकोनविंशतिराततमे-ईशवीये वर्षे यदाहं प्रयागस्थश्रीधमझानोपदेशसंस्कृतपाठशालां निषेठ्य अधिकाशि श्रीहिन्दूविश्व-प्राच्यविद्याविभागे वैयाकरण्कुलकुमुद्कलाधराणाम् अन्तेवासि-विद्यालयस्य विकाशिताखिलदिशां महामहाविदुषां श्री १०८ पं० देवनारायणित्रपाठिमहोदयानां वाराणसेयराजकीयमहाविद्यालये राजकीयैरसत्कृत्य नियुक्तयनन्तरं रिक्तं तदीयं पदं पिंडतराजश्रीरामावतारशर्मणामध्यज्ञतायामप्रहीषम् तदा 'विश्वविद्याल्ये पद्प्रह-णावसरे प्रायः पण्डिताः प्रथमतस्तत्राध्यापनिक्रयापराणां विशिष्टविदुषां दर्शनं कुर्वते" इति प्रथामनुरुन्धानोऽहमपि बहूनां दर्शनानन्तरं वेदकज्ञां प्राविज्ञम्, तदां प्रथमं दर्शनं श्रीविद्याघरमिश्रमहोदयानां जातम्। सुलभरनेहासिक्तस्वान्तोऽयं महात्मा दृष्ट्वेव मां बाहुभ्यां परिष्वज्य "गोत्रं नो वर्धताम्" इति प्रसादवाक्यमुच्चैः साह्वा-दमवोचत् अपृच्छ्च "काश्यामिह् कुत्र कृतो निवासः ? अस्ति च तत्र सुखावहाऽऽवास-साममी ? किञ्चिद्वेद्यञ्चेद्विना संकोचं वक्तव्योऽहम्, यथाशक्ति सौविध्यं सम्पाद-यितुं यतिष्ये" विद्यालयस्य लेखकं कर्मकरक्र्वाहूय मम पुरस्तादेव समादिच्चत् "एतस्य कृते यद्यद्पेत्तितं भवेच्छी इं सम्पाद्य, उपलद्मीकुएडं भृत्या गृहीते **छात्रावासभवनेऽ**स्य संरत्तकपदे द्वतं नियुक्तिभीवितेति समितौ स्थां चर्चितं सद्स्यैः । अतो यावन्नियुक्तिर्नास्ति तावदेतस्य निवासायापि प्रबन्धः पर्याजोचनीयः" इत्यादिमदीयहितकरं निखिलं निरछलं व्यवहारं विलोक्य मनसैव मया चिन्तितम् श्रहो ! श्रकारणबान्धवस्यास्य मयि कियती श्रनुकम्पा 🌣 न मनागपि मया कदाचित् श्रतो न ममास्ति कश्चिदुपकारलेशोऽपि । प्रायो विद्वांसोऽपि ब्राह्मणा विजातीयपरिडतानेकव्यवसायव्यवसितमतीनालोक्य नातिप्रसन्ना निशान्यन्ते, एष च मथि नितान्तं श्रीतिमानिति, मन्ये नित्यनैमित्तिकोपासनादिकमीनुष्ठान-निर्मेलीकृतान्तः करणानां वेदविदामेतादृश्येव भवति चर्या असंस्तुतेष्वपि जनेष्वित मनसि चिन्तयन्नेतस्य महिमानं कथमपि तद्तुमत्या स्वकन्नां प्राविशम् । उत्तरेद्यरपि प्रकृतिमधुरो द्यापरवशान्तःकरणः स मदीयनिवाससीविध्यादिविषये लेखकादीन-मन्त्रयत । समलपच मया सह विद्यालयविषयकं विविधं कार्यजातमाश्रित्य । निज्युण्-गौरवेण प्रतिभापटीयस्तया च प्रायः सर्वाभिर्त्रिद्यालयकार्यकारिसमितिभिस्सद-स्यत्वेनैष गृहीतपूर्व आसीत्। अकामयत च ममापि सम्पर्क तास्विति विनैव ममोपरोधं परीच्कसमितेः सद्स्यतया शीघ्रमेव मामयोजयत्। एवमेव च्छात्रवृत्तिवितरणस-मितेरपि सदस्यं व्यथत्त । व्याहरच्च विद्यालयस्य समितिद्वयीयं विशेषतः कार्यकारि-णीति भवतां साहाय्यं कामयमानोऽहं भवतामुपरि भारमारोपयितुं विनाऽनुमति दुस्साह्समकार्षमिति । एतेनापि मदीयहितानुबन्धिव्यापारिवरोषेण नितृान्तं प्रमोद्-सन्दोइमन्वभूवम् । आगते च्छात्रवृत्तिवितरण्समये प्राच्यविद्याविमाग्धमविद्यान-

विभागाभ्यां विभक्तेषु च्छात्रजनेषु स्वपरिभदामभजमान एव वृत्तिं व्यतारीत्। प्रायो वृत्तिवितरणे स्वापेत्तिभ्यो वृत्तिलोभाय चेष्टमानाः कतिपये दृश्यन्ते, परन्त्वेष भावो विद्यावैभवभासुरेऽस्मिन् न कदापि लित्तितो मया लेशतोऽपि। एवं बहू नि वर्षाणि मया सहास्य सहयोगोऽजायत, यत्रावयोः स्तेहः परस्परमुपचीयमान एवादृश्यतो-पासितगुरुजनैश्छात्रवृन्दैर्विद्यायशोभासुरमानसैर्विद्वद्विश्चापि।

काशीस्थविद्वन्मएडलीमएडनायमानोऽयं वैदिकशिरोमणितया सहैव धर्म-शास्त्रवैदुष्यधुरामि द्धान त्रासीत्। त्रत एव भारतीयास्ततोऽन्यत्र निवसतां भारता-भिजनानास्त्र नानाविधा जटिला व्यवस्था श्रपि निर्णयाय एतत्सविधे श्रागता व्यत्तोक्यन्त । क्लिष्टा अनिर्णीताः केवलं कल्पनासाध्या बहुविधा व्यवस्थाः स्वयं निर्णीय व्यवास्थापयदिति पूज्यश्रीमालवीयमहोद्यानामपि वात्सल्यमत्र प्रवलं प्रचुरव्यासीत् । देशस्यास्य प्रधानतमनायकतया, संस्कृतवैदुष्येण्, सिद्धान्त-त्रियतया, स्वातन्त्रयप्राप्तिप्रवललग्नतया च देशस्य सामाजिक-राजनीतिक-धार्मिक-साहित्यिकादिविविधविषयेष्वपि कात्स्न्येनाधीती पूज्यमालवीयमहोद्योऽपि विविधव्यवस्थानिर्ण्यपरः प्रतिदिनमासीत्। तद्यथा -त्राह्मणानां हलप्राहिता, द्वाद-शाब्दात् परतरे वयसि कन्याविवाहः शास्त्रसम्मतो निषिद्धोऽविचारितो वेति । एवमेव पडन्नर-द्वाद्शान्नरमन्त्रप्रदानेन श्रस्पृश्याः द्विजत्वं सच्छूद्रत्वं वा लभेरन्न वा ? एवंविधानां प्रश्नानामुत्तराणि चिन्तयन् चिन्तयितुं प्रेरयंश्च तात्कालिकपण्डित-जनान् निश्चितप्रज्ञो निश्चयपरो बभूव । श्रतः प्रतिदिनं प्रतिमासस्त्र विषयमेन-माश्रित्य विदुषां परस्परिववादेन पूज्यश्रीमालवीयमहोदयैरपि समं विवादौ प्राभूतामेव। तस्मिन् काले पण्डितप्रकाण्डस्यास्य प्रभावं पाण्डित्यञ्च विलोक्य श्रपि एतद्यशोभिः स्पर्धमाना एव श्रम्बन्। बहवस्तत्समकक्ष-विद्वांस एतदीयमतज्ञानात्पूर्व स्वमतं प्रकाशयितुं कदापि न अचेष्टिषत। बहुत्र पूच्यश्रीमालवीयमहोदयानां स्वातन्त्र्यप्राप्तिपराणां मतेन भिन्नं मतं प्रकाशयत्सु पिंडतजनेष्वेतदीयं नाम प्रथममासीत्। त्रतो धर्मे दृढत्वं स्पष्टं प्रतिभासते, श्रीमालवीयमहोद्यस्य धर्मप्रियस्य शास्त्रपर्वशस्यापि स्वातन्त्र्यप्राप्त्यनन्तरं संस्कृत-वणीश्रमकल्पलताफलीभृताया भारतीयायाः संस्कृतेः शास्त्रीय-भाषाप्रसृताया परिश्रमप्रजातप्रतिभासरिद्धिः सेचनं कृत्वा तद्रज्ञापरा भवेमेत्येव मतिरासीन्नतु शास्त्रातिक्रमे । स श्रुतिं मातरिमव हितकारिणीं सर्वदा अस्मार्षीत् ।

एकदाऽिषप्रयागं मकरस्थे भास्करे पूज्यश्रीमालवीयमहोद्यैरायोजिते सद्सि काशीस्थाः सर्वे वैदिकाः शास्त्रज्ञाश्च निमन्त्रिता द्यासन्। मकरे गङ्गास्नानफलेन प्रेरिता त्र्यपि बह्वोऽगच्छन्। तत्र यागोऽिप कश्चित् प्रारभ्यत। पूज्यश्रीमालवीय-महोद्यस्तद्।नीन्तनभारतीयदेशनायकेषु सर्वाधिकप्रभाववानासीत्। त्रातो यागीय-दीज्ञाप्रह्णाय नासीद्वसरः, मया पृष्टो महाराजोऽभ्यधात—को ह्ययं संशयस्यावसरः पण्डितप्रकार्छे, सदाचारपूते, पर्डितकुलप्रसूते, वेद्विदां वरिष्ठे, मीमांसा-मांसलप्रज्ञे, बाल्येऽधोत्तव्याकरण्तया उपस्कृतशब्दसुन्दरभाषिणि, पर्डितप्रवरे

श्रीविद्याधरे विद्यमाने। स एव यजमान त्राचार्येश्च भवत्विति प्रार्थयते मालवीयः।

प्वमेवैकदा पिष्डतगोष्ठीषु करिचद् वैयाकर एतल्लाजः पिष्डतप्रकाएडमेनमप्राचीत्—"अनामिकाङ्गृष्टाभ्यां मृद्मुत्तिप्य" इति वाक्यं मृदुः पठित्ति वैदिकाः, 'परिमिद्मशुद्धमस्तीति । निशम्यैतत्त्वरितं महानुभाव एष व्याहार्शीत् "शुद्धमि भवितुमहति, यद्यपि प्राख्यङ्गवाचकतयैकवद्मावेन नपुंसकत्वमेकत्वश्च व्याकर ऐन वोध्यते, तथापि एकवद्मावोत्तरम्भाविनमेकशोषं न किश्चित्तिषेद्धुं प्रभविष्यति" इति । तत्रत्याः सर्वे वैयाकर एा निशम्यैताहशीं व्याकर एव्याद्वर्पत्ति धन्यवादान् व्याहरन्तो मुद्ति । अभवन् ।

एवमेव ''त्र्रथैनं वासः परिधापयित" इति वाक्यस्य साधुतायां सन्दिहाना-निभलच्य "परिद्धातेरुपरिदेशसंयोगानुकूलव्यापारे शक्तिं कलपिरित्ना गत्यर्थकतया समाधानं विधायापि" सर्वान् वैयाकरणांश्चिकतचिकतानतनोत्।

मीमांसाशास्त्रीया प्रौढा व्युत्पत्तिस्तु कात्यायनश्रौतस्त्रस्य सरलां टीकां पश्यतां पुरस्तात्पदे पदे प्रकाशत एव। अनया टीकया च पञ्चगौडानां वैदिकविदुषां परमुखापेत्तिता त्याजितेति विद्वनमुखात्प्रतिदिनं श्रूयते। टीकाया अथ्या मूमिकायां वेदिविषयको विविधो विचारः प्रदर्शितः। यदीयाऽध्ययनेन वेदस्य नित्यत्वम् अपोक्षेयत्वं तल्लच्यादिकं चातीव प्रामाणिकपद्धत्या पर्यालोचितं निर्दिष्टं भासते। स्वल्पेनैव कालेन बहून् विद्यार्थिनो वैदिकान् विधाय तेभ्यो वृत्ति प्रदाप्य च वेदस्य धर्मशास्त्रस्य सनातनधर्मस्य च यावानुपकारोऽनेन पूतात्मना विद्तित्तं समरंस्तद्वियोगव्यथितहृद्यो विरमति।

# महामहोपाध्यायश्रीविद्याधरगौडमहोदयाः

( पं श्रीलन्मीनाथजी का, वेदान्तविभागाध्यत्त-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी )

महामान्याः वदान्याः महाविद्वांसः महामहोपाध्यायपण्डितश्रीविद्याधरगौडमहोदयाः प्रख्यातप्रतिभाः सम्पूर्णभारतदेशनिष्ठविराजमानकीतिपताकापटाः
कुलपरम्पराऽऽयातसंस्कृतशेमुषीसमाराधनलब्धानवद्यविद्यावैभवाः गौडकुलकुलपरम्पराऽऽयातसंस्कृतशेमुषीसमाराधनलब्धानवद्यविद्यावैभवाः गौडकुलकुलपरम्पराऽऽयातसंस्कृतशेमुषीसमाराधनलब्धानवद्यविद्यावैभवाः गौडकुलकुलपरम्पराऽऽयातसंस्कृतशेमुषीसमाराधनलब्धानवद्यविद्यावेभवाः मन्यानां निर्माणः
कुमलभास्कराः, श्रोदार्यमधुरसत्यवचोभिः श्रानेकेषां प्रन्थानां निर्माणः
प्रकाशनः लेखादिभिश्च सर्वेषामेव मदीयोऽयमिति बुद्धिमुल्लासयन्तः परमपूजनीयतामधृषत । युक्तमेवतेषामेतत्सर्वम् , यदाहुः प्रास्त्रो विपश्चितः—

विद्यया वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च।

तरः पूज्यत्वमाप्नोति वकारैः पश्चमियुतः॥ इति।

एतद्वपीमेऽतिशेरते सम, यत एते विद्याधरेति स्वनाम्न्यपि वकारं धारयन्तोऽतिपूज्यत्वप्रयोजकं षड्वकारवत्त्वमशिश्रियन् । एते च स्वकीयपितृचरणेभ्यः विद्वद्धौरेयेभ्यः महामहोपाध्यायश्रीप्रमुद्त्तशास्त्रिभ्यः वेदकमं काएडप्रन्थानन्यांश्च विद्याप्रकर्षकारकान् प्रन्थान् श्रमक्रमाभ्यां सम्यगधीतवन्तः । काशीविश्वविद्यालये बहूनन्तेवासिनोऽध्याप्य प्रौढपाण्डित्यं समपादयन्, त्रत एतैर्बह्वो विद्वांस उपकृताः, मैथिलाश्च विशेषतः स्नेह्माजोऽभूवन् । एतेषां महानुभावानामस्माभिरतिपरिचितानामपि
गुणागणकीर्तने यथावत्स्वरूपाधिगमने च न सर्वथा वयं शक्तुम इत्युपरमाम इति
शिवम् ।

#### श्रद्धाञ्जलिः

( ५० श्रीगोपालशास्त्रीजी दर्शनकेसरी, प्राचार्य, ज्योतिर्मठ, बदरीनाथ )

वाराणस्यां महामहोपाध्यायपिंडतश्रीप्रसुद्त्तशास्त्रिगौडमहोद्या अग्निहोत्रिणः परमप्रसिद्धाः महावेदिका विद्वांस आसन्। एतेषां व्येष्ठपुत्राः महामहोपाध्यायपिंडतश्रीविद्याधरशास्त्रिणोऽपि तथैव महाविद्वांसोऽभूवन्।
पूज्यपादपिंडतश्रीपद्मनाभशास्त्रिमहोद्या मत्पार्श्वे एतेषां कुलपुत्रषाणां प्रशंसां कृत्वा कथयन्ति सम "यत् परयतु कीहग् हि पिंडतविद्याधरशर्मो काश्यामद्वितीयो वेदिको विद्वान् सरलस्वभावो विद्यते, यत्तस्य पार्श्वे अभिमानस्य लेशोऽपि
नास्ति। स हि काशी-हिन्द्विश्वविद्यालयस्य धर्मविज्ञानविभागाध्यक्तो विद्यते।
तस्य विशिष्टां विद्वत्तां निरीक्य भारतभूषण्महामनःपिंडतश्रीमद्नमोहनमाजवीयोऽपि मुक्तकण्ठप्रशंसां करोति" इत्यादिगुणकोर्तनं श्रीविद्याधरशास्त्रिमहोदयस्य बहुधा सर्त्रेषां समन्ने कुर्वन्ति स्म।

प्रशस्तकुलानामेषां मया सह परिचयस्तु बाल्यकालादेवासीत्। मयापि स्वयं श्रीविद्याधरगौडमहोदयानां विशिष्टवैदुष्यस्य, शीलस्य, स्वभावस्य च बहुशोऽनुभूवः कृतो विद्यते।

कार्यवशादस्माकं श्रीविद्याघरगौडमहोदयगृहे गमनं स्यात्तदा तत्र सान्नाद्वेदस्वरूपं श्रीगौडमहोदयं श्रीनहोत्रहवनं कुर्वन्तं द्विजेभ्योऽगिनहोत्रमस्म ददतं स्वशिष्यानध्यापयन्तं वेदकर्मकाण्डादिविषयकं कमि प्रन्थं लिखन्तं किलाता-बम्बई-दिल्ली-कानपुर-नगरेभ्यः समागतानां पत्राणामुत्तरं लिखन्तं उपस्थितानां जिज्ञासूनाञ्च प्रश्तस्योत्तरं ददतं पारिवारिकजनान् शास्त्रीयं व्यावहारिकञ्च किञ्चिद्वपदिशन्तं हृष्ट्या मम मनिस महदाश्वर्यमुद्दपद्यत यदद्यापि वाराणस्यां ईदृशा विद्वांसः सन्ति ये रात्रिन्दिवा केवलं "अध्यापनं श्रध्ययनम्" इति मन्वादिसमृतिवचनं सार्थकं कुर्वन्ति । वस्तुतः श्रीविद्याधर-गौडमहोदयाः बृहस्पतितुल्या एव श्रासन्, येषां पार्श्वे विविधशास्त्राणां भाष्टार एव श्रासीत्, यस्य प्रभावेण समस्तभारतवर्षीयवैदिक-विदुषां मध्ये तेषां प्राधान्यमासीत्।

श्रीविद्याधरशास्त्रिमहोद्याः समस्ते भारते सर्वत्रैव श्रौत-स्मार्त-यज्ञाननु-घ्ठातुं समाहूता श्राचार्यपदे प्रतिष्ठिता गच्छन्ति स्म । बहुषु यज्ञेषु धर्मोपदेशार्थं प्रायस्ते ममाह्वानं कारयन्ति स्म । तत्र चाहं तेषां विशिष्टं सम्मानं यजमानैः क्रियमाणं वीद्य चिकतचिकतो भवामि स्म । यत्र समुपस्थिताः सर्वेऽपि विद्वांसः श्रेष्ठिनोऽपि बद्धाञ्जलयो यान् स्तुवन्ति स्वकीयं जीवनं च धन्यमामनन्ति च ।

एकदा श्रीविद्याधरगौडमहोदयाः ममोपदेशकमहाविद्यालये स्वयं समागत्य प्रस्तावं कृतवन्तो यद् ''वैदिका विद्रांसो धर्मोपदेशं समायां समुत्याय कुर्युरित्येवं भवान् शिच्चयतु । एतेन महान् प्रचारो भविष्यति धर्मस्येति । यतो हि वैदिकाः केवलं कर्मकाण्डिन एव भवन्ति, यदि ते धर्मोपदेशका अपि भविष्यन्ति तर्हि देशस्य समाजस्य धर्मस्य च महाँल्लाभः स्थात् ।"

एकदा रुग्णावस्थायां ते मत्पार्श्वे पुरुषं सम्प्रेष्य स्वनिवासस्थाने सामाहूतवन्तः। यदा चाहं तत्र गतवान् तदा ते निद्रिता आसन्। तत्रत्यः परिचर्यापुरुषो सामभ्यधात्—'इदानीन्तु ते सुनिद्रिताः सन्ति। वैद्यानामादेशो विद्यते 
यत्सुप्ते सित न जागरणीयम्। अतः भवान् श्वोदिने आयातु।' यदाऽहं पुनस्तत्र
द्वितीये दिवसे गतवान् तदा तु श्रुतमधुनैव तेषां काशीलामो जातः। सया सह
तेषामन्तिमः संल्लापोऽभूदेव न हि। न जाने किं मनिस निश्चित्य ते सामाहृतवन्त आसन्। तस्याद्यापि मम मनिस चोम प्वास्ति, यदन्तिमस्तेषामादेशो मया न
श्रुत इति। इदन्तु सुस्पष्टं विद्यते यच्छ्रीविद्याधरगौडमहोदयानां निधनेन
न केवलं काशीस्थविद्यत्समाजस्य, अपितु समस्तमारतवर्षीयविद्यत्समाजस्य
महती चितः सञ्जाता। अतस्तेषां महामिहमशािलनां सर्वतन्त्रस्वतन्त्राणां
प्रशस्यगुणानां गौडमहोदयानां अभूतपूर्वगुणान् स्तुवतो स्मरतश्च मे
"नाग्जन्मवैफल्यमसद्यश्ल्यं गुणाद्मुते वस्तुनि मौनिता चेत्" इति शहर्षीयं

पद्यमेव स्मृतिपथमायाति । इत्येतैरेव कियद्भिः दृशब्दैस्तेभ्योऽचिन्त्यमहिमभ्यः श्रद्धाञ्जिक् वितीर्यं विरमामि विस्तरादिति ।

### पण्डितप्रवराः म० म० श्रीविद्याधरशर्ममहाभागाः

(पिंडत श्रीबदरीनाथजी शुक्ल, प्रधानाचार्य, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय)

विद्वन्मौलिमण्यः प० श्रीविद्याधरशर्माणः सर्वप्रथमं मया काशी-हिन्दूविश्वविद्यालये दृष्टाः। तदानीन्तैस्तत्र धर्मविज्ञानविभागाध्यच्चपदं प्रसाध्य-मानमासीत्। श्रह्न्तदा तत्रैको लघुतमश्छात्र एवासम्, नासीन्मे मनागपि सामध्य तेषां गभीरं पाण्डित्यं परिज्ञातुम्। किन्तु भगवत्क्षपया कतिपयेष्वेव दिनेषु तेषां सहज-स्नेहद्दृष्टिलाभेन निर्भयीभूय प्रायः प्रत्यहमेव तत्समन्तमुपतिष्ठता मयदं प्रत्यच्चमन्वभावि यद् दृगारोहण्मात्रक्रियमाण्हर्षवर्षस्तद्यो वपुःप्रकर्षः स्नेह-विश्वासवर्षण्प्रवणं तद्ययं मनःकर्षण्मीचणं प्रावृद्ययोद्स्तनितप्रतिस्पर्धी तद्ययो वेद्ध्विनः विद्वद्विद्यार्थिनिवहेनाज त्रं जेगीयमानं तद्ययं बहुमुखं वेदुष्यं च तत्समीप मागतान् महामहिन्नोऽपि जनान् प्रसमं तन्चरण्प्रिण्यातपरायणानकरोत्।

वेदान्तविभागाध्यत्तैः म० म० प० श्रीबालकृष्णमिश्र मम गुरुभिः न्यायविभागाध्यत्तैः शिवमयनिः स्वसितैः प० श्रीश्रीशङ्करतर्करत्नैश्च सह तदीय निरुपिय्रीतिः महाविद्यालयाध्यत्तैः म० म० प० श्रीप्रमथनाथशर्मतर्कभूषग्रीः सोल्लासं क्रियमाण्स्तदीयः सम्मानो विश्वविद्यालयकुलपतिभिर्महामनोभिः प० श्रीमद्नमोहनमालवीयमहोद्यैदीयमानः समाद्रो विश्वविद्यालयोपकुलपतिभिः प्राच्यप्रतीच्यविद्याऽवदातैः प० श्रीत्रानन्दशङ्करबापूभाईध्र वसहानुभावैविज्ञाप्यमानो बहमानो मोमांसाविभागाध्यज्ञैः म० म० प० श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिभिः जिज्ञासभावो व्याकरणविभागाध्यत्तैः प० श्रीकालीप्रसाद-मिश्रविधीयमानो विनयव्यवहारश्च तेषां शोलसौजन्यबहुशुतताप्रभृतीनां सद्गुण-सम्पदां साद्यमकुर्वान् । ते सहयोगिविदुषां स्वच्छाः सुहृदोऽधिकारिगामसहश-विश्वासभुमयो विद्यार्थिनां कल्पतरवो धार्मिकजनानां शरण्या वेद्वेदाङ्गविद्या-यामसमाना त्राश्रयाश्चावर्तन्त । साधारण्येन समग्रे भारते विशेषेणोत्तरभारते च वेदविद्यानामध्ययनाध्यापनयोः या परम्परा कर्मकाण्डस्य याऽनुष्ठानपद्धतिश्च साम्प्रतं प्रचलति साडमीभिरेव महाभागैः प्रतिष्ठापिताऽमीषां शिष्यप्रशिष्यैरेव परिचाल्यमाना च विद्यत इति प्रायो निर्विवाद्म्।

ईदृशानां स्वनामधन्यानामनुकरणीयचरितानां नैयायिकप्रवरश्रीशिवदृत्त-मिश्रसदृशभातृ वैदिकप्रवरश्रीवेणीरामशर्मसदृशपुत्रभाजां कृतिकुलनायकपिछत-श्रीप्रसुदृत्तशर्मतनुजनुषां म० म० प० श्रीविद्याधरशर्ममहाभागानां स्मृतिप्रन्थ-प्रकाशनप्रसङ्ग एभिः कतिभिश्चित्पदैस्तद्गुणगणोद्वर्णनप्रभवपुण्येनाह्मात्मानं पुनामीति सप्रश्रयं विश्वापयति ।

## किमप्यलौकिकं सत्त्वम्

(पं० श्रीराजनारायण्जी शास्त्री, प्रधानाचार्थ, शास्त्रार्थ महाविद्यालय, वाराणसी )

श्रध्ययनार्थं वाराणसीमागतस्यं मे सन्ध्यावन्दनादिकमीङ्गभूताग्निहोत्रभस्म-लिप्सा कदाचिद्जायत । सतीर्थेंस्सह तद्व्याजेन सर्वप्रतिष्ठमग्निहोत्रशालं दिदृद्धः सकरकन्दवीय्यां गतोऽपश्यं सान्नाद् गणाधिपमिव विराजमानं भरमोद्धूलित-ललाटं गभीरातिगभीरचिन्तनरतं देदोप्यमानमुखमण्डलं किमप्यलौकिकं सत्त्वम्। प्रंणिपत्य तदोयचरणकमलयोः कब्चिद् विलच्चणमेवानन्दमन्वभवम् । तद्नु विविधा हि विचारा हृद्यद्रीं प्रविश्य तर्काकुलमकार्षुः। किमेष साज्ञाद् भगवान् विश्वेश्वरः ? महाशयो विद्यानिधिर्गजाननः ? निखिलशास्त्रमूर्त्तिभैगवान् बादरायणः ? नराकारेण वा साज्ञादिनदेवो विराजते ? महाभागाः कितपये दाणौरान्दोलितहृद्यं मामालोच्यापृच्छन् मधुरातिमधुरया देवगभीरया परिचयार्थमहमुत्साहितः। कस्यचित् प्रसिद्धपण्डितपरम्पराप्रसूतस्य मध्ययनार्थमधिवसतो निवेदनमाकर्ण्य परमाह्वाद्व्यञ्जकस्मिताशिषा यन् । समुद्रसाह्यंश्च विविधां विद्यां स्वपरम्परारदाणदामामर्जयितुम् । 'ऋषीणाम्ः पुनराद्यानां वाचमथों ऽनुधावति ' इति लन्धमृतपूर्वोपदेशस्य चेतसि कियदानन्द-जातमुद्पद्यतेति न शक्नोम्युपस्थापयितुम् । श्रोहूय कब्बन सेवकं भस्मपुटकमेक-मानाय्य साशीर्वचनं मह्मम् प्रदाय पुनः पुनरागमनायोपादिशन्। तदाप्रभृति प्रतिसप्ताहं व्यासदर्शनिमवाकलय्य नियमतो जाता मे प्रवृत्तिरदसीयदर्शने। उत्तरोत्तरसम्प-कीत् मया हृद्येनानुभतं यदेते भारतभुवो मुकुटालङ्कारभता श्रनाद्विद्विद्यावतारा श्रशेषशास्त्रविचारसारसर्वस्वचिन्तका वचसापि न लोकाहितचिन्तकाः पण्डित-मण्डलमूर्द्धन्याः स्वनामधन्या विश्वविदितयशासो याज्ञिकसार्वभौमा वेदितव्यविद्या श्रान्वर्थविद्याधरा महामहोपाध्यायाद्यनेकविष्ठद्रभाजः पूज्यपादाः श्रीमन्तस्तत्रभवन्तो विद्याधरशास्त्रिणः सन्ति।

वेदमन्त्रपाठविषये, तद्र्थविचारप्रसङ्गे, मोमांसाशास्त्रावगाहिततत्त्वार्थोप-स्थापनसमये, वैदिकव्याख्यानसमये, धर्मशास्त्रादिव्यवस्थापने च तदीया गमीरा वाचोऽद्यापि स्मृतिपथमायाताः कर्ण्कुहरमान्दोलयन्ति ।

सद्सि विचारे प्रस्तुते कि नाम शास्त्रमेतैरस्प्रष्टमिति नालोचकः करचन वक्तुमियेष। विविधविद्यानिधानत्वम् परिहत्तसाधनैककिल्पतिवप्रहत्वम् विशाला-काराकारिताम् सुधासारसिक्तभाषिताम् लेशतोऽपि क्रोधमोहमद्मात्सर्योद्साहित्य-विरहम् कर्मज्ञानोपासनाख्यकाय्डत्रयसमन्वयितां च दर्श दर्श किमप्यलौकिकं सत्त्वमिति निरचेषम्।

श्रानिर्वचनीयं सारल्यं विद्याविनयसम्पन्नेऽपरिचितेऽपि सहजस्नेहम्, दय-नीयेष्वहेतुकीं कृपाम्, सुतनिर्विशेषं छात्रपोषणम्, सुरभारतीसेवकः, को न जानीते महामनसामेषाम्। काशिकहिन्दुविश्वविद्यालयीय-संस्कृत्महाविद्यालये धर्मविज्ञान- विभागाध्यज्ञतामाजीवनं निर्वाद्यानेकशो वेद्घुरन्धरा विद्वांसो दिशि विदिशि प्रतिष्ठापिताः, येऽद्याप्यासेतुहिमाचलं वेदविद्यां प्रचारयन्ति । महापुरुषाणामेषां सुयोग्यास्तन्जा वेदविद्यानदीष्णाः सहृदयहृदया याञ्चिकसम्राजः पं० श्रीवेणोरामशर्माणः (वाराणसेय-गोयनकासंस्कृतमहाविद्यालये वेद्प्राध्यापकाः) पं० श्री दौलतरामशर्माणः (वाराणसेयसंन्य।सिसंस्कृतमहाविद्यालये वेद्प्राध्यापकाः) अध्यापयन्तः परश्रातान् वैदिकाँश्क्षात्र।न् सम्पादयन्ति । श्रीमाधवप्रसादमिश्रः श्रीदीनानाथिमश्रश्च पत्रकारितामङ्गीकृत्य नैकपत्रपत्रिकादिसम्पादनेन विशेषतो लोकप्रतिष्ठाजनेन सौजन्यसम्मानपरम्परां कुलीनां परिवर्द्धयतः । इदन्तु ताविद्यःशङ्कं वक्तुमिष्यते यद्द्योत्तरभारते या वेदविद्या प्रचारपथमालद्द्यते साऽस्यैव कुलस्य पराक्रमस्वरूपेति ।

यद्यपि महामान्यास्तेऽद्य संसारावारताकविताः स्वर्गे विराजन्ते, तथापि स्विपितृपादानां विश्वविदितवेदुष्याणाम् स्व० महामहोपाध्यायपिष्डतश्री प्रभुदत्ताग्निहोत्रिणां पदिचिह्नानुसरणेन लव्धराजकीयमहामहोपाध्यायादिसम्मान-माजः कीर्त्तिकलपदुमा जीवन्त्येव । एतेषां प्रेयांसोऽनुजाः स्वपरम्परीणवेदविद्या-विशारदा श्रिप तर्कककशविचारचातुरीधुरीणा न्यायवागीशाः पूज्यपादाः पं० श्रीशिवदत्तमिश्रमहोद्याः, लेखकगुरवः, वाराणसेयराजकीयसंस्कृतमहा-विद्यालयीयन्यायशास्त्रप्रधानाध्यापकतां नियतराजकालं महत्या प्रतिष्ठया निर्वाद्य दर्शनशास्त्रेषु निगूद्दत्त्वाननेकशो प्रन्थान् लोकोपकारिधया शास्त्र-प्रचारमाल्द्य विरचय्य प्रकाश्य श्रहर्निशं शास्त्राध्यापनेन काशीं प्रकाशयन्ति ।

वस्तुतः 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्', 'सर्व वेदात्प्रसिध्यति' इति शास्त्रोक्तः सिद्धान्तसार एतेन सामान्यपण्डितकुलेन प्राधान्येनाङ्गीकृतः, तत्फलं च सर्वथा सम्पाद्य लोके प्रदर्शितमनुसर्शीयतां गच्छति । किं बहुना शब्दैरेतैरेव स्मारकप्रनथे प्रन्थनीये स्वकीयं श्रद्धासुमाञ्जलिमप्यन विरमामि ।

#### श्रद्धाञ्जलिः

ं ( मीमांसक परिडतप्रवर श्रीधर ऋरासास्त्रीजी वारे, नासिक )

'स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्सर्वत्र पूज्यते' इत्येष सर्वसम्मतः सुभाषितनिनादितो घण्टाघोषोऽस्माकं श्रद्धेयानां विदुषां कृते यथार्थो भवति । निख्लिविद्यापीठे
सर्वतीर्थमूईन्ये पुण्यपावने श्रीकाशीक्षेत्रे बहोः कालादारभ्याद्याविध विराजमानसर्वविश्रुतगौडकुलललामभूतानां नानाविद्याविद्योतमानानां प्रातःस्मरणीयानां
महाविदुषामाहिताग्नीतां महामहोपाध्यायपद्भाजां स्व० श्रीप्रभुद्त्तशास्त्रिणां तथा
त्रसुत्ररत्नानां पण्डितप्रकाण्डानां नेकशास्त्रममङ्गानां स्वर्णतानां महामहोपाध्यायपद्वीसम्बद्धकृतानां मान्यवराणां पण्डितप्रकाण्डानां श्रीविद्याधरशास्त्रिमहोद्यानां

पत्तता—सिद्धान्तत्तत्त्वण—पञ्चतत्त्त्यो।—वेदान्तसाराद्यनेकदार्शनिकप्रन्थटीकाकाराणां पण्डितवरेण्यानां न्यायाचार्याणां श्रीशिवदत्तशास्त्रिमहाभागानां चास्माकमपूर्वदर्शनं प्रथमपरिचयश्च खानदेशप्रान्ते बहादुरपुरप्रामे शालिवाहनशके १८४४ त्तमे वत्सरे श्रीकाल्राममिश्रमहोद्यैः कारितश्रीबद्रीनारायणपञ्चायतनप्रतिष्ठाप्रसङ्गतः समजनि । स च परिचयः परस्परसुद्दद्भावेनोत्तरोत्तरं वृद्धिमापद्यते स्म ।

तत्र श्रोमतां प्रज्ञावद्यगण्यानां श्रीविद्याधरशास्त्रिमहोदयानामस्माकं चान्योन्यदुष्प्राप्यग्रन्थानामादानप्रदानव्यवहारस्तथा प्रस्तप्रतिप्रश्नाभ्यां शङ्कासमाधानाय पत्रव्यवहारस्च सततमासीत्। तेषां वपुः शीलं सौजन्यं शालीनत्वं सुमधुरं भाषणं सरलः स्वभावः बहुश्रुतता सार्वजनीनं नानाशास्त्रपाण्डित्यं तलस्पर्शिममञ्जं विषयावगाहनं चेत्यादयो गुणा मामकीनां स्मृति वारं वारमुद्धोधयन्ति।

एतैः काशीस्थिहिन्दूविश्वविद्यालये धर्मविज्ञानविभागेऽध्यत्तपद्मलक्कृत्यानवरतिवद्यादानं कृत्वा विद्यार्थिसार्थाः कृतार्थीकृताः । तथा एतैः
संख्यावद्भिः कात्यायनश्रौतसूत्रीया सरला वृत्तिः कातीयशुल्बसूत्रीया सरला वृत्तिः
स्मार्तप्रसुरित्याद्योऽनेके प्रन्थाश्चापि प्रणीताः । तास्ता वृत्तयः स्वकीयं 'सरला'
इत्येतन्नाम चरितार्थयन्तीति प्रतीतमेव विदुषाम् ।

श्रीमदीयमन्थजातेन तत्तिद्धि हो बहुमूल्या रत्नपूर्तिः सम्पादितेति को नाम विद्वान्नाभिमन्येत ? तेभ्य एतेभ्यो दिगन्तिविश्रान्त्यशोवद्भयस्तत्रभवद्भयोऽस्म-निमन्नवर्यभ्यः सूरिप्रवरेभ्योऽनन्तिश्रया विराजितेभ्यः श्रीविद्याधरशास्त्रिमहोद्येभ्यः सप्रश्रयं साद्रं श्रद्धाञ्जितिरेष समर्प्यते ।

#### विलच्यता

( परिडतप्रवर श्रीरामबालकजी शास्त्री, वारासारी )

काशीयं सृष्टिमारभ्य श्रयाविध विद्याखनिस्तत्रापि वेदविद्यायास्तद्वेदिकानां च कृते तु वैदिकस्थलीति कथने नास्ति किमपि वैमत्यम् । तेषु वैदिकेषु दान्तिणात्यान्नामेवासीत् प्राधान्यमिति सर्वविदितम् । शास्त्रस्य विविधविषयेषु बह्वोऽभूवन् विद्वद्वरेण्याः पण्डितमूर्धन्याः कृतविद्याः पञ्चगौडेषु । किञ्च वेदविद्यायाः पाण्डित्यगाम्भीर्याजनं तद्द्वारोद्धाटनं चाकरोत् सर्वप्रथमं महामहोपाध्यायः श्रीविद्याधरशास्त्री गौडमहोदय एव । यद्यपि शास्त्रिमहोदयस्यास्य वेदविद्याधिशाः रद्यं पैतृकसम्पत्तिरूपं स्वनामधन्यात् पितृचरणात् महामहोपाध्यायात् पण्डित-प्रभुदत्तशास्त्रिमहोदयात् एव मिलितमासीत्, तथापि सहस्रग्रणस्यास्त्रिसहोदसः वेदः रविः द्वर्यनुसाद्धेकामहामहोपाध्यायात् पण्डितः द्वर्यनुसाद्धेकामहामहोपाध्यायात् प्राप्तिस्त्राहित्रमहोद्दसः वेदः रविः द्वर्यनुसाद्धेकामहामहोष्ट्यस्थात्रम्यस्त्रमहोदसः वेदः

विद्यायाः निजपाण्डित्यवैताच्चित श्रध्यापनकौशतेन च शतशः सहस्रशः वैदिक-कर्मकाण्डिनः शिष्यान् निजप्रतिनिधिरूपान् समुत्पाद्य स्थाने स्थाने च संस्थाप्य तद्धिकमपि द्विगुणं त्रिगुणं वा यशोधनमर्जितयान्।

तदानीं वेदार्थज्ञानां वैदिकानां श्रभाव एव श्रासीत्। पण्डितविद्याधरगौडमहोदयस्य वेदमन्त्रेषु यथाधिकारः श्रासीत् तथैव मन्त्रार्थेष्विप । वेदस्य श्रौतविषयः कियान् दुष्करः इति नास्ति तिरोहितं संस्कृतिविदुषाम् । तस्य गम्भोरपाण्डित्यबलेन घोरपरिश्रमेण् च कात्यायनश्रौतसूत्रस्य 'विवृति'-टीकया भाष्यं कृत्वा शास्त्रिमहोदयः सर्वसाधारणानां संस्कृतिवदुषां कृते सर्वसुलभमकरोत्।
तेनायं संस्कृतसमाजः शास्त्रिमहोदयस्य निश्चितमेवाधमणः इति मन्ये।

सरस्वतीसमाराधकः संस्कृतपिख्डतवर्गः लच्मीकोपभाजनं भवति ।
तदानीं पिख्डतिवद्याधरमहोदयस्तादृशपिख्डतानां कृते द्यर्थागारः (द्यर्थवेंक)
इव द्यासीत् । कोऽपि द्यर्थेच्छ्रया समागतः पिख्डतः गौडगृहात् विमुखो नाभवत्
इति काशीस्थपिख्डतेषु प्रसिद्धिः । एते सर्वे गुणाः पितृचरणादेव मिलिताः द्यासन्,
त एव गुणाः पिख्डतिवद्याधरमहोदयस्य सुपुत्रेषु विशेषतया वेदविद्यानिष्णाते
श्रीवेणीरामगौडमहोदये समुल्लसन्ति, येन निजपितुः पिख्डतिवद्याधरगौडमहोदयस्य स्मृतिप्रन्थं प्रकाशियतुं प्रवृत्तः ।

## म॰ म॰ पं॰ श्रीविद्याधरजी गौडकी पुग्य-स्मृति

(पं॰ श्रीकमलाकान्तजी मिश्र, अध्यद्य-गोयनका संस्कृत कालेज, काशी)

जिस समय में काशी में सध्ययन करता था उस समय कोडवार रियासत (जि॰ सुलतापुर) के कित्पय वैदिक छात्र भी मेरे साथ रहते थे। वे लोग स्वर्गीय महामहोपाध्याय वैदिकमूर्ड न्य पिडत श्री प्रभुदत्तजी द्याग्निहोत्री से वेदाध्ययन करते थे। उन वैदिक छात्रों से मुक्ते यदा कदा श्री प्रभुदत्तजी के सुयोग्य पुत्र पिडत श्री विद्याधरजी गौड की विल्वण कुशाप्र बुद्धि, प्रतिमा छौर विविध शास्त्रों के परिज्ञान का परिचय मिलता था। श्री प्रभुदत्तजी महाराज सुप्रसिद्ध श्रीतस्मात्तकर्मनिष्ठ महावैदिक थे। आपके यहाँ की धवल मस्म की प्रसिद्ध केवल काशी में ही नहीं, सर्वत्र व्याप्त थी। काशी के प्रायः सभी आस्तिक-वर्ग आपके यहाँ अग्निहोत्र की भस्म लेने जाते थे। में भी कभी-कभी अग्निहोत्री जी के घर मस्म लेने जाता था। आपके निवासस्थान में पहुँचकर कर्णकुहरों को आनिद्दित करनेवाला वेद्य्वनि का मधुर श्रवण, चित्त को आहादित करनेवाला सरस्वती देवी के भिन्त-भिन्त रहतीं हाता प्रकृतामहात्र स्थापद्धारस्वरूप विशाल सरस्वती देवी के भिन्त-भिन्त रहतीं हाता सहात्र स्थापद्धारस्वरूप विशाल

पुस्तकालय का दर्शन, पापों का चालन करनेवाला पुर्यप्रद अग्निहोत्रशाला का दर्शन, शरीर को पावन करनेवाला अग्निहोत्र के हवन का सुगन्धयुक्त धूम्रकर आधाण, पुर्यप्रदा एवं दीर्घजीवनदायिनी विविध गोमाता के दर्शन और सर्वोपरि वेदस्वरूप वेदझ परिवार का दर्शन करने से ऐसी अनुमूर्ति होती थो, मानो यह साचात् 'देवलोक' है। इस देवलोक के अधिपति में में पं० श्री प्रभुदत्तजी अग्निहोत्री थे। श्री अग्निहोत्री जी महाराज के ब्येष्ठ पुत्र परिवत श्री विद्याधरजी गौड केवल अवस्था में ही ब्येष्ठ नहीं थे, किन्तु विद्या और गुण में भी ब्येष्ठ थे।

'सर्वत्र जयमन्त्रिच्छेत्पुत्रादिच्छेत्पराजयम्' इस उक्ति को श्री विद्याधरजी ने अपने विशिष्ट वैदुष्य से स्व-पितृ नरणों को ऐसा प्रभावित और सन्तुष्ट कर दिया था कि वे अपने पुत्र की विशिष्ट विद्वत्ता से सन्तुष्ट होकर अपना जीवन सार्थक और धन्य सममते थे। और समय-समय पर वे अपने शिष्यों से सामिमान मुक्तकएठ से कह दिया करते थे कि—"अब तुमलोग विद्याधर से पढ़ा करो, वह मेरे से भी अधिक तुम्हारी तुष्टि करेंगे।" और कभी-कभी वे निम्नलिखित श्लोक भी कहा करते थे—

"त्रायोधनात्रसरतां त्विय वीर याते, किं वा रिपूंस्तव गुरुः स्वयमुच्छिनत्ति।" (रघुवंश ४।७१)

डपर्युक्त दोनों डिक्तयों के श्री विद्याधरजी गौड वस्तुतः एक अपूर्वे. दृष्टान्त थे।

श्री विद्याधरजी गौड ने इस भूमण्डल पर जन्म लेकर अपनी प्रखर प्रतिभा तथा प्रकाण्ड विद्वत्ता के कारण भारत के वैदिक विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था। आपको बाल्यकाल से हो प्रतिष्ठा का वरद इस्त प्राप्त था। आपकी लोकोत्तर विद्वत्ता और अध्यापन-पटुता आदि विशेषताओं का प्रकाश समूचे भारत में व्याप्त था। आप केवल वेदों के ही महार्णव नहीं थे, व्याकरण, साहित्य, मोमांसा, धर्मशास्त्र के भी पारदृश्वा थे। आपकी चातुर्दिक् विद्वत्ताको देखकर बड़े-बड़े विद्वान् कहा करते थे कि—श्री विद्याधरजी जैसा वेदन्न 'न भूतो न भविष्यति'।

श्री विद्याधरजी के सर्वतोमुख अपूर्व वैदुष्य के कारण उनकी विद्वत्समाज में अत्यधिक प्रशंसा और प्रतिष्ठा थी। आपका यशोवितान अति विस्तृत और सूर्य के प्रकाश के सदृश था, जो कि धार्मिक जनता के दृद्यान्धकार को दूर करने में अत्यन्त तेजस्वी और ओजस्वी था। आप जैसे महावैदिक को पाकर समस्त विद्वन्मएडल अपने को गौरवान्वित सममता था।

वस्तुतः वेद्झ वहो कहे जा सकते हैं, जिन्हें वेद का मूलभाग अध्टिवकृति-सहित गायत्रीवत् कएठस्थ हो, जिन्हें श्रौत-स्मातकर्म में पूर्ण अभिश्वता हो और जिन्हें व्याकरणाकि शास्त्रों के स्वातन के कि साम्रातक के विद्यार्थ । हो। स्वर्गीय श्री विद्याधरजी ऐसे ही सर्वोङ्गपरिपूर्ण वेदज्ञ थे। परन्तु दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि मैंने जिस सर्वोङ्गपरिपूर्ण वेदविद्या का उज्ज्वल प्रकाश श्री विद्याधरजी में देखा था, वह उन्हीं के साथ लुप्र भी हो गया।

श्री विद्याधरजी के दर्शनमात्र से प्रतीत होता था कि आप साज्ञात् 'वेदमूर्ति' हैं। आप जैसे प्रकारड विद्वान् थे वैसे ही कट्टर धार्मिक, उदार और परोपकारी थे। आपने समय-समय पर धार्मिक समाज के सम्मुख जिस धार्मिकता, उदारता और परोपकारिता का परिचय दिया था, उससे सभी लोग परिचित हैं।

श्रापकी विशिष्ट उदारता का परिचय प्राप्त करने का श्रवसर मुक्ते भी एक बार मिला था, जिसका उल्लेख करना परमावश्यक प्रतीत होता है। काशीस्थ गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज के अध्यत डा० श्री मङ्गल रेव शास्त्री एम्० ए०, डी० फिल्० के समय काशोस्थ राजकीय संस्कृत कालेज की प्राचीन पाठ्यनियमावली के स्थान में नृतन श्रवाञ्ज्ञनीय परिवर्तन किया गया था, जिससे भारत के विशिष्ट विद्वानों को श्रत्यन्त द्वीभ उत्पन्न हो गया था। हम लोगों ने श्रवाञ्ज्ञनीय परिवर्तन के निराकरणार्थ एक 'संस्कृताध्यापक संघ' तैयार किया। इस संघ को सुदृढ़ श्रीर सुव्यवस्थित बनाने के लिए हमलोगों को काशो के पण्डितप्रकाण्ड धार्मिक विद्वानों की सम्मति-सिहत हस्ताचर की श्रावश्यकता हुई। हमलोग सर्वप्रथम महामहोपाध्याय पण्डित श्री विद्याधरजी के पास पहुँचे श्रीर श्रपने श्रमप्राय को उनसे कहा। श्री विद्याधरजी ने सहर्ष तत्त्रण बड़े श्रादर के साथ लिखा था कि—"प्राचीन पाठ्य-नियमावली के स्थान में जो श्रव नृतन परिवर्तन किया गया है, यह संस्कृत विद्या का महान् घातक है। निश्चित हो इस परिवर्तन से संस्कृत विद्या का हास होगा।"

श्री विद्याधरजी की सम्मित प्राप्त कर हमलोग पूज्य महामना पं० श्रीमद्नमोहन मालवीय तथा सर राधाकृष्णन् महोदय के पास पहुँचे। इन दोनों महानुभात्रों ने श्री विद्याधरजी की सम्मित देखकर प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने हस्ताच्चर कर दिये, जिससे हमारा 'संस्कृताध्यापक संघ' अत्यन्त प्रवल हुआ। पश्चात् हमलोग तत्कालीन शिचामन्त्री डाक्टर पन्नालाल महोदय से मिले। उन्होंने भी हमारे विचारों का समादर किया। इस प्रकार सभी की सहायता से हमलोग अपने कार्य में पूर्ण सफल हुए।

श्री विद्याधरजी ने श्रापने जीवनकाल में श्रानेक उचकोटि के प्रन्थों का निर्माण कर वैदिक-साहित्य की श्रापूर्व सेवा को श्रीर श्रानेकों सुयोग्य विद्वानों को तैयार कर देश का कल्याण किया। में सममता हूँ जिन लोगों ने उनके चरणों में बैठकर वेदाध्ययन श्रीर कर्मकाण्ड की शिद्धा प्राप्त को, वे लोग धन्य हैं श्रीर वे सदा धन्य ही रहेंगे।

प्रायः विद्वानों में किसी न किसी विषय की अपूर्ति देखी जाती है, किन्तु पुरय-शाली श्री विद्याधरजी ने इस अपवाद को भी अन्यथा कर दिया था। आपने CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGanggan था। आपने श्रपने पुण्यशाली श्री पिताजी के शुभाशीर्वाद श्रीर श्रपने पूर्व पुण्य के प्रभाव से गाईस्थ्य-जीवन में ही समस्त सांसारिक वस्तुश्रों को श्रात्मसात् कर लिया था। श्री विद्याधरजी के महान् पुष्य का फत्त है कि श्राज भी उनके परिवार में वेदिवद्या की श्रध्ययनाध्यापनपरम्परा जागृत है। श्री विद्याधरजी के पुत्र वेदाचार्य श्री वेणीराम शर्मा गौड श्रपने श्री पिताजी के जीवनकाल से ही काशी के सुप्रसिद्ध गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में वेदाध्यापक हैं। श्राप भी श्रपने पितृ-पितामह की तरह सम्पूर्ण भारत में होनेवाले बड़े-बड़े यहों के 'श्राचार्य' पद पर सम्मान-पूर्वक श्रामन्त्रित किये जाते हैं। मुक्ते पूर्ण श्राशा है कि भविष्य में भी यह प्रख्यात वैदिकवंश वैदिकधर्म की रहा करता हुआ काशी में सर्वश्रेष्ठ वैदिकधर्म का ज्ञाता बना रहेगा।

'जातस्य हि भ्रुवो मृत्युः' इसके अनुसार सभी की मृत्यु अवश्यम्भावी है, किन्तु वे पुरुष अत्यन्त धन्य हैं, जो सदैव सरस्वती माता को उपासना करते हुए देहत्याग करते हैं। मेरी दृष्टि में श्री विद्याधरजी भी ऐसे ही धन्य पुरुषों में थे, जिन्होंने यावज्जीवन अपौरुषेय वेदों के अध्ययनाध्यापन तथा उसके प्रसार-प्रचार में अपने जीवन की आहुति समर्पित कर देश और समाज में स्थायी कीर्ति प्राप्त कर अमरत्व को प्राप्त किया। 'कीर्तिर्थस्य स जीवति।'

शास्त्रों में कहा है—आदर्श साधु-महात्मा और त्यागतपोनिष्ठ पिखतप्रकाण्ड विद्वानों के यशोवर्णन करने से मनुष्य की अन्तरात्मा अत्यन्त स्वच्छ होकर अपूर्व ज्योति को प्राप्त करती है, पश्चात् वह आत्मसन्तोष (आत्मसाचात्कार) की भी प्राप्ति कर लेती है।

बाह्य मलादि के चालनार्थ मृज्जलादि अनेक साधन हैं, किन्तु आन्तरिक मलके चालनार्थ केवल त्यागतपोनिष्ठ विद्वानों के पावन चित्र का वर्णन तथा स्मरण ही शरण है। उदात्तचरित स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिउत श्री विद्याधरजी गौड का पावन-चरित्र भी ऋषि-महर्षियों जैसा आदर्श रहा है। अतः मुक्ते विश्वास है कि जिस प्रकार में स्वर्गीय श्री विद्याधरजी गौड के पावन चरित्र का स्मरण कर अपनी आत्मा को चालित कर अपने में एक विशिष्ट ज्योतिका आनन्दानुभव कर रहा हूँ उसी प्रकार अन्य लोग भी आपके पावन चरित्र के स्मरण से विशिष्ट ज्योतिस्वरूपा सुख-शान्ति का अनुभव प्राप्त करेंगे।

## हार्दिक श्रद्धाञ्जलि

( पं श्रीमहादेवजी पारखेय, ऋध्यत्त-प्राच्यविद्याविभाग, हिन्दू युनिवर्सिटी, काशी )

विद्वत्यवर सुगृहीतनामघेय प्रातःस्मरणीय श्रीतस्मार्त्तकर्मनिष्णात वैदिकचक्रचूहामणि महामहोपाध्याय श्री विद्याधरजी गौड काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
के संस्कृत महाविद्यालय में थियालोजी विभाग के 'अध्यत्न' थे। आप शुक्लयजुर्वेद की अष्टिवकृतिसहित समस्त संहिता के पूर्णतया न केवल मारतप्रसिद्ध
अभ्यासी थे, अपितु सर्वाङ्गीण अर्थतत्त्व के गभीर पारदृश्वा महाविद्वान् थे।
आपकी व्याकरण-व्युत्पत्ति, साहित्य सौहित्य, मीमांसा का अभिज्ञतागौरब स्तुत्य
था। आपका सौजन्यजन्य यश विश्वविश्रुत था। आप सुयोग्य भविष्णु विद्वानों
के संप्रही तथा उनके परम उपकारी थे। आपकी भव्यमूर्ति दर्शनीय थी। आपकी
विरचित अनेक पुस्तकें श्लाघनीय विविध व्याख्याएँ अध्ययन और अनुसन्धान
के साधन हैं। आप अग्निहोत्री वैदिक थे और अनेक यज्ञों के अनुष्ठाता थे। आप
के पूज्य पिता विद्वन्मूर्धन्य वैदिकमण्डलमण्डन म० म० श्री प्रसुदत्तजी महाराज
को कौन नहीं जानता ?

परिडतप्रवर श्री विद्याधरजी अग्निहोत्री के यवीयान् श्राता तार्किकधुरन्धर परिडतवर श्री शिवद्त्तजी काशी के श्रलङ्कार हैं श्रीर उनके नव्य न्यायके प्रन्थों पर सुप्रथित व्याख्यान मर्मज्ञों के विस्मयप्रद हैं। श्रापके पुत्रगण भी विसिन्न विषयों के सम्मानभाजन विद्वान् हैं श्रीर वे श्रध्यापन, प्रन्थनिर्माण, पत्रकारिता प्रभृति सत्कार्यों के द्वारा अपने पूज्य पितामह तथा पिताके निर्मल कीर्तिप्रवाह को श्रमसारित कर रहे हैं।

प्रायः आजकल के लब्धप्रतिष्ठ वैदिक विद्वान् पूच्य श्री विद्याधरली महाराज के ही शिष्य हैं। इस लेखक को भी सौभाग्यवश आपके चरणारविन्द् के समीप उपस्थित होकर कुछ अध्ययन का गौरव प्राप्त हुआ है। अतः आप के पद्पक्कज में श्रद्धावनत तथा चिरक्रतज्ञ हूँ।

# महामहिम म० म० श्रीविद्याधरजी गौड

( पं० श्रीनरदेवजी शास्त्री, कुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार )

संस्कृत चेत्र में महामहोपाध्याय श्री विद्याधरजी गौड का नाम किसको अविदित है ? आपका जन्म एक सर्वविश्रुत वेद्ज्ञ के यहाँ हुआ और उनके अपने भी पूर्व जन्म के तीन्न संस्कार थे। इसिलये अन्ततक वे वेदों के प्रचार-प्रसार की अध्ययनाध्यापनपरम्परा को स्थिर रख सके। पिएडतपरम्परा की कुत्र ऐसी प्रवृत्ति हो चली है, कुछ ऐसी प्रवृत्ति रही है कि वे जिस शास्त्र से एक बार चिपट जाते हैं उसीसे चिपटे रहते हैं। जिन वेदों के पिरज्ञान के लिये षडक्ष बने हैं उन वेदों की ओर इनका ध्यान ही नहीं रहता। इसीलिये वैयाकरण, नैयायिक, मीमांसक आदि की संख्या बढ़ती गई। जब इस प्रथा को भी सुरिच्चत न रख सके, तब वे साहित्यिक बनने लगे। वेदान्तो वेदान्त से चिपटे रहे। यह न सोचा कि वेदान्त की फलश्रुति वेदों में कहाँ है ?

वेदैर्विहीनाश्च पठन्ति शास्त्रं शास्त्रैर्विहीनाश्च पुराखपाठाः। पुराखहीनाः कवयो भवन्ति भ्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति॥

जब वेदों का पठन-प ठन ढीला पड़ गया, तब वेदाङ्गों का जोर बढ़ा, जब उनका भी जोर घटा, तब पुराण आगे आये, काव्य आगे बढ़े, जब इनका भी जोर घटा, तब पण्डित लोग भागवत ले बैठे।

स्व० श्री विद्याधरजी ने निखिलशास्त्रनिष्णात रहने पर भी अपने वेदों को नहीं छोड़ा और वे अन्त तक वेदाभ्यास में निरत रहे। यह उनकी भारी विशेषता रही है। ऐसे गुणी विद्वान् स्व० महामना मालवीयजी की दृष्टि से कैसे बच सकते थे ? वे इनको हिन्दू विश्वविद्यालय में ले गये और इनको धर्मविज्ञान विभाग का 'अध्यन्न' बना दिया।

गुरु की परीचा तो उसके शिष्यों से होती है। इनके प्रकार शिष्यगण प्रायः 'वेदाचार्य' ही हुए हैं, जो कि उत्तर भारत में सर्वत्र फैले हैं। समय-समय पर आप राजसम्मान के अधिकारी बने हैं। यद्यपि लोक में सरस्वती और लक्ष्मी का एकत्र सहवास कम दिखलाई पड़ता है, किन्तु स्व० श्री विद्याघर जो के यहाँ ये दोनों देवियाँ मेल से रहती थीं और स्व० श्री विद्याघर जी "पात्रवर्षी पर्जन्य" रूप बने रहे। विद्यामद, धनमद, अभिजन (कुलमद) आपको स्पर्श तक नहीं कर सका था। ऐसे वेदविद्या-परम्परा को सुचार-रूप से सुरिचत रखने वाले विद्याधन निर्मिण महामहोपाध्याय श्री विद्याधर-नामक अन्वर्थ संझाधारी को हमारा शतशः बार बार प्रणाम।

### विनम्र श्रद्धाञ्जलि

( पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एम्० ए०, प्रो० हिन्दूविश्वविद्यालय, काशी )

वेद के माहात्म्य का यथार्थतः श्रंकन करना एक श्रसाध्य नहीं तो दुःसाध्य व्यापार श्रवश्य है। हमारे महर्षियों के प्रातिम चल्ल से साल्लात्कृत श्राध्यात्मिक तथ्यों से मण्डित जो शब्दराशि है वही 'वेद' के महनीय श्रमिधान के द्वारा संकेतित की जाती है। महर्षियों का जोर्थन पात्रनता तथा श्राध्यात्मिकता का प्रतीक था। तपःपुञ्ज से प्रदीप्त इन ऋषियों ने अपने समग्र जीवन का श्रध्यात्म के चिन्तन में तथा तपस्या के श्रजन में बिताया और देशो प्ररणा से जिन मन्त्रों का इन्होंने दर्शन किया वे ही वैदिक संहिताओं में संगृहीत हैं। भारतीय संस्कृति का पोठस्थानीय है वेद। भारतीय धर्म तथा दर्शन को मूल प्ररणा देने वाला वेद संसार के साहित्य में सबसे प्राचीन प्रनथ है। उसके टक्कर का प्राचीनतम प्रनथ खोजने पर भी नहीं मिलता। श्रास्तिक विद्वान् तो वेदों को नित्य और श्रपौर्षय मानते ही हैं और इसलिए उनके यहाँ वेद के कालिनिर्णय की समस्या उठती ही नहीं। परन्तु पारचात्य पद्धित से भी श्रध्ययन करनेवाले विद्वानों तथा श्रालोचकों की दृष्टि में वेद कम से कम झ-सात हजार वर्ष पुराना श्रवश्य है। ऐसे सर्वमान्य प्रन्थों के श्रध्ययन में जीवन यापन करने वाला विद्वान् सचमुच धन्य है।

वेदों को पठनशैली भी दो प्रकार को है। एक तो अष्टिवकृति के साथ समस्त संहिताओं का पारायण और दूसरा है निरुक्त तथा सायणभाष्य आदि की सहायता से वेद के अर्थ का चिन्तन। पारायण की पद्धित के जानकार वैदिकों की कभी इस भारतवर्ष में नहीं थी। अपनी-अपनी शाखा का अध्ययन करना ब्राह्मणभात्र के लिए पवित्र कार्य था। पतञ्जलि का यह कथन यथार्थ है कि ब्राह्मण को बिना किसी कामना के षडक वेद का अध्ययन करना चाहिए और उसके अर्थ का ज्ञान करना चाहिए —'निष्कारणं ब्राह्मणेन षडक्नो बेदोऽध्येयो ज्ञेयश्व।'

पत्रज्ञितिक पूर्वोक्त वाक्य में 'अध्येयः क्ष यश्व' ये दोनों शब्द बड़े ही महत्त्र के हैं। वे केवल वेद के अध्ययन पर ही आग्रह नहीं दिखलाते, प्रत्युत उसके ज्ञान पर भी अर्थात् वेद के मन्त्रों का शब्दतः अध्ययन तथा उनका अर्थतः ज्ञान दोनों वेदक के लिए आवश्यक कर्तत्र्य होते हैं। वह व्यक्ति अत्रश्य ही धन्य है जिसने वेद के मन्त्रों का शब्दतः अध्ययन किया है और साथ हो साथ उसके अर्थ का भी परिनिष्ठितरूप से ज्ञान प्राप्त किया है। क्यों कि बिना अर्थज्ञान के वेद का शाब्दिक पारायण विशेष महत्त्र नहीं रखता। निरुक्त आदि प्र'थों में इसीलिए अर्थज्ञ को मूयसो प्रशंसा की गई है—

'योऽर्थं इत् सकलं भद्र मश्तुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा।' यह याम्क का वचन नहीं है, प्रत्युत सामवेदीय 'संहिता ब्राह्मण्' का ही वचन है जिसे निरुक्त-में उद्धृत किया गया है (निरुक्त १।१८)।

श्राचार्य श्री विद्याधरजी गौड ऐसी दुर्छम वैदिक-मण्डली के एक उज्जवल रत्न थे। वे शुक्त यजुर्वेदी थे श्रीर इसलिए उन्होंने माध्यन्दिन संहिता तथा तत्सम्बद्ध समस्त वैदिक प्रन्थों का शब्दतः तथा अर्थतः गाढ् अनुशीलन किया था। वेद्विद्या में नैपुष्य के लिए उनका कुल सदा से प्रख्यात था। उनके पूज्य पिता नी श्री प्रभुदत्तजी अग्निहोत्री अपने समय के काशी के वैदिकों में शीर्षस्थानीय थे। उन्होंने वेद-कर्मकाएड का अभ्यास अपने पूज्य गुरुवर आचार्य श्री युगलकिशोरजी व्यास से किया था, जिसका निर्देश उन्होंने अपने प्रन्थों में किया है। श्री विद्याधरजी ने अपने पूज्य पिताजी से वेद का तथा कर्म-काएडका गम्भीर अध्ययन किया था, जिससे उनकी शेमुषी कर्मकाएड के विषय में विशेष प्रगल्भ थी। वे अन्य शास्त्रों, विशेषतः मीमांसा में भी बड़े निपुण थे। श्री विद्याधरजी के पास 'श्राचार्यमुष्टि' न थी। उन्होंने श्रपने सुचिन्तित वैदिक तत्त्वों को अपनी हथेली के भीतर दबा नहीं रखा, प्रत्युत उनका वितरसा अपने छात्रों में श्रध्यापनद्वारा तथा श्रन्य जिज्ञासुजनों में श्रपने प्रन्थों के द्वारा बड़ी सफलता के साथ किया। मैंने उनके द्वारा व्याख्यात 'कात्यायन श्रौतसूत्र' कं। प्रमेय-बहुला, प्रस्तावना से विशेष लाभ उठाया है। उनका श्रीत-विषय का ज्ञान कितने ऊँचे दर्जे का था, इसका विशद परिचायिका है यह विस्तृत प्रस्तावना, जिसमें नाना यज्ञों का वर्णन बड़े विस्तार तथा वैशय के साथ किया गया है। श्रीत यागों का प्रयोग बहुत दिनों से उच्छिननप्राय है। ऐसी दशा में यज्ञों के रहस्यको सममाना तथा उनके भेद-प्रभेदों के तारतम्य से परिचय रखना त्राज के युग में एक दुरूह व्यापार है, परन्तु श्री विद्याधरजी की यह प्रस्तावना इस दुरुह व्यापार को भी सुबोध बनाने की समता रखती है। कातीय 'शुल्बसूत्र' को उनको विवृति भी पर्याप्तरूपेण अन्दर तथा विषयप्रतिपादक है। दुःख हमें इस बात का अधिक है कि उन्होंने अधिक आयु प्राप्त नहीं की, अन्यथा वे वेदसम्बन्धी अपने अगाध झान को अन्य अन्थों में भी निबद्ध कर सकते थे। 'श्रेयसि केन तृप्यते ?' उनकी जो कुछ भी रचना है वह हमारे लिए वेदानुशीलन मार्ग का एक बहुमूल्य संबल है। यज्ञनारायण की अनुकम्पा से उनका यह पथ-प्रदर्शन अन्य वैदिकों के लिए स्कृति और प्रेरणा का स्रोत बने, भगवान् से प्रार्थना है। आशा ही नहीं, परा विश्वास है कि आचार्य श्री विद्याधरजो गौड का आदशे हमें इस मार्ग पर अधिकता से अमसर करता रहेगा।

#### श्रद्धाञ्जलि

° ( ५० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी, एम्• ए०, प्रिंसिपल, टाउन डिग्री कालेज, विलया )

काशी की जिन विद्वदु-विभूतियों की भव्य-कथा ने काशी का महत्त्व और मौरव सम्बर्द्धित किया है उनमें श्रीत और स्मार्त कर्मकाएड के आचार तथा वेद के धुरन्धर विद्वान् महामहोपाध्याय पं० प्रभुदत्तजी शास्त्री तथा उनके आदरणीय एवं सुयोग्य आत्मज महामहोपाध्याय पं० विद्याधरजी गौड का नाम काशी के इतिहास में नहीं, भारत के इतिहास में अमर रहेगा।

मेरे पुज्य पिताजी पं० भीमसेनजी वेदपाठी ने सु० स० पं० प्रसदत्तजी शास्त्री से ही श्रीतस्मार्त कर्मकाण्ड तथा वेद की विद्या प्राप्त को थी श्रीर उन्होंके स्नेहपूर्ण आशीर्वाद तथा प्रेरणा से उन्होंने मुजफ्फरनगर में जाकर यश अर्जित किया। म० म पं प्रसदत्तजी शास्त्री का दर्शन सर्वप्रथम मैंने अपने बचपन में किया था जब मैं संभवतः सात या आठ वर्ष का था। उन्हीं दिनों साजात शिवस्वरूप पं० शिवकुमारजी शास्त्री का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय के इन दोनों परम आदरणीय महानुभाओं का दर्शन और उनका स्वभाव सब प्रकार के सात्त्विक जीवन के लिए परम गंभीर प्रेरणा-स्रोत था। पहले ही दुरीन में पं० प्रभुद्त्तजी शास्त्री ने मेरे हृद्य पर अपने व्यक्तित्व की ऐसी अमिट छाप डाल दी कि धीरे-धीरे मैं उनकी और आकृष्ट होता चला गया। यह उनकी महती कृपा थी कि उन्होंने भी अपनी स्वाभाविक सृदुता, ऋजुता श्रीर उदारता से मुक्ते अपना वात्सल्यभाजन बना लिया। जब मैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इन्टर कचा में पढ़ने के लिए प्रविष्ट हुआ तब से तो मैं निरन्तर लगभग प्रति सप्ताह उनके दर्शन श्रीर उपदेश का सुयोग प्राप्त करने के लिए उनके सकरकन्द गली में स्थित आवास-पर जाकर उनके दिन्य दशन का लाभ उठाया करता था।

शारम्भ में मैंने भी रुद्री और कर्मकाएड का अभ्यास किया था, क्योंकि मुजफ्फरनगर के सेठ चैनसुखराम बड़े श्रास्तिक व्यक्ति थे। श्रीर उन्होंने मेरे पूज्य पिताजी से ही अग्निहोत्र ले रक्खा था। अतः अपने पूज्य पिताजी के साथ में भी अग्निहोत्र तथा दर्शपौर्णमासेष्टि में योग दिया करता था। स्वभावतः म० म० पं० प्रभुद्त्तजी शास्त्री की कृपा प्राप्त करने के लिए मुक्ते भी उत्कर्छा होती थी श्रौर फिर श्रपने पूज्य पिताजी के गुरुगृह के नाते तो मेरा वहाँ जाते रहना स्वाभाविक भी था।

मुक्ते भलीभाँति स्मरण है और मैं इस समय उनका मानस-दूर्शन कर रहा हूँ कि बड़े से तिकए के सहारे वे वाँई करवट लेटे हुए हैं। उनका विशाल शरीर, चौड़ा काथा, उनकी संयत गुरु गंभीर वाणी त्राज भी मेरे मानस-दृष्टि-पटलपर प्रत्यच्च दिखाई एड़ रही हैं। उनके आस-पास सद्दा आनेक विद्वान् और

छात्र बैठे रहा करते थे। श्रौर वे अपनी स्वाभाविक मन्द मुस्कान के साथ अत्यन्त सूच्म शब्दों में सबकी जिज्ञासा तृप्त करते रहते थे श्रौर कुशल-मङ्गल पूछते रहते थे। उनकी भव्य श्राकृति साज्ञात् वेद की प्रतिमूर्ति थी। उनके दर्शनमात्र से प्रतीत होता था कि विद्या का श्रज्ञय भएडार सम्मुख प्रस्तुत है।

म० म० पं० प्रसुद्त्तजी शास्त्री को देशभर में बड़ा सम्मान था। प्रायः सभी रजवाड़े श्रौर देशभर के प्रसिद्ध धनी उनके परम भक्त थे। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर सरकार ने उन्हें 'महामहोपाध्याय' की उपाधि दी थी। महामना पं० मदनमोहन मालवीयजो भी उनका बड़ा श्रादर श्रीर सत्कार करते थे। वे उन्हें 'महर्षि' कहा करते थे त्रौर वे जब सामने आते, तो शास्त्रीजी के चरणों को स्पर्श करते थे। इतना ही नहीं, वे शास्त्रीजी के दर्शन के लिए उनके आवास पर भी यदा-कदा जाया करते थे और अपनी इस आदर की भावना को मूर्त्तरूप देने के लिए उन्होंने स० म० पं प्रभुद्त्तजी शास्त्री को काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के धर्म-विज्ञान विभाग का सर्वप्रथम 'अध्यत्त' बनाया था। इस नाते वे काशी हिन्दू-विश्वविद्यालयकी सभी प्रधान प्रवन्ध-समितियों के 'सदस्य' थे। उन दिनों की एक घटना सुमे भलीभाँति स्मरण है। धर्म-विज्ञान विभाग की परीचा के लिए जब पाठ्यकम बनने लगा उस समय तत्कालीन रजिस्ट्रार परम आदरणीय श्री श्यामाचरणजी डे ने विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के नियम के अनुसार यह प्रस्ताव किया कि इस परीचा में भी उत्तीर्णाङ्क तैंतीस प्रतिशत हो। उस समय म० म० पं० प्रभृदत्तजी शास्त्री ने कहा कि 'इसमें तो उत्तीर्णाङ्क शत-प्रतिशत होना चाहिए, अन्यथा तैंतीस प्रतिशत में उत्तीर्ण होनेवाले कर्मकारडी जो यज्ञ या कर्मकारड कारावेंगे उसमें यजमान का सर्वनाश हो जायगा। इनके अशुद्ध कर्मकाएड से विश्वविद्यालय की तो अप्रतिष्ठा होगी ही, साथ ही यजमान के इहलोक और परलोक दोनों की हानि होगी।' उनका मत था कि कर्मकाएड और आयुर्वेद में उत्तीर्णोङ्क शत-प्रतिशत होना चाहिए। उनकी अध्यत्तता के कारण हिन्दू-विश्व-विद्यालय के धर्म-विज्ञान-विभाग की बड़ी प्रतिष्ठा हुई और काशी हिन्दू-विश्व-विद्यालय को बहुत द्रव्य भी मिला। प्रसिद्ध विङ्ला परिवार को विशेषतः राजा बलदेवदासजी विङ्ला को महामना मालवीयजी के सम्पर्क में लाने का सारा श्रेय पं० प्रभदत्तजी शास्त्री को ही है।

जब काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना हुई उस समय काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय का शिलान्यास म० म० पं० प्रमुदत्तजी शास्त्री ने ही कराया था। उस समय होनेवाले यज्ञ के वे ही प्रधान 'श्राचार्य' थे श्रीर काशी के तत्कालीन दूसरे परम विद्वान् म० म० पं० शिवकुमारजी शास्त्री उस यज्ञ में 'यजमान' थे।

मेरे जीवन की एक बड़ी महत्त्वपूर्ण घटना का उनसे बड़ा भारी सम्बन्ध है। सन् १६२६ में जब मेरे विवाह की बातचीत चली तो मैंने उसका विरोध CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri किया। यद्यपि अपने पिताजी की आज्ञा का विरोध करना मेरी परम मूर्खता थी, किन्तु उस समय वह मूर्खता हो ही गई। मेरे पूज्य पिताजी मुक्ते म० म० पिडत प्रभुदत्तजी के पास ले गए और सारी कथा बता गए। सुनते ही शास्त्रीजी ने कहा— 'तत्काल विवाह कर लेना चाहिए अन्यथा गली-गली स्त्रियों के पैर (पिंडलियाँ) काँकते फिरोगे।' मैं निरुत्तर हो गया और उनके आदेशानुसार मैं विवाह के लिये सन्नद्ध हो गया और जहाँ उन्होंने निश्चय किया था वहीं विवाह किया।

उन महापुरुष के दिवङ्गत होने के पश्चात् उनके परम सुयोग्य आत्मज पं० विद्याधरजी गौड ने अपने पूज्य पितृ-चर्ण के मङ्गल-चिह्नां का अत्यन्त योग्यतापर्वक अनुसर्ण किया। उन्होंने अपने परम पूज्य पिताजी के ही समान भव्या सुन्दर, सौम्य आकृति और परम मृदु-स्वभाव प्राप्त किया था। वेद और कर्मकाएड में उनकी अप्रतिहत गति थी। काशी हिन्द्-विश्वविद्यालय के वेद-विभाग के वे 'अध्यत्त' थे। उन दिनों मैं भी काशी हिन्द्-विश्वविद्यालय के प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय का छात्र था और वहीं 'कइया छात्रावास' में संस्कृत के छात्रों के समान स्वयं पाक करके विद्याध्ययन करता था। इस कारण नित्य-प्रति सर्वप्रथम उनके दर्शन हो जाते थे, क्योंकि जिधर उनका अध्यापन-कच्च था उधर की सीढ़ी से ही चढ़कर जाना मुक्ते सुकर होता था। मुक्त पर उनकी विशेष कृपा थी और वे नित्य-प्रति स्वभावतः मुमस्ये कुशल-मङ्गल पूछ लेते थे श्रीर पूज्य पिताजी का समाचार भी। यद्यपि मैं उनकी कुछ बहुत सेवा नहीं कर सका, फिर भी जितना श्रपार स्नेह उन्होंने मेरे प्रति प्रदर्शित किया उसको मैं कभी विस्मरण नहीं कर सकता। इसी वात्सल्य के कारण ही एक बार उन्होंने मुक्ते कुछ मण्डप-कुएडों के रेखा-चित्र दिए और आदेश दिया था कि इनकी खच्छ प्रतिलिपि कर दो। तद्तुसार मैंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार यथासम्भव सुचार-रूप से उस आदेश का पालन किया और मुक्ते स्मरण है कि इस कार्य पर वे अत्यन्त सन्तुष्ट श्रौर प्रसन्न हुए थे। स्वभावतः मृदु, शीलयुक्त श्रौर सङ्कोचशील होने के कारण वे कभी किसी वात में 'नहीं' नहीं करते थे। इसी स्वभाव के कारण जिसकी जितनी सहायता वन पड़ी उतनी उन्होंने अवश्य की। अपने पिताजी में उनकी बड़ी प्रगाढ़ भक्ति थी। वे कभी अपर सिर करके नहीं देखते थे। सदा विद्यावान् पुरुष की भाँति नम्र होकर नीची आँखें किए रहते थे। वे बड़े सिद्ध व्यथ्यापक थे। संस्कृत के विद्वान् यों ही अपने विषय के पिएडत होते हैं किन्तु सहाकवि कालिदास के शब्दों में -

शिलष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता। यस्योमयं साधु स शिचकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव॥

[ कुछ्र, विद्वान् ऐसे हैं जो स्वयं तो अपनी विद्या पूरी ज्ञानते हैं किन्तु दूसरे को सिखा नहीं सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो स्वयं तो पण्डित नहीं होते किन्तु श्चभ्यास करके दूसरे को सिखा देते हैं, किन्तु श्रेष्ठ शिच्चक वही है जिसमें ये दोनों गुए हों अर्थात् जो स्वयं भी पिएडत हो श्रीर दूसरों को भी सिखा सके।

पं० विद्याधरजी गौड में ये दोनों गुण थे। उनकी अध्यापन-पद्धित इतनी सजीव और हृद्यस्पर्शी होती थी कि एक बार पढ़ा देने पर फिर वह कभी विस्मृत नहीं हो सकता था। यह बड़े खेद और क्लेश की बात रही कि उन्होंने असमय ही यह संसार त्याग दिया। उनके गोलोकवास से काशी की पिएडत-मण्डली को, वैदिक-विद्या को और कमकाण्ड-परिपाटी को जो अपरिपूरणीय आघात हुआ है वह शब्दों में नहीं आँका जा सकता।

सुक्ते यह जानकर परम आह्वाद हुआ है कि पं॰ विद्याधरजी के सुपुत्र पिएडत वेग्गीरामजी गौड ने अपने पूज्य पिताजी के स्मारकप्रन्थ, के प्रकाशन का आयोजन किया है। मैं उनके इस सत्प्रयास के लिए साधुवाद देता हुआ म॰ म॰ पं॰ प्रभुदत्तजी शास्त्री और परम आदरणीय पं॰ विद्याधरजी गौड को अत्यन्त भाव गद्गद होकर श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूँ।

#### स्मृति-रेखाएँ

( पं० श्रीपद्मनारायगाजी श्राचार्यं, एम्० ए०, प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय )

सन् २८ की गर्मियों की बात है। मेरा पूरा परिवार श्राद्ध करने के लिए काशी आया हुआ था। श्राद्ध कराने के लिए 'आचाये' के रूप में काशी के लब्धप्रतिष्ठ कर्मकाण्डाचार्य श्रीविद्याधरजी आये हुए थे। जिस विधि, सरलता और प्रसन्तता के साथ छन्होंने पूरे कार्य को सम्पन्न कराया उसने आबाल-बृद्ध सभी को सन्तोष दिया। अनेक कालेज के अध्यापक और विद्यार्थी बड़ा कर्मकाण्डी समस्त करके बड़े आडम्बर की कल्पना कर चुके थे, पर इस आयोजन ने उनकी कल्पना को असत्य करके उन्हें विशेष-रूप से मुली किया। अब प्रश्न दो ही बातों का शेष रह गया था—मोजन और दिल्ला। माताजीने आपहपूर्वक दक्षिणा देने का प्रयास किया, पर आचायवर ने एक हो शब्द में कहा—'श्राद्ध की दिल्ला। श्रद्धा होती है, वह मुसे मिल चुकी। ब्राह्मण का कोई काम पैसे से नहीं होता। तुम ब्राह्मण हो। में इतने से ही प्रसन्न हूँ कि यहाँ आकर मैंने ब्राह्मणों का-सा वातावरण पाया।' मोजन के लिये आवरण-हीन होकर उन्होंने कहा—'बिना कष्ट के आचार्य को प्रसन्न करने की चेष्टा करना चाहिए। अतः जो फलफूल खिलाना है वह मुसे दे दो और मैं उसे घर ले जाकर बच्चोंमें वितरित करके लाऊँगा और खिलाऊँगा।' इस व्यवहार से इम लोगों के

घर में आगन्तुकों के लिए जल्दी भी हो गई और स्वयं आचार्यवर भी जल्दी छुट्टी पा गए। एक तीसरा काम आचार्यजों ने और भी किया। उस दिन दिन-भर जिस वेदाध्ययन की वे चर्चा करते रहे थे, उसके सम्बन्ध में बोले — 'इस लड़के को मैं यदि कुछ वेद के सम्बन्ध में पढ़ा सका तो मेरा लाभ होगा।' पिंडतजी सब लोगों की वेदना और प्रसन्नता लेकर आशीर्वाद की वर्षा करके वापस चले गए और हम लोगों पर तीन बातों की छाप छोड़ गए—अद्धा, पारिवारिक भोजन और वेद की पढाई से लाभ।

दो दिन बाद हमारे घर में एक नाटकीय घटना हुई। मेरे घर के वच्चे श्राद्ध का खेल खेल रहे थे। उसमें विद्याधरजो का पार्ट ही प्रधान था। बने हुए (शिश्र) विद्याधरजी बड़ी सफाई से कह रहे थे 'मुक्ते केवल श्रद्धा चाहिए और हम तो मिठाई ले जाकर घर के बच्चों में वाटेंगे। आपको कोई कष्ट भी नहीं होगा और इस लड़के को (एक ओर संकेत कर) वेद पढ़ाने से बड़ा लाभ होगा।' और फिर बहुत गम्भीरतापूर्वक वे (शिश्र) विद्याधरजी बड़े अभिनय के साथ अपने सभी (शिश्र) यजमानों को प्रणाम करने का सरोष आदेश दे रहे थे, क्योंकि वे प्रणाम स्वतः नहीं कर रहे थे। इसी के बाद बहु नाटकीय अभिनय समाप्त हुआ।

आज भी श्रीविद्याधरजी की वह सरल और सौम्य आचार्य-मूर्ति हमारे परिवार में संस्मरण की वस्तु है। हम लोग एक वात और कहा करते हैं—संस्था, रुदि, कर्मकाण्ड और परम्परा जब मनुष्य के रूप में द्रवित होकर बहती हैं, तभी उनमें ताजगी रहती है। इस अनुभव को कराने वाला व्यक्ति वहीं महापुरुष था।

मैं वैदिक-कर्मकाण्ड पर शोध कार्य कर रहा था। सन् ३१ की बात है। श्रीविद्याधरजी से इतना घुलमिल गया था कि उन्हें "भैयाजी" कहा करता था। इसी से डीठ होकर चाहे जो पूछा करता था और चाहे जो फुछ स्वतन्त्रतापूर्वक सुनाया भो करता था। एक दिन कुछ बाहर के आगन्तुक आ गए थे। कुछ वेद-मन्त्रों का अर्थ उन लोगों ने श्रीविद्याधरजी से पूछा। उनमें दो मन्त्रों का मुफे स्मरण है। एक मन्त्र पुरुषसूक्त का 'ब्राह्मखोऽस्य' मुखमासीत्' वाला था और दूसरा महामृत्युखय का मन्त्र था। पिएडतजी के अर्थ बता चुकने पर मैंने कहा—'आज-कल के विद्वान इन मन्त्रों का दूसरा अर्थ भी करते हैं। बहुत प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने कहा—'तुम इन मन्त्रों का वही अर्थ सुनाओ।' मैंने प्रत्येक मन्त्र के अर्थ अपने ढँग से सुनाए। मेरे किये गए मन्त्रार्थों को सुनकर आचार्यजी की मुखमुद्रा प्रसन्न दिखाई दी और अन्त में उन्होंने मेरी पीठ ठोंकते हुए सुफे सहर्ष आशीर्वाद भी दिया।

उस दिन्न हम गुरु-शिष्य ने मिलकर एक यह योजना भी बनाई कि एक छोटा—सा वैदिक-कोश बनाया जाय, जिसमें कर्मकाएड-परक अर्थी और अन्य वेदार्थों की तुलनात्मक व्याख्या की जाय। यह काम उसी प्रकार मेरे ऊपर ऋण् है, जिस प्रकार अनेक गुरुजनों का ऋण् मेरे ऊपर है। मैं उऋण् हो सकूँगा, इसकी इच्छा भी नहीं है, कल्पना तो दूर हो ही गई है।

अन्त में, आज इतने दिनों बाद, एक बात और ध्यान में आती है कि जब कभी कर्मकाएडपरक वेदार्थ की मैं अद्धापूर्ण समीता करने लगता था, तो आचायवर की आँखों में अधिक तृप्ति दिखाई पड़ती थी। इससे मेरा निचोड़ यही है कि उन्हें मेरी वेदार्थ-समीत्ता विशेष प्रिय थी।

इसो सम्बन्ध में एक प्रिय घटना और स्मर्णीय हैं। महामना मालवीयजी महाराज ने काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के अध्यापकों और विद्यार्थियों के सामूहिक वेदाध्ययन और वेद-व्याख्यान के लिए एक योजना वनाई थी। उसकी पहली बैठक थी। मालवीयजी महाराज ने आरम्भ में वेद-परम्परा की प्रशंसा करते हुए भारत के वैदिकों की महिमा और कर्मकाएड की महिमा सुनाई। और कहा—"भारत का राष्ट्रीय साहित्य-दर्शन और सामाजिक-जीवन सभी कुछ वैदिक-परम्परा पर आश्रित है और उस परम्परा के योग्यतम विद्वान् यहाँ उपस्थित हैं। उनमें दो विद्वान् विशेष उल्लेखनीय हैं, क्योंकि वे दोनों उच्चकोटि के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और अपढ़ जनता के जीवन को भी चलाते हैं। ऐसी विशाल भूमिका में मैं महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रमुदत्तजी तथा पं० श्रीविद्याधरजी इन दोनों पिता-पुत्रों को यहाँ देख रहा हूँ।"

दोनों आचार्यों से वेदार्थ करने का आग्रह किया गया, परन्तु दोनों ने सब के समज्ञ वेदार्थ करने का निषेध किया।

एक दिन ऐसा श्राया कि इस घटना का अच्छो अर्थ भी मुक्ते हाथ लगा। श्रीविद्याधरजी ने प्रसङ्ग श्राने पर बतलाया कि "अपनी कर्मकाण्डपरक व्याख्या को सबके सामने सुनाने से लाभ नहीं, हानि होती है। उसका उद्देश्य वेद-परम्परा की रचा, कर्मकाण्ड का विकास श्रीर श्रद्धा का सञ्चारमात्र है। उसका वातावरण ही दूसरा है। श्रनुचित वातावरण में रख कर ही कर्मकाण्डियों ने श्रसफल वैद्यों के समान अपनी हँसी कराई है और वेद की हानि की है। श्रतः सबके समच वेदमन्त्र का उच्चारण श्रथवा वेदार्थ करना मुक्ते नापसन्द है। इसलिये श्रपनी नीति के विरुद्ध में कभी कोई काम नहीं करता।" जिस समय उन्होंने श्रपने यह भाव व्यक्त किये थे, वे मानव की द्वित की चेतन श्रवस्था में थे। उस समय केवल सत्य ही बोलता है। वेद का मर्म ही श्रपनी कहानी सुनाता है।

### विशिष्ट विभूति

( पं० श्रीविश्वनाथजी शास्त्री भारद्राज, एम्. ए., प्राध्यापक-काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय)

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिखतप्रवर श्रीविद्याधरजी गौंड अग्निहोत्री (अध्यक्ष—धर्मविज्ञान विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी) से मेरा चिरकालतक घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। आपकी सौम्य, भव्य तथा भस्मित्रपुर् से सुशोभित आकृति के दर्शन का और आपके निष्कपट, द्याद्रे तथा स्वच्छ हृदय के उद्गारों का जिन्हें अनुभव हुआ होगा, वे उन्हें कदापि भूल नहीं सकते। आप में उत्कृष्ट विद्वत्ता रहने पर भी अभिमान का लेश तक नहीं था। अनाडम्बर, मित्रभाषिता तथा त्याग— ये उनके स्वाभाविक गुण् थे। परोपकार में उनकी सदैव प्रवृत्ति रहा करती थी।

हिन्दू विश्वविद्यालय से पढ़ाकर घर लौटते समय प्रायः नित्य ही पं० श्रीविद्याधरजी के साथ त्राने का मुक्ते सौभाग्य प्राप्त हुन्ना करता था। कभी-कभी मार्ग में शास्त्रचर्चा प्रारम्भ होती थो, तो पिछतजो की चतुर्दिक् विद्वत्ता को देख कर आश्चर्य होता था और उनकी प्रगाढ़ विद्वत्ता और उच्च विचारों को अनुभव कर हृदय प्रफुल्लित हो उठता था। पं० श्रीविद्याधरजो हिन्दू विश्वविद्यालय में यदा-कदा स्वयं मेरे कमरे में आकर इतिहास के विषय में परामर्श किया करते थे। मैंने कई बार नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन किया कि आप स्वयं यहाँ आने का कष्ट न कर मुक्ते ही अपने कमरे में बुलवा लिया करें। इस पर पिछतजी उत्तर देते थे कि—'क्या मैं आपके यहाँ आने से छोटा हो जाऊँगा?'

ऐसे उदारचरित महीत्मा के सम्बन्ध में जितना भी लिखा जाय उतना थोड़ा ही है। संज्ञेप में यह कहना अनुचित न होगा कि भारतवर्ष के वैदिक तत्त्वों को जाननेवाली ऐसी विभूति अब दृष्टिगोचर होगी, यह सन्देहास्पद है।

#### महान् वेद्ज्ञ

( ५० श्रीकाशीरामजी शर्मा, एम्० ए०, निरीत्तक, संस्कृत पाठशालाएँ, यू० पी० )

मैं स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजो गौड के वैकुएठवासी पिता स्व० महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रसुदत्तजो शास्त्री का समकालीन हूँ। इसिलये में श्रीविद्याधरजो को वाल्यावस्था से हो जानता था। श्राप प्रारम्भ से ही शान्त प्रकृति के पुरुष थे। श्रापका चित्त सर्वदा विद्याध्ययन में हो लगता था, श्रन्य प्रपञ्चों से श्राप दूर रहा करते थे। श्रापने वेद-वेदाङ्ग का ऐसा सुन्दर श्रध्ययन किया था कि श्राप श्रपनो स्वल्पावस्था में ही वेद के पारङ्गत विद्वान् हो गये थे। श्रापको कीर्ति केवल काशो में हो नहीं, किन्तु सारे भारत में व्याप्त थी। श्रापको विद्वत्ता का सम्मान विद्वान्, सेठ-साहूकार, राजा-महाराजा सभी करते थे। श्रापको विद्वत्ता श्रोर योगयता से सन्तुष्ट होकर गवर्नमेन्ट सरकार ने भी श्रापका सम्मान 'महामहोपाध्याय' टाइटिल देकर किया था। श्राप श्रपने समय में सर्व-श्रेष्ठ वेदज्ञ माने जाते थे। श्रापने खुले दिलवाले दानी के सदृश वेद-विद्या का बड़ी ही उदारता से शिष्यों को दान किया था, जिसका फल यह है कि श्राज सारे भारत में श्रापके श्रनेकों सुयोग्य शिष्य वेदाध्यापक पद पर प्रतिष्ठित होकर वेद-ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं।

श्राप काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के श्रध्यापन के श्रितिरक्त श्रपने सकरकन्द् गली वाले मकान के पास ही श्राम रास्ते पर 'काजिं वा संस्कृत पाठशाला' में भी छात्रों को वेद पढ़ाते थे। जिस समय श्राप छात्रों को वेद पढ़ाते थे उस समय उस मार्ग से श्राने-जाने वाले लोगों को वेद-ध्वनि सुनकर बड़ा हुई श्रीर श्रानन्द होता था। श्राप जितने बड़े विद्वान् थे उतने ही बड़े सुशील श्रीर विनयी थे।

> "विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्। पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धमे ततः सुखम्॥"

यह श्लोक आपके जीवन-व्यवहार में अत्तरशः घटता था।

श्रीविद्याधरजी का व्यक्तित्व महान् था। उनसे जो एक बार प्रथम मिलता था वही उनका मक्त बन कर उनका सम्मान करता था। श्रीविद्याधरजी के सम्बन्ध में ऐसी कई घटनाएँ सुमे स्मरण हैं, जिनका उल्लेख यहाँ श्राव-श्यक है।

१—एक बार श्रीविद्याधरजी के समय के कलक्टर साहब ने मुक्त से पूछा—''काशी. में इस समय वेद्−विद्या का सब से, बड़ा विद्वान् कौन है ?" मैंने उत्तर में श्रीविद्याधरजी का नाम बतलग्या। फिर उन्होंने इनके ट८-० Mumukshu Bhawan Waranasi Collection Digitized by eGanootri के पास ले दर्शन की इच्छा प्रकट की। मैं श्रीविद्याधरजी को कलक्टर सीहब के पास ले

गया। कत्तक्टर साहब आपसे वार्तालाप करके बहुत प्रसन्न और प्रभावित हुए और चलते समय अपनी मोटरकार पर इन्हें विदा किया।

२—एक बार काशी में बहुत बड़े राजकीय उच्चाधिकारी पुरुष आये। उस समय फिर कलक्टर साहब ने मुक्त को बुलाया और कहा—"आप पिंडत श्रीविद्याधरजी की आये हुए उच्चाधिकारी पुरुष से भेंट कराइये।" "मैं कलक्टर साहब के कथनानुसार श्रीविद्याधरजी को उक्त उच्चाधिकारी के पास लेकर गया, तो वह उच्चाधिकारी श्रीविद्याधरजी को देख कर अपने आधिकार के अनुसार उठे नहीं, कुर्सी पर ही बैठे रहे। किन्तु जब उनकी श्रीविद्याधरजी से बातें हुई, तो वह इतने अधिक प्रभावित हुए कि श्रीविद्याधरजी के वापस लौटते समय वह उच्चाधिकारी उठे ही नहीं, बल्कि श्रीविद्याधरजी को बहुत दूर तक बाहर स्वयं छोड़ने के लिये आये और उनके दर्शन से अपने-आपको सौभाग्यशाली सममने लगे।

३—एक बार श्रीविद्याधरजो को अपना मकान बनवाने के लिये म्युनिस्पिल बोर्ड से अनुमित की आवश्यकता पड़ी, तो मैं म्युनिस्पिल बोर्ड के एक्जीक्यूटिव आफिसर श्रीठाकुर रामसिंह को आपके घर बुला लाया। ठाकुर रामसिंह ने जब आपसे वार्तालाप किया, तो वे बहुत प्रभावित हुए और चलते समय उन्होंने आपका पादस्पर्श बड़ी श्रद्धा से किया और निवेदन किया—"आप जैसा चाहें वैसा मकान बनवा लीजिये, आपके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।"

४—एक बार काशी में एक शुद्ध चत्रिय तहसीलदार थे, जिनका नाम ठाकुर वृषभकेतु सिंह था। एक दिन उन्होंने भी मुभ से पिएडत श्रीविद्याधरजी के दर्शन करने की श्रभिलाषा प्रकट की मुभे अच्छी तरह स्मरण है कि पिएडतजी के दर्शन कर तहसीलदार साहब ने भी बड़ी श्रद्धा-भक्ति से उनका पादरपर्श किया था।

४—मैं जिस समय काशीस्थ गर्वनमेन्ट संस्कृत कालेज में 'निरीच्चक' था, उस समय बहुत से अंग्रेज विदेश से भारत में अमणार्थ आते थे। उनमें कुछ विद्यार्थिक अंग्रेज काशीस्थ 'गर्वनमेन्ट संस्कृत कालेज' को देखते थे। कई बार कुछ विद्याप्रेमी अंग्रेज काशीस्थ उद्भट विद्वानों में श्रीविद्याधरजी के भी दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते थे। एक बार एक वेद-प्रेमी अंग्रेज ने श्रीविद्याधरजी के दर्शन की विशेष इच्छा प्रकट की। मैं उन्हें अपने साथ श्रीविद्याधरजी के निवासस्थान पर ले गया। श्रीविद्याधरजी हमें देख कर अपने कमरे से बाहर आ गये और वे अपने मकान के आगे बने हुए पत्थर के चब्तरे पर कुशासन बिछा कर बैठ गये और हमारे लिए एक उनी कम्बल बिछा दिया, जिस पर हम दोनों बैठ गये। पश्चात् श्रद्धालु अंग्रेज ने श्रीविद्याधरजी से वेद के सम्बन्ध में कई मार्सिक प्रशन किये, जिनका उत्तर प्राप्त कर उन्हें बड़ी प्रसक्ता हुई। अभिन्ता इन्होंके एक सन्त्र का

अर्थ पूछा, तो श्रीविद्याधरजी ने उस मन्त्र का अर्थ करते हुए यह भी बतलाया कि यह मन्त्र अमुक अध्याय का और अमुक संख्या का है। पुनः अमेज महोदय ने दो तीन वेद-मन्त्रों के अर्थ पूछे तो फिर उन्होंने पूर्ववत् मन्त्रों की अध्याय-संख्या और मन्त्र-संख्या बतलाते हुए वेदार्थ कर दिया। अमेज महोदय के पास शुक्ल यजुर्वेद संहिता का एक छोटा-सा 'गुटका' पैकेट साइज का था। श्रीविद्याधरजी जब वेद—मन्त्रों के अध्याय और संख्या बतलाते थे, तो अप्रेज महोदय अपने पासवाले शुक्ल यजुर्वेद संहिता के छोटे-से गुटके को निकाल कर मिलान करते थे। मिलान करने पर जब वेद-मन्त्रों की अध्याय-संख्या और मन्त्र-संख्या को यथार्थ-हूप में पाते थे, तो उन्हें श्रीविद्याधरजी को अपूर्व स्मरण शक्ति को देखकर आश्चर्यचिकत होना पड़ता था। अमेज महोदय ने मेरे से कहा—"मैंने विद्या के लिए काशों को जैसी प्रशंसा सुनो थी, उससे भी बढ़ कर काशी को पाया।' अन्त में अप्रेज महोदय ने बहुत आप्रह करके श्रीविद्याधरजी का एक चित्र स्वयं उतारा और वापस लौटते समय बड़ी श्रद्धा से श्रीविद्याधरजी को अभिश्वदन कर अपने जीवन को सार्थक माना। यह सब उनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता और सुशीलता का महान् प्रभाव था।

श्रीविद्याधरजी के नियन से संस्कृत-समाज की जो चिति हुई है, वह शीव पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। जब से उन्होंने इस संसार को छोड़ा, तब से वेद-विद्या का वास्तविक आनन्द भी हम से दूर हो गया, परन्तु उस

आनन्द की स्पृति अभी तक भी हम से दूर नहीं हुई है।

एक कहावत है—'यशो यस्य जीवनं तस्य'। श्रीविद्याधरजी अपने जीवनकाल में यशस्वी थे और इस नश्वर जगत् को छोड़ने के उपरान्त भी यशस्वी हैं। इसिलये मैं यही कहूँगा कि वह सदा अमर हैं और जैसा वेद का प्रचार इस लोक में वे करते थे वैसा प्रचार वे परलोक में भो देवताओं के मध्य में कर रहे होंगे। इत्यलम्।

## वेदमार्गदशीं वेदमूर्तिकी स्पृति

( ५० श्रीसुन्नह्मरायजी शास्त्री, मीमांसाध्यापक, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी )

वेदाम्मोजपतङ्गाय मीमांसापारदृश्वने। नमो विद्वद्वरेखयाय श्रीविद्याघरश्रमणे॥

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिएडत श्रीविद्याधरजी गौड को कौन नहीं जानता ? वे बीसवीं शताब्दी में वैदिक-सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक आचार्यों में एक महान् जानता ? वे बीसवीं शताब्दी में वैदिक-सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक आचार्यों में एक महान् जिम्नूति थे । इस गुग में आपको मन्त्रद्रष्टा कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति नहीं है । विभूति थे । इस गुग में आपको अपन्याय Collection. Digitized by eGangotri

श्राप सौजन्य, सौलभ्य, सारत्य श्रादि गुणों से विभूषित स्वच्छ, पवित्र श्रीर विशाल हृद्य के थे। श्रापके पिताजी परम पूज्य महामहोपाध्याय स्वर्गीय पं० श्रीप्रसुद्त्तजी श्रीप्रहोत्री वेद के महान् विद्वान् थे। किन्तु म० म० श्रीविद्याधरजी गौड महोद्य ने विद्या, विनय श्रादि गुणों से श्रपने पितृपाद को भी परास्त कर दिया था।

'पुत्रांदिच्छेत्पराजयम्' इस लोकोक्ति के आप ज्वलन्त उदाहरण थे। आप त्रलौकिक असाधारण महान् विद्वान् होते हुए भी लोक-व्यवहार में बड़े हो चतुर थे। श्रहनिंश वेदशास्त्रों का चिन्तन श्रीर शिष्यों को श्रध्यापन यही श्रापका प्रशंसनीय व्यवसाय था। आपके रचित कई प्रन्थ बहुत ही उच्च कोटि के और प्रसिद्ध हैं, जिनमें कात्यायन श्रौतसूत्र की टीका और भूमिका अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण है। आपने कात्यायन श्रौतसूत्र की भूमिका में वेद के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों के मत का विवेचन प्राचीन भारतीय विद्वानों की दृष्टिकोण से किया है एवं समस्त वेद-शाखाओं का सङ्कलन तथा श्रौत गृह्यसूत्रों का जो संग्रह किया है वह प्रशंसनीय है। आपने स्वामी द्यानन्द सरस्वती के भी मत का निरास किया है। जैमिनिसूत्र एवं कात्यायन श्रीतसूत्र श्रादि का तुलनात्मक ढंग से विचार करते हुए श्रीत-स्मार्त श्राध।नादि अश्वमेधान्त कर्मों का भी संचेप से वर्णन किया है। कात्यायन श्रीतसूत्र की टीका में प्रत्येक सूत्र की वृत्ति में मीमांसा-शास्त्र के सिद्धान्तों को सामने रखते हुए सूत्रों का श्रर्थ स्पष्ट-रूप से विश्लेषण किया है। जहाँ तहाँ मीमांसा के सिद्धान्तों तथा याज्ञिक श्राचारों के भेद का संप्रहात्मक निरूपण किया है। मैं समभता हूँ भूमिका के साथ-साथ कात्यायन श्रौतसूत्र का सविधि ऋध्ययन किया जाय तो श्रच्छा मीमांसक हो सकता है। श्रापके तत्त्वावधान में काशीस्थ श्रच्युत प्रनथ-माला से 'शतपथ ब्राह्मण्' की मूलभाग, विषयानुक्रमण्किन, विस्तृत भूमिका तथा शाखान्तरीयवाक्यों के संवाद के सिहत प्रकाशित हुआ है।

उत्तर भारत में पक्चगौडों में आपको श्रौतिवद्या का प्रवर्तक कहा जाय, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वैदिकों में अच्छे विद्वान होते हुए भी ज्युत्पत्ति का अभाव रहता है, परन्तु इस कलङ्क को आपने परिमार्जित किया। आप वस्तुतः तपस्वी, विद्याज्यसनी तथा विषयपराङ्मुख एक 'ऋषि' थे। आप काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय में वेदिवमागाध्यच्च थे। आप काशीस्थ गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में भी मध्याह्म में वेद के भाष्यों और श्रौतसूत्रों का अध्यापन करते थे। आपके आचार्यत्व में जिस प्रकार सैकड़ों महत्त्वपूर्ण महायज्ञ हुए हैं उस प्रकार के यज्ञों का दर्शन आजकल सर्वथा असम्भव है।

श्रद्धेय महामहोपाध्यायजी से मेरा तीस वर्ष सम्पर्क रहा है। वे मेरे जिये पूच्य गुरुचरणों की श्रेणी में विराजमान थे। मुक्तको वे अपने पुत्र के समान हृदय से मानते थे। हिन्दू विश्वविद्यालय में मेरी नियुक्ति होने पर वे बहुत ही प्रसन्न

हुए श्रौर उन्होंने श्रपने श्रीमुख से मुफ्त को श्राशीर्वाद देते हुए कहा—'तुम हमारे सुयोग्य उत्तराधिकारी हो, तुम्हारी नियुक्ति से मुफ्ते बड़ा हर्ष हुआ।'

स्वर्गीय म० म० पं० श्रीविद्याधरजी गौड वेदाचार्य इस युग में श्रौत-स्मार्त-सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक 'ऋषि' थे। उन्होंने अपना समप्र जीवन अध्यापन, प्रन्थ-लेखन, प्रन्थ-प्रकाशन में व्यतीत कर 'अधीतमध्यापितमर्जितं यशः' इस वचन को सार्थक किया और भारतवर्ष के परिगणित वेदन्नों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। अतः हमलोगों को भी उन पवित्रात्मा वेदमार्गद्शी महर्षि के धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के अनुसार चलना चाहिये, जिससे हम भी महानात्मा और पवित्रात्मा बन सकें।

## वैदिक-सम्प्रदायके प्रवर्त्तक

( वेदिकप्रवर पं० श्रीबालकरामजी त्राहिताग्नि, ह्रषीकेश )

श्राज श्रत्यन्त सौभाग्य का दिन है, जो मुक्ते त्रहार्षस्वरूपभूत महापुरुष के विषय में कुछ लिखने का श्रवसर प्राप्त हुआ है।

अनादि काल से ब्रह्मवंश द्विविध-रूप में प्रवाहित है। प्रथम यौन और द्वितीय विद्या। श्रुति में भी ऐसा ही प्रतिपादित है—

"श्रथ वँ शः। समानमासाञ्जीवीपुत्रात् (यौनवंश)।, श्रथ वँ शः। तदिदं वयँ शौपणीय्याच्छौपणः।"

विद्यावंश गोत्रप्रवराध्याय यौनवंश को हो प्रतिपादित करता है। गोत्र-प्रवर के द्वारा ही वंश का परिचय पूर्व-परम्परा से प्राप्त होता है, विन्तु कालभेद से ब्रह्मवंश की विद्या योगक्षेमार्थ देशान्तरों में प्रतिष्ठित हो गई। हिम और विन्ध्य की सीमापर्वतों से ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा होने के कारण आज जगत् में ब्राह्मणों के दो प्रकार के भेद विद्यमान हैं। विन्ध्य के दिन्नण-मागस्थ ब्राह्मणों को 'द्रविह्न' शब्द से और विन्ध्य के उत्तर-भागस्थ ब्राह्मणों को 'गौह' शब्द से निर्दिष्ट किया जाता है। परन्तु हम लोगों की सङ्कोचावस्था ने उस गौह में भी अतिसङ्कोच कर दिया है। मेरे विचार से ये सभी पञ्चविध गौह-शब्द से निर्दिष्ट होने चाहिएँ। शिष्टों से सुना जाता है—

"सारस्वताः कान्यकुर्जा गौड-मैथिल-उत्कलाः। व्यञ्चभगोद्धाः समाक्ष्याताः विकासोत्तरः विवासिनः॥" यही पद्मगौड दशद्भती, शतद्भ, विपाशा, इरावती श्रौर चन्द्रभागा श्रादि नदी के तट के निवास से सारस्वत, कान्यकुञ्ज देश-विशेष से कान्यकुञ्ज, वंग-देश से गौड, विहार-प्रान्त से मैथिल श्रौर उत्कल-देश से उत्कल कहे जाते हैं। वर्णों में ब्राह्मणों के प्राधान्य होने के कारण देश-विशेष की संज्ञा ब्राह्मणों में ही श्रारूढ़ हो गई, परन्तु ये पाँच 'पश्चगौड' शब्द से ही निर्दिष्ट हैं श्रौर प्राचीन निबन्ध प्रन्थों में भी "इति गौडाः" ऐसा उद्धरण मिलता है।

दुदैंव कितकाल महाकाल के कारण राजा जनमेजय के अस्त हो जाने के प्रश्नात् उत्तर-प्रदेश निर्वेद-सा हो चुका था। भगवान् मनु ने भी सर्वप्रथम उत्तर-प्रदेश को ही महत्त्व दिया है—

"कुरतेत्रश्च मत्स्याश्च पञ्चालाः शूरसेनकाः।

एष व्रह्मिवेदेशो वै व्रह्मावर्तादनन्तरः॥

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शित्तेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥" (२।१६,२०)

श्रशीत्—पूर्वोक्त देशों से उत्पन्न ब्रह्मवंश से सभी मानव — जाति को शिद्धा-प्रहण् करनी चाहिये। किन्तु इन ब्रह्मर्षि-देशों में ही वेदों के, कल्पों के एवं दर्शनों के भाष्यकार उत्पन्न हुए हैं, यह बात मेरी समक्त में नहीं श्राती।

सर्वप्रथम विन्ध्य के दिल्लाण-भाग में ही शबरस्वामी, धूर्तस्वामी, हरि-स्वामी, शङ्कराचार्य, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर एवं सायणाचार्य आदि विद्वान् हुए हैं। मेरी दृष्टि में दस शताब्दी के मध्य में उत्तरप्रदेश में ऐसा कोई विद्वान् उत्पन्न नहीं हुआ, जो वेदभाष्यकार एवं वृत्तिकार हुआ हो, इससे बढ़कर हमारे देश का क्या दौर्भाग्य हो सकता, है ? अस्तु,

मेरे जीवनकाल में पूर्व शताब्दी में उत्तरप्रदेश में शास्त्रों के मर्मज्ञ एवं संशयच्छेदक प्रातःस्मरणीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीशिवकुमारजी शास्त्री तथा पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय १००८ जगद्गुरु वैदिकमूर्धन्य महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी महाराज ये दो ही विद्वान् ऐसे हुए, जिनका सूर्य-चन्द्र के समान प्रकाश सर्वत्र व्याप्त था। इन महानुभाद्यों की कीर्ति बाल्यावस्था से ही मैं हृषीकेश में द्यपने कण्गोचर करता रहा। हृषीकेश में संवत् १६७२ वै० कृ० १३ को द्यपने पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीगुरुजी महाराज के ब्रह्मलोक में विदा होने के पश्चात् मैं द्यध्ययनार्थ श्रीकाशीपुरी पहुँचा। उस समय काशी में महामहो-पाध्याय पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी महाराज की उडज्वल कीर्ति सूर्यवत् प्रकाशमान थी, जिनकी प्रकाण्ड विद्वत्ता के सामने काशीस्थ दान्तिणात्य घनान्ती वैदिकमण्डल की ज्योति उसत हो रही थी, जिस प्रकार सूर्योद्य होने से चन्द्र एवं तारा-मण्डलादि की ज्योति श्रस्त हो जाती है। काशी में एकमात्र श्रीप्रभुदत्तजी महाराज का प्रमुख' स्त्राया हुत्रा था। मैं भी श्रीप्रभुदत्तजी महाराज की छत्र-छाया में अध्ययनार्थ गया, किन्दु वे राजा-महाराजान्नों, सेठ-साहूकारों के यहाँ महायज्ञार्थ

गमनागमन में विशेष व्यस्त रहते थे। खतः श्रीप्रभुद्तजी के पास समय के खमाव को देख कर मुक्ते खन्यत्र खध्ययनार्थ प्रस्थित होना पड़ा। किन्तु जब कभी वेद- कर्मकाएड-सम्बन्ध में मानसिक शङ्काएँ उत्पन्न हुखा करती थीं, तो में श्रीप्रभुद्तजी महाराज की शरण में उपस्थित होकर निवेदित करता था। श्रीमहाराजजी स्वयं तो मेरी शङ्काखों का समाधान करते ही थे, किन्तु कभी-कभी वे भैयाजी (श्रीविद्याधरजी) से भी पूछने के लिये विशेषहूप से निर्देश किया करते थे।

श्रीप्रभुद्त्तजी महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीविद्याधरजी को अपने से भी उत्कृष्ट विद्वान् समफते थे श्रीर कभी-कभी उनके श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा स्वमुख से किया करते थे।

मैंने अपने जीवन में श्रीप्रमुद्त्तजी महाराज जैसा पुरवश्लोक व्यक्ति दूसरा नहीं देखा। उनका प्रमुत्व विद्वत्ता के कारण समस्त भूमण्डल में छाया हुआ था। वे अपने समय में वेद के अद्वितीय विद्वान् माने जाते थे। इसीलिए उनकी सेवामें राजा-महाराजा और वड़े-बड़े कोटिपित सेठ उनके दर्शनार्थ और धर्मव्यवस्थार्थ उपस्थित होते थे। गवनमेन्ट सरकार ने भी उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हें 'महामहोपाध्याय' की उपाधि से विभूषित किया था। वेदज्ञों में यह सम्मान सर्वप्रथम आपको ही प्राप्त हुआ था।

श्रीप्रभुद्त्तजी महाराज की जीवन-यात्रा में ही उनके पुत्र श्रीविद्याधरजी तथा श्रीशिवद्त्तजी न्यायाचार्य दिवाकर श्रीर निशाकर-रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। श्रीविद्याधरजो काशी हिन्दू-विश्व-विद्यालय में धर्मविज्ञान विभागाध्यत्त श्रीर श्रीशिवद्त्तजी गवनमेन्ट संस्कृत कालेज में न्याय-विभाग के प्रधानाध्यापक थे।

श्रीप्रभुद्त्तजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र श्रीविद्याधरजी वो साचात् 'विद्याधर' ही थे, जो 'गन्धर्वनगर' से अवतीर्ण हुए थे। उनका नाम पूर्णहर से ही गवार्थ था। विद्या, ब्रह्मविद्या और त्रयी विद्या को पूर्णहर से घारण करनेवाले एवं शे खता। सौजन्यता, विनम्रता आदि सद्गुणों से उपेत होने के कारण ही वे 'विद्याधर' नाम से प्रख्यात हुए।

श्रीविद्याघरजी की समस्त शास्त्रों में अप्रतिहत गति थी। इसी कारण वे अपने श्रीपिताजी से भी अधिक विद्वान माने जाते थे। उन्होंने भी अपने श्रीपिताजी को तरह गवर्नमेन्ट सरकार द्वारा 'महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त कर श्रीपिताजी को तरह गवर्नमेन्ट सरकार द्वारा 'महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त कर श्रीपिताजी को तरह गवर्नमेन्ट सरकार द्वारा 'महाराज ने कात्यायन श्रोतस्त्र विद्वाप्तापूर्ण 'सरला-वृत्ति' करके विद्वद्वर्ग का, विशेषतः वैदिक-समाज का महान् की विद्वत्तापूर्ण 'सरला-वृत्ति' करके विद्वद्वर्ग का, विशेषतः वैदिक-समाज का महान् की विद्वतापूर्ण 'सरला-वृत्ति' कात्यायन श्रोतस्त्र पर कर्क, देव-याज्ञिक, अनन्त कल्याण किया है। यद्यपि कात्यायन श्रोतस्त्र पर कर्क, देव-याज्ञिक, अनन्त कल्याण किया है। यद्यपि कात्यायन श्रोतस्त्र पर कर्क, देव-याज्ञिक, अनन्त कल्याण किया है। यद्यपि कात्यायन श्रोतस्त्र पर कर्क, देव-याज्ञिक, अनन्त कल्याण किया है। यद्यपि कात्यायन श्रोतस्त्र पर कर्क, देव-याज्ञिक, अनन्त कल्याण किया है। यद्यपि कात्यायन श्रोतस्त्र रखती है और वह 'पूर्वाचार्यों श्रीविद्याधरजी को 'सरका-वृत्ति' विशेष महत्त्व रखती है और वह 'पूर्वाचार्यों श्रीविद्याधरजी को 'सरका-वृत्ति' विशेष महत्त्व रखती है। 'सरका-वृत्ति' विशेष महत्त्व रखती है। 'सरका-वृत्ति' कात्यायन श्रीविद्याधरजी को 'सरका-वृत्ति' विशेष महत्त्व रखती है। 'सरका-वृत्ति' कात्यायन श्रीविद्याधरजी के भाष्यों से भा

यही पद्धगौड दशद्वती, शतद्र, विपाशा, इरावती छौर चन्द्रभागा छादि नदी के तट के निवास से सारस्वत, कान्यकुट्ज देश-विशेष से कान्यकुट्ज, वंग-देश से गौड, विहार-प्रान्त से मैथिल छौर उत्कल-देश से उत्कल कहे जाते हैं। वर्णों में ब्राह्मणों के प्राधान्य होने के कारण देश-विशेष की संद्धा ब्राह्मणों में ही ब्राह्म हो गई, परन्तु ये पाँच 'पद्धगौड' शब्द से ही निर्दिष्ट हैं ब्रौर प्राचीन निबन्ध प्रन्थों में भी "इति गौडाः" ऐसा उद्धरण मिलता है।

दुईँव कितकाल महाकाल के कारण राजा जनमेजय के अस्त हो जाने के प्रश्नात् उत्तर-प्रदेश निर्वेद-सा हो चुका था। भगवान् मनु ने भी सर्वप्रथम उत्तर-प्रदेश को ही महत्त्व दिया है—

"कुरत्तेत्रश्च मत्स्याश्च पञ्चालाः श्र्रसेनकाः।

एष ब्रह्मर्षिदेशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः॥

एतद्देशप्रस्तस्य सकाशाद्यजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शित्तेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥" (२।१६,२०)

अर्थात्—पूर्वोक्त देशों से उत्पन्न ब्रह्मवंश से सभी मानव — जाति को शिचा-प्रहण करनी चाहिये। किन्तु इन ब्रह्मर्षि-देशों में ही वेदों के, कल्पों के एवं दर्शनों के भाष्यकार उत्पन्न हुए हैं, यह बात मेरी समक्त में नहीं आती।

सर्वप्रथम विन्ध्य के दिल्ला—भाग में ही शबरस्वामी, धूर्तस्वामी, हरि-स्वामी, शङ्कराचार्य, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर एवं सायणाचार्य आदि विद्वान् हुए हैं। मेरी दृष्टि में दस शताब्दी के मध्य में उत्तरप्रदेश में ऐसा कोई विद्वान् उत्पन्न नहीं हुआ, जो वेदभाष्यकार एवं वृत्तिकार हुआ हो, इससे बढ़कर हमारे देश का क्या दौर्भाग्य हो सकता है ? अस्तु,

मेरे जीवनकाल में पूर्व शताब्दी में उत्तरप्रदेश में शास्त्रों के मर्मझ एवं संशयच्छेदक प्रातःस्मरणीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीशिवकुमारजी शास्त्री तथा पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय १००८ जगद्गुरु वैदिकमूर्धन्य महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी महाराज ये दो ही विद्वान् ऐसे हुए, जिनका सूर्य-चन्द्र के समान प्रकाश सर्वत्र व्याप्त था। इन महानुसाध्रों की कीर्ति वाल्यावस्था से ही मैं ह्वीकेश में अपने कर्णगोचर करता रहा। ह्वीकेश में संवत् १६७२ वै० छ० १३ को अपने पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय श्रीगुरुजी महाराज के ब्रह्मलोक में विदा होने के पश्चात् मैं अध्ययनार्थ श्रीकाशीपुरी पहुँचा। उस समय काशी में महामही-पाध्याय पण्डित श्रीप्रभुदत्तजी महाराज की उज्ज्वल कीर्ति सूर्यवत् प्रकाशमान थी, जिनकी प्रकार अस्त हो रही थी, जिस प्रकार सूर्योदय होने से चन्द्र एवं तारा-मण्डलादि की ज्योति अस्त हो जाती है। काशी में एकमात्र श्रीप्रभुदत्तजी महाराज का प्रमुत्व' ख्राया हुआ था। मैं भी श्रीप्रभुदत्तजी महाराज की छत्र-छाया में अध्ययनार्थ गया, किन्दु वे राजा-महाराजाओं, सेठ-साहूकारों के यहाँ महायज्ञार्थ

गमनागमन में विशेष व्यस्त रहते थे। श्रतः श्रीप्रभुदत्तजी के पास समय के श्रभाव को देख कर मुम्ने श्रन्यत्र श्रध्ययनार्थ प्रस्थित होना पड़ा। किन्तु जब कभी वेद- कर्मकाएड-सम्बन्ध में मानसिक शङ्काएँ उत्पन्न हुन्ना करती थीं, तो में श्रीप्रभुदत्तजी महाराज की शरण में उपस्थित होकर निवेदित करता था। श्रीमहाराजजी स्त्रयं तो मेरी शङ्काश्रों का समाधान करते ही थे, किन्तु कभी-कभी वे भैयाजी (श्रीविद्याधरजी) से भी पूछने के लिये विशेषह्म से निर्देश किया करते थे।

श्रीप्रभुदत्तजी महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीविद्याधरजी को अपने से भी उत्कृष्ट विद्वान् सममते थे श्रीर कभी-कभी उनके श्रेष्ठ गुणों की प्रशंसा स्वमुख से किया करते थे।

मैंने अपने जीवन में श्रीप्रमुद्त्तजी महाराज जैसा पुर्यश्लोक व्यक्ति दूसरा नहीं देखा। उनका प्रमुत्व विद्वत्ता के कारण समस्त भूमण्डल में झाया हुआ था। वे अपने समय में वेद के अद्वितीय विद्वान् माने जाते थे। इसीलिए उनकी सेवामें राजा-महाराजा और बड़े-बड़े कोटिपित सेठ उनके दर्शनार्थ और धर्मव्यवस्थार्थ उपस्थित होते थे। गवर्नमेन्ट सरकार ने भी उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हें 'महांमहोपाध्याय' की उपाधि से विभूषित किया था। वेदज्ञों में यह सम्मान सर्वप्रथम आपको ही प्राप्त हुआ था।

श्रीप्रभुद्त्तजी महाराज की जीवन-यात्रा में ही उनके पुत्र श्रीविद्याधरजी तथा श्रीशिवद्त्तजी न्यायाचार्य दिवाकर और निशाकर-रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। श्रीविद्याधरजो काशी हिन्दू-विश्व-विद्यालय में धर्मविज्ञान विभागाध्यत्त और श्रीशिवद्त्तजी गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज में न्याय-विभाग के प्रधानाध्यापक थे।

श्रीप्रभुद्त्तजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र श्रीविद्याधरजी तो साज्ञात् 'विद्याधर' ही थे, जो 'गन्धर्वनगर' से अवतीर्ण हुए थे। उनका नाम पूर्णरूप से ही गतार्थ था। विद्या, ब्रह्मविद्या और त्रयी विद्या को पूर्णरूपसे धारण करनेवाले एवं शं लता। सौजन्यता, विनम्रता आदि सद्गुणों से उपेत होने के कारण ही वे 'विद्याधर' नाम से प्रख्यात हए।

श्रीविद्याधरजी की समस्त शास्त्रों में अप्रतिहत गति थी। इसी कारण वे अपने श्रीपिताजी से भी अधिक विद्वान् माने जाते थे। उन्होंने भी अपने श्रीपिताजी को तरह गवर्नमेन्ट सरकार द्वारा 'महामहोपाध्याय'की उपाधि प्राप्त कर विशेष सम्मान प्राप्त किया था। श्रीविद्याधरजी महाराज ने कात्यायन श्रौतसूत्र की विद्वत्तापूर्ण 'सरला-वृत्ति' करके विद्वद्वर्ग का, विशेषतः वैदिक-समाज का महान् कल्याण किया है। यद्यपि कात्यायन श्रौतसूत्र पर कर्क, देव-याज्ञिक, अनन्त याज्ञिक आदि अनेक आचार्यों के भाष्य हैं, किन्तु उन सभी भाष्यों से श्रीविद्याधरजी की 'सरला-वृत्ति' विशेष महत्त्व रखती है और वह "पूर्वाचार्यों के भाष्यों से भी अधिक गृहार्थ-प्रकाश को व्यक्त करती है। "

श्रीविद्याधरजी ही एक ऐसे पञ्जविधगौडवंशावतंस विद्वान् हुए, जिन्होंने कल्पकार की न्याख्याओं को करके दािच्यात्य विद्वन्मएडल से भी अधिक सर्वोत्छ-ष्ठता प्राप्त की, जिससे पञ्चगौडों की प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि हुई। वस्तुतः श्रीविद्याधरजी वैदिक-सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक थे। अतः उन जैसे परोपकारी, परम यशस्त्री, महाविद्वान् का गुणवर्णन में क्या कर सकता हूँ । उनके विषय में जितना भी लिखा जाय, वह स्वल्प हो होगा।

परमाद्रगीय एवं परम सम्मानास्पद् श्रीविद्याधरजी महाराज की मुक्त पर विशेष क्रुपा रहा करती थी। सन् १६४० की बात है। वे शिकारपुर (सिन्ध) से यज्ञ कराकर हरद्वार पहुँचे। मुक्ते मालूम हुआ कि श्रोविद्याधरजी हरद्वार पधारे हुए हैं और वे कनखत में महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभागवतानन्दजी के यहाँ 'भारती विद्यालय' में ठहरे हुए हैं। मैं उनसे मिलने के लिये कनखल (हरद्वार) पहुँचा। वहाँ उनका दर्शन कर मेरा चित्त गद्गद् हो गया। सैंने निश्चय किया कि-'आज मैं इन महापुरुष को अपने आश्रम में ले चलूँगा, जिससे मेरा आश्रम अवस्य ही कृतकृत्य होगा।' सैंने उनसे हृषीकेश चलने के लिए पार्थना की, तो उन्होंने कहा 'मैंने आपकी यज्ञशाला ( अग्निहोत्रशाला ) की बहुत समय से प्रशंसा सुनी है। खतः मैं आपकी यज्ञशाला और आपके आश्रम को देखने की भावना से ही हरद्वार आया हूँ और आज आपके यहाँ हृपोकेश चलने का टढ़ विचार भी था, किन्तु काशी से अभी एक आवश्यक 'तार' आया है, जिस कारण अब कहीं भी न जाकर, सीधा काशो ही जाना उचित है। अगवत्कृपा हुई, तो फिर कभी आपकी यज्ञशाला देखूँगा। यह कहकर वे काशो के लिये रवाना हो गये। यहो मेरी अन्तिम क्टेंट थी।

दुर्देव कराल-कलिकाल ने ऐसी महाविभूति को बहुत शीघ ही अकस्मात् अपना प्रास बना लिया, इसका बहुत खेद है। अस्तु, ऐसी ब्रह्मलोकगत सहान् आत्मा के प्रति मेरी यही हार्दिक श्रद्धाञ्जलि है कि वे अखण्डानन्त त्रह्मानन्द में सर्वत्र अपना निवासस्थान बनाकर पुनः पुनः मृत्युलोकस्थ ब्रह्मवंश का उद्घार करते रहें।

## वेदादि-शास्त्रोंके मूर्तिमान् स्वरूप

व दिकप्रवर पं० श्रीरामचन्द्रजी वाजपेयी, कर्मकाएडविशारद, कानपुर)

म० म० पं० श्रीप्रभुद्त्तजी धानिहोत्री का प्रथम दर्शन हमको कानपुर में संबत् १६४६ में हुआ था। कानपुर के अत्यन्त प्रतिष्ठित रईस श्रीमान् पं० पृथ्वीनाथजो वकील ने संबत् १६४६ के कार्तिक मास में कानपुर में 'श्रीमहारुद्र यज्ञ' करने का विचार किया। यज्ञका निश्चय होने पर यज्ञ के लिये सुयोग्य 'आचार्य' की खोज होने लगी, तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि 'इस समय काशो विश्वनाथपुरी में सर्वश्रेष्ठ वेद् विद्वान् पं० श्रीप्रसुदत्तजी अग्नि होत्री हैं, उन्हीं को 'आचार्य' पद दिया जाय।' श्रीअग्निहोत्रोजो से पत्रद्वारा आचार्य-पद के लिए प्रार्थना को गई। श्रीअग्निहोत्रीजी ने अत्यन्त कुपा और उदारता के साथ आचार्य-पद को स्वीकार किया। श्रीश्रग्निहोत्रीजी यज्ञ कराने के लिए यथासमय कानपुर पहुँच गये। उनके साथ काशी के श्रीभीमसेनजी चतुर्वेदी, श्रीनाथुरामजी गौड, श्रीकालीप्रसादजी गौड, श्रीगऐशमट्रजी अथर्व-वेदी आदि ११ वैदिक विद्वान पधारे थे। कानपुर पहुँचकर श्रीऋग्निहोत्रीजी ने यज्ञ के यजमान से कहा—'हमें यज्ञार्थ ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है, जिन्हें गायत्रीवत् 'रुद्रस्वाहाकार' कएठस्थ हो ।' यज्ञ के यजमान पं० पृथ्वीनाथजी ने सर्वप्रथम हमको श्रीअग्निहोत्रीजी के समज्ञ उपस्थित करते हुए कहा -'आचार्यजो, इन्हें रुद्रस्वाहाकार कएठस्थ है, कुपया आप इनकी परीचा कर लें।' पश्चात् यजमान तथा काशी से आये हुए पं० भीमसेन चतुर्वेदी एवं पं० नाथूराम गौड के सम्मुख इमसे श्रीश्राग्निहोत्रीजी ने 'क्रद्रस्वाहाकार' पूछा। इमने निर्भीक होकर स्वाहाकार के कतिपय मन्त्र सुनाये, जिन्हें सुनकर श्रीअग्निहोत्रीज अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और इमको आशीर्वाद दिया। पश्चात् यज्ञ के यजमान ने काशीस्थ पिंडतों से हमारे बारे में पूछा-'यह मन्त्रपाठ कैसा करते हैं ?' काशीस्थ पिंडतों ने हमारे सम्बन्ध में कहा- 'इन्हें रुद्रस्वाहाकार कएठस्थ है और इनके मन्त्र कहने की शैली उत्तम है। अश्रिश्राग्नहोत्रीजी महाराज ने भी हमारे विषय में सहर्ष पुष्टि करते हुए कहा—'ऐसे ही सुयोग्य दूसरे भी ब्राह्मण मिल जायँ, तो श्रेष्ठ होगा।' तद्नुसार यज्ञ-यजमान ने सुयोग्य विद्वानों को यज्ञ में सम्मिलित किया और बड़े आनन्द से ११ दिन में 'श्रीमहारुद्र यज्ञ' सुसम्पन्न हुआ। यज्ञान्त में वेद भगवान् की सवारी के साथ 'आचार्य' महोदय की सवारी नगर में निकाली गई, जिसमें यज्ञाचार्यंजी के प्रभावशाली दर्शन से आस्तिक लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। परचात् यज्ञ के यजमान तथा कानपुर की श्रद्धालु जनता ने यज्ञाचार्यजी का बहुमान सत्कारद्वारा पूर्ण स्वागत किया।

यज्ञावसर में श्रीअग्निहोत्रीजो महाराज के प्रतिदिन दर्शन और सत्सङ्ग करने का हमको अपूर्व लाभ होता था । उसी समय हमके श्रीअग्निहोत्रीजी से बहें CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हो नम्र शन्दों में प्रार्थना को-'महाराजजी, हमको भी अपना 'शिष्य' बनाकर नेद-वेदार्थ पढ़ाने की कृपा कीजिए।' श्रीअग्निहोत्रीजी ने सहष कहा— 'तुम जब चाहो काशी आ जावो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण की जायगी।' श्रीअग्निहोत्रीजी महाराज की आज्ञानुसार हम वेदाध्ययनार्थ काशी पहुँच गये और हमने विधिवत् पूज्य महाराजजो से शुक्त यजुःसंहिता के पद, क्रम तथा अष्टविकृत अध्ययन किया और निरुक्त, प्रातिशाख्य आदि अर्थअन्थों को पढ़ा।

एक बार श्रीगुरूजो कानपुर के सुप्रसिद्ध व्यापारी सेठ श्रीजुगीलाल सिंहानिया के सुपुत्र श्रीमान् सेठ कमलापितजी सिंहानिया के 'त्रानन्देवरर' शिवमन्दिर (परमटघाट) की प्रतिष्ठा कराने पधारे थे। उस समय श्रीगुरूजी के साथ उनके उथेष्ठ पुत्र श्रीमान् भैयाजी (पं० श्रीविद्याधरजी) भी थे। श्रीभैयाजी की विशिष्ट विद्वत्ता को देखकर कानपुर के बड़े-बड़े विद्वान् चिकत हो जाते थे श्रीर सब लोग बड़े गुरूजी (श्रीप्रसुदत्तजी महाराज) की प्रशंसा करते थे कि धन्य हैं उन्हें 'वेदावतार' पुत्र की प्राप्त हुई है।

एक बार श्रीगुरूजी एक ब्रह्माचारीजी का यज्ञ कराने कानपुर पधारे। उस समय हम जनरत गंज, कानपुर की 'बैदिक पाठशाला' में वेद-कर्मकाण्डाध्यापक थे। श्रीगुरूजी महाराज ने श्रीब्रह्मचारीजी के द्वारा काशी से हमारे पास पत्र भेजा कि "अमुक ब्रह्मचारीजी कानपुर में हमारे आचार्यत्व में यज्ञ कराना चाहते हैं, सो तुम नव कुएड बनवा देना।" हमने श्रीगुरूजी की आज्ञानुसार कुएड-मएडप बनवा दिया। श्रीगुरूजी यथासमय कानपुर पधारे और उसके साथ श्रीभैयाजी तथा अनेक विद्वान् काशी से पधारे। श्रीगुरूजी महाराज हमारे कुएड-मण्डप-निर्माण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और हमें हृदय से बहुत आशीर्वाद दिया।

काशी से श्रीगुरूजी के पधारने से यज्ञ की महिमा और शोमा विशेष बढ़ गई। कानपुर-निवासियों का यज्ञ के प्रति प्रेम श्रीर श्राकर्षण श्रधिक बढ़ गया, फलतः यह यज्ञ एक मास तक चलता रहा। इस यज्ञ में कानपुर के श्रतिरिक्त बाहरी विद्वान् भी श्राये थे, जो कि यज्ञ के श्रयकाश के समय श्रीभैयाजी से शास्त्रीय विचार-विनिमय किया करते थे। श्रीभैयाजी से सदुत्तर पाकर विद्वद्वर्ग श्रपने को कृतकृत्य मानते थे श्रीर सर्वदा श्रीभैयाजी के दर्शन एवं सत्सङ्ग के इच्छुक बने रहते थे।

एकबार श्रीगरूजी अपने शिष्य श्रीभोलानाथ ब्रह्मचारी (संस्थापक-श्री सरस्वती ब्रह्मचर्याश्रम, परमट घाट, कानपुर) को 'श्रौताधान' दिलाने कानपुर पधारे। उस समय भी श्रीगुरूजी के साथ श्रीभैयाजी पधारे थे।

जिस समय हम काशी में श्रीगुरूजी से वेदाध्ययन करते थे उस समय काशी में केवल श्रीगुरूजी की ही वेदझों में मान्यता थी। श्रीगुरूजी राजा-महाराजाओं, सठ-साहुकारों के यहाँ अर्बी-अविद्वादि कराने जासाल करते थे उस समय काशी

फुरसत नहीं मिलतो थी। श्रौताधान श्रौर श्रौत-क्रमेंकाण्ड की श्रेणी में यदा कदा दान्तिणात्य विद्वानों से श्रोगुरूजी का कई बार संघष भी हो जाता था, किन्तु विचार विनिमय के बाद अन्त में श्रीगुरूजी महाराज ही सर्वत्र प्राथम्य होकर विजय प्राप्त करते थे।

श्रीगुरूजी वसन्तपूजा के 'सम्राट्' माने जाते थे। वसन्तपूजा में सर्वोच उच्चारण श्रीगुरूजी का ही होता था। कुछ दाचिणात्य विद्वान् श्रीगुरूजी से स्पर्धा रखते थे। स्पर्धा रखनेवाले विद्वानों से 'वसन्तपूजा' में यदा कदा श्रीगुरूजी की मुटभेड़ भी हो जाती थी। वसन्तपूजा में जब वेद के पद, क्रम, दण्ड, जटा, घन का पाठ प्रारम्भ होता था, तब "सवित्रा प्रसवित्रा" (शु० य० १०१३०) इत्यादि मन्त्रों में अनेक सख्चारों के परावर्तन में जहाँ कहीं भी किसी पच की खोर से किख्चिन्मात्र की चुक्की होती थी, तो उस समय श्रीगुरूजी महाराज बड़ी हो गुरुता से शब्दोच्चारण करते थे। प्रतीत होता था कि आकाश में मेघ शब्द-गर्जना कर रहे हैं। कई बार श्रोगुरूजी महाराज के साथ हम भी 'वसन्तपूजा' में जाया करते थे। इमको दाचिणात्य वैदिकगण नहीं पहचानते थे। अतः हमारे सामने जब कभी श्रीगुरूजी महाराज की बात चलती थी तो श्रीगुरूजी से स्पर्धा रखनेवाले दाचिणात्यवर्ग श्रीगुरूजो की श्रोत्रयता की प्रशंसा ही करते थे। वस्तुतः वे लोग श्रीगुरूजी में अन्तःकरण से श्रद्धा रखते थे और ऊपर से स्पर्धा करते थे।

काशी में जब इस श्रीगुरूजी से वेदाध्ययन करते थे, तो श्रीगुरूजी इसारे उपर महती अनुकम्पा रखते थे। वे हमें बहुत ही प्रेम से पढ़ाते थे। इस समय श्रीगुरूजी महाराज ने हमको खण्ड-रोज्ञितकृत हवनात्म क महारुद्रपद्धित और शुक्ल यजुःपद्पाठ संहिता (जिसमें क्रमसन्धान भी है) ये दो पुस्तकें दीं, जो कि आज भी हमारे पास स्मरणार्थ सुर्व्चित हैं। श्रीगुरूजी हमको हमेशा 'वाजपेयी' नाम से सम्बोधन किया करते थे, वही नाम आज भी प्रसिद्ध है।

एक दिन श्रीगुरूजी महाराज हिन्दू कालेज (रण्नीर पाठशाला)
में श्रध्यापनार्थ शीघ्रता से जा रहे थे। हम भी उनके साथ श्रध्ययनार्थ
जा रहे थे। मार्ग में चलते-चलते ही बाल्य—कोमलबुद्धि से हमने
श्रीगुरूजी से पूछा—'महाराजजी, ब्रह्मयज्ञ में जहाँ "इषे स्वादिषु मन्त्रेषु खं
ब्रह्मान्तेषु दशप्रण्वसहितेषु" कहा गया है, वहाँ दश प्रण्य कौन-कौन
हैं ?' महाराजजी ने कहा—'वेटा, मार्ग में जूता पहनकर चलते
हुए वेद जैसे पवित्र विवयों का उच्चारण श्रथवा प्रतिपादन उचित नहीं
हैं। पाठशाला श्रथवा घर पहुँचकर समम लेना।' हमें श्रपने कुश्रवसर पर प्रश्न
करने के लिए बहुत लिजत होना पड़ा। हिन्दू कालेज पहुँचने पर श्रीगुरूजी
हपस्थित छात्रों को पढ़ाने में संल्लग्न हो गये श्रीर हमसे बोले—'भार्ग में तुमने
जो प्रश्न किया था उसका उत्तर श्रमी सममना चाहो, तो हमारे समीप के

कमरे में भैयाजी वैठे हुए हैं, उनसे समक लो।" श्रीगुरूजी की आज्ञानुसार हमने श्रीभैयाजी से अपने अभीष्ट प्रश्न को उपस्थित किया। श्रीभैयाजी ने बड़े प्रेम से हमारे प्रश्न का समाधान कर दिया।

एक बार हम श्रीगुरूजी के दर्शनार्थ काशी गये। काशी पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि श्रीगुरूजी श्रीर श्रीभैयाजी दोनों सारनाथ अपनी 'पुष्पवाटिका' में गये हुए हैं। हम श्रीगुरूजी के दर्शनार्थ 'पुष्पवाटिका' में पहुँच गये। उस समय श्रीगुरूजी परीच्चार्थियों की कापियों को जाँच रहे थे। हमें माल्म था कि हमारे कानपुर के वेद के विद्यार्थियों की कापियाँ श्रीगुरूजी के पास आई हैं, सम्भवतः वे उन्हों को देख रहे थे। हमने अपने स्वार्थवश ससङ्कोच श्रीगुरूजी से प्रार्थना किया- 'दूबते हुए विद्यार्थियों को उबारने में आप ही समर्थ हैं। हमारे कथन को सुनकर श्रीगुरूजी मुसकराये। श्रीगुरूजी का मुसकराना ही हमारे लिए सन्तोषजनक उत्तर था। परचात श्रीभैयाजी ने भी हमारे कथन की पृष्टि श्रीगुरूजी से की।

एक बार हम श्रावणी ( उपाकर्म ) करने के निमित्त काशी में श्रीगुरूजी की सेवामें उपिश्वत हुए । श्रीगुरूजी ने त्रिपुरा भैरवी के समीप 'फूटाघाट' पर श्रावणी-स्नानकर्म कराया, उपरान्त सरस्त्रती फाटक के समीप सत्यनारायण मन्दिर में ऋषि-पूजनादि कर्म कराया । ऋषि-पूजन में हमें बहुत ही आनन्द आया, जहाँ शुक्ल यजुर्वेद के सस्वर वेदमन्त्रों के आतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण का भी सुन्दर शोचक पाठ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीगुरूजी के यहाँ श्रावणीकर्म में ४०० से भी अधिक काशी के तथा बाहर के आये हुए धनीमानी, सेठ-साहूकार, विशिष्ट विद्वान एवं शिष्यगण उपस्थित थे। श्रावणी वाले दिन सायङ्काल हम श्रीगुरूजी के निवासस्थान पर उनके कज़ में जाकर बैठ गये। श्रीगुरूजी के पास शिष्यगणों का ताँता-सा लगा हुआ था, जो बारी-बारी से श्रीगुरूजी के हाथ से रज्ञा बँघाकर उन्हें दिल्लणा देते थे और श्रीगुरूजी से आशीर्वाद प्राप्तकर वापस लौट जाते थे। रज्ञासूत्र बँघाने वालों में एक वैश्य की आर निर्देश करते हुए श्रीगुरूजी ने हमसे कहा-'देखो वाजपेयी यह सेठ काशो के हैं। इनको शुक्ल यजुर्वेदसंहिता और सिद्धान्त कौमुदी कण्ठस्थ है। यह शुद्ध संस्कृत बोलते हैं।'

संबत् १६८६ में हम सपत्नीक गङ्गासागर यात्रार्थ गये थे। गङ्गासागर जाते समय हम श्रीगुरूजी के दर्शनार्थ काशी उतर गये। उस समय श्रीगुरूजी महाराज अस्वस्थ थे। वे अपने मकान के सबसे ऊपर वाले कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे, वहीं श्रीगुरूजी ने हम दोनों पित-पित्नयों को बुलवा कर दर्शन दिया। हमको श्रीगुरूजी महाराज का यह अनितम दर्शन हुआ था।

हमारे श्रीगुरूजी साज्ञात् 'देवता' थे। उनके नाम के अनुरूप ही उनमें गुण थे। वेद के प्रसार-प्रचार और उद्धार के लिए ही प्रभु ने उन्हें मनुष्यरूप में अवतीर्ण कर इनके 'प्रभुद्त्त' नाम को यथार्थ-रूपमें सार्थक किया था। उनकी कृपा से असंख्य पञ्चगौड वेदह वन गये। एक समय था जब कि विष्णुयह, रुद्रयज्ञ एवं हरिहर-यज्ञ आदि का प्रचार लोगों में बहुत कम था। यहाँ तक कि 'यज्ञ' का नाम लेने पर लोग आश्चर्य प्रकट करते थे कि 'यज्ञ कैसे होते हैं ?' प्रभु की छपा से श्रीगुरूजी महाराज ने संसार में अवतीर्ण होकर वेद और यज्ञ का जो प्रसार-प्रसार प्रचार किया, वह वेद्प्रेमियों के लिए सदा स्मरणीय रहेगा।

श्रीगुरूजी की मृत्यु का समाचार जानकर हमको श्रत्यन्त दु:ख हुश्रा श्रौर यह श्रज्ञ मन हुश्रा कि श्राज पञ्चगौडों का सूर्य श्रस्त हो गया। किन्तु सन्तोष श्रौर धैर्य इसिलए बना रहा कि हमारे श्रीगुरूजी से बद्कर उनके ज्येष्ठ सुयोग्य पुत्र श्रोमेयाजी हमारे लिए रच्चकरूप में विराजमान हैं।

श्रीगुरूजी के जीवनकाल से ही श्रीभैयाजी की हमारे ऊपर विशेष कृपा रहा करती थी। वह हमारा बहुत ही आदर किया करते थे। श्रीभैयाजी के साथ हमारा शास्त्रीय विचार-परामर्श-सम्बन्धी पत्रों के अतिरिक्त पारिवारिक सन्तियों के विवाह-सम्बन्धी समाचार-पत्रों का भी आवागमन होता रहता था। एक बार श्रीभैयाजी ने अपने पुत्र श्रीवेणीरामजी गौड आदि के उपनयन-संस्कार के समय हमारे पास यज्ञोपवीत का 'निमन्त्रण-पत्र' मेजा था। हम उपनयन के समय काशी पहुँचे। एक ही मण्डप में ६ वटुकों के संस्कार और पृथक पृथक समिदाधान देखा। सभी ब्रह्मचारियों को बड़े महाराज श्रीहरिद्वारीजी मिश्र (म॰ म॰ पं॰ श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री के ज्येष्ठ भ्राता) ने 'मन्त्रोपदेश' दिया। समावर्त्तनान्त तिलक में हमने सुवर्ण-सुद्रा (गिन्नी) दी थी।

श्रीगुरूजी के जीवन-काल में श्रीर उनकी मृत्यु के पश्चात् श्रीभैयाजी के समय में जब कभी हम काशी जाते थे तो उनके यहाँ के श्रीताघान, इष्टि-याग का भस्म (श्राग्निहोत्र भस्म) ले श्राते थे श्रीर उस पवित्र भस्म द्वारा हमलोग उसी प्रकार पवित्र होते थे जिस प्रकार श्रन्य महापुरुष पवित्र होते थे।

संबत् १६८६ में कानपुर के सुप्रसिद्ध सेठ श्रीजुग्गीलाल कमलापति सिंहानिया के पुरोहित पं० श्रीगजानन्दजी गौड के द्वारा लिखित "उपाकर्मके श्रीविद्या के पुरोहित पं० श्रीगजानन्दजी गौड के द्वारा लिखित "उपाकर्मके श्रीविद्या के श्रीविद्या त्रिक्ष प्रकाशित हुत्रा था, जिसमें उन्होंने लिखा था— 'श्रनाहिताग्निकों को श्रावणी (उपाकर्म) नहीं करना चाहिये।' पश्चात् हमारे श्रीर पं० गजानन्दजी के उत्तर-प्रत्युत्तर—रूप में खण्डन-मण्डनात्मक ६-१० पत्र (नोटिस) प्रकाशित हुए थे। उस समय हमने काशी में पत्रद्वारा श्रीभैयाजी के पास उपाकर्म के विवाद-मस्त विषय को उपस्थित किया था, तब श्रीभैयाजी ने श्रपना "उपाकर्मनिर्णयः" शीर्षक विस्तृत लेख संस्कृत में लिखकर हमारे पास भेजा था, जिसमें उन्होंने हमारे ही मत की पृष्टि की थी। पश्चात् श्रीभैयाजी का उपाकर्मवाला वह लेख काशी के 'सुप्रभातम्' मासिक पत्र के कई श्रङ्कों में प्रकाशित हुस्या था।

श्रीमैयाजी विद्या-च्यसनी थे। वे श्रध्ययनाध्यापन के श्रितुरिक्त संसारी प्रपद्धों से सर्वदा दूर ही रहा करते थे। हम जब कभी काशी जाते थे, तो श्रीमैयाजी को कभी अध्यापन, कभी अन्थावलोकन अथवा कभी लिखते हुए देखते थे। कभी-कभी समुपस्थित देश-देशान्तर के विद्यावयोगृद्ध विद्वानों की उलमाई हुई जिटल अन्थियों को सुलमाते हुए देखते थे। श्रीभैयाजी के मुखारविन्द से शास्त्रीय विचारों को श्रवण कर बहुत ही आनन्द प्राप्त होता था।

एक बार हम श्रीभैयाजी से मिलने काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय पहुँच गये। श्रीभैयाजी धर्मविज्ञान-विभाग के 'श्रध्यच्च' श्रौर 'डीन' थे। विश्वविद्यालय पहुँचने पर हम श्रीभैयाजी के श्रध्यापन-कच्च में जा पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो श्रीभैयाजी वेद-वेदाङ्ग के विद्यार्थियों से धिरे हुए हैं। कोई कात्यायन श्रौतसूत्र, कोई निरुक्त, कोई प्रातिशाख्य, कोई शतपथ त्राह्मण, कोई महीधर भाष्य, कोई स्वर वैदिकी, कोई सिद्धान्त कौमुदी, कोई पदपाठ श्रौर कोई घनपाठ पढ़ रहा है। इस प्रकार उन्हें श्रध्यापन में प्रवृत्त देखकर हमको विद्याके प्रमुख केन्द्र काशीका मूर्तिमान स्वरूप स्मरण हो गया कि काशी धन्य है, जहाँ पर ऐसे-ऐसे महाविद्वान विराजमान होकर काशी का गौरव बढ़ा रहे हैं।

काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के जन्मदाता और हिन्दू-संस्कृति के प्राण् पं० श्रीमदनमोहन मालवीयजी महाराज श्रीभैयाजी को बहुत मानते थे। वे श्रीभैयाजी को 'सर्वतन्त्रस्वतन्त्र' कहा करते थे। उन्हें जब कोई धर्म-शास्त्रीय शङ्का प्रस्तुत होती थी, तो उसका समाधान श्रीभैयाजी से ही करते थे। एक बार प्रयाग में कुम्भपर्व के श्रवसर पर महामना मालवीयजी द्वारा आयोजित महारुद्र-यज्ञ में श्रीभैयाजी 'श्राचार्य' थे। कुम्भ के श्रवसर पर यज्ञ के साथ-साथ कई सम्मेलन भी हुए थे, जिनमें विद्वत्सम्मेलन भी हुआ था। हम भी कानपुर से कुम्भरनानार्थ प्रयाग पहुँच गये। संयोगवश एक दिन हम मालवीयजी महाराज के कैम्प (ब्राउनी ) में गये, तो वहाँ विद्वद्गोष्ठी हो रही थी। उस समय काशी, प्रयाग, कलकत्ता, लाहौर, नागपुर आदि के बड़े-बड़े दिगाज महामहोपाध्याय विद्वान् उपस्थित थे, जिनमें श्रीभैयाजो भी उपस्थित थे। धर्मशास्त्र के कई गम्भीर प्रश्नों पर घण्टों तक तर्क-वितर्क चल रहा था। उस समय श्रीभैयाजीने जो विद्वत्तापूर्ण समाधान किया, उसे सभी विद्वानों ने सहर्ष स्वोकृत किया। उस समय प्रयाग की विद्वद्गोष्ठी में श्रीभैयाजो का विद्या का विकास (प्राचुर्य) देखकर हमें श्रीगुरूजी महाराज का स्मरण हो गया कि यह सब उनके ही पुरयों का महान् फल हैं—"वाढ़ै पूत पिता के धर्मा।"

श्रीमान् भैयाजी की विद्वत्ता के सम्बन्ध में कुछ लिखना सूर्य को दीपक ही दिखाना होगा। पूज्य श्रीभैयाजी अपने श्रीपिताजी से भी अधिक विद्वान् थे। उन पर माता सरस्वती की विशेष कृपा थी। अतः उनका सभी शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार था। वे वेद की तो साज्ञान् 'मूर्ति' थे। उनके विषय में अधिक न लिखकर केवल

यही कहा जा सकता है—

"कुम्मः परिमितमम्भः पित्रति पपौ कुम्भसम्भवोऽम्मोधिम् । श्रतिरिच्यते सुजन्मा कश्चिज्जनकं निजेन चिरितेन ॥" इति।। "पुराण्न्यायमीमांसा धर्मशास्त्राङ्गमिश्चिताः। वेदाश्चत्वारि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश॥"

—इस श्लोक के श्रीभैयाजी मृतिंमान् खरूप थे। श्रीभैयाजी ने अपूर्व विद्वत्ता के कारण 'महामहोपाध्याय' की पदवी प्राप्तकर अपनी पैतृक—सम्पत्ति का संरच्या और सम्बर्धन किया। श्रीभैयाजी केवल 'विद्वान्' ही नहीं थे, सुप्रसिद्ध 'लेखक' भी थे। उनका लिखित कात्यायन श्रीतसूत्र का भाष्य सुदृढ़ और सुविज्ञ विद्वानों के दृद्य कमलों को विकसित कर रहा है और उनके द्वारा लिखित श्रीत स्मार्त की शृङ्खलाबद्ध पद्धतियाँ वेदमार्ग-पथिकों को प्रमाणीभूत होकर सहायक हो रही हैं, जिनसे देश और समाज का महान् कल्याण हो रहा है।

श्रीभैयाजी के विद्या का प्रभाव और प्रकाश केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी था। श्रीभैयाजो जितने बड़े विद्वान् थे, उतने ही नम्न, सुशील, सदाचारी, धार्मिक और परोपकारी थे। दुःख का विषय है कि ऐसे वेदमूर्ति महाविद्वान् का महाप्रयाण बहुत शीघ्र हो गया। यद्यपि श्राज श्रीभैयाजी इस संसार में नहीं हैं, तथापि उनकी शुभ्र कीर्ति सदा श्रमर रहेगी। 'कीर्तियंस्य स जीवित।'

## महामहोपाध्याय श्रीविद्याघरजी गौड

( पं॰ श्रीगङ्गाशङ्करजी मिश्र, एम्॰ ए॰, सम्पादक—सन्मार्ग, वाराणसी )

सम्भवतः सन् १६२०, २१ की बात होगी, उन दिनों मैं काशी हिन्दू-विश्व-विद्यालय का 'पुस्तकालयाध्यन्न' था। तब विश्वविद्यालय का कार्य कमच्छा-स्थित 'सेन्ट्रल हिन्दू कालेज' के भवनों में ही होता था। 'काशीनाथ ज्यम्बक तैलंग पुस्तकालय भवन' में ही विश्वविद्यालय का पुस्तकालय था। एक दिन सन्ध्या समय पुस्तकालय बन्द कराकर में जब बाहर आया, तब महामना मालवीयजी के साथ एक पण्डितजी को देखा। मालवीयजी ने मुमसे कहा-'पण्डितजी के लिए 'निर्ण्य सिन्धु' को पुस्तक निकालो।' मैंने नम्रतापूर्वक निवेदन किया-'महाराज, पुस्तकालय बन्द हो गया।' उन्होंने मेरी और ताक कर कहा-'जानते नहीं हो, ये पण्डित प्रभुदत्तजी शास्त्री हैं।' मैंने प्रणाम किया और पुस्तकालय खोला। उन दिनों विजली भी नहीं थी। दियासलाई के प्रकाश से पुस्तक दूँढी और लाकर पण्डितजी को दे दी। इस विचित्र प्रकार से मेरा परिचय श्रीप्रभुदत्तजी शास्त्री से हुआ। मालवीयजी का उनके प्रति बड़ा आदर था। उनसे मेरा सम्पक तो अधिक नहीं था, किन्तु उनकी छुपा मुमपर बराबर रहती थी। जब कभी दर्शन होते छुराल-चेम अवश्य पूछ लिया करते थे। किन्तु उनके सुपुत्र श्रीविद्यायरजी गौड से मेरा प्राय: सम्पक नहीं को निर्णं करते थे। किन्तु उनके सुपुत्र श्रीविद्यायरजी गौड से मेरा प्राय: सम्पक नहीं को तथा अधिक जिल्ला करते थे। किन्तु उनके सुपुत्र श्रीविद्यायरजी गौड से मेरा प्राय: सम्पक निर्णं करते थे। किन्तु उनके सुपुत्र श्रीविद्यायरजी गौड से मेरा प्राय: सम्पक निर्णं करते थे। किन्तु उनके सुपुत्र श्रीविद्यायरजी गौड से मेरा प्राय: सम्पक निर्णं करते थे। किन्तु उनके सुपुत्र श्रीविद्यायरजी गौड से मेरा प्राय: सम्पक निर्णं करते थे। किन्तु उनके सुपुत्र श्रीविद्यायरजी नी स्तुर्णं लेने तथा

पढ़ने के लिए प्रायः पुस्तकालय आया करते थे। तब उनसे विभिन्न विषयों पर वार्तालाप होता था, उनका ठोस पाएडित्य देखकर चिकत होना पड़ता था। 'सुयोग्य पिता के सुयोग्य पुत्र' यह बात प्रायः कम हो देखने में आती है, किन्तु श्रीप्रभुदत्तजी तथा श्रीविद्याधरजी के सम्बन्ध में उसे चरितार्थ होते देखा।

नम्रता की तो वे मूर्ति थे, अपने पाण्डित्य का गर्व उन्हें छू तक नहीं गया था। प्रथम बार उनसे मिलने पर किसो को यह आभास भी नहीं होता था कि उनमें इतना ठोस पाण्डित्य भरा हुआ है। किन्तु थोड़े ही बार्तालाप के परचात् वह प्रस्फुटित होने लगता था। वे काशी की विभूतियों में से एक थे, उनके जैसे पण्डित का दर्शन आजकल दुर्लभ ही है, इन शब्दों के साथ में अपनी श्रद्धाञ्जिल अपित करता हूँ।

## वेदके अद्वितीय विद्वान्

( श्रीयुत हनुमानप्रसादजी पोद्दार, सम्पादक—कल्याण, गोरखपुर )

प्रातःस्मरणीय पूच्यपाद म० म० पिंडत श्रीविद्याधरजी गौंड अपने समय में समस्त भारत में वेद के अद्वितीय विद्वान् माने जाते थे। उनकी बिल्रज्ञण्य प्रतिभा और विद्वत्ता को देखकर बड़े-बड़े विद्वान् चिकत होते थे। आप जैसे वेदादि शास्त्रों के घुरन्धर विद्वान् थे, वैसे ही आप कट्टर आस्तिक थे। आप धर्म के मूर्तिमान् स्वरूप थे। आपका जीवन परम धार्मिक था। धर्म के पीछे, आप सदैव मर-मिटने को तैयार रहते थे। आपकी धर्मशास्त्रीय व्यवस्था का बहुत गौरव था। धर्मपर जबं कभी विचार-परामर्श होता, तो आपकी सम्मति अवस्थ ली जाती थी।

श्रापकी विद्वत्ता का प्रकाश भारत में ही नहीं, विदेशोंतक में भी व्याप्त था। श्रापको देखने से प्रतीत होता था कि श्राप साज्ञात् 'वेदमूर्ति' हैं। श्रापके दर्शन से ही धार्मिक जनों को सुख-शान्ति का अनुभव होता था। श्रापकी विशिष्ट विद्वत्ता का समादर स्व० महामना पण्डित श्रीमदनमोहन मालवीयजो महाराज भी करते थे श्रीर इसी कारण उन्होंने श्रीगौडजो को श्रपने हिन्दू-विश्वविद्यालय में धर्मविज्ञान-विभाग का 'अध्यज्ञ' पद देकर उनका विशेष सम्मान किया था। श्रापकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर गवर्नमेन्ट सरकार ने भी श्रापको महामहोपाध्याय' की टाइटिल देकर श्रपने कर्त्तव्य का परिपालन किया था।

श्रापकी संस्कृत-समाज में श्रनन्त कालतक आवश्यकता थी, किन्तु भगवद्-विधान के श्रागे किसीका वश नहीं चलता, श्रवः श्रापके निधन से संस्कृत-समाज CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri की गहरी चित हुई है, वह शीव पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। परन्तु हर्षका विषय है कि वेद भगवान की कृपा से आज भी मार्ग मार्ग श्रीविद्याधरजी गौड के सुपुत्र वेदाचार्य श्रीविणीरामजी शर्मा गौड उसी वैदिक-परम्परा के रचार्य प्रयत्नशील हैं और विद्वत्समाज में आपकी विशेष ख्याति भी है।

( पं॰ श्रीचिम्मनज्ञालजी गोस्वामी एम्० ए०, शास्त्री, सम्पादक-कल्याण, गोरखपुर )

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौंड को मैं अपनी छात्रावस्था से ही जानता था। मैं जिन दिनों काशो हिन्दू-विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, पहले उनके स्वनामधन्य पितृचरण महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रसुदत्तजी महाराज तथा उनके काशीवास के अनन्तर उनके यथार्थ उत्तराधिकारी श्रीविद्याधरजी महाराज हिन्दू-विश्वविद्यालय के धर्माचार्य एवं डीन आँफ दी फैकल्टी ऑफ थीया-लोजी के पद को सुशोमित कर रहे थे। उनका वैदिक ज्ञान अगाध तथा कर्म-काएड-विषयक पाण्डित्य अद्वितीय था। उनके चरणों में बैठकर काशी के अनेकों कर्मकाण्डी विद्वानों ने वैदिक ज्ञान तथा कर्मकाण्ड में व्यावहारिक कुशलता प्राप्त की थी। युगधर्म से लुप्त होती हुई वैदिक-परम्परा को सुरचित रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। उनके इस उपकार के लिये धार्मिक जगत् सदा अणी रहेगा। विद्या के साथ उनका विनय अनुकरणीय था। आशा है, आचार्य श्रीवेणीरामजी गौड जैसे सुयोग्य सुपुत्रद्वारा यह वैदिक ज्ञान-वितरण-परम्परा अञ्चुण्ण रहेगी।

# मङ्गलमयो स्मृति तथा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि

( पाग्र्डेय श्रीरामनारायण्दत्तजी शास्त्री, गीताप्रेस, गोरखपुर )

संबत् १६६५ की बात है, मैं गीताप्रेस, गोरखपुर से 'नित्यकर्म प्रयोग' के सम्पादन के कार्य से 'काशी' गया था। इस कार्य में विशेष सहयोगी स्व० पं० मदनमोहनजी शास्त्री (प्रिंसिपल-मारवाड़ी संस्कृत कालेज, काशी) थे। उन्होंने बताया—'इन दिनों 'पञ्चगौढों में वैदिक वाङ्मय के सबसे बड़े विद्वान् पूज्यपाद म० पं० श्रीविद्याधरजी शास्त्री वेदाचार्य हैं। आपने सोमयागपर्यन्त सारा

वैदिक कर्मकाएड दरामलकवत् कर रक्खा है। अतः आपसे ही कर्मकाण्ड-तम्बन्धो जटिल प्रश्नों का निर्णय कराना चाहिये।' इस निश्चय के अनुसार में उक्त शास्त्रीजी के साथ त्रिपुराभैरवीस्थित 'श्रीरामद्याल चुन्नीलाल काजिंड्या पाठशाला' में गया, जहाँ वदुसमुदाय के वेदोच्चारण को ध्वनि गूँज रही थी। वहाँ गुरु की गौरवपूर्ण गद्दी पर बैठे हुए पूज्य गौडजी का दर्शन और वन्दना करके मुक्ते बड़ी प्रसन्तता का अनुभव हुआ। विद्या के गौरव के अनुरूप ही गुरुतर शरीर, सौम्य, शान्त एवं प्रसन्न मुखाकृति, विद्यामयी विभा, सहज प्रतिमा श्रौर ब्रह्मतेज का प्रकाश—सबमें अद्भुत आकर्षण था। लगा कि मैं किसी मन्त्रद्रष्टा महर्षि के निकट आ गया हूँ। प्रारम्भिक शिष्टाचार के पश्चात् जब मैंने अपना प्रयोजन प्रस्तुत किया, तब आपने बड़ी रुचि और उत्साह के साथ मेरे कार्यमें योगदान का आश्वासन दिया तथा मैं प्रतिदिन नियत समय पर पूज्यपाद गौडजी की सेवामें उपस्थित होने लगा। उन दिनों आपकी ज्ञानगरिमा का जो किञ्चि-न्मात्र श्राभास मुमे मिला, उसकी कहीं तुलना नहीं थी। सन्ध्या के मन्त्रों के ऋषि, छन्द, देवता एवं विनियोग के स्वरूप के विषय में उठनेवाले विवाद का, तर्पण के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य विषयों का तथा नित्यहोम एवं त्रह्मयज्ञ आदि विषयक बहुसंख्यक जटिल प्रश्नों का जितना सुन्द्र, हृद्यप्राही एवं प्रामाणिक समाधान आप तत्काल करते थे, वह सब देख-सनकर आश्चर्य होता था। व्याकरण, वेद, उपनिषद्, ब्राह्मणभाग, आर्एयकभाग तथा धर्मशास्त्र आदि सब विषयों में आपकी समान गति थी। किसी भी प्रश्न के लिए प्रन्थ देखने की आवश्यकता नहीं, सबका समाधान आपकी कएठगत सरस्वती तत्काल कर देती थी। यह महामहोपाध्यायजी की विद्वत्ता तथा कुशाप्र बुद्धिता के विषय में किञ्चित् निवेदन किया गया। आपका स्वभाव भी बहुत ही सरल एवं उदार था। विद्या का अभिमान तो आपको खू भी नहीं सका था। मुक्त-जैसे शिष्य-कोटि में गण्नीय व्यक्ति के साथ भी आप प्रिय सहत् के सहश बर्ताव करते थे। आपके निर्देश के श्रनुसार मैंने जब पद्धति तैयार कर ली, तब उसपर कुछ विद्वानों की सम्मति लेने की आवश्यकता प्रतीत हुई। उन दिनों पूज्यपाद गौडजी काशी हिन्दू-विश्व-विद्यालय में वेद्-विभाग के 'अध्यत्त' थे। आपने मुक्ते विश्वविद्यालय में आने के लिये कहा। आज्ञानुसार मैं वहाँ पहुँचा तो अवश्य, परन्तु कुछ विलम्ब हो ग्या था। संस्कृत-विभाग अब बन्द होने जा रहा था। वहाँ गौडजी महाराज ने संस्कृत के कुछ अध्यापकों को उक्त पद्धति पर सम्मति लिखने को प्रेरित किया। फिर क्या था, किसी ने पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं समसी। सुप्रसिद्ध मीसांसक श्रीचिन्तस्वामीजी तथा श्रन्य सभी प्रमुख अध्यापकों ने प्रनथ की प्रशंसा करते हुए उस पर अपनी शुभ सम्मति लिखकर दे दी । नगर में रहने वाले अनेक विद्वानों ने भी यही किया। बात-की बात में सम्मति के ढेर लग गये। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि काशी के बड़े-बड़े विद्वान् भी आपका-कितना समाद्र एवं विश्वास करते थे। तबसे मैं जब-जब काशो जाता, पूज्य

महाराजजी से अवश्य मिलता और आप भी विनिष्ठ आत्मीय मानकर मुमपर सदा ही स्नेह की वर्षा किया करते थे। अब आपका पार्थिव शरीर न रहा, परन्तु अपने यशःशरीर से आप सदा ही अजर-अमर रहेंगे। काशी में निर्वास पाकर आप सिच्चदानन्द्घन महेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो गये हैं, अतः आप का यशःकीर्तन, वन्दन एवं स्मरण भी परम मङ्गलमय है। मैं आपके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अपित करता हूँ।

### हार्दिक प्रार्थना

( श्रीयुत ए० सी० वाली, सम्पादक-'ट्रिच्यून', श्रम्बालाङ्घाउनी )

मुक्ते यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ कि स्व० महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्तजो शास्त्रो और उनके सुपुत्र स्व० महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधरजी शास्त्रो की जन्मभूमि 'पंजाब' थी। इन दोनों महानुभाओं ने पंजाब में जन्म लिया और विद्या के प्रधानकेन्द्र काशी में जाकर वेद-विद्या में अद्वितीय विद्वत्ता प्राप्त की, इस बात का गौरव समस्त पंजाब को होना चाहिये।

महामहोपाध्याय पिएडत विद्याधरजी के सुपुत्र पिएडत वेणीरामजी गौड वेदाचार्य वेदके घुरन्धर और प्रख्यात विद्वान हैं। आप जिस प्रकार सम्मानपूर्वक निमन्त्रित होकर अन्य स्थानों में यज्ञ कराने जाते हैं, उसी प्रकार सनातनधर्म-सभा, अंबालाछाउनी के द्वारा आयोजित यज्ञों में भी 'आचार्य' होकर यज्ञ कराने के लिये समय-समय पर पधारते रहते हैं। यज्ञावसर पर आपकी अपूर्व विद्वता और त्यागशीलता का परिचय मुझे प्राप्त हुआ है। वेदाचार्यजी के आचार्यत्व में मुझे भी कई बार यज्ञ का 'यजमान' बनने का शुभावसर प्राप्त हुआ है। में वेदाचार्यजी के महत्त्वपूर्ण वेदुष्य एवं साधु-स्वभाव की विशेष प्रशंसा करता हूँ, जिन्होंने अपनी पितृ-पितामहकी विद्या-परम्परा की रंचा करने का महान अत धारण कर रक्खा है। ऐसे सम्माननीय वेदाचार्यजी के पूज्य पिताजी का 'स्मारकप्रन्थ' प्रकाशित हो रहा है, यह अत्यन्त आनन्द की बात है। सर्वान्तर्यांभी प्रभु से हार्दिक प्रार्थना है कि यह स्मारक-प्रन्थ सभी के लिये कल्याणकारी हो।

# श्रीगौडजीका पुनीत स्मरण

(पं॰ श्रीदीनानाथजी शास्त्री सारस्वत, प्रिन्सिपल-संस्कृत महाविद्यालय, देहली)

महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड महोदय से मेरा कोई वैयक्तिक परिचय नहीं था, पर उनके गुणों को सुगन्ध बहुत दूरसे मेरे पास भी पहुँचती रहती थी। 'सुप्रमात' झादि पत्रों से मुक्ते उनका ज्ञान होता रहता था। पर जब मैंने उनका झकाल में झत्यन्त वियोग का वृत्त सुना था, तो मुक्ते विचार हुआ कि जैसे विद्वान जा रहे हैं; वैसे आ नहीं रहे हैं। जब मैंने उनका 'कात्यायन श्रीतसूत्र' पर भाष्य देखा, तो मुक्ते लगा कि वे हमें छोड़कर कहीं दूर नहीं गये; वे हममें झब भी विचर रहे हैं। आज जब मुक्ते पता लगा कि उनका 'जीवनचित्र' प्रकाशित हो रहा है, तब में भी उन्हें अपनी श्रद्धाञ्जलि देने का लोभ रोक न सका। तद्नुसार में उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अपित कर रहा हूँ। यह और भी हर्ष रहा कि वे हमें अपनी सम्पत्त पं० श्रीवेणीराम गौड वेदाचार्य को भी दे गये हैं, तब हम उनके आत्यन्तिक वियोग से दुःखी भी क्यों होवें ?।

# मारतकी महान् विभूति

(पिएडतप्रवर श्रीब्रुज्जूरामजी शास्त्री विद्यासागर, देहली)

स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिखत श्रीप्रभुद्त्तजी शास्त्री ने कुरुचेत्र की पिवत्र भूमि 'सिरसा खेड़ी' (जि॰ जीन्द्रस्टेट) ग्राम में जन्म लिया था। अपने ग्राम में साधारण शिचा प्राप्त कर आप वेदाध्ययनार्थ वाराणसी पुरी पहुँच गये। कुछ ही दिनों में आपने वेदिवंद्या में अद्भुत वेदुष्य प्राप्तकर काशों के वेद्झों में अपना सर्वप्रथम स्थान बना कर, पब्चगौडों का मुख उज्ज्वल कर दिया। वेद भगवानं की कृपा से आप काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के वेद-विभागाध्यम् बनाये गये। गवर्नमेन्ट सरकार ने भी आपका 'महामहोपाध्याय' की पदवी द्वारा सम्मान किया। 'किं पारिडत्यमतः परम्'।

म० म० परिंडत श्रीप्रभुद्त्तजी शास्त्री के क्येष्ठ सुपुत्र म० म० परिंडत श्रीविद्याधरजी गौंड अपने पूज्य श्रीपिताजी से भी अधिक विद्वान हुए। उन्होंने अपने पूज्य पिताजी की तरह काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के वेद-विभागाध्यक्त पद को प्राप्त करते हुए 'महामहोपाध्याय' पद्वी को भी प्राप्त किया था। परिंडत श्रीविद्याधरजी गौंड को अगाध वैदिक विद्वत्ता का क्वज्ञन्त प्रमाण उनकी 'कात्यायन शौतसूत्र' और 'श्रुक्वसूत्र' की टीका है।

पिष्डत श्रीविद्याभरजी गौंड ने ही सर्वप्रथम विद्वत्समाजके समन्न श्रमूतपूर्व श्रादश उपस्थित किया है कि "एक 'महामहोपाध्याय' निद्वान् का पुत्र भी 'महामहोपाध्याय' वन सकता है।" म० म० पिष्डत श्रीविद्याधरजी बड़े ही विद्वत्प्रिय, वोकिप्रिय, दयालु, परोपकारी श्रौर गुण्याही थे। वे सर्वदा विद्वानों का समादर किया करते थे। उनके द्वारा हमारा भी काशी में महान् सम्मान हुआ था। ऐसी महान् विभूति 'न भूतो न भविष्यति'।

#### श्रद्धा-कुसुम

( पं० श्रीनह्यानन्दजी शुक्क, प्राध्यापक, राधाकृष्ण संस्कृत कालेज, खुरजा )

निकट और दूर दोनों ही दृष्टियों से मैंने स्व० पूज्य श्रीमैयाजी (म० म० पिएडत श्रीविद्याधरजी गौड) को देखा था। वे शिष्टता, सरसता एवं सरसता की मठ्जु महिमामयी सजीव मूर्ति थे। उनका-सा वात्सल्य अन्यत्र बहुत कम देखने को मिला। जहाँ वे माता सरस्वती के श्रद्धास्पद पुत्र थे, वहाँ जगदम्बा लह्मी के भी अनन्य कृपापात्र थे। उनमें विद्वत्ता एवं श्रीसम्पन्नता होने पर भी तज्जन्य मद् का लेश भी नहीं था। 'गवं' किसे कहते हैं ? यह वे नहीं जानते थे।

यों तो वाराणसी विद्या-केन्द्र है, वहाँ अनेक उद्भट विद्वान् सदा से होते आये हैं तथापि श्रीमैयाजी अपनी अनेक विशेषताएँ रखते थे। उनमें "न कोघो न च मात्सर्य न लोमो नाऽग्रुमा मितः" के साथ "विद्या द्दाति विनयम्" का मिण-काञ्चन संयोग प्रेचकों के मनपर अपना प्रभाव प्रदर्शित किये बिना नहीं रहता था।

अपने पूल्य पिताजी (म० म० पं० श्रीप्रसुद्त्तजी शास्त्री) के सम्मुख जब वे बैठते थे, तो दर्शक यह विश्वास ही नहीं कर सकता था कि आप इतने बढ़े विद्वान होंगे, वे उनके समज्ञ प्रायः मौन ही रहते थे। अपनी विद्या के द्वारा ही उन्होंने अपने पूल्य पिताजी से भी अधिक अदम्य प्रतिष्ठा प्राप्त को थी। उनकी लेखनी से कैसे-कैसे अनुपम प्रन्थरत्नों का जन्म हुआ, यह विद्वानों से तिरोहित नहीं है। सभी वैदिक-पदार्थ उनको हस्तामलक थे। वैदिक-वाङ्मय का उन्हें भाएडागार' कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी। वेद-विद्या के अतिरिक्त अन्यान्य शास्त्रों में भी उनका असमान ज्ञान था। उन्होंने सर्वात्मना अपने शुप्त गुणों से गौड ब्राह्मणों का मस्तक उन्नत किया। ऐसे नर-रत्न की जितनी प्रशंसा की जाय, कम है। मैं अत्यन्त श्रद्धा के साथ अपनी श्रद्धा के कतिपय कुसुम उन्हें समर्पित करने में अपने को कृत-कृत्य मानता हूँ। भगवान उनके बंश की श्रीवृद्धि करें।

# महामहोपाध्याय परिडत श्रीविद्याधरजीकी पुनीत स्मृति

( पं० श्रीलन्दमीनारायगाजी मिश्र, एम्० ए०, बी० टी०, मुजफ्फरनगर )

काशीनिवासी सुप्रसिद्ध वेद्झ स्व० महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रसुद्त्तजी शास्त्री अग्निहोत्री मेरे स्व० श्रीपिताजी पं० श्रीपरमानन्दजी शास्त्री (अध्यत्त-राधाकृष्ण संस्कृत कालेज, खुरजा) के 'बालसखा' थे। कभी-कभी मेरे पिताजी अपनी और अग्निहोत्रीजी की वाल्यकालसम्बन्धी बहुत-सी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ सुनाया करते थे, जिनको सुनकर हमें सुन्दर-सुन्दर सत्प्ररणाएँ प्राप्त होती थीं।

"उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्॥"

खपर्युक्त रलोक पूज्य पं० श्रीप्रभुद्त्तजी शास्त्री के सम्बन्ध में यथार्थ रूप से घटित होता था। उनमें उद्यम, साहस आदि सभी बातें मूर्तरूप से मौजूद थीं, जिनसे उनके प्रत्येक कार्य में देवगण भी सहायक होते थे। इसीसे वे अपने समस्त कार्यों में सफल होकर काशी के वेदज्ञों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान् माने जाते थे। उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हें महामना पं० श्रीमदनमोहन मालवीयजी ने अपने काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में धर्म-विज्ञान विभाग का 'अध्यन्त' बना दिया था। गवर्नमेन्ट सरकार ने भी 'महामहोपाध्याय' की पद्वी देकर उनका विशेष सम्मान किया था।

म० म० पं० श्रीप्रभुद्त्तजी शास्त्री स्वयं अपने भाग्य के निर्माता थे। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और अध्यवसाय से बहुत ही शीघ्र जीवन के उच्च शिखर पर पदार्पण कर लिया था। उन्होंने अपने जीवन में उदारशीलता और परोपकारशीलता का त्रत लेकर अगिशत शिष्यों को विद्यादान देकर उन्हें सुयोग्य विद्वान् बनाया और अगिशत व्यक्तियों को स्वयं तथा दूसरों से द्रव्यदान दिलाकर उन्हें समुन्नत किया। जिस व्यक्ति ने भी आपके चरणों का हृदय से आश्रय प्रहण

किया, वह सर्वप्रकार से समुन्नत और सफलायास हुआ।

म० म० पं० श्रीप्रसुदत्तजी श्रानिहोत्री बड़े भाग्यशाली थे, जिनको श्रापने ही श्रनुरूप महाविद्वान् श्रीविद्याधरजी जैसे सुपुत्र की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने श्रापने जीवन में ही बड़े-बड़े विद्वानों से श्रापने पुत्र की बारम्बार प्रशंसा सुनी थी श्रीर स्वयं भी उनकी विशिष्ट विद्वत्ता का श्रनुभव किया था। भगवत्क्रपासे श्रीश्रानिहोत्रीजी के जीवन में कभी किसी वस्तु की कभी नहीं रही। श्रापके यहाँ 'यत्र द्वयं श्रीश्र सरस्वती च' की उक्ति चरितार्थ थी। लक्ष्मी श्रीर सरस्वती का एकत्र समन्वय प्रायः दुर्लभ ही देखा गया है, किन्तु श्रापको इसका श्रपवाद ही पाया गया।

श्रीश्रग्निहोत्रीजी के ब्येष्ठ पुत्र पं० श्रीविद्याधरजी गौड श्रपने श्रीपिताजी के जीवनकाल में ही बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे श्रीर वे श्रपने समय में

समूचे भारत में वेद के अदितीय विद्वान् माने जाते थे। आपकी विद्वत्ता के यश का सौरम समय भारत में व्याप्त था। आपको महामना पं० श्रीमदनमोहन मालवीयजी महाराज ने अपने काशी हिन्दू - विश्वविद्यालय के स्थापन के समय ही सर्वप्रथम आपको वेद के 'प्रधानाध्यापक' पद पर नियुक्त किया, पश्चात् आपको वेद-विभाग का अध्यन्न' और 'डीन' बनाया। गवर्नमेन्ट सरकार ने भी महामहोपाध्याय' की टाइटिल देकर आपका महान् सम्मान किया था। आपने अपने जीवनकाल में अगिएत सुयोग्य वेदाचार्य और कर्मकाएडी विद्वानों को तैयार कर वेद का अपूर्व प्रसार-प्रचार किया और अनेक श्रीत-स्मार्त प्रन्थों की रचना कर वैदिक वाङ्मय की महत्त्वपूर्ण सेवा की, जिसके लिये विद्वद्वर्ग आपका चिरऋणी रहेगा।

म॰ म॰ पं॰ श्रीविद्याधरजो केवल पिएडत ही नहीं थे, वरन् व्यवहारज्ञ भी थे। वे अपने गुरुजनों से जो सद्व्यवहार रखते थे, वह आदर्शपूर्ण और अनुकरणीय था। मैं उनके वेवल एक पत्र को उद्घृत करता हूँ, जो कि उन्होंने देहली से मेरे श्रीपिताजी के पास अपनी विमारों के सम्बन्ध में लिखा था।

श्रोः

श्री १०६ मत्सु पितृव्यचरणेषु प्रणामाः सन्तु ।

आपका पत्र अभी मिला। यहाँ मेरी शिरोज्यथा खुरजा से भी कम है। कभी-कभी कुछ पीड़ा हो जाती है, निःशेष नहीं है। वह भी आपके ग्रुभाशीर्वाद से ठीक हो जायगी। यहाँ उत्तरोत्तर बहुत अच्छा क्रम है। अतः यहाँ दिसम्बर तक रहना चाहता हूँ।

काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के श्रीरिजस्ट्रार महोद्य का पत्र सुमे मिला है। उन्होंने ता० २१।१२।३६ को विश्वविद्यालय में उपस्थित होने के लिये लिखा है। शरीर की लामस्थित को देखते हुए अभी काशी जाने का विचार नहीं है। काशी जाकर प्रपञ्चमस्त हो जाऊँग। यहाँ एकान्त स्थान है। चित्त लग रहा है। तीन-चार मील नित्य प्रातःकाल अमण करता हूँ। जुधा भी पहले से ठीक है। दुग्ध, दिलया, पालक का साग और फल खाता हूँ।

आप काशी जाने वाले हैं। क्रुपाकर आप श्रीरिजस्ट्रार महोदय से मिलकर कह दीजिएगा कि मेरा दिसम्बर तक दिल्ली रहने का विचार है। मैंने भी आज श्रीरिजस्ट्रार महोदय को पत्रद्वारा सूचित कर दिया है। आप काशी जाकर मेरे घर पर ही ठहरियेगा और सबको यथोचित उपदेश कीजिएगा। सेठ गौरीशङ्कर गोयनका से मेरा शुभाशीर्वाद कह दीजिएगा। चि० माधव यहाँ से उसी दिन काशी गया और वह वहाँ जाकर ज्वरप्रस्त है। शिवदत्त से मेरी शारीरिक व्यवस्था कह दीजिएगा।

योगमायामन्दिर, देहली १७।१२।३६

विद्याधर शर्मा<sup>°</sup>

म॰ म॰ श्रीविद्याघरजी मेरे श्रीपिताजी का बड़ा सम्मान करते थे। वे मेरे पिताजी को सर्वदा 'चाचाजी' कहा करते थे और अपने घर के सभी कार्यों में मेरे पिताजी की सम्मति लिया करते थे। मेरे पिताजी भी श्रीविद्याघरजी पर बड़ा स्नेह रखते थे। दोनों परिवारों में होनेवाले विवाहादि ग्रुभ कार्यों में मेरे श्रीपिताजी का और श्रीविद्याघरजी का आना-जाना होता था। श्रीविद्याघरजी के पुत्रों के विवाह में कई बार मेरे श्रीपिताजी सम्मिलित हुए थे और मेरे द्वितीय विवाह में श्रीविद्याघरजी भी पधारे थे।

सन् १६४० में श्रीविद्याघरजी को गवर्नमेन्ट सरकारद्वारा 'महामहोपाध्याय' की उपाधि मिली, तो मेरे पिताजी के हर्ष का ठिकाना न रहा। उन्होंने हर्ष के साथ कहा कि—''मैं भारतविद्यात विद्वान् 'महामहोपाध्याय' का 'पितृव्य' हूँ, इसका मुक्ते विशेष गौरव है।"

सन् १६४१ में जब श्रीविद्याधरजी की मृत्यु का समाचार मेरे पिताजी ने सुना, तो उन्होंने आत्यन्त शोकप्रस्तावस्था में आश्रुपात करते हुए कहा-'आज वेद का सूर्य अस्त हो गया।"

वेद भगवान् की कृपा से म० म० श्रीविद्याधरजी के दो सुयोग्य पुत्र 'वेदाचार्य' हैं, जो कि काशी के प्रतिष्ठित विद्यालयों में वेदाध्यापक पद-पर प्रतिष्ठित रहकर अपनी प्राचीन वेद-विद्या के संरच्चण और संवर्धन में सर्वदा तत्पर रहते हैं। वेद भगवान् से प्रार्थना है कि स्व० श्रीविद्याधरजी का परिवार सदैव वेदविद्या के प्रकाश से प्रकाशित होकर देश और समाज का कल्याण करता रहे।

# वेदके धुरन्धर विद्वान्

( ५० श्रीकैलाशपतिजी तिवारी, महन्त-श्रीविश्वनाथ मन्दिर, वाराणसी )

काशीनिवासी स्वर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित श्रीप्रभुद्त्तजी शास्त्री श्रीर उनके सुपुत्र महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी शास्त्री ये दोनों महानुभाव वेद के धुरन्धर विद्वान् थे। श्राप लोगों की विद्वत्ता की ख्याति सर्वत्र व्याप्त थी। हमारे परिवार से श्राप लोगों का विशेष सम्पर्क प्राचीन काल से चला श्रा रहा है। हमारे यहाँ श्रावश्यकता पड़ने पर श्राप लोगों के द्वारा ही धर्मशास्त्रीय

यह जानकर महान् हर्ष हुआ कि वेद के अद्वितीय विद्वान् महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड का स्मारकप्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। सुमे विश्वास है कि यह स्मारक प्रन्थ सरस्वती के समुपासक विद्वानों को विशेष प्रेरणा देगा और आधुनिक युम में लुप्तप्राय वैदिक—संस्कृति का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा।

0

#### श्रद्धाञ्जलि

( पं॰ श्रीसरयूप्रसादजी 'द्विजेन्द्र' साहित्याचार्य, काव्यतीर्थ, काशी)

(3)

श्रीशम्भुकी नगरी पवित्र विचित्र लोक - उजागरी।
है भुवन में सुप्रसिद्ध सिद्ध जनानुरागी - श्रागरी।।
उत्तरप्रदेश विशेष वैभव भुक्ति - मुक्तिप्रदायिनी।
वाराणसी में 'सकरकन्दगली' सुसिद्धि विधायिनी।।

वैदिक विभूति प्रभुत्व सम 'प्रभुद्त्त' की महिमा बड़ी। जिनके विषय में लेखनी कुछ सोचने लगती खड़ी।। है शक्ति तो मुक्तमें नहीं, कैसे लिखूँ, मैं क्या कहूँ १। यदि हो छपा प्रभु की यहाँ, चुपचाप भी कैसे रहूँ १।।

है लेखनी मम उठ रही प्रभुदत्त - सुत - सम्मान में। जो मस्त रहती सर्वदा सर्वत्र गौरव - गान में। है हो रही कुतकृत्य वह, वैदिक - शिरोमणि - मान से। कि वा 'द्विजेन्द्र' पवित्र गौरव गान के श्रुतिपान से।।

इस हेतु आज पवित्र इस 'स्मृति - प्रन्थ' में पढ़ लें सभी । वैदिक - सुधाकर - लोक में जा यान विन व्यद लें आभी ॥ सुख - शान्ति - शीतलता लता—सी लहलहाती जो वहाँ। पाकर उसे हैं कौन, जो त्यांगे भला, कहिये यहाँ १॥ ( १ )

'थे कौन वे प्रभुदत्त - सुत' ? यह प्रश्न होता है नहीं। क्या सूर्य को है नेत्रवाला पूछता सबसे कहीं ?॥ जो है स्वयं देदीप्यमान गुणावली से नित्य ही। उसकी कथा क्या गुप्त है ? जो वेद—वेत्ता सत्य ही॥

थे गौड़ वे, पर मुख्य होकर विष्रकुल - शिरमौर्य थे। वे दान्त थे वेदान्त - विद्या वेद - विद्वर - द्यार्य थे॥ विद्या - विनय - सम्पन्न थे, व्युत्पन्न, वित्तापन्न थे। काशीस्थ विद्वन्मण्डली में, सर्वथा सम्पन्न थे॥

जो विश्व में विख्यात थे, प्रख्यात मारतवर्ष में श जो विश्वंशास्त्र प्रमुख्यात भारतवर्ष में श जो मृलतः पंजाब के रोहतक - 'पूठी' प्राम में। थे जन्म लेकर मारुकुल के गौरवान्त्रित - धाम में।।

( ८ )
गुण वेद मह शशि - अब्द पौष त्रयोदशी कृष्णा रही।
जो एकमात्र पवित्र विप्र चरित्र की तृष्णा सही॥
अपने पिता के ज्येष्ठ, गुण में श्रेष्ठ पुत्र बने गुनी।
श्रीमान पण्डितवर्ष श्री'प्रसुद्त्त'-पुत्र रहे धनी॥

(3)

जो पितृ-पद्म पवित्रतम थे, मातृ-पद्म कुलीनतम। जो विज्ञवर वैदिक-शिरोमिण, कर्मकाएड प्रवीणतम॥ जो श्राग्निहोत्र - परम्परा में थे सुधी प्राचीनतम। जो श्रौतयज्ञ - प्रवर्त्तकों में एकमात्र नवीनतम॥

(१०)
श्रपने समय के श्राग्नहोत्री - जगत में जो सूर्य थे।
देते रहे दिनरात वे सुप्रकाश वैभवपूर्ण थे॥
जो वेद - विद्यालय - सरोवर के सरोज विकास - हित।
देते रहे निज रिश्म-दान प्रमान से कहणासहित॥

(११) जो दीनबन्धु दयालु 'प्रभु'-प्रिय विप्रवर मानी रहे। सर्वत्र विद्यार्थीजनों के हेतु वरदानी रहे। जिज्ञासु जन - भन - मोद - हित वे नित्य विज्ञानी रहे। वैदिकशिरोमणि विज्ञ 'विद्याधर' महाज्ञानी रहे।

( १२ )

जो कर्मकाएड-प्रकाएड पिएडत, मान - मिएडत देश में।
थे वेदशास्त्र - पुराण के वे व्यास यों नर-वेश में।।
वे पूज्य 'विद्याधर' महोदय यशोमूर्त्ति विराजते।
सर्वत्र विद्यन्मण्डलो में आज भी गुण राजते।।
(१३)

वैदिक अनेकों अन्थ पर टिप्पण तथा प्रवचन किया।
श्रौत स्मार्त - पद्धित विषय में सद्प्रन्थ सम्पादन किया।।
यज्ञादि साधन - संगठित बहुकार्य देखे जा रहे।
सुन्दर अनेकों हस्त - तिपि - संप्रह तिहारे पा रहे।।
(१४)

बहुमूल्य संप्रह श्रापका है, वृद्धि उनकी हो रही। CC-गौर् mukshतें श्रीसाम Varana बेदाला से n. Digम्बाति y बहुँ ngo मही। यह 'ग्रन्थ - स्मारंक' आपका, प्रभुद्त्त विष्र प्रताप का । पढ़कर सुखी संसार हो, चय हो तथा सन्ताप का ।। (१४)

वसु - प्रह - प्रहेन्दु — सुवर्ष पौषाऽसित द्वितीया शुक्र को ।
पूर्णायु पा, नश्वर शरीर विहाय वे जग — चक्र को ॥
निज पुष्यभूमि सुपुष्य तिथि देकर गये सुरधाम को ।
श्वभिराम नाम बना गये, वे त्याग 'वैदिक — धाम' को ॥
( १६ )

इस हेतु त्राज "द्विजेन्द्र" यह पुष्पाञ्जली लेकर यहाँ। श्रद्धाञ्जली के रूप में त्र्यपण करे सुख से महा ॥ विद्वत्समाज—धुरीण श्रीगुरुदेव विद्याधर! श्रहो! तव ज्ञानदत्त प्रसून से सुर्भित सदा संसार हो॥

### ब्रादर्श यज्ञाचार्य श्रीविद्याधरजी गौड

( श्रीयुत बाबा सत्यव्रतंजी महाराज, बरहज बाजार, देवरिया )

सन् १६२८ में श्रीपरशुराम घाम, सोहनाग (जि० देवरिया) में 'महारुद्र यह्न' तथा सन् १६३४ में बरहज बाजार (देवरिया) में 'महाविष्णु यह्न' हुआ था। इन दोनों यह्नों के आचार्य भारतप्रसिद्ध विद्वान आचार्य म० म० पं० श्रीविद्याधरजी महाराज थे और मैं जनता के प्रतिनिधिरूप में दोनों यह्नों में 'यजमान' था। इसिलये यह्न जैसे पवित्र कार्य में श्रीमान् यह्नाचार्यजी के सम्पर्क में अधिक रहने के कारण मुमे विशेष आनन्द प्राप्त हुआ, जिसका ठीक-ठीक वर्णन करना मेरी शक्ति-सामर्थ्य से बाहर है।

श्राचार्य श्रीविद्याधरजी महाराज का भारत के वेदशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान था। उनकी विद्वता की प्रशंसा बड़े-बड़े विद्वान् किया करते थे। वे सासात् वेदमूर्ति थे। यज्ञावसर पर उनके भावपूर्ण वेदमन्त्रोश्वारण के समय देवताओं की उपस्थित प्रत्यत्तरूप में प्रतीत होती थी। वेदों में और देवताओं में उनका जैसा श्रद्ध विश्वास था, वैसा विश्वास होना इस युग में श्रसम्भव ही नहीं, तो कठिन श्रवश्य है।

यज्ञारम्भ से यज्ञ-समाप्ति-पर्यन्त आचार्यत्व को कैसे निभाया जाता है, यह शिज्ञा उनके आचार्यत्व से मिलती थी। वे एक आदर्श यज्ञाचार्य थे। उनकी आदर्श-निष्ठा और कर्तव्य-परायण्ता के कार्ण उनके आचार्यत्व में रहनेवाले अदर्श-निष्ठा और कर्तव्य-परायण्ता के कार्ण उनके आचार्यत्व में रहनेवाले

सभी विद्वान् अपने-अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहते थे। इसलिये जिस यज्ञ में वे 'आचार्य' रहते थे, उस यज्ञ की सम्पन्नता में कोई सन्देह नहीं रहता था।

बरहज बाजार के यज्ञ में छाचार्य श्रीविद्याधरजी महाराज की वेदमन्त्रों के प्रति सच्ची निष्ठा श्रौर विश्वास का प्रत्यच्च चमत्कार देखने का श्रवसर प्राप्त हुआ था। बरहज में सरयतट पर 'महाविष्णु यज्ञ' हो रहा था। यज्ञ के पाँचवें दिन की बात है। दिन में चार बजे यज्ञ-हवनकुएड में अग्निदेव प्रचएडरूप में प्रज्वित होकर वैदिक विद्वानों के द्वारा विधिवत् हुन्य प्रहण कर रहे थे। उस समय यज्ञशाला में पूज्य बाबा श्रीराघवदासजी महाराज भी उपस्थित थे। यज्ञशाला के चारों श्रीर यज्ञप्रेमी जनता की अपार भीड़ थी। अकस्मात् अयङ्कर कोलाहल सुनाई दिया कि 'सरयजी की आधी धारा तक बड़ी वेग से आँधी आ चुकी है और वह यदि इस पार यज्ञशाला तक आ गई, तो निश्चित ही यज्ञाग्नि की ज्वाला भीषण रूप धारण कर यज्ञशाला को भस्मोभूत कर देगी, जिससे यज्ञ में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो जायगी खौर यज्ञ-विरोधी जनता को ननु नच करने का अवसर मिल जायगा।' इस बात को विचारकर सभी लोग भयभीत हो रहे थे। जनता की घबराहट को देखकर यज्ञ के श्रीयाचार्यजी ने बड़ी दढ़ता से कहा- आप लोग तनिक भी न घवरावें। वेद्मन्त्रों के पाठ से तत्काल आँधी का वेग शान्त हो जायगा।' इतना कहकर श्रीत्राचार्यजी ने वेद्पाठ प्रारम्भ कर दिया। वेदपाठ के प्रभाव से पाँच मिनट में ही खाँघी का प्रवल बेग शान्त हो गया और आँघी जहाँ की तहाँ रक गई अर्थात् वह आँघी सरयूजी की आधी धारा तक ही रहकर विलीन हो गई।

श्रीश्राचार्यजो के वेदपाठ के तात्कालिक प्रत्यच प्रसाव को देखकर सभी लोगों ने श्रीश्राचार्यजी की सची निष्ठा तथा वेदपाठ के प्रभाव की बार-बार प्रशंसा की। इसी प्रकार पूच्य श्रीश्राचार्यजी में श्रनेक दैवी विशेषताएँ थीं, जिनका श्रनुभव पारिखयों ने समय-समय पर किया था।

पूज्य श्रीश्राचार्यजी जिस प्रकार वेदों के श्रद्धितीय विद्वान् माने जाते थे, उसी प्रकार वे भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा के संरत्तक एवं पोषक माने जाते थे।

पूज्य श्रीश्राचार्यजी के महाप्रयाण से भारत के एक देदी प्यमान परम धार्मिक एवं महान् श्रादर्शनिष्ठ वेदझ विद्वान् का श्रमाव हो गया, जिस श्रमाव की पूर्ति श्रत्यन्त श्रसम्भव है। मैं इन शब्दों द्वारा स्वर्गीय श्राचार्य महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड महोद्य के प्रति श्रपनी श्रद्धापूर्वक श्रद्धाञ्जिल समर्पित करता हूँ।

### श्रादर्श सन्त म० म० श्रीविद्याधरजी गौड

( श्रीयुत वाबू देवीनारायणाजी एडवोकेट, ( विद्यासागर, शास्त्राचार्य, काशी )

काशी सन्तों, महात्माओं श्रीर विद्वानों की खान है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं—

"मुक्तिजन्म महिजान, ज्ञानखानि श्रघहानिकर। जहँ वस संमु भवानि, सो कासी सेइय कस न॥"

स्व॰ महामहोपाध्याय परिडत श्रीप्रभुद्त्तजो शास्त्री काशी के एक उज्ज्वल रत्न थे। उन्होंने अपने सुपुत्र श्रीविद्याधरजी को अपने से भी अधिक वेद का विद्वान् बनाने का दृढ संकल्प किया था। वेद भगवान् की कृपा से उनके जीवन काल में ही उनका वह संकल्प सत्य सिद्ध हुआ। बड़े-बड़े विद्वान् कहते थे-'पण्डित श्रीविद्याधरजी अपने पूज्य श्रीपिताजी से भो अधिक विद्वान् हैं।'

पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड जिस प्रकार वेदादि शास्त्रों के प्रतिभाशाली खलौकिक, मर्भज्ञ, विशिष्ट विद्वान् थे, उसी प्रकार वे उचकोटि के खादर्श सन्त भी थे। सन्तों में जो चमत्कार खौर गुण होते हैं, वे श्रीविद्याधरजी में प्रत्यन्त-रूप में विराजमान थे। उनमें जन्म से ही खनेक खद्भुत चमत्कार थे, जिनसे यह प्रत्यन्त मालूम होता था कि काशो के खाध्यात्मिक वातावरण ने खपनी प्रकृति के खनुसार उनमें एक खत्यन्त सुन्दर और सुगन्धित गुलाव का फूल विकसित कर दिया था।

जिस दृष्टिकोण से उन महापुरुष की जीवनी पर दृष्टि कीजिये, एक विज्ञचण दिव्य ज्योति का प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। विद्या की दृष्टि से, चरित्र की दृष्टि से श्रीर धर्म की दृष्टि से श्रथवा किसी भी दृष्टि से देखा जाय, तो उनमें शान्त श्रीर श्रमर किरणें प्रस्कृटित-सी दिखाई देती हैं।

पण्डित श्रीविद्याधरजो अत्यन्त नम्र, विनयी और परोपकारी थे। वे किसो का दुःख देखते थे, तो उनका कोमल हृदय आद्र हो जाता था और वे यथाशक्ति तन, मन, धन, पुस्तक, वस्त्र आदि बहुमूल्य वस्तुओं से पण्डित, विद्यार्थी एवं साधा-रण जनता की सेवा करते थे।

पिडत श्रीविद्याधरजी ने श्रनेक विद्वानों को श्रध्यापक पद पर संस्थापित कराया, श्रनेक निराश्रित गृहस्थों की श्राजीविकार्थ व्यवस्था करायी श्रीर श्रनेक छात्रों को स्वयं बौद्धिक तथा श्रार्थिक सहायता देकर तथा दूसरों से सहायता दिलाकर उनका जीवन उज्ज्वल तथा श्रादर्शमय बनाया।

पिंडत श्रीविद्याधरजी के जीवन का लच्य था "मनुष्य बनाना"। उन्होंने जीवनपर्यन्त अपने लच्य को विद्या, सत्य, न्याय खीर धर्मद्वारा भली-भाँति पूर्ण किया।

पण्डितः श्री निवाधराजी नकी मेराया इसे स्मित व्यक्ति विषय विषय व्यक्ति विषय व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्य

पिडितों की सेवाकरने का अवसर मिला है। मेरे पास पिडितजी का एक पत्र है, जिसको मैं यहाँ उद्घृत कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। पिडितजी के पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि वे दीन-दुखियों की सहायता के लिये बहुत ही व्याकुल रहा करते थे।

श्री:

प्रिन्सिपल, कालेज ऋॉफ थियालोजी, वनारस हिन्दू युनिवर्सिटी। १६। ७। १६३६

श्रीमान् प्रिय देवीनारायण जी,

सविनय निवेदन है कि मैं आपकी सेवामें एक अकिञ्चन छात्र को भेज रहा हूँ। आपके द्वारा इसका कुछ कब्ट दूर हो सके तो बहुत अच्छा है।

मवदीय विद्याधर शर्मा

# वेदोद्धारक म० म० श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री

( श्रीयुत बाबू भगवतीप्रसादजी काजड़िया, काजड़िया हाउस, कलकत्ता )

स्वर्गीय महामहोपाध्याय परिंडत श्रीविद्याधरजी गौड महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मुक्ते प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु उनकी अपूर्व विद्वत्ता और कट्टर धार्मिकता आदि का परिचय बड़े-जड़े विद्वानों के द्वारा समय-समय पर मिलता रहता है।

परम सौमाग्य की बात है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा संस्थापित काशीस्थ 'काजिंद्या संस्कृत पाठशाला' में पूज्य पण्डित श्रीविद्याधरजी और इनके पूज्य पिता स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिडित श्रीप्रमुद्त्त जी गौड महोदय ने आजीवन वेदाध्यापन किया। श्रव पण्डित श्रीविद्याधरजी के सुयोग्य सुपुत्र वेद्।चार्य पण्डित श्रीविद्याधरजी के सुयोग्य सुपुत्र वेद्।चार्य पण्डित श्रीवेणीरामजी गौड वेदाध्यापन कर रहे हैं।

महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी वेद की प्रत्यज्ञ मूर्ति थे। उन्होंने जगद्गुरु शङ्कराचार्यद्वारा प्रतिष्ठापित वेदों की प्रचार प्रतिष्ठापित वेदों की प्रचार प्रतिष्ठापित वेदों की प्रचार प्रतिष्ठापित वेदों की प्रचार प्रतिष्ठापित वेदिक-

परम्परा के पुनरुत्थान में श्रसाधारण श्रम किया था। भारत का समस्त विद्वत्समाज सदा-सर्वदा उनका चिरऋणी रहेगा।

देदाचार्य पिएडत श्रीवेणीरामजी गौड भी अपनी पितृ-पितामह-परम्परा के अनुसार अध्यापन, लेखन तथा यजन-याजन में तत्पर रह कर वेद के प्रसार-प्रचार में सर्वदा संज्ञग्न रहते हैं। आप समस्त भारत में सम्मान-पूर्वक निमन्त्रित होकर बड़े-बड़े यज्ञों को कराने जाते हैं। संबत् २०१७ में कलकता में हमारे क्येष्ठ भ्राता श्रीवनारसीलालजी काजिंड्या ने आपके ही आचार्यत्व में 'गायत्रीपुरश्चरण महायज्ञ' कराया था। उस समय पिएडत वेणीरामजी की विद्वत्ता, त्याग और विनय को देखकर हमें विशेष हर्ष हुआ। पिएडतजी 'विद्या ददाति विनयम्' के साज्ञात् प्रतीक हैं।

वेदोद्धारक महामहोपाध्याय पिएडत श्रीविद्याधरजी महाराज के सम्मान में पुर्थपुरी काशी में 'महामहोपाध्याय स्मारक-प्रन्थ' प्रकाशित करने का जो पुर्यमय पवित्र कार्य किया जा रहा है, यह अवश्य ही विद्वानों के लिये विशेष कल्याणकारी होगा।

### महामहोपाध्यायजी परमात्माकी विशिष्ट शक्ति थे

( पं० श्रीपुरुषोत्तमदेवजी कर्मकायडी, मथुरा )

सर्वतन्त्रस्वतन्त्र सर्वशास्त्रिमिष्णात सर्वशास्त्रावगाहनप्रभातभातभातु-कमनीय श्री १००५ महामहोपाध्याय स्वर्गीय पिएडत श्रीविद्याधरजी गौड जैसे महापुरुष श्रव कहाँ देखने को मिलेंगे ? वह पुरुष नहीं थे, वह तो कोई ऋषि या परमात्मा की विशिष्ट शिक्त थे, जो संसार में श्राकर श्रपना काम करके फिर ईश्वर में जा मिले। वे देवतास्वरूप थे। इस भृतल पर वेद्झों में वही ऐसे विद्वान् थे जो वेद का श्रर्थ जानते थे। श्रव उनके जैसा श्रर्थक्र विद्वान् होना कठिन है। भारतवर्ष में कर्मकाण्ड करानेवाले विद्वानों में वे सर्वश्रेष्ठ थे। उनका गला बड़ा मधुर था। उनके जैसा मधुर वेद-मन्त्रोच्चारण मैंने दूसरे विद्वानों से नहीं सुना। काशीनिवासी वेदमूर्ति पिएडत बाबू खुन्टेजी (जो इस समय मथुरा में निवास कर रहे हैं) भी उनकी बहुत प्रशंसा किया करते हैं।

पूज्य पण्डितजी महाराज भारतिविख्यात विद्वान् थे। उनकी विद्वत्ता की प्रशंसा अथवा गुणानुवर्णन में अल्पन्न क्या कर सकता हूँ ? उनकी जितनी भी प्रशंसा को जाय, वृह थोड़ो ही है।

महामहोपाध्यायजी ने वेद-कर्मकाएडके श्रानेक प्रन्थों की सार्पार्थित टीकाकर

बहुत ही लोकोपकार किया है। संसार में सब स्वार्थवश किसी के लिये तोते हैं। आज हम भी स्वार्थवश उनका स्मरण कर रोते हैं। हमारे अपर उनकी बड़ी कृपा रहा करती थी। जब कभी कोई शंका होती थी तब हम उनसे पूछ लेते थे और वे तुरन्त उत्तर दे देते थे। आज मैंने उनके पत्र देखे, तो उनके हाथ के लिखे हुए ३४ पत्र मुक्ते मिले जो मेरे पास सुरक्तित हैं।

एक बार मथुरा के स्व० पं० श्रमृतराम पण्ड्याजी से मेरा शास्त्रार्थ हुआ था। पण्ड्याजी का कहना था कि "हम ऋग्वेदी होते हुए भी सब शाखाबालों के कार्य करा सकते हैं।" मैंने इसका खण्डन किया और कर्काचार्यकृत

लघुकारिका के-

ब्रह्मा कार्यं स्वशाखोक्त त्राचार्योऽपि तथैव च। त्रान्यथा कुरुते यस्तु स गच्छेन्नरकं ध्रुवम्॥

—इत्यादि वाक्य उपस्थित किये थे। इस विषय पर दो वर्ष तक नोटिसवाजी चलती रही। अन्त में मैंने बाहर के विद्वानों से सम्मितयाँ मँगाई कि 'इस विषय पर शास्त्रीय सम्मित प्रदान करें।' उस समय एक पत्र पूज्य म० म० पं० श्रीविद्याधर जी महाराज के पास भी सम्मत्यर्थ भेजा था। उन्होंने कृपा कर मेरे पत्त का ही समर्थन किया था।

# त्याग भ्रौर श्रौदार्यकी साकार सृतिं

( पं० श्रीनदादेवजी शास्त्री, प्राध्यापक-हरिराम गोयनका सं० वि० रामेश्वर, काशी )

प्रातःस्मरणीय पूच्यपाद वेदमूर्ति महामहोपाध्याय पिएडत श्रीविद्याधरजी श्रानिहोत्री जिस प्रकार विद्वत्ता में सर्वतुन्त्रस्वतन्त्र थे, उसी प्रकार वे त्याग श्रीर श्रीदार्य में भी श्रपना विशिष्ट स्थान रखते थे।

लगभग ३० वर्ष की बात है। काशीस्थ पञ्चक्रोशी के अन्तर्गत 'रामेश्वर' स्थान में श्रीमान् बाबा युगलदासजी वैद्याव एक तपस्वी महात्मा रहते थे, जो कि वहाँ के 'राधाकुद्या मन्दिर' के महन्त थे। वे परम धार्मिक और परोपकारी थे। अहोरात्र मगवद्भजन में ही उनका अधिक समय व्यतीत होता था। रामेश्वर की तथा आस-पास के प्रामों की जनता उन्हें परम पूज्य दृष्टिट से देखती थी। उस समय वहाँ 'रामेश्वर गोशाला' के संस्थापक त्यागम् तिं ब्रह्मचारी श्रीमावरदत्तजी शर्मा रहा करते थे। श्रीब्रह्मचारीजी और बाबा युगलदासजी वैद्याव का परस्पर बड़ा स्नेह था। एक दिन प्रसङ्गवश ब्रह्मचारी श्रीमावरदत्तजी

ने बाबा श्रीयुगलदासजी से कहा- 'महात्माजी, बहुत समय से रामेश्वर में यज्ञ नहीं हुआ है, अतः आप यहाँ 'महाविष्णुयाग' करा दीजिये।' बाबाजी 'धर्मात्मा पुरुष थे। वेदोक्त यज्ञ-यागादि सत्कर्मों में उनकी अगाध श्रद्धा रहती यी। ब्रह्मचारी मावरदत्तजी की प्रेरणा से बाबाजी 'यज्ञ' कराने के लिये सहर्ष तैयार हो गये।

पूज्य बाबाजी तथा ब्रह्मचारी क्षावरदत्तजी ने भारतप्रसिद्ध विद्वान् पूज्यचरण म० म० पिएडत श्रीविद्याधरजी श्रानिहोत्री को यज्ञ का 'श्राचार्य' बनाने का निश्चय किया। पश्चात् बाबाजी श्रीर ब्रह्मचारी क्षावरदत्तजी पूज्य श्रीविद्याधरजी महाराज को सेवामें उपस्थित हुए। बाबाजी ने कहा—'में दीनहीन, श्रकिञ्चन साधु हूँ। मेरे पास श्रापको देने के लिये दिल्ला नहीं है, किन्तु श्रद्धा-भक्ति श्रवश्य है। श्रतः श्राप यज्ञ के श्राचार्य-पद को स्वीकार कर हमें ऐसा श्रुमाशीर्वाद दें, जिससे यज्ञ निर्विष्न सानन्द परिपूर्ण हो श्रीर जनता जनादन का कल्याण हो।'

श्रीमान् बावाजी की सात्त्विक प्रार्थना को सुनकर पूज्यपाद पण्डितजी ने कहा—'श्राप जैसे सन्त-महात्माओं का यज्ञ कभी विफल नहीं हो सकता। महात्माओं के द्वारा श्रायोजित यज्ञ से रोग-शोक दूर होकर धन-धान्यादि की वृद्धि होती है। श्रतः श्रापके द्वारा श्रायोजित यज्ञ में मेरी सहष स्वीकृति है। में श्रापके यज्ञ में द्रव्यरूपी द्त्तिणा का इच्छुक नहीं हूँ, किन्तु श्रापको श्राशीर्वादरूपी द्त्तिणा का श्रवश्य इच्छुक हूँ।'

पूज्य पिखतं श्रीविद्याधरजी महाराज की त्यागमूयी और श्रीदार्यमयी वाणी को सुनकर बाबाजी और ब्रह्मचारीजी गद्गद हो गये और वे दोनों श्रद्धेय पिखतजी की प्रशंसा करते हुए रामेश्वर वापस लौट श्राये। बाबाजी बड़े छत्साह से यज्ञ की तैयारी में संल्लग्न हो गये। रामेश्वर तथा रामेश्वर के श्रास-पास के प्रामों में यज्ञ का खूबं प्रचार हो गया। यज्ञ की तैयारी घूमघाम से होने लगी। यज्ञार्थ चन्दा होने लगा। रामेश्वर तथा रामेश्वर के श्रास-पास के प्रामों से प्रचुर श्रन्न श्रीर घृत एकत्रित होने लगा। दुग्ध और दिध की तो प्रतिदिन नदी—सी प्रवाहित होने लगी।

यज्ञ प्रारम्भ होने के पूर्व यज्ञाचार्यजी अपने साथ चारों वेदों के विशिष्ट वैदिक विद्वानों को लेकर 'रामेश्वर' पहुँच गये। यज्ञ प्रारम्भ हो गया। यज्ञ में सिम्मिलित होने के लिये काशी के अतिरिक्त बाहर से भी अच्छे-अच्छे विद्वान, सन्त-महात्मा और उपदेशक आमन्त्रित होकर आये थे। यज्ञ भगवान की छपा से यज्ञ में किसी बात की कमी नहीं रही। सभी लोग अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार तन, मन और धन से सहायता करने लगे। काशी के धनी-मानी सेठों ने भी यज्ञ में आर्थिक सहायता दी, जिनमें राजा बलदेवदासजी विरला, सेठ राधाछ्रज्य शिवदत्त राय और सेठा सेठा अप्रायस्थाल हा सामार सहायता विशेष अहराने प्राप्त हुआ था।

राजा बलदेवदासजी विरला ने अपनी ओर से यज्ञ के प्रारम्भ में यज्ञ के समस्त ऋत्विजों को वरण-सामग्री और यज्ञान्त में समस्त विद्वानों को दृत्तिणा प्रदान कर विशेष बदारता का परिचय दिया था।

यज्ञकी पूर्णाहुति के दिन यज्ञ और यज्ञाचार्यजो के दर्शनार्थ रामेश्वर में अप मार भीड़ एकतित हुई थी। पूर्णाहुति के समय यज्ञमण्डप के मध्य में अप हुए पूज्य पण्डित श्रीविद्याधरजी वृहस्पित के सदश शोभायमान हो रहे थे। यज्ञ के यजमान श्रीमान् बाबा युगलदासजी विष्णुयज्ञ की सुसम्पन्नता से विशेष प्रभावित हुए और उन्होंने विशेषरूप से वस्त्र, आभूषण एवं द्रव्यद्वारा श्रीमान् यज्ञाचार्यजी का सत्कार करने का निश्चय किया। तदनुसार वे अपार जनता-जनादन के समच यज्ञमण्डप में बैठे हुए श्रीमान् यज्ञाचार्यजी के समीप पहुँचे और वस्त्र, आभूषणादि से उनका विशिष्ट सत्कार किया। पूज्य आचार्यजी ने श्रीमान् बाबाजी के द्वारा दिये हुए समस्त वस्त्र, आभूषणादि वस्तुओं में से केवल एक 'फल' को आशीर्वादरूप में पहण किया और बाकी समस्त वस्तु वापस करते हुए यज्ञाचार्यजी ने कहा—'सुमे आपका केवल अशीर्वाद चाहिये। महात्माओं के आशीर्वाद से कभी किसी वस्तु की कभी नहीं रहती। अतः आप यदि मेरी सन्तुष्टता चाहते हैं, तो आप यज्ञ के समस्त ऋत्वजों को पर्याप्तरूप में दिच्चणा देकर सन्तुष्ट करने की कुपा करें।'

श्रीमान् बाबाजी ने पूज्य यज्ञाचार्यजी की आज्ञा के अनुसार यज्ञ के समस्त श्रात्वजों को उचितरूप में दिच्या देकर उन्हें सन्तुष्ट किया। पूज्य यज्ञाचार्यजी के त्याग और श्रोदार्य को देखकर समस्त जनता मुग्ध हो गई श्रोर सब ने उनकी प्रशंसा की। श्राज भी जब कभी रामेश्वर के यज्ञ की चर्चा चलती है, तो पूज्य यज्ञाचार्यजी के त्याग श्रोर श्रोदार्य की स्मृति हठात् उपस्थित हो जाती है।

### श्रद्धाञ्जलि

(पं० श्रीजगन्नाथजी मिश्र, नयागंज, हाथरस)

साहित्यामृतसिक्तकल्पलतिका वेदान्तविद्यालया , सद्धमद्भमाश्रिता श्रुतिपथश्रान्तश्रमान्तत्तमा । वेदाचार्यविशेषकौशलकलावैचिज्यमातन्वती. श्रीविद्याघरसद्विदां दिवि गता भा भातु भन्या भुवि ॥ १ ॥ एको यागः कर्णवासे पुराऽभूदाचार्यत्वे श्रीमतां तत्र काम्यः । **ञाज्यङ्गव्यं हृयमानं हि दृष्टं नान्यत्रैतत्तक्ष्यमावेदयामि ॥ २ ॥** श्रीमद् घाथरसस्थगुप्तसुकुलोत्पन्नेन सम्पादितः, पूर्णानन्दक्रपैकभाजनगर्णशीलालनाम्ना पुरा । गठयेनाज्यभरेश केवलमहो यागो महारुद्रकः. सुराजतघटाविच्छिन्नधाराऽपतत्॥३॥ यत्राग्नावनिशं श्रीविद्याधरवेदपूर्णविदुषामाचार्यता स्यासीद् बालकरामविह्निद्वतकृद् ब्रह्मा हृषीकेशगः। वित्पत्पद्ममञ्ज्ञवतानुगजगन्नाथस्सद्स्योऽभव-मन्ये वेदपरा विदः सुबह्दश्वासन् महारुद्रके॥ ४॥

पूज्यपाद ब्रह्मीमूत श्रीचिड्या बाबाजी (स्वामी पूर्णीनन्दजी महाराज) की सत्त्रेणा से प्रेरित होकर हाथरसनिवासी परम धार्मिक लाला गणेशीलालजी (फार्म-लालजीमल टीकाराम) ने संबत् १६६३ में कर्णवास (जि॰ बुलन्द-शहर ) में पतितपावनी भागीरथी के पुनीत तट पर भाघ शुक्ला वसन्त पद्धमी से माघ शुक्ता पूर्णिमा पर्यन्त 'महारुद्र यज्ञ' किया था। इस महायज्ञ में पूज्यपाद म० म० परिडत श्रीविद्याधरजी महाराज 'आचार्य', परिडत श्रीबालकरामजी अनिनहोत्री 'ब्रह्मा' और मैं 'सद्स्य' था। इस महायज्ञ में १२४ विद्वानों का वरण हुआ था। काशी से पूज्य श्रीमान् यज्ञाचार्यजी के साथ १४ विद्वान् पथारे थे। इस महायज्ञ में यज्ञ के यजमानने भास्तप्रसिद्ध विरक्त सन्त-महात्माओं को भी विशेषरूप से बुलाया था, जिनमें ब्रह्मीमृत श्रीउड़िया बाबाजी, पूज्यपाद शङ्कराचार्य स्वामी श्रीकृष्णबोधाश्रमजी महाराज् श्रीर पूज्यपाद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। यह महायज्ञ श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रौर श्राकर्षक था। पूच्यपाद श्रीयज्ञाचार्यजी महाराज के विद्वत्तापूर्णे याज्ञिक विधि-विधान को देखकर सभी विद्वान् उनकी हृद्य से स्तुति किया करते थे। यज्ञ के यजमान की घोर से यज्ञ में धागन्तुक सन्जनों को यथेच्छ मोजनादि देने की पूर्ण व्यवस्था थी। ''दीयतां भुज्यताम्'' की ध्वनि से यज्ञ की विशेष शोभा बढ़ गई थी। यज्ञ में आये हुए पूच्य साधु-सन्तों के अमूल्य उपदेशों को श्रवण कर सथा महायज्ञ के

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

द्शंन कर जनता-जनार्दन ने विशेष आनन्दानुभव प्राप्त किया। आज भी उस महायज्ञ की जब पवित्र स्पृति होती है, तो स्वर्गीय आनन्दानुभूति होती है।

पूज्यपाद श्रीविद्याधरजी महाराज की मुक्तपर विशेष कृपा रहती थी। वन्होंने मेरे कई धर्मशास्त्रीय निवन्धों पर अपनी महत्त्वपूर्ण सम्मित प्रदान की थीं, जो कि स्वर्णाचररूप में मेरे पास सुरचित हैं। मैं पूज्यपाद महामहिम, वैदिकतिलक, वेदाचार्य, महामहोपाध्याय स्व० पिडत श्रीविद्याधरजी गौड अगिनहोत्री के प्रति अपनी सादर श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ।

शिष्यों - द्वारा

# हार्दिक भद्धाञ्जलि

# महामहोपाध्याय पिंडत विद्याधर गौड वाग्देवतावतार पूज्य गुरुदेवकी स्मृति

( पं० श्रीयोगीन्द्रजी सा, वैदाचार्य, प्रो० गवर्नमेन्ट सं० का०, मुजफ्फरपुर )

प्राप्तमुक्तिसाम्राज्य परम गुरूजी महामहोपाध्याय प्रण्डित श्रीप्रमुद्त्तजी शास्त्री अग्निहोत्री मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद-वेदाङ्गों के असाधारण विद्वान् थे। आपकी मन्त्रब्राह्मणात्मक वेदों एवं अष्टाध्यायी के अनुसार पाणिनीय व्याकरण, निरुक्त, शतपथत्राह्मण, प्रातिशाख्य, कल्पसूत्रादिकों की अध्यापनशैली को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि आप साज्ञात् 'वेदावतार' हैं। आपके अध्यापन-जन्य यशोत्रात से आकृष्ट होकर प्रत्येक प्रान्त के द्विजगण काशी आकर आपसे वेद और कर्मकाएड की शिज्ञा प्राप्त कर अपने को गौरवान्वित सममते थे। आपकी कर्मकाएडकुशलता, श्रौतस्मार्तयज्ञ-सम्पादननिपृण्यता और वेदमन्त्रोच्चारणशैली अद्भुत थी।

पञ्चगौडों में वेद-कर्मकाएड के प्रसार-प्रचार का श्रधिक श्रेय परम गुरूजी (पं० श्रीप्रमुद्त्तजो श्रिनिहोत्री) को ही है, जिन्होंने श्रगणित शिष्यों को वेद-कर्मकाण्ड की शिचा देकर तथा श्रनेकानेक श्रौत-स्मार्त यहाँ को समस्त भारत में कराकर वेद श्रौर कर्मकाएड का प्रचार श्रौर संरच्चण किया।

परम गुरूजी जैसे वेद के महाविद्वान् थे, वैसे ही वे महात्यागी भी थे। आपने अपने जीवन में 'भृतकाध्यापन' (वेतन लेकर वेदाध्यापन) नहीं किया। आप श्रीत-स्मार्त यज्ञों को निर्लोभ कराते थे। आप यजमान से दिल्ला निरिचत कर यज्ञादि नहीं कराते थे। आप यजमान को यज्ञ के विधि - विधान को यथार्थरूप में करने के लिये विशेष जोर दिया करते थे। आप अपनी विद्वत्ता तथा त्याग से यजमान तथा जनता को अपनी और आकृष्ट कर लेते थे।

श्रापकी विशिष्ट विद्वता श्रादि गुणों से प्रभावित होकर गवर्नमेन्ट सरकार ने श्रापका 'महामहोपाध्याय' की उपाधिद्वारा महान् सम्मान किया था। वेदक्षों में सर्वप्रथम यह सौमाग्य श्रापको ही प्राप्त हुआ था। श्रापके उपर वेद भगवान् को महती कृपा थी, जिनकी कृपासे श्रापको वाग्देवता के श्रवतारस्वरूप पिंडत श्रीविद्याधरजी गौड जैसे महाविद्वान् पुत्र की प्राप्ति हुई। गुरुवर पिंडत श्रीविद्याधरजी महाराजकी विद्वत्ताके विषय में क्या लिखा जाय? श्राप वेद की साज्ञात् मूर्ति थे। श्रङ्गसमवायसमन्त्रित समाध्य वेदसरस्वती श्रापकी जिह्वापर मूर्तरूप से विराजमान थी। श्रापकी वेद-विद्या-वैभवशक्ति तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, व्याकरण, साहित्यादि शास्त्रानुशीलनजन्य व्युत्पत्तिशक्ति श्रद्भुत थी। कोई भी जिज्ञासु वेदक्तमं काष्ड एवं धर्मशास्त्रादि विषय के प्रश्नों को लेकर श्रापके सामने उपस्थित होता था, तो तत्काल श्रापं उसका समुचित समाधान कर देते थे। श्राप में परस्पर विराज श्रापकी श्रीराध्यार श्रीराध्यार श्रीराधी श्रीरा

अद्भुत और अपुस्तक मन्त्रत्राह्मणात्मक सभाष्य वेद्यन्थों और व्याकरण साहित्य, मीमांसा, धर्मशास्त्रादि प्रन्थों की अध्यापनशैली को देखकर हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता था कि आप उन्नोसवीं शताब्दी में साचात् वेद्व्यास के रूप में अवतीर्ण होकर यवनों एवं नास्तिकों के आघात से लुप्तप्राय वेदों के पुनरुद्धारार्थ अवतीर्ण हुए हैं। आपकी कात्यायनशौतसूत्र और शुल्बसूत्र की महत्त्वपूर्ण टीका को देखकर ज्ञात होता है कि आप वेदाध्यायी शिष्यों के लिए साचात् भगवान् 'कात्यायन' ही अवतीर्ण हुए थे। आपने अध्यापनद्वारा, प्रन्थलेखन-द्वारा और यज्ञ-यागादिद्वारा वैदिक-समाज का जो कल्याण किया है, उसके लिए वैदिक-जगत् सर्वदा आपका ऋणी रहेगा।

(E)

जिस प्रकार आपके पूज्य श्रीपिताजीने अपनी विशिष्ट विद्वता के प्रभाव से गवर्नमेन्ट सरकारद्वारा 'महामहोपाध्याय' की सम्मानित उपाधि प्राप्त की थी, उसी प्रकार आपने भी अपने प्रखर पाण्डित्य से गवर्नमेन्ट सरकारद्वारा 'महामहोपाध्याय' की विशिष्ट उपाधि प्राप्त की थी। पिता और पुत्र का यह महान् सम्मान विद्वानों के लिए, विशेषतः वेद्ज्ञों के लिए अत्यन्त गौरव का विषय है।

# वैदिक वाङ्मयके भागडागार

( पं० श्रीजगदानन्दजी सा, वैदविभागाध्यत्त-गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज, पटना )

श्राम्नायवाचामाचार्यानाहिताग्निशिरोमणीन् । वन्दे विद्याधराँस्तत्र भवतो गुरुपुङ्गवान्॥

यज्ञोपवीत - संस्कार के बाद 'वेदो नित्यमधीयताम्' के अनुसार मैंने वेदाध्ययनार्थ वेदाध्ययन को अपने जीवन का प्रधान लच्य बनाया। मैंने वेदाध्ययनार्थ दरमंगा के विद्वानों से परामर्श किया, तो सभी ने कहा— 'काशीमें स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रभुद्त्तजी अग्निहोत्री और उनके सुपुत्र म० म० पं० श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री का गृह मिथिला के वैदिकों के लिये 'कुलगुरु' के रूप में विराजमान है। मिथिला के समस्त सुप्रसिद्ध वेदज्ञ स्व० पं० श्रीप्रभुद्त्तजी अग्निहोत्री और उनके पुत्र पं० श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री के शिष्य हैं। अतः तुम भी काशी में जाकर पण्डित श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री से वेदाध्ययन करो। पण्डित श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री काशी में साचात् वेदावतार के रूप में विराजमान हैं, जो 'यथा नाम तथा गुणः' इस जोकोक्ति के अनुसार विविध विद्याश्रों को धारण किये हुए हैं। '°

में वेदाध्ययनार्थ भगवान् विश्वनाथ की पवित्र पुरी में आने के लिये तथा पूच्य श्रीगुरूजी के दर्शन के लिये विशेष व्याकुल रहने लगा। भगवत्कुपा से में सन् १६२६ में विद्या के प्रधान केन्द्र काशी में पहुँच गया। काशी में पहुँच कर पूज्यपाद श्रीगुरूजी महाराज के दर्शनार्थ में उनके निवास-स्थान में सायङ्काल ४ बजे पहुँचा, तो झात हुआ कि श्रीगुरूजी अगिनहोत्र' के कार्य में संल्लग्न हैं। में अगिनहोत्रशाला के पास जाकर बैठ गया। वहाँ पर अग्निहोत्र की भस्म को लेने के लिये कई सज्जन बैठे थे। आग्निहोत्र के सुगन्धयुक्त पवित्र धूम्र के आधाण से मुक्ते परम सुख-शान्ति मिली और ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं साज्ञात् 'देवलोक' में बैठा हुआ हूँ।

कुछ समय के बाद पूज्यपाद श्रीगुरूजी महाराज अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण कर अग्निहोत्रशाला से बाहर निकल कर पक्के दालान में बिक्के हुए कुशासन पर बैठ गये हम सभी लोग श्रीगुरूजी को देखकर खड़े हो गये और उनके चरणों को स्पर्श करके बैठ गये। श्रीगुरूजी ने हम सबकी अग्निहोत्र की शुभ्र ससम दिया। भस्म प्रहण कर सब लोग वापस चले गये, किन्तु मैं वहीं पर बैठा रहा। श्रीगुरूजी के दर्शन कर मुमे भान होने लगा कि 'यह साज्ञात् भगवान राङ्कर अथवा वेदों के मृर्तिमान स्वरूप हैं और यह वेदोद्धारार्थ संसार में कुछ काल के लिये अवतरित हुए हैं।' श्रीगुरूजी ने मेरे से पूछा-'तुम कहाँ रहते हो ?' संदोप में अपना प्रा विवरण बतलाते हुए मैंने कहा—'मेरा काशी में आप से अध्ययन के निमित्त त्राना हुआ है। अीगुरूजी ने सहर्ष अपनी शरण में रखकर वेदाध्यापनार्थ आज्ञा प्रदान कर मेरे उत्साह की अभिवृद्धि की। मैंने काशीस्थ गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में 'शुक्ल यजुर्वेद सम्पूर्ण मध्यमा' परीचा में अपना नाम लिखा लिया और श्रीगुरूजी से वेद-मध्यमा के समस्त प्रन्थों का अध्ययन करने लगा। श्रीगुरुजी की कृपा से मैंने सन् १६३० में काशीस्थ गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज की सम्पर्ण 'शक्त यजुर्वेद मध्यमा' परीचा उत्तीर्ण की। परचात् वेदशास्त्री और वेदाचार्य की परीचा उत्तीर्ण की।

जिस समय मैं काशी में वेदाध्ययन करता था, उस समय श्रीरमाकान्त मा वेदाचार्य भी श्रीगुरूजी से वेदाध्ययन करते थे। इस दोनों सहपाठी थे। वेद-मध्यमा से वेदाचार्य तक हम दोनों का अध्ययन एक-साथ ही हुआ था।

पूज्यपाद श्रीगुरूजी में यह वित्रचण शक्ति थी कि वे अष्टिविकृतिसिह्त वेद का समस्त मूलभाग गायत्रीवत् कर्ष्टस्थ पढ़ाते थे। वे जैसे वेद के अर्थ-भाग के प्रकाण्ड विद्वान् थे, वैसे ही वेद के मूलभाग के प्रकृष्ट विद्वान् थे। मैं और श्रीरमाकान्त मा वेदशास्त्री के प्रथम खण्ड की तैयारी कर रहे थे। इस समय वेदशास्त्री के प्रथम खण्ड में वेद के पद, कम, जटा, घन आदि के कुछ अध्याय परीच्वा में रखे गये थे। इसलोग मध्याह में 'काजिंड्या संस्कृत पाठशाला' त्रिपुरा भैरवी गली में श्रीगुरूजी से वेद के पद, कम, जटा आदि

का स्वाध्याय किया करते थे। उस समय हम लोगों को श्रीगुरूजी की विलक्षण प्रतिभा को देखकर आरवर्य होता था कि—वे एक ओर ३०, ३४ छात्रों को गुरू यजुर्वेद संहिता पढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर वेद की अष्टिवक्ठित पढ़ा रहे हैं, तीसरी ओर वेद के भाष्य पढ़ा रहे हैं और चौथी ओर मध्यकौमुदी, सिद्धान्तकौमुदी, रघुवंश, किरात, माघ, कुमारसंभव, नैषध और शकुन्तला नाटक आदि प्रन्थों को पढ़ा रहे हैं।

पूज्यपाद श्रीगुरू जी की जो विद्वत्ता थी, वह ईश्वरीय थी। इसीलिये उनको समस्त शास्त्रों में अप्रतिहत गति थी। उनको सार्वभौम विद्वता पर भारतीय विद्वानों को विशेष गर्व था।

प्रातःस्मरणीय श्रीगुरूजी सच्चे अर्थ में 'वे दिवत्' थे। वे चारों वेदों का भाष्य अश्रान्त पढ़ाते थे। उनके पढ़ाये हुए अनेक विद्यार्थियों ने चारों वेदों की अनेक परीचाएँ उत्तीर्ण की हैं। मैंने भी श्रीगुरूजी से सामवेद के समस्त अर्थ-प्रन्थों का अध्ययन कर सन् १६३६ में विहार संस्कृत एसोशियेशन, पटना की 'सामवेदाचार्य' परीचा उत्तीर्ण की। सामवेदाचार्य-परोचा उत्तीर्ण करने के अन्तत्तर मैंने सामवेद के 'पुष्पसूक्त' के भाष्य के अध्ययनार्थ काशों के तथा अन्यत्र के सामवेद के विशिष्ट विद्वानों से चर्चा की, किन्तु सभी ने इस कठिन प्रन्थ के अध्यापनार्थ निषेध कर दिया। अन्त में मैंने निराश होकर अपने श्रीगुरूजी से 'पुष्पसूक्त' के अध्ययनार्थ निषेध कर दिया। अन्त में मैंने निराश होकर अपने श्रीगुरूजी से 'पुष्पसूक्त' के अध्ययनार्थ निवेदन किया। श्रीगुरूजी ने सामवेद के 'पुष्पसूक्त' को ऐसे सुन्दर और सरल ढंग से पढ़ाया कि मैं आश्चर्यचिकत हो गया। मेरी दृष्टि में भारतवर्ष में सामवेद के 'पुष्पसूक्त' को पढ़ानेवाला अब कोई विद्वान नहीं है।

श्रीगुरुजी की मुम पर विशेष छपा थी। उन्होंने मुमे केवल 'विद्या' प्रदान नहीं किया, किन्तु अपने जीवनकाल तक मुमे अपने गृह में पुत्रवत् रखकर अझ, वस्त्र आदि भी प्रदान किया। गुरुगृह में रहकर मैं समस्त परिवार का अत्यन्त प्रेमपात्र बन गया था। मुमे यह नहीं प्रतीत होता था कि मैं किसी दूसरे के यहाँ निवास कर रहा हूँ।

मैंने वर्षों श्रोगुरूजों के साहचर्य में रहकर अपने जीवनरूपी अनेक अध्यायों के अनेक पृष्ठों को पलटा है, जो निकष पर खिंचे हुए स्वर्ण रेखातुल्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और समुज्ज्वल हैं, जिनका यथार्थ वर्णन मेरी बुद्धि और शक्ति के बाहर है।

१. ऋचो यजुँ षि चान्यानि सामानि विविधानि च।

एष ज्ञेयस्त्रिवृद् वेदो यो वेदैनं स वेदिवत्॥ (मनु० ११।२६४)

'ऋग्वेद के, यजुर्वेद के झौर विविध प्रकार के साममन्त्रों को 'त्रिवृद् वेद' कहते हैं।

जो इसको जानता है वही वेदवेत्ता है।'

'समुद्र इव गाम्भोर्ये धेर्येण हिमवानिव' के अनुसार श्रीगुरूजी समुद्र की तरह गम्भीर श्रीर हिमालय पर्वत की तरह धेर्यवान् थे। उन्होंने अपने तपःपूत जीवन से अपने गृह को वेदिवद्या का पित्र स्नोत बना दिया था, जिस वेदिवद्या के स्नोतद्वारा अगणित विद्यार्थियों ने वेदाध्ययन कर अपना श्रीर समाज का कल्याण किया है।

कुछ व्यक्ति अपने जीवनकाल में ही प्रसिद्ध रहते हैं, किन्तु मृत्यु के अनन्तर उनकी स्मृति अथवा कीर्ति अकारण ही चीण पड़ जाती है। कुछ व्यक्ति अपने जीवनकाल में अप्रसिद्ध रहते हैं, किन्तु मृत्यु के बाद वे अपनी योग्यता, प्रतिमा और तपस्या के कारण जन-जन की स्मृति में विशिष्ट ख्याति प्राप्त करते हैं। किन्तु इन दोनों श्रेणियों से अलग एक तीसरी विशिष्ट पड़िक्त के भी मनुष्य इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं जो अपने जीवनकाल में और मृत्यु के अनन्तर भी अमरकीर्तिशाली और महामान्य बने रहते हैं।

पूज्यचरण स्वर्गीय श्री १०८ गुरूजी की गणना तृतीय श्रेणी की विशिष्ट व्यक्तियों में थी, जिन्होंने अपने जीवन में अध्यापन, प्रन्थनिर्माण और यज्ञ-यागादिद्वारा लोकोत्तर प्रतिष्ठा प्राप्त की और महाप्रयाण के बाद उनके निर्माण किये हुए प्रन्थों से, उनकी सुयोग्य शिष्यपरम्परा से तथा उनके सदाचारमय, परो-पकारमय और आदर्शमय जीवन से देश और समाज का महान कल्याण हो रहा है, जिससे उनकी कीर्ति सदैव अजर-अमर रहेगी।

अन्तमें में प्रातःस्मरणीय श्री १०८ गुरूजी के सम्बन्ध में स्वरचित कुछ श्लोकों को उद्धृत कर अपने लेख को समाप्त करता हूँ।

> महामहोपाध्यायपदं येनाजनि पूतम् यो वेदानामुद्धरणेऽधारयदाकृतम्। यस्य घनान्ते वेदे न प्रापि प्रतिवादी श्रीतस्मार्चविधानकृते यः सदाऽप्रमादी॥१॥

> प्रभुद्तः शास्त्री गौडो ब्राह्मणाप्रयायी त्रमन्याधानपवित्रितसद्मा वाणीध्यायी। साङ्गं सरहस्यं वेदं सहिताखिलभेदम् यो व्याख्यिच्छुष्येभ्यः सततमनाहितखेदम्॥ २॥

> तत्तनयो विद्यानामिखलानामाघारः ग्रन्वर्थाभिख्यो विद्याधरशर्माऽपारः। सागर इव वैदिकविद्यानपयोराशीनाम् ग्रन्वसवत्सर्वामपि सिद्धि सदुनासीनाम्॥३॥

तदात्मजान्यतमो वैदिकनिवहानां नेता वेणीरामसुधीरयमजुपिघ ममताजेता। स्विपतुर्जीवनवृत्तं ज्ञापियतुं यतमानः बुधनिवहस्य पुरस्तात्स्वोद्योगेऽप्रतिमानः॥ ४॥

श्रद्धाभिक्तभरेण यथामित विभवं कृत्वा सङ्ग्रहमदसीयं सकलं वृत्तं हृदि धृत्वा। प्रकाशयित पुस्तकभिति मनो मदीयं हृधम् तद्गुणावलीं वक्तुमुद्यमं कुरुते धृष्टम्॥ ४॥

विद्याधरशर्मा मर्माणि विदन् वेदानामन्येषामङ्गानामपि च बृहद्भेदानाम्।
श्रध्यापिपदस्मान्सकलान् श्रन्थसमूहान्
हृदयङ्गमतामनयज्ञाखिलतस्वव्यृहान् ॥ ६॥

योगचेमविधौ पुत्रानिव नो मन्वानः प्रतिपत्तमनायासमथ धीवृद्धि तन्वानः। कथमेषामुपपद्येत प्रतिभेति सचिन्तम् पुष्पाणामस्माकं यो जायते स्म वृन्तम्॥ ७॥

तत्त्रत्युपकृत्यचमता मयि जगदानन्द् सदा स्थायिनो घिया समृद्ध्या तथातिमन्दे । कः प्रत्युपकर्तुं शक्नोति घनस्य जघन्यः चातककुलजातो यस्तत्पयसाभृद्धन्यः॥ प्र॥

> सदास्तु तत्पदद्वन्द्वे मनसस्तुष्टये मम। श्रद्धामितसमायुक्तः प्रणामसमनोऽञ्जलिः॥ १॥

# बड़े गुरूजी और छोटे गुरूजी

( पं० श्रीहरिनारायणाजी सारस्वत, कर्मकाएडी, वाराणसी )

हमारे बढ़े माई पं० श्रीप्रयागनारायण्जी ने बड़े गुरूजी पं० श्रीप्रसुद्त्तजी शास्त्री से वेद-कर्मकायड का अध्ययन किया था। हमारी भी वेदाध्ययन करने की विशेष इच्छा थी, किन्तु हमारे श्रीपिताजी हमको वेदाध्ययन न कराकर व्यापार लाइन में प्रविष्ठ करना चाहते थे। हमारे विषय में बड़े गुरूजी को जब यह विदित हुआ, तो उन्होंने हमारे श्रीपिताजी से कहा-'आप हरिनारायण् को व्यापार में न लगाकर वेदाध्ययन कराइए। "ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडको वेदोऽध्येयो क्रेयक्ष्य" के अनुसार ब्राह्मण् को निष्कारण षडक वेदाध्ययन करना चाहिए। हमारे पिताजी ने बड़े गुरूजी के कथनानुसार हमको भी वेदाध्ययन की आज्ञा दे दी। हमने आठ वर्ष की अवस्था से ही बड़े गुरूजी के चरणों में उपस्थित होकर 'वेदाध्ययन' प्रारम्भ किया। जिस पर गुरू की कृपा होती है, वही वेदाध्ययन कर सकता है और उसी का वेदाध्ययन सफल होता है। ईश्वर की कृपा से हमारे उपर गुरूजी की बड़ी कृपा थी। उन्होंने बड़े प्रेम से हमको वेद-कर्मकाएड की शिज्ञा दी और खल्पावस्था में ही वह हमको यज्ञादि में ले जाने लगे।

४ फरवरी, सन् १९१६ ई० में वसन्त पद्भमी के शुभावसर पर सम्राट् के प्रतिनिधि भारतवर्ष के गवर्नर जनरल श्रीमान् लार्ड हार्डिञ्ज महोद्य के द्वारा काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय का अशिलान्यास हुआ था। शिलान्यास के समय भहारुद्र यज्ञ' और 'गायत्री पुरश्चरण' ये दो महायज्ञ हुए थे।

क्रवाशीस्थ 'सारस्वत समा' की श्रोर से प्रकाशित होनेवाले संवत् २०१७ के 'तिथि-पर्व-निर्ण्य' (पृष्ठ ५६ ) में छुपा है कि—'संवत् १६७३ में पं॰ कुन्दनलालजी मिश्र के श्राचार्यत्व में भारत के वाहसराय लार्ड हार्डिख महोदय ने काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय का 'उद्घाटन' किया। श्रोर श्रापके ही श्राचार्यत्व में श्रमृतसर के दुर्ग्याना मन्दिर की प्रतिष्ठा श्रोर तडागोत्सर्ग परिडत मदन मोहन मालवीयजी के करकमलों द्वारा सुसम्पन्न हुआ।'

यह दोनों समाचार निलकुल श्रसत्य, निराधार श्रौर भ्रामक प्रकाशित किये गये हैं। संनत् १६७३ में लार्ड हार्डिझ द्वारा हिन्दूनिश्ननिद्यालय का 'उद्घाटन' नहीं हुआ किन्दु 'शिलान्यास' हुआ था। वह शिलान्यास एं० कुन्दनलालको मिश्र के आचार्यल में नहीं, किन्दु म० म० एं० श्रीप्रसुदत्तकी श्रान्निहोत्री के श्राचार्यल में हुआ था।

श्रमृतसर के सुप्रसिद्ध दुग्यांना मन्दिर को प्रतिष्ठा, तहागो त्सर्ग श्रीर यह—ये तीनों कार्य सन् १६२५ ई० में महामना परिहत मदन मोहन मासवीयकों के प्रकारत में एवं म० म० पं० श्रीप्रभुदत्तकी श्रान्नहोत्री और उनके तुपुत्र म० म० पं० श्रीप्रिशायरकों के श्राचार्यत में सुसम्पन हुए थे। श्रमृतसर के पुग्यांना मन्दिर को प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में काशी के सुप्रसिद्ध 'सुप्रभातम्' मासिक एवं के विशेषाङ्क 'विद्याङ्क' ( युष्ट ७ ) में स्व० म० म० श्राप्तिह 'सुप्रभातम्' मासिक एवं के विशेषाङ्क 'विद्याङ्क' ( युष्ट ७ ) में स्व० म० म० श्राप्तिह 'सुप्रभातम्' मासिक पत्र के विशेषाङ्क 'विद्याङ्क' ( युष्ट ७ ) में स्व० म० म० श्राप्तिह 'सुप्रभातम्' स्वत्वतिह 'सुप्यांना' मन्दिर-संस्थापनमेत्रे होत्री हिस्सी स्वर्थने स्वर्थने स्वर्थने प्रभावना स्वर्थने स्वर्यने स्वर्थने स्वर्थने स्वर्थने स्वर्यने स्वर्थने स्वर्यने स्वर्थने स्वर्यने स्वर्यने

महारुद्र यज्ञ के 'श्राचार्य' बड़े गुरूजी म० म० पं० श्रीप्रसुद्त्तजी श्रिग्तिहोत्री थे श्रीर गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ के श्राचार्य छोटे गुरूजी पं० श्रीविद्याधरजी गौड थे। इस महत्त्वपूर्ण कार्य में पं० कुन्दनजी सारस्वत, पं० छुन्नाजी कर्मकाएडी, पं० नाथूरामजी गौड, पं० शम्सुद्त्तजी द्विवेदी, पं० शिवनाथजी (बच्चेजी) सारस्वत, पं० गोविन्दरामजी सामवेदी, पं० गणपितजी जोशी ऋग्वेदी, पं० बाबू दीचितजी जड़े ऋग्वेदी, पं० काशीनाथजी मिश्र कर्मकाण्डी श्रादि वैदिक विद्वान् सम्मिलित हुए थे। इस भी इस कार्य में सम्मिलित थे।

शिलान्यास के अवसर पर होनेवाले महारुद्र यज्ञ में म० म॰ पिडत श्रीशिवकुमारजी शास्त्री 'यजमान' थे और गायत्री पुरश्चरण-महायज्ञ में म० म० पिडत श्रीआदित्यरामजी भट्टाचार्य 'यजमान' थे।

सन् १६२६ ई० में अमृतसर के सुप्रसिद्ध दुर्ग्याना-मन्दिर की स्थापना, तद्गागोत्सर्ग और यज्ञ—ये तीनों कार्य पूज्य मालवीयजी के यजमानत्व में और हमारे बड़े गुरूजी म० म० पं० श्रीप्रसुद्त्तजी शास्त्री और छोटे गुरूजी म० म० पं० श्रीविद्याधरजी गौंड के आचार्यत्व में हुए थे। इन कार्यों के सम्पादनार्थ गुरूजी के साथ काशी से स्व० पं० कालीप्रसादजी गौंड, स्व० पं० गण्पितजी जोशी ऋग्वेदी, स्व० पं० हरिजी कर्मकाएडी (स्व० पं० छुन्नाजी कर्मकाएडी के पुत्र), स्व० पं० गोविन्दरामजी सामवेदी, स्व० पं० कालीदासजी गौंड, स्व० पं० सुमितरामजी सामवेदी, पं० शम्सुदत्तजी द्विवेदी और हम भी गये थे। हमलोग अमृतसर के सुप्रसिद्ध रईस नत्थूमल रंगवाले की कोठी में ठहरे थे। उसी कोठी में पूज्य श्रीमालवीयजी महाराज भी ठहरे थे।

पूच्य मालवीयजी अहाराज बड़े गुरूजी (पं० श्रीप्रमुद्त्तजी) को 'महर्षि' कहा करते थे और वे प्रायः बड़े गुरूजी के पाद्स्पर्श भी किया करते थे। श्रीमालवीयजी महाराजने बड़े आप्रह से बड़े गुरूजी को हिन्दू-विश्वविद्यालय का वेदिविभागाध्यन्न और 'डीन' बनाया था। बड़े गुरूजीने हिन्दू-विश्वविद्यालय की जीवनपर्यन्त अवैतिनक सेवा की थी। हिन्दू-विश्वद्यालय के वेदिविभागाध्यन्न बनने का सर्वप्रथम सौभाग्य बड़े गुरूजी को ही मिला था।

पूज्य बड़े गुरूजी बहुत ही परोपकारी थे। उन्होंने महामना मालवीयजी से सिफारिश कर हिन्दू-विश्वविद्यालय में बहुत से सुयोग्य द्यापकों की नियुक्ति कराई, हजारों विद्वानों को द्यानेक प्रकार से द्रव्य दिलाकर उनकी सहायता की खीर हजारों सुयोग्य शिष्यों को तैयार कर वेद का प्रचार किया।

काशी के वैदिकों में पूज्य श्रीगुरूजी का सर्वोच्च स्थान था। सन् १६२४ में गवर्नमेन्ट सरकार ने 'महामहोपाध्याय' की उपाधि देकर आपका महान् सम्मान किया था। वेद्ज्ञों में यह सम्मान सर्वप्रथम आपको ही प्राप्त हुआ था। आप 'विद्या वपुषा वाचा' के साज्ञात् प्रतीक थे। आपका जो एक बार दर्शन कर तेता था, वह आपका सदैव के लिये भक्त बन जाता था। आप बहुत ही स्पद्ट-

वक्ता, निर्लोभी और कट्टर धार्मिक थे। आपकी धार्मिकता प्रसिद्ध है। आपने स्वधर्मरक्तार्थ 'रणवोर संस्कृत पाठशाला' का परित्यांग कर दिया और धर्मरक्तार्थ समय-समय पर बड़े-बड़े धनिक राजा-महाराजाओं तक का भी त्यांग कर दिया था। आपको अपनी वेद-विद्या पर बड़ा भरोसा था। आपका विश्वास था कि —''वेदों में आस्था रखनेवाले को कभी किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। वेदज्ञ दूसरों को दिलाकर स्वयं अपना भी सुखपूर्वक उद्रपोषण कर सकता है।"

वड़े गुरूजी बड़े भाग्यवान् थे जिनके ठ्येष्ठ पुत्र पं० श्रीविद्याधरजी गौड ठनसे भी बढ़कर विद्वान् हुए। यह सौभाग्य बहुत कम पिताओं को देखने-सुनने को मिलता है, जिनके जीवनकाल में हो 'पुत्र' की विद्वता की विजय-वैजयन्ती की पताका फहराने लगे। बड़े गुरूजी के सामने ही छोटे गुरूजी (श्रीविद्याधरजी) काशो हिन्दू विश्वविद्यालय में वेद के 'प्रधानाध्यापक' पद पर प्रतिष्ठित होकर भारत-विद्यात वेदज्ञ विद्वान् माने जाते थे। बड़े गुरूजी की तरह आपको भी यज्ञ-यागादि से फुरसत नहीं मिलती थी। आप अहोरात्र अध्यापन और प्रन्थलेखन में निरत रहा करते थे। आपकी विशिष्ट योग्यता के कारण ही बड़े गुरूजी के सभी शिष्ट आपसे भी अध्ययन किया करते थे। इसीलिये बड़े गुरूजी (म० म० पं० श्रीप्रसुदत्तजी शास्त्री) और छोटे गुरूजी (म० म० पं० श्रीविद्याधरजी शास्त्री) के द्वारा पिता और पुत्र का सम्बोधन होता था।

बड़े गुरूजी की मृत्यु के बाद छोटे गुरूजी ने जिस योग्यता से अपनी प्राचीन परम्परा की मर्यादा को सुरिचत छौर वृद्धिङ्गत किया, वह सर्वविदित है। आपको अपूर्व विद्वत्ता से प्रभावित होकर आपका सन् १६४० ई० में गवर्नमेन्ट सरकार ने 'महामहोपाध्याय' की टाइटिल देकर सम्मान किया। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों का अभूतपूर्व महान् सम्मान केवल इसो वेद्झ परिवार में देखा गया।

हम अपने को परमं भाग्यशाली सममते हैं कि हमने वेदमूर्ति अद्धेय बड़े गुरूजी और छोटे गुरूजी का आश्रय प्राप्तकर वेदाध्ययन किया। भगवत्क्रपा से किसी-किसी शिष्य को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। छोटे गुरूजी की विद्वत्ता के बारे में हमने पूज्य मालवीयजी महाराज, म० म० पं॰ श्रीलहमण शास्त्रीजी द्राविड, म० म० पं॰ श्रीनित्यानन्दजी पर्वतीय, म०म० पं॰ श्रीबालकृष्णजी मिश्र, वैयाकरणकेसरी पं० श्रीचन्द्रधरजी शास्त्री सादि से सुना था कि— "श्रीविद्याधरजी अपने श्रीपिताजो से भी अधिक विद्वान हैं।"

संबत् १६८० में काशीस्य अन्नपूर्णामन्दिर के समीप काशीनिवासी लाला पुरुषोत्तमदास खन्ना ने 'श्रीराम पञ्चायतन मन्दिर' की स्थापना की। इस समय मन्दिर की प्रतिष्ठा के 'आचार्य' बनने के लिये काशीस्य सारस्वत वैदिक विद्वानों में बड़ा संघष चल रहा था। वे लोग लाला पुरुषोत्तमदास के पास सिफारिश पहुँचाने लगे कि-'तुम खत्री हो, इस नाते किसी सारस्वत ब्राह्मण को ही 'आचार्य' बनाना चाहिये।' लाला पुरुषोत्तमदास का कहना था कि—'मुक्ते जातीयता का ध्यान नहीं है, विद्वता का ध्यान अवश्य है। सबलोग काशी में पिएडत श्रीविद्याधरजो को वेदका सर्वश्रेष्ठ विद्वान् बतलाते हैं। अतः मैं उन्हें ही 'आचार्य' बनाऊँगा।' लाला पुरुषोत्तमदास ने किसी की सिफारिश पर ध्यान न देकर हमारे गुरूजी में में पं० श्रीविद्याधरजो अग्निहोत्री को ही 'आचार्य' बनाया। पूज्य श्रीगुरूजी के आचार्यत्व में पं० अनन्तरामजी सारस्वत, पं० कुन्दनलालजी मिश्र सारस्वत, पं० जगतरामजी गोस्त्रामी सारस्वत, पं० शिवरामजी सारस्वत, पं० प्रयागनारायणजी सारस्वत, पं० गयादत्तजी न्यास,पं० गोविन्द्रामजी सामवेदी, पं० शम्भुदत्तजो हिवेदी, पं० मदन मोहनजी गोस्वामी सारस्वत आदि विद्वानों ने ब्रह्मा, सदस्य, द्वारपाल आदि पदों पर प्रविष्ठित होकर कार्य किया था।

काशों के कुछ मूल घनान्त वेद्पाठियों को हमारे गुरूजी के प्रति यह आन्ति थी कि यह रात्रिन्दिना वेदों के भाष्यों, व्याकरण साहित्यादि प्रन्थों के अध्यापन और प्रन्थलेखनादि कार्यों में सर्वदा संल्लग्न रहते हैं, तो इन्हें अष्टितिकृति-सहित वेद का मूलपाठ किस प्रकार सर्वदा अभ्यस्त रह सकता है ? अतः ऐसे लोगों ने अवसर पाकर कई बार वसन्तपूजा और यज्ञ आदि में छोटे गुरूजी के समन्न ज्ञानपूर्वक वेद के कम, जटा, घन आदि का मूलपाठ प्रारम्भ करके उनकी परीन्ना की, किन्तु सभी लोगों को परास्त होना पड़ा।

वस्तुतः छोटे गुरूजोकी विद्वत्ता श्रलौकिक श्रीर पूर्वजन्मार्जित थी। वे वैदिक वाङ्मय के भारडागार श्रथवा साज्ञात् वेदमूर्ति थे। उनकी मूल वेदपाठ की विचित्र उपस्थिति को देखकर समय-समय पर सभी श्रान्त व्यक्तियों को नतमस्तक होना पड़ता था।

धर्मप्राण भारतवर्ष का महान् दुर्भाग्य है कि वेदमूर्ति गुरूजी (म० म० पं० श्रीविद्याधरजी गौड) महाराज का स्वर्गवास बहुत जल्द हो गया। यदि वे अधिक समय तक जीवित रहते तो वेदमार्ग-पथिकों का विशेष लाभ होता।

वेद भगवान् की कृपा से काशी में आज भी इनका वंश वेद्झों में सर्वप्रसिद्ध और सर्वप्रतिष्ठित माना जाता है। भारत में होनेवाले बड़े-बड़े यझों में
आज भी हमारे गुरूजी के पुत्र 'आचार्य' पद को प्राप्त करते हैं। आज भी
हमारे गुरूजी के पुत्रों के साथ यझों में १००, ७४, ४१ संख्या तक ब्राह्मण जाते
हैं। गुरूजी के दो सुपुत्र 'वेदाचार्य' परीचोचीर्ण कर काशो के सुप्रसिद्ध गोयनका
संस्कृत कालेज तथा संन्यासी संस्कृत कालेज में वेदाध्यापक हैं और वे दोनों ही
वेद-कर्मकाण्ड के अनेकानेक प्रन्थों को लिखकर वेदकर्मकाण्डपथिकों का कल्याण
कर रहे हैं। हर्ष का विषय है बड़े गुरूजी की चतुर्थ पीढ़ो में आज भी
वेदाध्ययनपरम्परा चल रही है। आशा है, भविष्य में भी गुरूजी के परिवार
में वेद के अध्ययनाध्यापन की परम्परा सर्वदा चलती रहेगी।

### गुरुर्देवो महेश्वरः

( धर्मोपदेशक श्रीयुत गङ्गाप्रकाशजी बह्मचारी, वाराणसी )

गुरुव्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुद्वेवो महेश्वरः। गुरुः साज्ञात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

भारतभूषण महामना पिण्डत श्रीमदनमोहन मालवीयजी महाराज की सस्प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं संबत् १६७५ में काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के धर्म-विज्ञान विभाग में प्रविष्ठ हुआ और उस विभाग के अध्यक्त भारतिविज्यात वेदमूर्घन्य पिण्डतप्रवर श्रीविद्याधरजी गौड अग्निहोत्री महोद्रय से साङ्गोपाङ्ग वेद और वेदार्थ का सविधि अध्ययन किया। साथ ही निर्णयसिन्धु, धर्मसिन्धु, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि धर्मशास्त्र के प्रन्थों का अध्ययन किया। इस प्रकार संवत् १६८४ तक मेरा अध्ययन चलता रहा। में हिन्दू विश्वविद्यालय की परीक्षा नहीं देता था और न वहाँ की किसी प्रकार की 'छात्रवृत्ति' ही लेता था। इसिलिए मेरे अध्ययन में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं था। श्रद्धेय गुरूजी की मुक्तपर विशेष छुपा रहा करती थी। वे प्रथम घर्षट में मुक्ते ही पढ़ाते थे। में प्रातः ६॥ बजे से ५ बजे तक श्रीगुरूजी के सान्निध्य में रहकर जो पाठ पढ़ता था, उसे तत्काल वहीं विचार लिया करता था। यह प्राचीन पद्धित है। इस पद्धित से विद्यार्थियों का प्रन्थ विशेष पुष्ट होता है। किन्तु आज इस पद्धित का छात्रों में सर्वथा अभाव पाया जाता है, जिससे छात्रों में प्रन्थाभ्यास की न्यनता देखो जाती है।

मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव स्व० महामहोपाध्यायजी के सम्बन्ध में अधिक न लिखकर केवल इतना ही लिखना पर्याप्त समभता हूँ कि वे 'यथा नाम तथा गुणः' थे। उन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही अद्भुत विद्या प्राप्त की थी। 'पूर्वजन्मार्जिता विद्या' के अनुसार उनकी विद्यासम्पत्ति पूर्वजन्मार्जित थी। बहे-बहे विद्वान् उनकी विद्या-वैभव की प्रशंसा करते हुए सहर्ष कहा करते थे कि 'अब श्रीविद्याधरजी गौड जैसा विद्वान् होना दुर्लभ है।'

'श्रध्यापनं श्रध्ययनम्' के श्रनुसार मेरे गुरुदेव को अध्ययनाध्यापन का हो व्यसन था। रात्रिन्दिवा विद्यार्थियों को पढ़ाना श्रोर शास्त्रचर्चा करना यही उनका मुख्य कार्य था। श्रापसे श्रध्ययन कर वेद के श्रनेकानेक विद्वान तैयार हुए हैं जो भारत के विभिन्न स्थानों में 'श्रध्यापक' पद्पर प्रतिष्ठित होकर विद्या का प्रचार कर रहे हैं।

पूज्य गुरुदेव ने घानेक महत्त्वपूर्ण प्रन्थों का उद्घार किया है, जिनमें 'कात्यायन श्रीतसूत्र' की टोका घत्यन्त प्रसिद्ध घार मान्य मानी, जाती है। कात्यायन श्रीतसूत्र की टोका जब विदेश के विभिन्न पुस्तकालयों में पहुँची, तो

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वहाँ के गुण्प्राही विद्वान् पुरतकालयाध्यत्तों ने पूज्य गुरूजी के पास अनेक प्रशंसापत्र भेजे थे।

पूज्य श्रीगुरूजी की मेरे लिए सर्वदा यही आज्ञा रही कि — 'तुम द्विजों को सदा-सर्वदा सर्वत्र 'वेदाध्ययन' और 'सन्ध्या' करने का उपदेश दिया करो।' श्रीगुरूजी की आज्ञानुसार मैंने जीवनपर्यन्त के लिये द्विज-बालकों को वेदाध्ययन और सन्ध्या करने का उपदेश देने का नियम कर लिया और एतदर्थ मैंने समूचे मारत का कई बार अमण भी किया है। समस्त भारत के अमण में मुमे संस्कृत के अनेक प्रख्यात विद्वानों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन विद्वानों से जब काशी के विद्वानों की चर्चा चलती थी तब वे मेरे गुरूजी की विद्वानों से जब काशी के विद्वानों की चर्चा चलती थी तब वे मेरे गुरूजी की विद्वाना की बड़ी ही प्रशंसा करते थे। मैं अपने को महान् भाग्यशाली सममता हूँ कि मुमे पूज्य श्रीमालवीयजी महाराज की कुपा से वेद के सर्वश्रेष्ठ विद्वान को 'गुरु' बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

'गुरुर्बह्या गुरुर्विच्छुः' के अनुसार मैं अपने श्रीगुरुद्व को साज्ञात् 'देवता' सममता था। जो शिष्य अपने गुरु को देवता मानकर उनसे विद्याध्ययन करते हैं, उनकी ही विद्या सफल होती है। अतः मैं संस्कृत विद्या के अध्ययन करनेवाले गुरुभक्त विद्यार्थियों से निवेदन कहँगा कि वे भी अपने-अपने गुरु को साज्ञात् 'देवता' मानकर विद्याध्ययन करें, जिससे उनकी विद्या सफल और चमत्कारपूर्ण हो। गुरुभक्तों को श्वेताश्वतरोपनिषद् के निम्न-

लिखित वाक्य को सदा स्मरण रखना चाहिए-

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्त्रे महात्मनः॥

### श्रद्धाञ्जलि

. ( पं० श्रीधर्मवीरजी विशष्ट, एम्० ए०, सदस्य-विधान परिषद, पंजाब )

मुक्ते यह जानकर श्रत्यन्त खुशी हुई कि स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड का जीवन-चरित पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो रहा है।

काशो हिन्दू-विश्वविद्यालय में सन् १६३३ से १६३४ तक दो वर्ष मुक्ते भी उनसे वेद की धर्मशिचा पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

आदरणीय पिंडतजी जि॰ रोहतक (पंजाब) में पैदा हुए थे, इस बात का गौरव सारा पंजाब कर सकता है।

पिंडतजी अपने शुभ्र गुणों के कारण बहुत ही प्रतिष्टित श्रौर यंशस्वी थे। मैं अत्यन्त श्रद्धा के साथ श्रपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ।

### वैदिक वाङ्मयके उज्ज्वल रतन

( राज्वैद्य पं० श्रीरामशङ्करजी मह, त्र्रायुर्वेदाचार्य, सुद्धिया, काशी )

मुमे यह जानकर अत्यन्त हर्षे हुआ कि श्रद्धेय गुरुवर स्व॰ महामहोपाध्याय पिंडत श्रीविद्याधरजी महाराज की पुण्य स्पृति में एक विशाल 'स्मारकप्रन्थ' प्रकाशित होने जा रहा है।

पूच्य महामहोपाध्यायजी वैदिक वाङ्मय के उज्जवत रत्न थे। उनकी प्रशंसा बड़े-बड़े विद्वान किया करते थे। जिस समय पिखत श्रीविद्याधरजी महाराज काशीस्थ 'रणवीर संस्कृत पाठशाला' में वेदाध्यापक थे, उस समय मैंने भी उनसे कुछ काल तक वेदाध्ययन करने का गौरव प्राप्त किया है। अतः मैं पूज्य चरणों में सादर श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ।

### वेद-विद्याके प्रवर्त्तक

(पं० श्रीकमलनाथजी शुक्क, वैदाचार्य, सोहनाग जि० देवरिया)

प्रातःस्मरणीय श्री १०८ गुरूजी ( म० म० पण्डित श्रीविद्याधरजो श्राग्नहोत्री) महाराज की विद्वत्ता के सम्बन्ध में मेरे जैसा व्यक्ति क्या लिख सकता है ? पूच्य श्रीगुरूजी की विद्वत्ता सर्वविश्रुत थी। बड़े-बड़े विद्वान् उनकी प्रशंसा किया करते थे।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्य महामहोपाध्याय पं श्रीप्रमथनाथजी तकमूषण, महामहोपाध्याय पं॰ श्रीबालकृष्णजी मिश्र और वैयाकरणशिरोमणि पिछतप्रकाण्ड पं॰ श्रीचन्द्रधरजी प्रभृति विद्वान् पूज्य श्रीगुरुजी के विषय में मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए कहा करते थे—

"पं श्रीविद्याधरजी गौड जैसी सर्वतोमुखी प्रतिभावाला वेद्झ विद्वान् भारतं में दूसरा नहीं है। किसी भी प्रश्न का तत्काल सप्रमाण उत्तर देना यह उन्हों का कार्य है। उत्तर देते समय प्रतीत होता था, जैसे उन्होंने पहले से ही विवेचना कर रक्खी हो।"

यह तो निःसन्देह स्पष्ट ही था कि एकमात्र श्रीगुरूजी ही वेद के ऐसे विद्वान् थे, जिनके शिष्यों को दूसरे विद्वानों के पास जाकर श्रध्ययन करने की श्रावश्यकता नहीं होती थी। श्रीगुरूजी महापिएडत श्रीर सर्वतन्त्रस्वतन्त्र थे। वे सभी विषयों पर समान श्रिधकार रखते थे।

पूज्य श्रीगुरूजी जैसे प्रकार विद्वान् थे वैसे ही उदार भी थे। विद्वानों में जब चन्दा माँगने की आवश्यकता होती थी, तो यह निश्चय होता था कि ऐसे विद्वान् के पास चला जाय, जहाँ से विमुख न होना पड़े। सब की दृष्टि में श्री गुरूजी ही ऐसे व्यक्ति थे, जिनके यहाँ से किसी को विमुख नहीं होना पड़ता था। विद्वानों में श्रीगुरूजी के यहाँ से ही चन्दा का श्रीगऐश होता था।

आज समस्त भारत में वेदाचार्य-परम्परा का जो विकास देखा जा रहा है, इसका समस्त श्रेय वेद-विद्याप्रवर्त्तक श्रीगुरूजी को ही है। श्रतः पूज्यपाद श्रीगुरूजी के पवित्र चरणों में सादर श्रद्धाञ्जित समर्पित है।

### वेद-विद्याके युगपुरुष विद्यान्की पवित्र स्मृति

(५० श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादजी त्रिपाठी, वैदाध्यापक-वाराग्रासेय संस्कृत विश्वविद्यालय)

अष्टादश पुराणकर्वा भगवान् वेद्व्यासजी ने धर्मप्राण भारतवर्ष की स्थिति को देखकर बड़े दुःख के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तत्कालीन विचारशील विवेचकों के समज्ञ धर्म के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट करते हुए कहा था—

"अर्ध्ववाद्वविरोम्येष न कश्चिच्छुगोति मे। धर्मादर्थेश्च कामश्च स किमर्थं न सेठ्यते॥"

व्यासजी के कथन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। परिणामस्वरूप धर्म का अस्तित्व समाप्त-सा हो गया। अनन्तर उस धर्म के मूलभूत वेद (वेदोऽखिलो धर्ममूलम्) के विरोध में भगवान् बुद्ध की आवाज बुलन्द हुई। वे वेदों के पीछे हाथ धोकर पड़ गये। भगवान् बुद्ध के वेद-विरोधी आन्दोलन की अग्नि की चिनगारी दिन दूनी, रात चौगुनी होकर देशव्यापी हो गई, जिससे वैदिकपरम्परा, वेदपाठ, अग्निहोत्र और यज्ञ-यागादि सब का लोप-सा हो गया। वेदों के रसातल जाने जैसी स्थित हो गई। भगवान् के निःश्वासभूत वेदों की अवहेलना देख कर एक दिन काशीराज की कन्या अत्यन्त चिन्ता और दुःखभरे ऊँचे स्वर में बोल बठी—

"किं करोमि क गच्छामि को वेदानुद्धरिष्यति।"

शोकातुरा राजकन्या के दुःखमय वचन संयोगवश श्रीकुमारिल भट्ट के क्यांकुहरों में प्रवेश कर गये और तत्काल ही उन्होंने राजकन्या को आश्वासन देते

# 'मा विभेद्धि वरारोहे महाचार्योऽस्ति भृतले।'

कुमारित भट्ट का यह आश्वासन कार्यहर में परिण्त हुआ। वे वेदप्रचार के चेत्र में संल्लग्न हो गये। पश्चात् भगवान् शङ्कराचार्य का आविर्भाव हुआ। उन्होंने वैदिकमार्ग की पुनः पर्णहर से प्रतिष्ठा कर दी, जिससे भारत ने पुनः कह किया—

''एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्व्रजन्मनः। स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥''

बहुत समय तक सर्वत्र वैदिक-मार्ग की स्थापना हो गई। सभी लोग वेद के प्रेमी और अनुयायी बन गये। सर्वत्र वेद का प्रचार हो गया। सब लोग वेद को अपना परम धर्म मानने लगे, किन्तु जब विदेशी सत्ता का साम्राज्य स्थापित हुआ, तो फिर भारतवर्ष दीन-हीन हो गया। विधर्मियों के द्वारा ऐसा प्रयत्न होने लगा कि जिससे देश में पुनः अधम की स्थापना हो जाय और देदों का अध्ययनाध्यापन समाप्त हो जाय। विदेशियों का प्रयत्न सफल हुआ, धर्मप्राण भारतवर्ष घोर अन्धकार में पड़ गया। परिणामस्वरूप उत्तर भारत में वेदविद्या का सूर्यास्त हो गया। ब्राह्मणों में, विशेषतः पद्धगौड़ों में यज्ञविद्या श्रीतस्मार्त-कर्मकाण्ड गुरुपरम्परानुसार उच्चारणानुचारण श्रभ्यासपूर्वक वेदों का घनान्तकएठस्थीकरण एवं वैदिकप्रनथस्थलविशेष की श्रर्थगुत्थियों को सुलमाने की दिशा में मार्गप्रदर्शक एच्च बेद्विद्याविभव-सम्पन्न योग्य गुरु का सर्वथा अभाव हो गया था, सकल वैदिक कर्मकाएड लुप्तप्राय हो चला था, इनके उद्धार का मार्ग सूफ नहीं रहा था, प्रवल अन्यकार छाया हुआ था, सहसा काशी नगरी में महामहोपाध्याय पं श्रीप्रसुदत्तजी गौड श्रीनहोत्री के रूप में एक दिन्य प्रकाश की कलक दीख पड़ी, कुछ ढाढ़स बँघा, समाज को बल मिला, एक परम्परा की नीव पड़ी और कुछ दिनों के बाद वह प्रकाश पुञ्जीभूत होकर श्रद्धेय महामहोपाध्याय परिडत श्रीविद्याघरजी गौड के रूप में प्रकट हुआ, जिसने उत्तर भारत के समस्त ब्राह्मणों का मुख समुञ्ज्वलित कर दिया। कुछ वर्षों के ही भीतर संस्कृत पिंखतमण्डल के सम्पूर्ण भारत का कोना-कोना इस प्रकाश की श्रीर उन्मुख हो गया, लाभ उठाने लगा, श्रनेक सुयोग्य वैदिक तैयार होने लगे।

श्रीविद्याधरजी गौड नाम से प्रख्यात यह पुक्षीभूत प्रकाश वैदिक भारत का देदीप्यमान सूर्य था श्रीर वह श्रथाह वेदविद्यारूप चीरसागर चन्द्र था, जिसे महामना माजवीयजी महाराज के काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में हमने विराजमान देखा श्रीर सन्तोष का श्रतुभव किया।

महामना मालवीयजी ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें अपने यहाँ धर्मविज्ञान विभाग के 'अध्यन्न' पद पर बैठाकर वेदों के प्रति अपनी आदर भावना प्रकट की और भारत सरकार ने उपाधि प्रदेशन के अपने

कार्यक्रम को पिनत्र श्रीर सर्वथा उचित प्रमाणित करने के लोभ से उन्हें 'महामहो-पाध्याय' की उपाधि दी। सारे भारत के कोने-कोने में सर्वतन्त्रस्वतन्त्र वैदिकसम्राट् महामहोपाध्याय पं॰ श्रीविद्याधरजो गौड की विशिष्ट कीर्ति व्याप्त हो गई थी। वे साचात् वेदमूर्ति थे। उन्हें सस्वर वेदमन्त्र कितने कण्ठस्थ थे। इसका थाइ कोई न पा सका। उन्हें वेद की श्राठों विकृतियाँ सस्वर कण्ठस्थ थीं। दिच्या देश के उच्चतम वैदिकों ने वेद के कण्ठस्थीकरण में लोकोत्तर शक्ति का उनमें दर्शन किया था।

वेदार्थ में एक-एक वैदिक शब्दों के विभिन्न अर्थों की विलक्षण कल्पना, भाष्यकारों और शास्त्रकारों की पद्धित के अनुगमन के साथ नवीनार्थ कल्पना, अन्य वैदिक अर्थप्रन्थस्थलों की गुत्थियों का विभेदन, मीमांसा-प्रन्थों के सरल सुबोध अध्यापन, धर्मशास्त्रों की उलमी हुई जटिल से जटिल व्यवस्था पर सरलता के साथ कर्यतस्थ सप्रमाण व्यवस्थाप्रदान आदि को देखकर संस्कृत के बड़े—बड़े विद्वानों ने अपने मुक्तकएठ से उन्हें वेदों का 'अवतार' कहा। अनुकरणीय सदाचरणचर्या, सहद धार्मिकता, श्लाध्य ऋजुता, उत्कृष्ट विद्या, सुलभ निर्भाकता, महनीय उद्दारता, कमनीय सहद्वयता, सकल विद्वद्वृन्द्वित उनके परिपूर्ण विद्यावैभव आदि का पुर्य-स्मरण कर आज भी समस्त परिडतमण्डल, वैदिक जगत्, धार्मिक सद्गृहस्थवृन्द अपने में गौरव का अनुभव करता है।

आप साङ्गोपाङ्ग वेद्विद्या के युगपुरुष विद्वान् और वैदिक-साहित्य के अवतार थे। यह कहना उचित होगा कि सनातन कर्मकाएड में समस्त भारत के लिये आप उतने ही प्रतिष्ठित और आदरणीय थे जितना कि हिन्दुओं के लिये वेद। जहाँ तक ज्ञात है, इस शताब्दी में वेद का ऐसा धुरन्धर विद्वान् दूसरा कोई नहीं हुआ था। समस्त वैदिक वाङ्मय के पुनरुज्जीवन का पूर्ण श्रेय आपको ही प्राप्त है। भारतीय पण्डितवर्ग में आज भी आपका नाम आदर से स्मरण किया जाता है। विरोधी भी आपके पाण्डित्य का लोहा मानते हैं। आपके स्वर्गमन से काशी की शोभा में ही विशेष कमी नहीं हुई, किन्तु वैदिक-साहित्य के उद्धार का मुख्य आधार ही समाप्त हो गया।

वैदिक विद्वानों की भी उनके प्रति समय-समय पर प्रकट की गई
अद्धाओं एवं आस्थाओं के वर्णन की चर्चा से लेख विस्तृत होगा। मुक्ते ज्यों का त्यों
समरण है अद्धे य महामहोपाध्यायजी (श्रीविद्याधरजी) के कैलाशवासी होने पर
"वैदिक मण्डल, काशी" (जिसके वे संस्थापकों में से थे) की छोर से शोकसमा का आयोजन काशीस्थ 'मारवाड़ी संस्कृत कालेज' में किया गया, जिसके
समापित म० म० पं० चिन्नस्वामीजी शास्त्री थे। उन्होंने महामहोपाध्यायजी को
अपने समय का सर्वश्रेष्ठ वैदिक विद्वान् अनेक उदाहरणों से सिद्ध किया था।

एक बार काशीस्थ नीची ब्रह्मपुरी में 'वैदिक मण्डल' की बैठक हुई। मैं 'बैदिक मण्डल' का उस समय मन्त्री था। प्राचीन वेदझों की चर्चा चल रही थी।

मैंने प्रसङ्गवश अपने पूच्य गुरूजी पं०भगवत्प्रसादजी मिश्र (प्रोफेसर, गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज, बनारस ) से निवेदन किया कि पूच्यचरण श्रीभैयाजी (पं० श्रीविद्याधरजी महाराज) की वेदविद्या की चमता पर आप कुछ प्रकाश डालिये। उन्होंने कुछ कहना प्रारम्भ किया कि उनकी आँखे भर गई, गला रुँघ गया, कुछ देर के बाद वे बोलने की स्थिति में हुए तो कहा-'पूच्य श्रीभैयाजी (गुरूजी) की लोकोत्तर विद्यार्थी, उनकी अलौकिक प्रतिभाका वर्णन मेरी वाणी की सामर्थ्य के बाहर है। इघर सैकड़ों वर्षों में ऐसा सुसज्जित साङ्गोपाङ्ग वेद का सुप्रतिष्ठित विद्वान् नहीं हुआ है। साङ्गोपाङ्ग वेद-वेदार्थ में और श्रीतिविद्या में उनकी अव्याहत गित थी। उनके सम्बन्ध में यही कहना उचित होगा कि इस शताब्दी में ऐसा विलच्चण वैदिक विद्वान् न भूतो न भविष्यति।'

इसी प्रकार उनकी विद्वत्ता, उदारता, धर्मदृढता, द्यालुता और सहृद्यता आदि की बहुत-सी वार्ते बहुत बार मैंने अपने प्रथम वेदविद्यागुरु पं० श्रीकमल-नाथजी शुक्त वेदाचार्य (वेदप्रधानाध्यापक – श्री परशुराम चिर्डका वेद विद्यालय, सोहनाग, जि० देवरिया) से भी सुनी थीं।

सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता गोरखपुर के गान्धी श्रीराघवदासजी के तत्त्वावधान में श्रीर उनके उत्तराधिकारी परमहंस श्रिखिल भारतीय नेता बाबा श्रीसत्यन्नतजी महाराज के यजमानत्व में मारवाड़ी देशवाली व्यापारी धनीमानी, गृहस्थ रईस साधु-सन्त-विरक्तप्रभृति समस्त जनता की धनभ्सम्पत्ति, उत्साह, लगन, सहयोग से सुप्रसिद्ध वरहज बाजार (जि॰ देवरिया) के श्री सरयूतट पर विशाल श्री महाविष्णु यज्ञ के समारोह का आयोजन हो चुका था। जनता एवं जिले के समस्त विद्वानों ने एक स्वर से उस महान् यज्ञ के आचार्य पद पर भारतप्रसिद्ध याज्ञिकचक्रवर्ती म० म० पं० श्री विद्याधरजी महाराज को रखने का निर्णय किया। स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। उनका आना निश्चित हो गया। यज्ञारम्भ का दिन आसन्न था। जनता अपने पूज्य श्राचार्य की काशो से बरहज श्राने के दिन की प्रतीचा बड़ी ही श्रद्धा के साथ कर रही थी। महायज्ञ, वेद के महान् विद्वान्, पवित्र सरयू तट, देश के महान् नेता बाबा राघवदास की जगाई गई जनता, सब का सहयोग सम्मेलन, अपूर्व पुरयमय अवसर, बड़ी चहत्त-पहल, उत्कृष्ट आकर्षण और चौथे दिन से यज्ञारम्स, यह सब लोग सोच-विचार ही रहे थे कि अकस्मात् सुनाई पड़ा-'यज्ञ के मनोनीत श्राचार्य श्रीविद्याधरजी महाराज ने यहाँ के यज्ञ का श्राचार्य होकर श्राना श्रस्वीकृत कर दिया। वे नहीं आएँगे, क्योंकि उन्हें यह बताया गया है जि यहाँ होनेवाले यज्ञ के अवसर पर सनातनधर्म के विपरीत कुछ कार्यों के भी करने का आयोजन है।' बड़ी निराशा हुई। कुछ लोग उनके पास काशी पहुँचे और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया कि दोनों बाबा लोग परम आस्तिक वैष्णव हैं और देश-कल्यागा एवं देवाराधन की दृष्टि से यज्ञ हो रहा है। सूनातनधर्म के विपरीत

कोई भी कार्य वहाँ नहीं होगा। जब उन्हें अपने विश्वस्त सूत्रों से ठीक ठीक यह बात प्रमाणित हुई, तो वे यज्ञार्थ गए। स्व० म० म० जी इस ढँगके कट्टर सनातनधर्मी आस्तिक वैदिक विद्वान् थे। वे जरा-जरा सी आशंका उपस्थित होने पर हजारों की निश्चित आमदनी, महती प्रतिष्ठा और उच्च सम्बन्ध का त्याग धर्म के निमित्त कर देते थे।

काशो आने के बाद स्वयं मैंने भी अनुभव किया था। "न तस्य प्रतिमा श्रस्ति यस्य नाम महद्यशः" यह वेदवाक्य उनमें मूर्तक्ष से चरितार्थ था।

श्रद्धेय स्व० महामहोपाध्यायजी की स्पृति को चिरस्थायी बनाने के लिये आवश्यक है कि काशी में वेद-वेदार्थ वैदिकप्रन्थसिहत समस्त श्रौत-स्मार्त कर्मकाएड की सुदृढ़ रचा के लिए "महामहोपाध्याय श्रोविद्याधर वेद-विद्यापीठ" की स्थापना हो। इसके लिए विपुल द्रव्य संग्रह किया जाय, जिससे चारों वेदों का स्थापना हो। इसके लिए विपुल द्रव्य संग्रह किया जाय, जिससे चारों वेदों का स्थापना हो वेदों की श्रौर कर्मकाएड की क्रियात्मक परीचाएँ, परीचोत्तीणों को प्रमाणपत्र श्रौर वैदिक प्रन्थों के प्रकाशन श्रादि ठोस कार्य हों। इस प्रकार की योजना से संस्थापित वेद-विद्यापीठ श्रौर वैदिक-संस्कृति की श्रमिष्टि होगी। श्रवः मेरी देश के विभिन्न भाग में रहनेवाले स्व० महामहोपाध्यायजी के श्रद्धालु शिष्ट्यों, मक्तों, प्रेमियों श्रौर वेदविद्या को श्रभ्युन्नित के इच्छुकों से निवेदन है कि उन्हें इस महनीय कार्य को श्रोर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। इस दिशा में स्व० महामहोपाध्यायजी के उत्तराधिकारी विद्वान, यशस्वी एवं कर्मठ पुत्र श्रीवेणीरामजी गौड वेदाचार्य को सहयोग प्रदान करना चाहिये। पं० श्रीवेणीरामजी गौड वेदाचार्य उन्हों महापुरुष के श्रंश हैं, जिनमें मैं उन स्वर्गीय महापुरुष का दर्शन करता हूं—'स एव भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्त्त ।'

## स्वर्गीय स्मृति

( पं॰ श्रीमङ्गलदत्तजी त्रिपाठी, वेद-व्याकरणाःचार्य, वाराणसी )

भगवान् आग्रुतोष श्रीविश्वनाथजी के वरद पुत्र महामहोपाध्याय वैदिकमूधन्य श्री ६ पं० प्रभुदत्तजी शास्त्री अग्निहोत्रों को पिएडत-समाज में कौन नहीं
जानता ? वह पवित्रतमा स्वनामधन्या काशीपुरी में पद्धगौड़ों में वेद-कर्मकाएडावतार होकर सर्वप्रथम स्थान को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अपने विश्रुद्ध आचारविचार, सद्व्यवहार तथा शास्त्रीय पारिडत्य के द्वारा लोकसम्मान के साथ साथ
राजसम्मान को भी प्राप्त किया था।

प्रातःस्मरणीय पूज्यचरण श्राग्निहोत्रीजी की निरन्तर श्राग्निसेवा से प्रसन्न होकर श्राग्निनारायण ने उन्हें स्वनामधन्य महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड जैसा सुपुत्र प्रदान किया। इन मनुष्य रत्न को घरवाले सभी "मैयाजी" कह कर सम्बोधित करते थे।

सन् १६१४ ई० में मुक्ते मेरे पूच्य पिताजी ने उपनयनानन्तर ब्रह्मचर्यावस्था में पूच्य गुरुचरण म० म० पं० श्रीप्रसुद्त्तजी अग्निहोत्री के चरणों में श्रध्ययनार्थ समर्पण कर दिया। तब से मैं श्रीगुरुचरणों की सेवामें रह कर गुरूजी के घर पर ही भोजन श्रौर वेदाध्ययन करता था। जिस समय मैं वेदाध्ययन करता था उस समय बड़े गुरूजो नये सत्यनारायण के मन्दिर (बाँस फाटक) में मध्याह्रोत्तर विद्या-प्रदान करते थे श्रौर भैयाजी प्रातःकाल पुराने सत्यनारायण के मन्दिर (सरस्वती फाटक) में श्रध्यापन कार्य करते थे। सौभाग्यवश सुमे पूच्य बड़े गुरूजी तथा पूच्य क्रोटे गुरूजी दोनों महानुभाश्रों से वेदाध्ययन करनेका महान् सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पूच्य श्रीभैयाजी महाराज शुक्त यजुर्वेद के समस्त विकृतियों के तथा ब्राह्मणादि प्रन्थों के श्रभ्यासी होते हुए पूर्ण अर्थक्त थे।

पूज्य श्री मैयाजी ने कात्यायन श्रौतसूत्र की 'सरला' विवृति टीका जो लिखी है, उसको देखकर आपका पाण्डित्य और मर्मज्ञता पूर्ण-रूप से प्रकट होती है। इस प्रनथ की जो भूमिका लिखी गई है, उसने तो मिण्काञ्चन का संयोग कर दिया है। उसमें समस्त वैदिक प्रकृति-विकृति के रहस्यों को उद्घाटन किया गया है, जिसकी प्रशंसा एतहशावासी विद्वान् ही नहीं, किन्तु विदेशों के विद्वान् भी करते हैं और वे समय-समय पर प्रचुर संख्या में प्रशंसापत्र भी प्रेषित करते रहे हैं। और भी बहुत से प्रनथ 'स्मार्त प्रभु' आदि आपने लिखे हैं, जिनके द्वारा वैदिक जगत् का विशेष लाभ हो रहा है।

पूच्य श्रीभैयाजी के पारिहत्य श्रीर शास्त्रमम्झता के कारण भहामना पं मद्न मोहन मालवीयजी ने उन्हें श्रापने विश्व विद्यालय में ग्रेडिंग कारण भहामना पं

दे दिया था। गवर्नमेन्ट ने भी आपका 'महामहोपाध्याय' की पदवी-द्वारा सम्मान किया था। इस जगत् में ऐसा अन्यत्र नहीं देखने में आया था कि पिता और पुत्र दोनों गवर्नमेन्ट से 'महामहोपाध्याय' की पदवी प्राप्त किये हों। यह स्वर्ण अवसर आपके ही वंश को प्राप्त हुआ था।

श्रीभैयाजी के पुत्रगण भी प्रायः सभी विद्वान्, कर्मठ, सञ्चरित्र श्रीर सुशील हैं, जिनमें वैदिक-साहित्य में पं० दौलतरामजी गौड वेदाचार्य श्रीर पं० वेणीरामजी गौड वेदाचार्य हैं, जो कि तत्तद् विद्यालयों में श्रध्यापक पद पर नियुक्त हैं।

पूच्य मैयाजी बड़े ही यशस्त्री विद्वान् थे। वे ऐहिक समस्त प्रकार के सुख, धन, जन, पुत्रादि से युक्त होकर पारलोकिक भगवान् विश्वनाथजी का चिन्तन करते हुए पाञ्चभौतिक शरीर का परित्याग कर जीवन्मुक्त हो गये। ऐसा सौभाग्य बड़े ही पुण्य से प्राप्त होता है। पूच्यपाद बड़े गुक्जी तथा पज्य छोटे गुक्जी दोनों महानुभात्रों को शिष्यवात्सल्यता, द्यालुता, प्रसन्नता, शास्त्रपाठनशीलता, विषयनिक्षपण्ता, संशयनिराकरण्ता आदि विशेषतात्रों को ध्यान में रखकर यह कहना पड़ता है कि इस प्रकार का सर्वेशमञ्जस्य अन्यत्र देखने में नहीं मिलता।

# मेरे गुरुदेव : एक मधुर संस्मरण

( पं० श्रीविश्वनाथजी मिश्र वैदाचार्य, प्रो० गवर्नमेन्ट हाईस्कृत, त्र्यारा )

मुख पर साधना की घनी रेखा और उज्जवत आँखों में सब कुछ मूलकर वेद भगवान की सेवा करने की निरिभमान साध, रहन-सहन में सादगी, मस्तिष्क में झानज्योति का प्रावल्य, हृदय में स्नेह, ममता तथा प्रतिमा छलकती-सी और भारत में अपने विषय का अकेला विद्वान !! जिनका मधुर स्मरण जब आता है तब आँसुओं के तार बँध जाते हैं। हृदय के नीरव एकान्त में उनकी अमृतमयी वेदवाणी गूँज उठती है और तब स्मृति-पटपर एक स्वस्थ प्रतिमा निखर उठती है। वह प्रतिमा दुग्ध की तरह शुभ्र, बालक की मुसकान-सी सरल, हिमालय-सी प्रांशु और हिन्द-महासागर-सी विस्तीर्ण प्रतीत होती है। मैं लपक कर अपने बौने हाथों से गुरुदेव के न्यक्तित्व की इस महान् उँचाई को छूना चाहता हूँ, पर मेरे संकुचित ज्ञान की सम्पुटित और धूमिल किरणें क्या उन्हें छू पाती हैं? अधिक क्या, मैं अपना सिर धुनता हूँ आज वह विश्व की खलौकिक किरण कहाँ है, वह विलक्त्य प्रतिमा कहाँ है, जिसने अपने अप्रतिम आलोक से भारतीय ज्ञानाकाश को उद्भा-सित कर, पुनः एक बार भारत की इस प्रवित्र धरती में वेदज्ञान और वेदप्रकाश स्तित कर, पुनः एक बार भारत की इस प्रवित्र धरती में वेदज्ञान और वेदप्रकाश

का माङ्गिलिक उद्घोष किया था ? जिनकी वाणी में प्राचीन भारतीय ज्ञान श्रौर तपश्चर्या मूर्त होकर श्रवण-पुटों में श्रमृत का सिञ्चन करती थीं, जिन्होंने यज्ञकी पुरातन महिमा को पुनरु जोवित कर पुनः एकबार श्रध्यात्म श्रौर पुण्य के संस्कारकी स्थापना की थी।

भगवान् विश्वनाथ की पुरो काशी आज भी गुरुदेव के वेदगान से निनादित हो रही है, भगवती भागीरथी की उद्देखित लहरें आज भी उनके कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड को प्रतिध्वनित कर रही हैं। इतना ही नहीं, भारत के आणु-परमाणु भी उनके वेदज्ञान की गौरव-गाथा अपनी भूक वाणी में पवन के थपेड़ों द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे विश्वविख्यात 'महामहोपाध्याय' पदवी से विभूषित, अद्वितीय विद्वान् मेरे पूज्य गुरुदेव श्रीविद्याधरजी गौड थे।

विद्या के प्रति गहरा अनुराग, शैशव में ही वेद-वेदाङ्गों पर पूर्ण अधिकार एवं शास्त्र-विवेचन की अनुलनीय प्रतिभा जिनमें विद्यमान थी, जिनके पितृदेव वेद के पारङ्गत हों, वे भला क्यों न अपनी वंशगत मान-मर्योदा का संवहन करें ? संस्कृत-साहित्य की अजस्र धारा में अनगाहन करनेवाले बहुत से विद्वान् हुए हैं और हैं भी, परन्तु वेद-क्रमेकाएड और धर्मशास्त्र का पारङ्गत विद्वान् मेरे गुरुदेव जैसा इस धरती पर कई शताब्दी से कोई नहीं हुआ। यदि में उनकी उपमा सायण, कर्क अथवा महीधर से करूँ, तो अत्युक्ति नहीं होगी। मुक्ते तो ऐसा लगता है कि सायणाचार्य की आत्मा ही उनमें अवतरित हुई थी। इसी कारण मन्त्र, ब्राह्मण और आरण्यक का वास्तविक तथ्य और रहस्य उन्हें ज्ञात था। उनमें प्रतिमा, व्युत्पत्ति और अभ्यास-इन तीनों का समन्वित संगठन हुआ था और वे श्रौत-स्मार्त यज्ञों के सुसम्पन्न करने में पूर्ण निष्णात थे। इनके विधि-विधान शास्त्रीय होते थे।

शिष्यों के लिये कर्पतर थे। उनका मधुर भाषण शिष्यों की ज्ञानघारा को विकसित छौर गतिशील बनाने वाला था। उनकी अद्भुत शास्त्रीय प्रतिपादन-शिक को अवण कर शिष्य-मण्डली मन्त्रमुग्ध हो जाती थी। गहन से गहन और दुरुह से दुरुह शङ्काओं का समाधान मन्द मुसकान के साथ तत्काल कर देते थे। मुननेवाला ओता विस्मय-विमुग्ध हो मन-ही मन मूक अद्धा उनके चरणों पर अपित कर देता था। ये सारी की सारी बातें मेरे मन-मन्दिर में माँक जाती हैं और शनै: शनै: मेरी अमित अद्धा के मीतर से एक पतली और मधुर आवाज निकल कर उनके पावन नाम का मधुर स्मरण कर लेती है।

सन् १६३२ की वह अपराह बेला थी, जिसमें मैंने अपने पूच्य गुरुदेव का साझात्कार किया था। उसका अभिट छाप मेरे हृदय पर आज भी अङ्कित है। जब मैं पहले पहल अपने पिताजी के साथ गुरुदेव के गृहद्वार पर पहुँचा, तो सकुचाते हुए, भय खाते हुए मैंने उनका चरणस्पर्श किया। उन्होंने अपना वरद हस्त उठा सुमे आशीर्वाद दिया। मेरे पूच्य पितामह पं० अरिरामगोविन्द्जी

शास्त्री का परिचय प्राप्त कर वे हर्ष-विभोर हो उठे और बोले— 'तुम बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान् के वंशज हो, निश्चय ही तुम्हें वेद में प्रवीणता प्राप्त होगी।' इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे रहन-सहन की व्यवस्था भी कर दी। मैंने अपने गुरुदेव में एक अद्भुत तपस्या का तेज पाया। उनका अपूर्व स्नेह और ममत्व पितृतृत्य था। उनकी वाणी में मधु और नवनीत दोनों का अद्भुत सम्मिश्रण था। उनकी स्पर्श पाते हो मेरी प्रतिभा निखरने लगी। मैं आस्थापूर्वक एक ही वाक्य में कह सकता हूँ कि उनका भव्य शरीर देवताओं का, मित्तक ऋषियों का, चिन्तनशक्ति दार्शनिकों की एवं विधि-विधान सुसम्पन्त करने की प्रक्रिया गौतम और भरद्वाज जैसी थी। कहाँतक कहूँ, पूच्य गुरुदेव की स्मृति से मुक्ते आभास होता है कि वे मेरे जीवन के सच्चे शोधक थे। उनके अध्यापन-सम्बन्धी स्मृतियों के अनेक खण्डचित्र मेरे मानस में कुहराम मचा देते हैं। बीते हुए युग के वे दिन, जिनमें पूच्य गुरुदेव का सहवास किया था, आँखों में नाचने लगते हैं।

पूज्य गुरुदेव के वे वरद हस्त याद आते हैं, जो पहले पहल मेरे अपर सन् १६३२ में आशीर्वाद के लिए उठे थे। सचमुच मेरे गुरुदेव मानव-काया में ज्ञान और तपश्चर्या की मूर्ति थे। उनमें वेद, त्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् आदि आर्ष प्रन्थों के अध्यापन की शैली देवताओं के गुरु वृहस्पति के सहश थी। वे आराध्य और वरेख्य थे, यह कहते-कहते आँखों में वरसात छा जाती है और सद्भावनाओं की पवित्र धारा शतशः असंख्य परिधियों को तोड़कर (पारकर) पूज्य गुरुदेव की प्रबुद्ध प्रेम-भावना से टकरा जाती है, जो लोकोत्तर, दुष्प्राप, अगाध और शब्दातीत है।

पूच्य गुरुदेव सबके कल्याणार्थ श्रमूल्य उपदेश दिया करते थे, जिनके पालन करने से निश्चित ही सुख-शान्ति का श्रनुभव होता है। सार-रूप में यहाँ गुरुदेवके कुछ उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ—

१-मन और वाणी पर सदा कन्द्रोल करो। २-सत्य का सर्वदा पालन करो। ३-किसी की बुराई न चाहो। ४-सबका हित करो। ४-सबको खपने से श्रेष्ठ सममो। ६-परोपकारमय जीवन बना लो। ७-समय को नष्ट न होने दो। ५-दूसरों के सुख-दु:ख को अपना सुख-दु:ख सममो। ६-व्यसनों से सर्वदा दूर रहो। १०-स्वधर्म का सर्वथा पालन करो। ११-आत्म-प्रशंसा से ढरो और दूसरों की प्रशंसा से प्रसन्न रहो।

# पूज्य गुरूजी भगवान् वेद्व्यासके अवतार थे

( पं० श्रीगिरिजाप्रसादजी पाएडेय, वैद-व्याकरणाचार्य, मिनगा, जि० बहराइच )

सन् १६३० ई० में काशीस्थ गवनमेनट संस्कृत कालेज से 'व्याकरणाचार्यं परीचा उत्तीर्ण करने के बाद मेरा विचार वेदाध्ययन की खोर हुआ। मैं अध्ययन की कामना से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के वेद-कत्त में पहुँचा, वहाँ पर साज्ञात् वृहस्पति के तुल्य श्री १००८ गुरूजी (पूज्यपाद पं० श्रीविद्याधरजी गौड अग्नि-होत्री ) के दर्शन हुए, जो वेद के मन्त्रों की व्याख्या रघुवंश काव्य की तरह करके छात्रों को परितृप्त और हृदयङ्गम करा रहे थे। श्रीगुरूजी की वेदमन्त्रों की व्याख्या करने की विचित्र पद्धति थी। श्रीगुरूजी के द्वारा की गई वेदमन्त्र की व्याख्या प्राचीन महीधर, उठवट आदि आचार्यों की भाष्यसम्मत व्याख्या होते हुए भी अपनी एक अलौकिक विशेषता रखती थी। श्रीगुरूजी वैदिक शब्दों को पाणिनीय के सूत्रों से सिद्ध करके बतलाते थे। इसी प्रकार जहाँ मीमांसाशास्त्र की आवश्यकता होती थी, वहाँ मीमांसा का उद्धरण कर देते थे। मैं गुरुजी की अद्भुत विद्वता को देखकर अवाक् रह गया। मैंने 'वेदशास्त्री' में नाम लिखा लिया और श्रीगुरूजी के चरणों में त्राठ वर्ष तक रहकर सार्थ वेदाध्ययन करके 'वेदाचार्य' परीचा उत्तीर्ण को। श्रीगुरूजी से अध्ययन करते समय मुक्ते ज्ञात हुआ कि जिस प्रकार श्रीगुरूजी वेदिवद्यावारिधि हैं उसी प्रकार ये व्याकरण-मीमांसा-धर्मशास्त्रादि विषयों में भी पारङ्गत हैं। मैं श्रीगुरूजी से अध्ययन करते समय व्याकरण-विषय में भी सन्दिग्ध स्थलों में प्रश्न करता तो वे सिद्धान्तकौ सुदी श्रौर महाभाष्य के उदाहरण देकर समाधान करते थे। श्रीगुरूजी की कृपा से मैंने 'वेदाचार्य' की परीचा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णं कर 'स्वर्णपदक' प्राप्त किया, तो मेरे कुछ असिहब्यु सहपाठियों ने चोभ प्रकट किया। उस समय श्रीगुरुजी ने मेरी योग्यता को बतलाते हुए असहिष्णु छात्रों को जो उत्तर दिया था, वह उनकी महामहिमा का परिचायक था, जो कि मेरे लिए जीवनपर्यन्त अविस्मर्गीय रहेगा।

काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में तो श्रीगुरूजी से केवल परोचार्थी ही अध्ययन करते थे, किन्तु उनके घर में परीचा के अतिरिक्त भी आत्र अध्ययन किया करते थे। श्रीगुरुजी का निवासस्थान एक महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्र 'महाविश्वविद्यालय' था. जिस महाविश्वविद्यालय में अनेक विषय के विद्वज्जन आकर अनेक विषयों में शास्त्र की जिज्ञासा करते थे श्रीर श्रीगुरूजी से उचित समाधान श्रीर विशेष ज्ञान प्राप्त कर वे अपने घर लौटते थे। श्रीगुरूजी के अद्भुत वैदुष्य को देखकर बड़े-बड़े विद्वानों को ज्ञात नहीं होता था कि इनका प्रधान विषय कौन है और यह किस विषय के विद्वान् हैं ? वस्तुतः श्रीगुरुजी भगवान् वेदव्यास के साज्ञात् श्रवतार थे। उन्होंने वेदव्यास की तरह जीवनपर्यन्त श्रपने शिष्यों को विद्या का द्वान कर बहुत हो उपकार किया है। श्रीगुरूजी अपने पीछे बहुत बढ़ी संख्या में CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सुयोग्य शिष्य-परम्परा छोड़ गये हैं, जो कि भारत में नहीं, देश-विदेश में भी वेद का प्रसार-प्रचार कर श्रीगुरूजी की कीर्ति को श्रज्जुएण बनाये हुए हैं।

मुक्ते यह जानकर महान हुई हुआ कि वेद्व्यास के अवतार पूज्यपाद १००८ श्रीगुरूजी की स्मृति में एक विशाल 'स्मारक प्रन्थ' प्रकाशित हो रहा है। मुक्ते विश्वास है कि यह स्मारकप्रन्थ विद्वानों के लिए एक अनुपम वस्तु होगा। अन्त में गुरु-महत्त्वसूचक एक श्लोक को उद्धृत कर अपने संचिष्त वक्तव्य को समाप्त करता हूँ—

गुरुर्वेह्या गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः सात्तात्परब्रह्म तस्मै श्रोगुरवे नमः॥

# श्रद्धेय गुरूजीकी पवित्र स्मृति

( ५० श्रीजगन्नाथप्रसादजी पाएडेय, वैद-व्याकरणाचार्य, सासनी, जि० ञ्रलीगढ़ )

प्रातःस्मरणीय गुरुवर पूच्य महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी
गौड आहितानि के चरणकमलों की शिष्यरूप से उपासना करने का सौभाग्य
जिन लोगों को प्राप्त हुआ है, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने लगभग ६ वर्ष तक
उन भव्य गरिमामयी देवमूर्ति के दर्शनों से केवल अपने नेत्रों को ही नहीं, किन्तु
उनकी प्रखर पाण्डित्यपूर्ण नेद्सुधामयी वाणी से अपने कर्णपुटों को भी पवित्र
करके अज्ञानान्धकार को दूर किया है।

श्रीगुरूजी के सामने उपस्थित होकर उनके दर्शनमात्र से प्रत्येक व्यक्ति भावामिमूत होकर यह अनुभव करता था कि 'मैं प्रत्यक्ष शरीरधारी वेद भगवान्

के दर्शन कर रहा हूँ।

गुरूजी की ख्याति युवावस्था में ही अपने पूज्य पिता प्रातःस्मरणीय महामहोपाध्याय पिखत श्रीप्रभुद्त्तजो अग्निहोत्री के जीवनकाल में अद्वितीय वेदझ के हप में हो चुकी थी, जिस कारण महामना पं० मदनमोहन मालवीयजी ने उनको अपने हिन्दू विश्वविद्यालय में धर्मविज्ञान-विभाग का 'अध्यक्ष' पद दिया था।

मैं व्याकरण—साहित्य आदि विषयों को आचार्य-परीचा उत्तीर्ण कर तथा उक्त विषयों का उच ज्ञान प्राप्त कर वेदाध्ययनार्थ गुरूजी की सेवामें उपस्थित हुआ था। किन्तु गुरूजी के व्याकरण, साहित्य, मीमांसा एवं धर्मशास्त्रादिविषयंक अगाध ज्ञान के सामने नतमस्तक होना पड़ता था। गुरूजी की अध्यापन-शौनी अद्भृत और विद्वतापूर्ण थी। मैं कुछ उदाहरण उपस्थित करता हूँ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(१) एक बार वेदभाष्य पढ़ते समय 'युवम्' पद आया, तो मैंने सूत्र की विस्मृति के कारण गुरूजी से प्रश्न किया—गुरूजी 'युवम्' कैसे १ गुरूजी ने उत्तर दिया—'प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्' वेदेतु 'युवम्'।

(२) मैंने एक बार गुरूजी से पूछा—कहीं 'मृन्मये' और कहीं 'मृष्मये' प्रयोग मिलता है, इनमें कौन शुद्ध है ? उत्तर मिला—'पदान्त में एत्व नहीं

होता, नकार गुत्व की दृष्टि में असिद्ध भी है।

(३) एक बार मैंने गुरूजी से प्रश्न किया—'गुरूजी माध्यन्दिनी शाखा में हल् वर्ण 'म्' को 'मा' ऐसा दीर्घ की तरह उचारण क्यों किया जाता है ? गुरूजी ने उत्तर दिया—

"त्रजुस्वारे विवृत्यान्तु विरामे वात्तरद्वये। द्विरोष्टौ तु विगृह्णीयात् यत्रोकारवकारयोः॥"

याज्ञवत्क्यशित्ता के इस श्लोक के आधारपर ऐसा ही उच्चारण होता है।
गुरूजी धर्मशास्त्रसम्बन्धी व्यवस्थाओं के समुचित समाधान करने में
सिद्धहस्त थे। धर्मशास्त्रसम्बन्धी जटिल समस्या उपस्थित होने पर जब अन्य
लोग उचित निर्णय देने में असमर्थ हो जाते थे, तो गुरूजी उसका सन्तोषप्रद यथार्थ निर्णय देकर सबको चिकत कर देते थे।

गुरूजी को एकमात्र विद्या का व्यसन था। वे ब्रहोरात्र ब्रध्यापन तथा प्रन्थलेखन में निरत रहा करते थे। गुरूजी के दर्शनार्थ हमलोग जब उनके घर में जाते थे, तो वहाँ भी वे छात्रों को ब्रध्यापन कराते हुए ब्रथवा वेद-कर्मकाएड-विषयक कोई न कोई प्रन्थ लिखते हुए ही मिलते थे। कर्मकाण्ड की पद्धित लिखते हुए वे वेदमन्त्रों के साथ-साथ रलोकों को भी निर्माण कर लिखते थे। गणेशजी के सहरा न तो उनकी लेखनी कहीं रुकती थी ब्रौर व्यासजी के सहरा न हो उनकी लेखनी कहीं रुकती थी ब्रौर व्यासजी के सहरा न इनकी रलोक करपना का तारतम्य ही दूटता था। इस प्रकार गुरूजी को देखकर प्रतीत होता था कि इनके हाथ में गणेशजी तथा बुद्धि में मगवान वेदव्यासजी निवास कर रहे हैं।

पिंडत-समाज में आपका उतना ही गौरव माना जाता था, जितना कि संस्कृत-साहित्य में वेदों का गौरव माना जाता है।

जिस प्रकार आपका गम्भीर तथा प्रभावशाली पाण्डित्य था उसी प्रकार आप दया और ज्ञाम की मूर्ति थे। अभिमान तो लेशमात्र भी आपको स्पर्श न कर सका था। कोध पर आपने विजय कर लिया था। कभी भी मैंने उनको किसी के प्रति कुद्ध होते नहीं देखा। आपका जीवन ही परोपकारमय था। कोई भी आपकी शरण में किसी भी कार्य के लिए उपस्थित होता था, तो वह कभी विफल नहीं लौटता था।

एक बार मैं प्रीष्मावकाश के बाद अपने घर से लौटा तो काशी में हमारे रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिला। मैंने गुरुजी से स्थान के लिए निवेदन किया। गुरुजी ने तत्काल परिष्टत नाथुरामजी विशेष्ट्र (प्रसुद्धाप्रक-दिन्दू- विश्वविद्यालय, काशी) से कहकर मेरे लिए स्थान का प्रवन्ध करा दिया।
पिछत नाथूरामजी गौड ने अपने घर में ही मुक्ते एक स्वतन्त्र कोठरी दे दी,
जिसमें मैंने बहुत वर्ष तक निवास किया और शनैः शनैः में गुरुवर पिछत
नाथूरामजी गौड का एक कुटुम्बी-सा बन गया। आज भी मेरा उनके परिवार से
उतना ही घनिष्ट सम्बन्ध है जितना कि पैतृक-परिवार से। यह समस्त श्रेय
पूज्य महामहोपाध्याय श्री १००८ गुरुजी को ही है।

एक बार काशी में हिन्दू-मुस्लिम दंगे का भयानक रूप उपस्थित हो गया था, जिस कारण सारे शहर में १४४ धारा लागू थी। मार्ग में चलनेफिरने की सख्त मनाही थी। ऐसे भयक्कर समय में संस्कृत के कई विद्यार्थी गुरूजी की शरण में पहुँचे और उनसे प्रार्थना किया 'संस्कृत के कई निरपराध छात्रों को भेल पुर के थानेदार ने थाने में बन्द कर दिया है, उन्हें मुक्त करा दीजिए।' गुरूजी तत्त्वण छात्रों की रचार्थ भेल पुर थाने में पहुँच गये और वहाँ के थानेदार से कह सुनकर छात्रों को मुक्त करा दिया। छात्रों को मुक्त करने के बाद थानेदार ने गुरूजी से चमा-याचना करते हुए कहा—'आपको थाने में आना पड़ा, इसके लिए में चमा-याचना करता हूँ, किन्तु इस बात का मुक्ते महान हुंचे के आज आपके श्रीचरण आने से यह स्थान पवित्र हो गया।' यह थी गुरूजी की परोपकार-भावना। वे सदा-सर्वदा सबके मुख-दु:ख में हाथ बँटाते थे। सबका कार्य करने में उन्हें परम मुख और आनन्द मिलता था।

गुरुजी के जीवन का अन्तिम समय उपस्थित था। काशी के सुप्रसिद्ध दैनिक 'आज' अखवार में गुरूजी की बिमारी की सूचना कभी-कभी प्रकाशित होती रहती थी। विमारी के समय गुरूजी ने सर्वसाधारण से मिलना-जुलना बहुत कम कर दिया था, किन्तु उस समय भी मैं गुरूजी के दर्शनार्थ उनके निवासस्थान पर पहुँचा। गुरूजी की शारीरिक स्थिति को देखकर मेरे नेत्रों में दुःख के आँसू आ गये। गुरूजी ने मेरी ओर देखकर हँसते हुए कहा-'दुःख क्यों करते हो ? निरुक्त के 'शीर्यते इति शरीरम्' इस वाक्य को क्या भूल गये ? शरीर का तो यही वास्तविक स्वरूप है, अतः इस नाशवान् शरीर के लिए चिन्ता और न्यामोह अनावश्यक है।' इस प्रकार पूज्य श्रीगुरूजी अनेक प्रकार से मुक्ते समकाने लगे और अन्त में गुरूजी ने हँसते हुए कहा- 'अब तुम जाओ और आनन्दपूर्वक जीवन-यापन करो। वेद की उपासना सर्वदा करते रहना। वेद भगवान् की कृपा से सर्वदा सुखी रहोगे। यही गुरूजी का मेरे लिये अन्तिम उपदेश और आशीर्वाद था। गुरूजी के जीवन के अध्ययन से मेरी यह घारणा है कि गुरूजी कुछ दिनों के लिए वेदप्रचारार्थ देवयोनि से ही मनुष्य योनि में आये थे और वे अपना कार्य कर पुनः उसी देवयोनि में चले गये। 'कीर्तियस्य सं जीवति' के अनुसार वे आज भी हमारे लिए इस मृत्युलोक में श्रमर ही हैं।

## मेरे गुरुदेव !

( पं॰ श्रीदुर्गादत्तजी त्रिपाठी, वेदाचार्य, वस्ती शहर )

"योऽनधोत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शुद्भत्वमाश्च गच्छति सान्वयः॥" "वेदाभ्यासो हि विशस्य तपः परमिंहोच्यते।"

—इत्यादि वचनों के अनुसार बाल्यावस्था से ही वेदाध्ययन की ओर मेरी विशेष प्रवृत्ति थी। मैं संबत् १६८४ में वेदाध्ययनार्थ काशी पहुँच गया और काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में प्रविष्ट होकर वेद की परीक्ता देने लगा और संबत् १६६४ में मैंने 'वेदाचार्य' (धर्माचार्य) परीक्ता उत्तीर्ण की।

मुक्ते भारतप्रसिद्धमहापिष्डत स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिष्डत श्रीविद्याधरजी शास्त्री गौड के चरणों में १० वर्ष तक रहकर उनसे वेदाध्ययन करने का महान् सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे वेदिवद्या—गुरु महामहोपाध्याय पिष्डत श्रीविद्याधरजी गौड काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के धर्मविज्ञान—विभाग के अध्यच्च थे। उनकी प्रतिष्ठा सर्वत्र समानरूप में व्याप्त थी। भारतवर्ष के बड़े-बड़े धुरन्धर विद्वानों के द्वारा गुरूजी की प्रशंसा सुनने में आती थी। श्रद्धेय महामना पिष्डत श्रीमदनमोदन मालवीयजी महाराज उनका बहुत आदर करते थे। वे उनको भारत का सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ मानते थे। पूज्य मालवीयजी महाराजको इस बात का बड़ा गर्व था उनके हिन्दू विश्वविद्यालय में श्रीविद्याधरजी गौड जैसे महाविद्वान् धर्मविज्ञान—विभाग के श्रध्यच्च हैं।

पूज्य गुरुजी का सम्मान बड़े-बड़े धर्माचार्यों, साधु-महात्माद्यों, राजामहाराजाश्रों श्रीर सेठ-साहूकारों में था। गवर्नमेन्ट सरकारने भी आपका
'महामहोपाध्याय' द्वारा महान् सम्मान किया था। जिस समय आपको 'महामहोपाध्याय' की टाइटिल प्राप्त हुई थी, उस समय समस्त भारत के उदार गुणुप्राही
विद्वानों में एक प्रकार का विलच्चण आनन्दोल्लास दिखाई दे रहा था श्रीर सभी
के मुख से यह शब्द निकल रहे थे कि—'श्राज महामहोपाध्याय की उपाधि
श्रीविद्याधरजी गौड से सम्बन्धित होकर परम पवित्र, धन्य श्रीर भाग्यशाली
बन गई।'

मैं अपने गुरुदेव के विषय में अधिक न कहकर यही कहूँगा कि वे अपने शिष्यों के लिये साम्रात् 'कल्पवृत्त' थे। कोई भी शिष्य उनकी शरण में जाकर कभी विमुख नहीं लौटता था। वे अपने शिष्यों से 'पुत्रवत्' स्नेह करते थे और उनकी सदा सर्वप्रकार से सहायता और रक्ता करते थे। शिष्यों के प्रति उनका चित्त बड़ा उदार था। उनमें जातीयता का भेदभाव नहीं था। इसीलिए वे सर्यूपारी, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

२६

सारस्वत, गौड श्रौर मैथिल श्रादि पञ्चगौडों को तथा पश्चद्राविड़ों को समानरूप से मानते थे।

पूज्य गुरुदेव गणेशजी अथवा वेद्व्यास के अवतार थे। उनकी विद्या अगाध थी। वे सदैव सुरभारती की सेवामें रत रहा करते थे। उनका सारा जीवन अध्यापन तथा प्रन्थ-लेखन में ही व्यतीत होता था। उन्होंने "कात्यायन-श्रौतसूत्र" की पाण्डित्यपूर्ण टीका तथा उसकी विद्वत्तापूर्ण भूमिका एवं कर्मकाण्डोप—योगि अनेकानेक पद्धतियाँ लिखकर वैदिक—जगत् का महान् कल्याण किया है। यद्यपि आज श्रीगुरूजी संसार में नहीं हैं, तथापि उनको कीर्ति आज भी जीवित और सुरित्तत है। वेदशास्त्र में श्रद्धा रखनेवाले बड़े-बड़े पारखी विद्वान् आज भी बड़ी श्रद्धा से श्रीगुरूजी का स्मरण कर नतमस्तक होते हैं।

अन्तमें मैं अपने कल्याणकारी, उदारचेता, तपस्वी, मनीषी, वेदावतार, महापुरुष, पूच्य गुरुदेव के श्रीचरणों में नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हुआ श्रीमद्भगवद्गीता के—

> श्रमानित्वमद्क्मित्वमहिंसा चान्तिरार्जवम्। श्राचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिश्रहः॥

—इस महावाक्य का स्मरण करता हूँ, जिसके कि श्रीगुरुदेव साकार स्वरूप थे।

## पवित्र स्मृति

( ५० श्रीकाशीप्रसादजी मिश्र, वैदाचार्य, श्रध्यापक-काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय )

मैंने अपने गुरुदेव स्व० महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड से अष्ट्रिकितिसहित वेद का मूलमाग तथा वेद का अर्थभाग एवं मीमांसा और धर्मशास्त्र का अध्ययन कर शुक्त यजुर्वेद की परीक्षाएँ उत्तीर्ण कीं। आपकी पढ़ाने की शैली अद्मुत थी। आप वेदमन्त्रों का अर्थ रघुवंश के श्लोकों की तरह व्याख्या करके पढ़ाते थे। आप जिस प्रकार पढ़ाने में दक्ष थे उसी प्रकार लेखन-कला में भी निपुण थे। आपके विषय में अधिक लिखना सूर्य को दीपक दिखाना है। सज तो यह है कि मेरे पज्य गुरुदेव वेद के उद्धारार्थ ही मानव-शरीर धारण कर इस भूमण्डल पर अवतीर्ण हुए थे। मुक्ते महान् हर्ष है कि आज मैं अपने पूज्य गुरुदेव की पवित्र स्मृति में दो शब्द लिखकर पावन बन रहा हूँ।

## श्रद्धेय म॰ म॰ पण्डित श्रीविद्याधरजी महाराज

( राजज्योतिषी पं॰ श्रीलच्मीनारायगाजी त्रिपाठी, नरसिंह गढ़, मध्यमारत )

सन् १६३३ में मैं वेद-कर्मकाण्ड तथा कुण्डमण्डपिनमीण प्रक्रिया को सीखने के लिये काशी आया था। काशी में आकर मैंने अपने ज्योतिषशास्त्र के गुरु स्व० पिण्डत श्रीरामयत्नजी ओमा (प्राध्यापक-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी) से निवेदन किया कि 'मैं वेद-कर्मकाण्ड को शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः किसी ऐसे सुयोग्य वेदज्ञ विद्वान् का नाम बतला दीजिये, जिनसे मेरी पूर्ण तृप्ति हो।' श्रीमान् गुरुवर्य ओमाजी ने पूज्य म० म० पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड महाराज का नाम बतलाया। मैं श्रीगौडजी की सेवामें अध्ययनार्थ उपस्थित हुआ। उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष के साथ मुमे वेद-कर्मकाण्ड तथा कुण्ड-मण्डप-निर्माण की शिद्या देकर अत्यन्त कृपा की थी, जिस कृपा को मैं आजीवन विस्मृत नहीं कर सकता।

सन् १६३६ में श्रीमान् माननीय त्यागतपोमूर्ति महात्मा श्रीनाथजो महाराज ने राजगढ़ में 'श्रतिरुद्र यज्ञ' कराने का विचार किया। महात्मा श्रीनाथजी महाराज के यज्ञ समाचार को सुनकर राजगढ़-नरेश श्रीमान् वीरेन्द्रसिंहजी साहब बहादुर ने अपने राज्य की स्रोर से स्वयं यह कराने का निश्चय किया स्रोर सुमे दुलाकर श्रीमन्त नरेश ने आदेश दिया— तुम महात्माजी के यज्ञ की व्यवस्था करो और श्रेष्ठ विद्वानों —द्वारा यज्ञकार्य को सुसम्पन्न करात्रो।' श्रीमन्त राजगढ़ नरेश की आज्ञानुसार मैंने महात्मा श्रीनाथजी के अतिरुद्र यज्ञ की व्यवस्था का भार स्वीकार किया और मैंने यज्ञ के आचार्य-पद के लिये पूज्य गुरुवर्य महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी की सेवारें पत्र लिखा। महामहो-पाध्यायजी ने अपनी सहर्ष स्वीकृति लिख भेजी। यज्ञ की तैयारी धूमधाम से हो रही थी। संयोगवश श्रीमन्त राजगढ़ नरेश श्रीवीरेन्द्रसिंहजी साहब बहादुर का-जिनका स्वास्थ्य कुछ दिन से खराब चल रहा था-सितम्बर सन् १६३६ में स्वर्गवास हो गया। राजगढ़-नरेश के स्वर्गवासी होने के कारण उस समय कुछ काल के लिये यज्ञकार्य स्थिगित हो गया। प्रश्चात् राजगढ़ के दीवानसाहब श्रीमन्त देवीसिंहजी महोदय ने स्वर्गीय श्रीवीरेन्द्रसिंह साहव बहादुर-द्वारा किये गये यज्ञ-सङ्कल्प को पूर्ण करने का निश्चय किया और सन् १६३७ की फरवरी में राजगढ़ की ओर से 'अतिरुद्र यज्ञ' कराया गया। उस यज्ञ में भारत के सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ महामहोपाध्याय पिंडत श्रीविद्याधरजी महाराज ने पधार कर 'श्राचार्यं' पद प्रह्ण किया था। महामहोपाध्यायजी के सौम्य-स्वरूप श्रौर उनके श्रद्भुत वैदुष्य को देखकर महात्मा श्रीनाथजी महाराज ने तथा श्रन्य समस्त जनता ने श्रति प्रसन्नता व्यक्त की थी। मैंने भी अपने जीवन को अत्यन्त धन्य सममा, जो यह के कारण समे पूच्य गुरुदेवजी की सेवाका शुभावसर विशेष-रूप से प्राप्त हुआ। यज्ञावसर पर मुक्ते पूच्य गुरुदेव की विविध विशिष्ट विशेषताओं का अद्भुत अनुभव हुआ था, जिनका स्मरण कर मैं अपने जीवन को कृतार्थ मानता हूँ।

# वेदमार्गप्रतिष्ठापक पूज्य श्रोगुरुदेवकी स्मृति

(पं॰ श्रीरामनाथजी त्रिपाठी, कर्मकायडी, रामनगर, वाराणसी)

प्रातःस्मरणीय वेदावतार श्रीमान् गुरूजी (महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्या-धरजी गौड अग्निहोत्री) के विशिष्ट वैदुष्य से अनेकानेक राजा-महाराजा प्रमावित रहते थे और वे समय-समय पर अपने यहाँ विशेष कार्यों में पूष्य श्रीगुरूजी को आमन्त्रित कर, उनकी विद्या से विशेष लाभान्वित होते थे।

स्वर्गीय श्रीमन्महाराजाधिराज द्विजराज काशिराज श्रीप्रभुनारायण्सिंहजी महोदय पूज्यपाद श्रीगृरूजी को विशेष मानते थे। वेद-कर्मकाण्ड श्रथवा धर्मशास्त्रसम्बन्ध में उन्हें जब जिज्ञासा होती थी, तब पूज्यपाद श्रीगुरूजी से ही परामर्श एवं निर्णय कराते थे श्रीर समय-समय पर श्रपने यहाँ राजभवन (किले) में उन्हें सादर श्रावाहन किया करते थे।

श्रीमान् महाराजाधिराज काशिराज श्रीप्रभुनारायण्सिंहजी के देहावसान के बाद उनके सुपुत्र श्रीमान् महाराजाधिराज काशिराज श्रीत्रादित्यनारायण्सिंहजी अपने स्व० श्रीपिताजी से भी अधिक पूज्यपाद श्रीगुरूजी को मानते थे। वे गुरूजी के परम भक्त थे। वेद-कर्मकाण्ड एवं धर्मशास्त्रसम्बन्धी समस्त कार्य श्रीमान् गुरूजी की सम्मति से ही करते थे।

१—श्रीमान् महाराजाधिराज काशिराज श्रीत्रादित्यनारायण्सिंहजी जब राज्यसिंहासनारुड हुए, तब राज्याभिषेक की व्यवस्था पूज्य श्रीगुरूजी के छपदिष्ट विधानानुसार ही हुई थी। उस समय श्रीमान् गुरूजी ने राज्याभिषेक-सम्बन्धी जो व्यवस्था लिखकर दी थी, वह आज भी श्रीकाशिराज सरस्वती भएडार' में सुरिच्चत है।

२—एक बार श्रीमन्महाराजाधिराज काशिराज श्रीत्रादित्यनारायण्सिंहजी की राजमाता महोदया ने 'धान्याचल' किया था, जिसके आचार्य श्रीमान् गुरूजी ही थे। धान्याचल के समय श्रीराजमाता महोदया ने नगवामें श्रीमान् गुरूजी को दिच्यारूप में कुछ जमीन भी अप्ण की थी।

३—श्रीमन्मद्दाराजाधिराज •काशिराज श्रीश्राद्त्यनारायण्सिंह्जी श्रपने

यहाँ स्टेट में जब कभी 'वसन्तपूजा' कराते थे, तो श्रीमान् गुरूजी के ही द्वारा पञ्चगौड वैदिक विद्वानों को बुलवाते थे।

४—श्रीमन्महाराजाधिराज काशिराज श्रीम्रादित्यनारायण्सिंहजी ने श्रीमान् महाराजाधिराज काशिराज श्रीविभृतिनारायण्सिंहजी एम्० ए० महोदय को जिस समय 'दत्तक'-रूप में पुत्र-प्रहण् करने का विचार किया था, उस समय श्रीमान् गुरूजी ने 'दत्तक-विधान' की महत्त्वपूर्ण व्यवस्था बड़े ही परिश्रम से तैयार की थी। तद्तुसार ही श्रीमान् महाराजासाहब श्रीविभूतिनारायण्सिंहजी का दत्तक-विधान विधिवत् सुसम्पन्न हुत्रा था। श्रीमान् गुरूजी के द्वारा लिखित 'दत्तक-विधान' की महत्त्वपूर्ण व्यवस्था सम्प्रति 'श्रीकाशिराज सरस्वती भण्डार' (रामनगर स्टेट)में सुरक्षित रखी हुई है।

प्रातःस्मरणीय श्रीगुरू जी श्रीर इनके स्वर्गीय पिता पूच्यपाद महामहोपाध्याय पिछत श्रीप्रभुदत्तजी श्राग्निहोत्री से मेरे पूच्य पितृच्य स्वर्गीय पिछत
श्रीजगन्नाथजी त्रिपाठी ज्योतिषी का सम्बन्ध बहुत प्राचीन समय से चला श्रा रहा
है। मेरे स्व० पितृच्य महोद्य इन दोनों महानुभाश्रों के परम भक्त थे। मेरे
बड़े भाई स्व० श्रीमङ्गलाप्रसादजी त्रिपाठी श्रीर मैंने वेद-कर्मकाएड का श्रध्ययन
पूज्यपाद श्रीमान् गुरूजी से ही किया है। मैं श्रपना परम सौमाग्य सममता
हूँ कि भगवत्क्रपा से मुक्ते भारतप्रसिद्ध वेदमार्गप्रतिष्ठापक परम पूज्य महान्
वेदज्ञ वेदावतार श्रीगुरूजी के शिष्य होने का श्रुभावसर प्राप्त हुश्रा है श्रीर कुछ
दिन उनके सान्निध्य में रहकर उनकी श्रुम-सेवा करने का भी श्रवसर प्राप्त हुश्रा
है। श्रतः मैं पूज्यपाद स्वर्गीय श्रीगुरूजी के पवित्र चरणकमलों में श्रत्यन्त
श्रद्धासमन्वित होकर श्रपनी श्रद्धाञ्चलि समर्पित करता हुश्रा निम्नलिखित श्लोक
को उद्घृत कर श्रपने वक्तव्य को समाप्त करता हुं। ०

यस्यास्य-पङ्कज-गता तसदङ्गभूषा, नाना-वितासरुचिराऽजनि वेदविद्या। विद्याधरं विबुध-वन्दित-वन्द्यमार्च, हा हन्त ! सम्प्रति न राजति तं विना सा॥

# प्रातःस्मरणीय श्रीगुरूजी महाराज

(त्यागमूर्ति श्रीमान् ब्रह्मानन्दजी सिद्ध महाराज, वाराणसी)

संबत् १६८४ में परम पिवत्र वाराण्सी नगरी में आकर मुक्ते प्रातःस्मरणीय शिवस्वरूप वेदमूर्ति श्रीमुरूजी म० म० पं० श्रीविद्याधरजी महाराज से वेदाध्ययन करने का शुभावसर प्राप्त हुआ। श्रीमुरूजी की मुक्त पर अत्यन्त कृपा रहती थी। वे मुक्ते बार-बार आशीर्वाद दिया करते थे—'तुम सदा मुखी रहोगे।' श्रीमुरूजी की कृपा से मैं सर्वदा मुखी रहता हूँ। जब मैं अपने को आपित्तप्रस्त समभता हूँ तब मैं देवस्वरूप श्रीमुरूजी का स्मरण कर लेता हूँ। श्रीमुरूजी के स्मरण करने का मुक्ते प्रत्यच फल यह होता है कि वे शोध ही स्वप्न में दर्शन देते हैं। श्रीमुरूजी के दर्शनमात्र से ही मेरे समस्त सङ्कट टल जाते हैं। मेरी सत्य-भावना के अनुसार वस्तुतः श्रीमुरूजी का दर्शन हो मेरे लिये सर्वथा कल्याण्कारक सिद्ध होता है। मैं श्रीमुरूजी को मनुष्य-कोटि में नहीं, किन्तु साचात् देवकोटि में मानता हूँ। मेरे लिये वे साचात् देवता हैं।

काशीस्य ढुण्ढिराज गली में त्याग-तपोमूर्ति सिद्ध महात्माओं-द्वारा संस्था-पित 'श्रीराजराजेश्वर सिद्धपीठ' है। यह सिद्धपीठ अत्यन्त प्राचीन है। इस सिद्धपीठ के अध्यन्न बड़े-बड़े विद्वान्, सिद्ध-महात्मा होते चले आ रहे हैं। उक्त सिद्धपीठ में जब 'अध्यन्न' पद का स्थान रिक्त हुआ, तब प्रातःस्मरणीय श्रीगुरूजी महाराज ने मेरे को वहाँ 'अध्यन्न' पद पर प्रतिष्ठित करने की सम्मति दी। अतः सर्वसम्मति से मैं ही अध्यन्न-पद पर प्रतिष्ठित किया गया। मैं इस सिद्धपीठ की लगभग ३० वर्ष से सेवा करता हुआ सर्वदा स्व० श्रीगुरूजी का स्मरण किया करता हूँ। श्रीगुरूजी मेरे लिये उपास्य हैं और मैं उनका उपासक हूँ। श्रीगुरूजी की उपासना से मुक्ते निश्चित ही सुख-शान्ति का अनुभव प्राप्त होता है। अतः मेरे लिये श्रीगुरूजी परसाराध्य देवता हैं और वे ही सब कुछ हैं। 'नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्।'

> गुरुष्ट्रह्मा गुरुचिष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साचात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

### गुरुकुणका प्रत्यच् फल

( ज्योतिर्वित् पं० श्रीबालमुकुन्दजी गौड, काशी )

मेरे स्व० पिताजी पं० श्रीनाशृरामजी गौंड ने प्रातःस्मरणीय स्व० महामहोपाध्याय पं० श्रीप्रसुदत्तजी श्रानिहोत्रों से वेदाध्ययन किया था और उन्हीं की
अनुकम्पा से उन्हें काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 'वेदाध्यापक' पद भी प्राप्त हुआ
था। मेरे पिताजी अपने पूज्य गुरूजी को अपने पिताजी से भी अधिक मानते थे
और श्रीगुरूजी भी उनको पुत्र से अधिक मानते थे। मेरे पिताजी कहा करते थे—
'मैं जब कभी अपने को सङ्कटापन्न सममता था, तब मैं अपने श्रीगुरूजी का स्मरण
किया करता था, जिससे मेरे सारे सङ्कट तत्काल टल जाते थे।'

मेरे पिताजी के चार विवाह हुए थे। उनमें पहली तीन धर्मपितनयों से तीन कन्या और छः पुत्र हुए थे। दैववश तीनों कन्याएँ तो जीवित रहीं, किन्तु पुत्र सभी मृत्यु को प्राप्त हो गये। पिताजी ने अपनी तीन धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद अपनो अधिक आयुं देखकर निश्चय किया कि 'मेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। यदि पुत्र का सुख होता तो पहले की पत्नियों से कई पुत्र होकर मरते हो क्यों ?' अतः उन्होंने चतुर्थ विवाह का विचार स्थगित कर दिया। किन्तु पूज्यपाद श्रीगुरूजी ने चतुर्थ विवाह करने के लिये पिताजी को विशेष बाध्य किया श्रीर कहा- 'तुम आँख मीचकर विवाह करतो, चतुर्थ पत्नी से निश्चित ही दीर्घजीवी पुत्र होंगे श्रौर उनसे तुम्हारी वंश-परम्परा सुरिच्चत रहेगी।' पिताजी श्रपने श्रीगुरूजी के वाक्य को 'ब्रह्मवाक्य' मानते थे श्रीर पूर्ण विश्वास भी करते थे। पिताजी ने श्रीगुरूजी की आज्ञानुसार संबत् १६८४ के ज्येष्ठ मास में अपना विवाह कर लिया। विवाह के बाद तत्काल द्विरागमन कराकर पिताजी सपत्नीक श्रीगुरूजी के दर्शनार्थं आषाढ़ शुक्ता 'गुरुपूर्णिमा' के दिन 'गुरुगृह' पहुँचे। पश्चात् पिताजी ने गुरूजी का विधिवत् पूजन किया। नव-दम्पति को देखकर श्रीगुरूजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरी माताजी को आशीर्वाद-रूप में दो आम्र-फल देते हुए कहा — 'मैं तुम्हें दो आम देता हूँ, तुम दोनों आमों को खा लेना। भगवत्क्रपा से निश्चित ही दो पुत्र होंगे।'

श्रीगुरूजी की श्राज्ञानुसार श्रद्धा-भक्ति से मेरी माताजी ने दोनों श्रामों को खा लिया। गुरुकृपा से दसवें महीने में फाल्गुन मास संवत् १६८४ में मेरा जन्म हुआ। पश्चात् संवत् १६६२ के चैत्र मास में मेरे दूसरा भाई 'राघेश्याम मिश्र' का जन्म हुआ।

पूच्यपाद श्रीगुरूजी महाराज को 'वाक्सिद्धि' थी। वे प्रसन्त होकर शुभा-शीर्वाद-रूप में जिससे जो कह देते थे, वह निश्चित ही पूर्ण होकर रहता था। मेरे स्व० श्रीपिताजी प्रसङ्गवश कभी-कभी अपने पूज्य श्रीगुरूजी की वाक्षिद्धि के अनेक उदाहरण सुनाया करते थे, जिहीं में में ते पहाँ के बला एक अटमा का चल्लेख किया है। पूज्यपाद श्रीगुरूजी के ज्येष्ठ सुपुत्र महामहोपाध्याय पिएडत श्रीविद्याधरजी श्रामहोत्री में भी मेरे पिताजी की श्रपार श्रद्धा थी। वे 'गुरुवद् गुरुपुत्रेषु' की हिष्ट से उन्हें भी गुरूजी की तरह मानते थे श्रीर वे भी मेरे पिताजी की श्रपने श्रग्रज की तरह मान-मर्थादा करते थे। जीवनपर्यन्त दोनों महानुभाश्रों का परस्पर भ्रात्वत् स्तेह-सम्बन्ध श्रद्ध रहा।

मेरा यज्ञोपवीत-संस्कार पूज्यपाद म० म० पिंडत श्रीविद्याधरजी श्रीन-होत्री ने कराया था श्रीर उन्होंने ही मुक्ते 'गायत्री-मन्त्र' को दीज्ञा दी थी। मैं श्रपने जीवन को कृतार्थ मानता हूँ, जो मुक्ते वेद के श्रद्वितीय विद्वान् का शिष्य बनने का सौमाग्य प्राप्त हुआ।

मेरे पिताजी स्व॰ म॰ म॰ पण्डित श्रीविद्याधरजी अग्निहोत्री की भी अनेक चमत्कारमयी घटनाएँ सुनाया करते थे। वे कहा करते थे— पण्डित श्रीविद्याधरजी को सरस्वती देवी का इष्ट था। सरस्वती की कृपा से वे जङ्गल में भी जाकर बैठ जाते, तो वहाँ भी मङ्गल हो जाता था। माता सरस्वती की उनपर पूर्ण कृपा थी। वस्तुतः 'विद्वान सर्वत्र पूज्यते' यह वाक्य उनपर प्रत्यत्त रूप में घटता था।

स्व० म० म० पिंडत श्रीप्रसुदत्तजो महाराज तथा उनके सुपुत्र स्व० म० म० पिंडत श्रीविद्याधरजी महाराज वेद की प्रत्यच्च मूर्ति थे। दोनों महानुभात्रों ने वेदिक-जगत् में सूर्य के सदृश प्रकाशमान् होकर जीवनपर्यन्त वेद का प्रसार-प्रचार किया। ऐसे परम पूजनीय वेदमूर्तियों के चरणों में मेरा बार-बार प्रणाम है।

# पूज्य गुरूजी साद्वात् देवता थे

( वैदिकप्रवर पं० श्रीमैयालालजी मिश्र, सागर, मध्यप्रदेश ).

प्रातःस्मरणीय पूज्यचरण १०८ श्रीगुरूजी (म० म० पं० श्रीविद्याधरजी श्रानिहोत्री) के विषय में कुछ लिखना सूर्य की दीपक दिखाना होगा। उनकी विद्वता की प्रशंसा काशी के बड़े-बड़े विद्वान करते हुए गद्गद हो जाते हैं। वे साक्षात् वेद-मूर्ति थे। भारत के वेदज्ञों में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान था। वे जिस प्रकार वेदशास्त्र के पूर्ण ममंज्ञ थे, उसी प्रकार व्याकरण-साहित्यादि विषयों के भी पूर्ण ममंज्ञ थे। उनका संस्कृत का लेख अत्यन्त सरल, सरस, सुन्दर और भावपूर्ण होता था। श्लोकरचना करने में भी वे अत्यन्त सुशल थे। उनके निर्मित श्लोक उनके वेद-कर्मकाएड के प्रन्थों में पत्र तत्र प्राप्त होते हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

संभवतः सन् १६३७ में महामना पिएडत श्रीमदनमोहन मालवीयजी के होनेवाले श्रिभनन्दन-समारोह में पूच्य श्रीगुरूजी ने भी मालवीयजी महाराज का स्वरचित पद्यात्मक 'श्रिभनन्दन' किया था। वह श्रिभनन्दन इस प्रकार था—

# अभिनन्दनम्

श्रीमतां तत्रभवतां श्रीसनातनधर्मधुरन्धराणाम्, भारतसुवो भूषणानां, सुयशःपटइप्रमाथिताशेष-वैवेयपटलानां, सुवनामिरामहिन्दूविश्वविद्यालयसमुजीवनेन विधातृनिर्विशेषं भारतीय-सारस्वतलद्दमीं लालयतां, लोकोत्तरकोर्तिस्वर्गञ्जावगाहनधवलसुमनोमनोराजहंसानाम् महामान्य-महर्षि-श्रीमन्मदनमोहनमालवीयमहाभागानां महनीयसेवायाम्—

विश्वानि देव! सवितर्दुरितानि तानि सद्यः परासुव जगद्भयकारणानि। भद्रव्च यद्भवतु नः शुभहेतुभूतं शीघं तदासुव हरे! निखिलान्तरात्मन्॥१॥

चीणाः कालकरालदण्डनिहता यो धार्मिकाप्रेसरः
साङ्गा ब्रह्मवतीः श्रुतीः पुनरिप प्राचीकटद्भूतले। वस्य श्रीलमतेः प्रभोः कुलपतेः कारुण्यवारां निषेः
कैः शब्दैः कितिभिः पदैर्गुणगणान् स्तोतुं चमा मादृशाः ॥ २॥

देशं धर्मयुतं समाजमिखलं त्रातुं परैर्यः कृतान् दुःखानां निवहान् सहेत सततं स्वातन्त्र्यचिन्ताश्चितः । श्राचारः किल मूर्तिमान् , सुकृतभूः, श्रीमत्समः संसृतौ कोऽद्यत्वे प्रथितप्रतापविभवो धर्मव्रती धीनिधिः ॥ ३॥

सूर्यः प्रातरुदेति चारुकिरणो रात्रौ च चन्द्रो सुवि

ज्ञातुं विश्वविभूषणं घृतिमयं श्रीमालवीयोपमम्।

मन्येऽत्रैव छतौ तयोरनुचरीभूतः स पुंस्कोकिलः

वासन्तेऽधिरसालपञ्चवकले मत्तोऽसकुत्कृजिति॥ ४॥

प्रेम्णा हार्देन भव्यां जगदुपकरणं धर्मविज्ञानकक्षां, संस्थाप्यालङ्कृतोऽलं यमनियममयो विश्वविद्यालयोऽयम् । नोपेद्या दिव्यदिव्या नतु विब्रुधवराः ! सर्वमान्याः समन्तात् वृद्धि प्राप्नोतु यस्याः सततमथ कृतिः सा विवेया स्वद्भिः ॥ ४॥ कल्यागामृतभाजनं विबुधतावज्ञीप्रस्नाञ्चलः ब्रह्मण्यः श्रुतिसम्मताचरण्वान् सर्वार्थिचिन्तामणिः। पीयृषोत्तरमिष्टवाङ् मतिमतां सम्मानपात्रं चिरं जीयात्सोऽयमशेषमङ्गलमयः श्रीमालवीयो महान्॥६॥

धर्मविज्ञानविभागः हि॰ वि॰ वि०, काशी। श्रीविद्याधरशर्मा ( त्रिन्सिपत्त )

पूज्य श्रीगुरूजी की श्रद्धितीया प्रतिभा, श्रौत-स्मार्त यज्ञ-यागादि कर्मकाएड की निपुणता, विविध शास्त्रों की श्रध्यापन-पदुता श्रौर शास्त्रीय जटिल विषयों के समाधान करने की जमता विचित्र थी।

पूज्य श्रीगुरूजी केवल महापण्डित ही नहीं थे, वरन महान लेखक भी थे। कात्यायन-श्रीतसूत्र की श्रमूतपूर्व टीका लिखकर आपने श्रीतमार्ग-पथिकों का महान कल्याण किया है। आपने कात्यायन-श्रीतसूत्र की जो 'भूमिका' लिखी है, वह अत्यन्त ही विद्वत्तापूर्ण और पठनीय है। आपकी कात्यायन-श्रीतसूत्र की भूमिका के विषय में देश-विदेशप्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय डा० गङ्गानाथ मा एम्० ए०, डी० लिट्० (वाइस चान्सलर, इलाहाबाद युनिवर्सिटी) महोद्य ने पूज्य गुक्जी के पास इस प्रकार पत्र लिखकर भेजा था—

श्रीः

इलाहाबाद १३।८।३१

नंमस्कार

श्रौतसूत्र की भूमिका मिली। बड़ा हो उपकारक प्रनथ हुआ है। मीमांसा-ध्यायियों के लिये तो पढ़ना अत्यावश्यक होगा।

> कुपाभिलाषी— गङ्गानाथ मा

गुरूजी ने मृत्यु से कुछ वर्ष पूर्व खपना जीवन-वीमा चौदह इजार रुपये का करा लिया था। मृत्यु के बाद वीमा-कम्पनी ने रुपया देने में जब टाल-मटोल की बात की, तो गुरूजी के पुत्र वेदाचार्य पं० वेग्णीरामजी गौड महामना पं० श्रीमदनमोहन मालवीयजी महाराज की सेवामें पहुँचे श्रीर उनसे वीमाकम्पनी की रुपया न देने की बात कही। पूज्य मालवीयजी महाराज पूज्य गुरूजी को बहुत मानते थे। उन्होंने तत्काल एक सार्टिफिकेट देते हुए कहा—'इसको वीमा-कम्पनी

के पास भेज दो, वह तत्काल रुपया भेज देंगे। यदि रुपया भेजने में आना-कानी करें, तो फिर मेरे से मिलना। मैं रुपया दिलवा दूँगा। पूज्य मालवीयजी का दिया हुआ पत्र वीमाकम्पनी के पास भेजा गया, जिसको पढ़कर बीमाकम्पनी ने तत्काल चौदह हजार रुपये भेज दिये।

महामना मालवीयजी महाराज ने जो सार्टिफिकेट दिया था, वह निम्न-लिखित है—

> Rector's Lodge, Hindu University, Benares.

5th Dece. 1943.

I know the late Mahamahopadhyaya Pt. Vidyadharjee Gaud, who was a professor and Principal of the College of Theology in the Benares Hindu University. I much respected him for his learning and character. He kept good health as long as he was professor. He resigned his service on the 30th April 1940. He breathed his last on the 5th Dece. 1941, that is nearly two years after his retirement.

Sd 1- M. M. Malaviya.

### श्रनुवाद

रेक्टर भवन, हिन्दू युनिवर्सिटी, बनारस, ४ दिसम्बर, १६४३

मैं स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिखत विद्याधरजो गौड को जानता हूँ, जो बनारस हिन्दू युनिवर्सिटो में थियालोजी कालेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल थे। मैं उनकी विद्या और चरित्र का बहुत आदर करता था। वे जब तक यहाँ प्रोफेसर थे तब तक बड़े स्वस्थ थे। उन्होंने ३० अप्रैल सन् १६४० को अपने पद से त्यागपत्र दिया था। उनका ४ दिसम्बर सन् १६४१ को स्वर्गवास हो गया। हिन्दू विश्वविद्यालय से रिटायर होने के बाद वे लगभग दो वर्ष जीवित रहे।

(इ॰) एम्॰ एम्॰ मालवीय

गुरूजी (म॰ म॰ श्रीविद्याधरजी) परमोपकारी थे। वे अपने शिष्यों को केवल विद्या-प्रदान ही नहीं करते थे, किन्तु अन्न, वस्त्र और द्रव्य भी देते थे। दीन-हीन विद्यार्थियों का उपकार करना उनका सहज स्वभाव था।

गुरूजी कट्टर सनातनधर्मी थे। धर्म के सम्मुख वे अर्थलाभ को नगएय सममते थे। कई बार ऐसा अवसर आया कि उन्होंने धर्मरत्तार्थ विशिष्ट अर्थलाभ को ठुकरा दिया।

मैं श्रीगुरूजी को साज्ञात् 'देवता' मानता था। गुरूजी की मुम पर बड़ी ही कृपा रहती थी। मुमे अपने जीवन में गुरूजी जैसे पुत्रवत् स्नेह करनेवाले दूसरे कोई अध्यापक नहीं मिले। पूज्य गुरूजी के शुभाशीवीद से मैं अपनी जन्मभूमि सागर (मध्यप्रदेश) में प्रतिष्ठा के साथ जीवन-यापन करते हुए अपने पर वर्ष पूर्ण कर चुका हूँ। मैं प्रतिदिन प्रातःस्मरणीय पूज्य श्रीगुरूजी की मधुर मूर्ति का स्मरण करता रहता हूँ और उन पवित्र महान् आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे सुमे ऐसा शुभाशीवीद दें, जिससे इस शरीर को पुनः मोज्ञपुरी काशी में पहुँचने का परम सौमाग्य प्राप्त हो और वहीं पर इस शरीर का विसर्जन होकर मानव जन्म सक्ती-भूत हो।

# परिशिष्ट-भाग

[ सन् १६४० में भारत सरकार—द्वारा 'महामहोपाध्याय'
पदवी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में सम्माननीय महानुभावों
के द्वारा प्रदत्त बधाई के पत्र तथा विभिन्न
संस्थाओं—द्वारा दिए हुए श्रमिनन्द्रन-पत्र]

want to be the state of

## बघाईके पत्र

(1)

गवर्नमेन्ट सरकार-द्वारा आप 'महामहोपाध्याय' की उपाधि से विभूषित किये गये हैं, यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ। यह उच्च सम्मान आपके अनुरूप ही है।

मदन मोहन मालवीय

(2)

श्रापके पूज्य पिताजी जिस 'महामहोपाध्याय' की उपाधि से सम्मानित हुए थे, उसी 'महामहोपाध्याय' की उपाधि से श्राप भी सम्मानित किये गये हैं, यह विशेष गौरव की बात है। निश्चित ही श्रापके परिवार में वेद भगवान की पूर्ण कुपा है।

प्रयाग,

गङ्गानाथ मा ( महामहोपाध्याय )

(3)

श्रीमन्तो महामहोपाध्यायपद् व्यालंकता भारत चक्रवर्तिना । उचिते स्थाने महत्याः पद्व्या विनियोगः कस्य वा नानन्द् मुद्दु ख्रयेत् । सर्वदैवगु गः श्रीमतः सुप्रसिद्धान् पितृपादान नुकुर्वन्तस्तत्रभवन्तः श्लाष्यया पद्व्यापि तत्साम्यमाप्तवन्त इति प्रमीदास्पदम् । श्रानन्दाति रेके णाह् मस्मिन्नवसरे तत्र भवतोऽभिनन्दामि । श्राशासे च तत्रभवताम नुपलमेधमानमभ्युद्यमिति ।

महाराजा-संस्कृत-कालेज, जयपुर सिटी

भावत्को— गिरिधरशर्मा चतुर्वेदः ( महामहोपाष्यायः )

(8)

पूर्वत एवास्मामिरमिलपितं यन्महामहोपाध्यायपदं भवद्भिः सङ्गतं तेन एतस्म पदाय धन्यवादमप्यामि ।

हिन्दू विश्वविद्यालयः काशी

सवदीयः— **बालकृष्ण स्थिः** ( सहासहोपाच्यायः ) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(x):

गवर्नमेन्ट सरकार ने श्रीमान्जी को 'महामहोपाध्याय' की पद्वी से विभूषित कर संस्कृत-समाज के गौरव की महती प्रतिष्ठा की है। आप इस सम्मान के पूर्णहरूप से अधिकारी हैं। एक ही घर में पिता और पुत्र दोनों को 'महामहो-पाध्याय' की पद्वी प्राप्त हुई हो, ऐसा आपके यहाँ ही देखने को मिला। मैं इस अवसर पर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ।

काशी।

हरिहरकुपालु दिवेदी (महामहोपाध्याय)

( )

सम्राट्-समर्पितदुराप-महामहोपा-

ध्यायाख्यभव्यपद्वीपरिदीपितश्रीः!

विद्याधरो विजयते प्रभुदत्तजन्मा

शम्भोरलीकतिलकेन्दुरिवाकलङ्कः !!

सरस्वतीभवनम् काशी

नारायणशास्त्री खिस्ते ( महामहोपाध्याय )

(0)

श्रीमत्सु गौड़वंशावतंसेषु वैदिकवाङ्मयप्राङ्गणरिङ्गणविद्दारिषु सहामहोपा-ध्याय-श्रीविद्याधरशर्मशास्त्रिमहोदयानां चरणकमलेषु सप्रश्रयं प्रणतिततयः समुद्ध-. सन्तुतराम्—

समाचारपत्रैः श्रीमतां महामहोपाध्याय-पदवीप्राप्तिं समाकलय्य सद्यः

समविन्दममन्दमानन्दम् ।

भवतामभिनवेनानेन गौरवेण गौरविता नो गौड़जातिः, सम्मानसीमामधि

रुढः सनातनधर्मः, विश्ववनद्यत्वमभजत् सद्वृत्तपरिष्कृतं ब्राह्मण्त्वम् ।

शुभावसरेऽस्मिन् सबहुमानं वर्धापनं समर्पयता मया प्रार्थ्यते जानकीजानि-यद्धि भवादृशां विदुषां चैरायुष्येण वयमपि चिरजीविनः स्याम ।

कौल (करनाल)

वशंवदो माधवाचार्यः

(5)

श्रीमदित्यादिगुणगणमिरिडतपरिडतमण्डलसार्वभौमपरिडतश्रीविद्याधरगौड-महिसमहातुभावमहोदयेषु सप्रेम सनति साद्रक्क निवेदयति वशंवदः—

श्रीमन् ! महोदार ! विशालबुद्धे !

निःशेषसच्छास्रसजीवमूर्ते !

विद्वद्वरेएय!

प्रथिवोक्कीर्ते!

वद्धीपनम्मे क्रपया गृहागा !!

भवदीयो— बुलाकिरामः (3)

सम्मान्य!

चिरकालसहावासात् ज्ञात्वा त्वद्गुग्गगौरवम्। हर्षोत्फुल्लमनाः किब्न्चिद्वक्तुकामोऽस्मि साम्प्रतम् ॥१॥ महामहोपाध्यायस्त्व<u>ं</u> शासकै: सत्कृतः वृत्तान्तोऽयं सुखकरः सर्वेषां स्नेहिनां वोरोऽसि वीरपुत्रोऽसि स्वधर्मैकपरायगः। चकास्ति संस्था त्वत्सङ्गात्ते शोभा नास्ति संस्थया ॥३॥ प्र**भुदत्तसुतप्रेम्**णा प्रभुद्त्तो दिवं गतः। समयोग्यत्वमापन्नं त्वां सुतं वीद्तय हर्षितः॥॥॥ हरिरिव हरिरिव सततं यं देशं त्वं श्रयिष्यसे प्राज्ञ । तं तं निज्ञभुजविजितं विधास्यसीसि दृढं नु विश्वसिमि ॥५॥ विद्याधरोऽप्यविद्याधर इति सिद्धं मनुष्यकायेन। विद्याधरोऽसि विद्याधर इति नाम्ना पद्वया

हिन्दू विश्वविद्यालयः काशी।

श्रीमतां विश्वनाथशास्त्री भरद्वाजः, एम्० ए०

( 90 )

श्चनन्तानवद्यविद्यासुधानिधिमथनसमुदितयशश्चन्द्रचिन्द्रकाचकासितजगतीतले शश्वच्छात्रव्रातसमभ्यर्चितपादतले वैदिकसाहित्यसमुद्धारघुरीणे प्रकारड-पारिडत्यचमत्कृतभारतसम्राट्समुपहृत 'महामहोपाध्याय' महोपाधिदेदीप्यमाने माननीय-जगद्वन्दित-श्रीविद्याधरशास्त्रिमहानुभावे सादरं सनमस्यं च निवेद्यते— श्चिय मनीषितञ्जज !

न खलु जातु रमणीयो मणिः परतः परापिततेन द्योतेन विद्योतत इति प्रेज्ञाव-चक्रवालातिललाममणि स्वीयभासैव भृशं भासमानं तत्रभवन्तं भारतसम्राजा सब-हुमानं समुपहृतोऽपि 'महामहोपाध्याय' महोपाधिनं लेशतोऽप्यतिशयितुमीष्टे यद्यपि, तथापि सोऽपि महोपाधिभवद्विधमेवागाधिवद्यावारिधिमिधगत्य सार्थामिधानः सम्पद्यत इति भवदुपाधिसमिधगत्या परं प्रमोदते पिष्डतमण्डलः।

वीराणाँ तनुजा मवन्ति भुवने वीरा इयं या परा स्यातिस्तां विद्धद् गुणैरवितथां यः सद्वजे भ्राजते। विद्यावैभवभूरितोषित-महासम्राट्समाराधितं श्रीविद्याधरशास्त्रिणं कृतिवरं भूम्नाऽमिनन्दामि तम्॥

विश्वविद्यालय, लखनऊ। , , ) २८

भवद्तुकम्पावाप्तिपरः कोपाह्नो घ्टरः

( 28 )

श्राप 'महामहोपाध्याय' हो गये, यह सुनकर मुक्ते हार्दिक प्रसन्नता हुई।
राधाकृष्ण संस्कृतकालेज,
सुरजा।
परमानन्दशास्त्री
(प्रिन्सिपल)

( १२ )

I Congratulate you on the title of Mahamahopadhyaya, which has been bestowed on you in the last Honour's list.

> Yours truly, J. L. Sathe I. C. S. Allahabad

( १३ )

I am extremely pleased to see that after all your great scholarship has been recognized by the conferment of the much coveted title of Mahamahopadhyaya on you, which you richly deserved. I hope you will continue to devote your time and attention to scholarship and research.

Pannalal I. C. S.

( 88 )

I am so glad to learn that the title of Mahamahopadhyaya has been conferred on you. Please accept my heartiest congratulations on the same. I pray that may more titles follow this, I sincerely trust that this will find you in the very best of health. It is needless to say that the blessings of your revered father has brought you this high honour and I am sure that this is the forerunner of many more titles to follow.

Yours sincerely,
Madhoram Sand
(Rai Bahadur)
Benares

15

### ( १४ )

I hasten to send you my most sincere and heartfelt congratulations on your setting the well-deserved...distinction and wish it will be forerunner of many higher ones.

Yours sincerely, Kedarnath Gocnka Monghyr

### ( १६ )

अखवारों को देखने से मालूम हुआ कि इस मर्तवा आपको गवर्नमेन्ट ने 'महामहोपाध्याय' का खिताब अता फर्माया है जिससे बहुत खुशी हुई। खुशी इस बजह से और भी हुई कि यह खिताब आपके वालिद साहब को भी गवनेमेन्ट ने दिया और अब वही खिताब आपको मिला; गोया अब यह खिताब आपके घर का हो गया और उम्मीद है कि बड़े जो की जगह पर जो होगा उसको यह खिताब मिला करेगा। इसलिये इस खिताब के मिलने पर आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ।

मुहम्मद् मसीहुल्दीन स्वॉबहादुर

### ( 80 )

त्रापको 'महामहोपाध्याय' की उपाधि मिलने का संवाद सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। इसमें हमारे विश्वविद्यालय की गौरव-वृद्धि हुई और आपकी वंशमर्थादा श्रज्जुरण रही। ईश्वर आपको दीर्घ-जीवी करें और उत्तरोत्तर सम्मान बढ़ावें।

श्वानेन्द्रनाथ वसु कलकत्ता

### ( १५ )

यह जानकर अत्यन्त प्रसंत्रता हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेएट ने श्रीमान् को 'महामहोपाध्याय' की पदवी से विभूषित किया है। इस अवसर पर अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ।

लखनऊ।

लिता प्रसाद (रायसाहर) (38)

आपको इस यशः-प्राप्ति पर हार्दिक बधाई देता हूँ। आशा है कि इसी प्रकार आपका यशोवर्द्धन होता रहेगा।

ज्ञानपुर (बनारस-स्टेट) विजयीप्रसाद सिंह मजिस्ट्रेट श्रौर कलक्टर

( 20)

'हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह देखकर कि इस बार आपको 'महामहोपाध्याय' की डिगरी प्रदान कर गवर्नमेन्ट ने अपनी कांच का अच्छा परिचय दिया। अतः विशेष प्रसन्तता हुई। इस अवसर पर मेरी भी श्रीचरणों में श्रद्धाञ्जलि स्वीकार हो।

स्टेट हाईस्कूल, बीकानेर

गौरीशङ्कर शर्मा विद्यासास्कर

( २१ )

इधर बहुत वर्षों से 'महामहोपाध्याय' की टाइटिल का यथार्थ सदुपयोग नहीं हो रहा था। इस बार आपको 'महामहोपाध्याय' की टाइटिल देकर अधिका-रियों ने अपनी बुद्धिमत्ता और अधिकार का ठीक-ठीक परिचय दिया है।

महामहोपाध्याय की टाइटिल मिलने से आपकी शोभा नहीं, बल्कि 'महामहोपाध्याय' टाइटिल की शोभावृद्धि हुई है।

सम्पादक 'आज'

वार्वव पराङ्कर

( २२ )

सम्राट्ने आपके लिये जो उच्च सम्मान प्रदर्शन किया है वह आप जैसे महानुमाव के ही अनुकूल है। इससे हमें अत्यन्त आनन्द हुआ। आप हमारा हार्दिक धन्यवाद प्रह्णा करें। यह आपके यहाँ कोई नई बात नहीं है। आपके पूज्य पिताजी भी इस उपाधि से विभूषित हुए थे। आशा है भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा।

ईश्वरीप्रसाद गोयनका कलकत्ता

0

( २३ )

श्राज 'महामहोपाध्याय' की पदवी वास्तव में कृतार्थ हुई।

नारायण्द्त शास्त्री विद्यालङ्कार विद्या हाईस्कूल, देहली

( 38 )

हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिये। गौड़-समाज के लिये यह अत्यन्त ही गौरव की बात है।

> धन्तूलाल शर्मा कलकत्ता

( २४ )

पत्रों में यह पढ़कर बहुत आनन्द हुआ कि सरकार बहादुर ने आपको सर्वोच्च उपाधि देकर विशेष शोभायमान किया है, जिसके कि आप पूर्णह्मप से अधिकारी हैं। एक ही घर में-पिता और पुत्र को यह सर्वोच्च मान्य प्राप्त हुआ हो, यह कहीं देखने में नहीं आता। यह सौभाग्य आपको ही प्राप्त हुआ है। हमारे हिये यह गर्व की बात है।

हीरालाल मुरारका कलकत्ता

( २६ )

आज के समाचार पत्रों में यह पढ़कर मुक्ते बड़ी ही प्रसन्नता हुई कि सम्राट् के जन्म-दिन की उपाधियों में आप 'महामहोपाध्याय' बनाये गए हैं। अपनी विद्वत्ता के कारण आप इस उपाधि के अच्छी तरह अधिकारी थे। मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। ईश्वर करे आपका मान उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाय।

> धन्नीराम मल्ला बाह्रीर

## क्ष श्रीजानकीजानये नमः क्ष

श्रीमतां तत्रभवतां भवतां निखिलनिगमागमप्राप्तवैभवानां वैदिकसाम्राज्य-मधितिष्ठतां सर्वतन्त्रस्वतन्त्राणां विश्रुतदिग्दिगन्तप्रतिष्ठानां गौडान्ववायालङ्काराणां सम्मान्यश्रीविद्याधरशास्त्रिमहोदयानाम् महामहोपाध्यायपदोपलब्धिनिमित्तम्—

# गुभाभिनन्दनम्

( ? )

विद्वद्वाजिशिखामणे ! तव गुणैवेंदुष्यमुख्यैश्चिरं,
तोषं कञ्चन मानसं विशद्यन् सम्राट् समायोजयत् ।
विख्यातेन सगौरवेण महता विद्वज्जनोपाधिना,
यत्तेनातितरां मुदा परिगताः मुस्वागतं ब्रूमहे ॥
( २ )

श्रानेपालमहाचलं मलयजाकान्तं तथाऽऽसिंहलम्। श्रापूर्वोद्धिपश्चिमोद्धि चिरख्याताय यच्छ्रीमते। श्रायातोऽयमुपाधिरङ्ग ! सुषमां स्वीयां समावर्धयन् , शाशाङ्की हि कला महेशशिरसाऽऽश्लिष्टा प्रणम्याऽभवत्।।

( 3 )

श्रीदार्यादिगुणा भवन्ति भवतः पार्श्वे कियत्सङ्ख्यकाः, इत्येवं गणनारता नहि वयं तिष्ठामहे साम्प्रतम्। सिन्धौ वारि कियन्नभस्युतः कियाँस्तारागणानां गणः, कः सङ्ख्यातुमपीहते ननु जनः स्वीयं बलं चिन्तयन्।।

(8)

मान्या वैदिकवैदुषी विपुलया ख्यात्या समेता चिराद्, श्रायान्ती भवतः कुले सहचरीं लह्मीं नयन्ती बलात्। एनां पिरडतवाञ्छनीयपदवीमप्यानिनाय स्वयं, येनेषाऽपि कुलक्रमेण भवतः सेवासु सन्तिष्ठते॥ ( ५ )

यो विद्याधर एव तस्य विपुता विद्येति केयं कथा, को बूते मृगराज एव बत्तवान् हंहो मृगाणां पतिः। किंवाऽन्यत् कथयामहे ! दिवि तते सूर्ये जुका वर्णाना, मोदस्यावसरे जुता जुभवतो वर्धापनं कुर्महे॥

ऋषिनन्दाङ्कभूवर्षे छुष्णाष्टम्यामिषे शुभे

वाराणसेय— श्रीसरयूपारीणपिडतम्यडलसद्स्याः। क्षे श्रीमैथिली-विजयते क्ष

# गौडवंशावतंसश्रीमव्विद्याधरमिश्रमहातुभावानां महामहोपाध्यायपदाधिगमनोपलचे कृतं

# गुभाभिनन्दनम्

---

कीत्त्र्या यस्य सदा जगन्ति विशदीभूतानि सन्त्येव हि,
प्राज्यं प्रेम लसत्तरङ्गनिपतत्सर्वान्तरानन्दनम्।
प्राद्ये परोपकारजनकं धैर्ध्यं सदैव स्थिरम्
गाम्भीर्ध्यं सुलदुःखयोः समितदं कारुण्यमार्ते जने ॥१॥
विद्या हृद्यतमा च कम्भीवषये प्राप्तं परं पाटवम्,
शीलं सर्वजनातिशायि च सदाचारः परं शोभनः।
नैपुण्यं समशास्त्रतत्त्वकथने शिष्यान्तरस्याङ्कने,
जागत्र्येव सदा जने सुविदितो विद्वत्समाजादरः॥२॥

तत्त्वानाञ्चं निबन्धने निजकृतौ ख्यातं परं सौष्ठवम्, विश्वेषाञ्च हितोपदेशवचने श्रद्धा च भक्तिस्तथा। दृष्टौ दृष्टियुगं श्रुतौ श्रुतियुगं रूपस्य वाचां तथा, मूर्द्धो इस्तयुगं च पादपतने सर्वे सदा सस्पृहम्॥३॥

इत्येवं गुणगौरवं सुविदितं विज्ञाय सम्राडिप प्राप्तप्राज्यसुसम्भ्रमेण सहजप्रेम्णा च भक्तयापि च। पादाब्जे समुपाहरन् पदमिदं विद्वब्जनप्रेप्सितं लोकेऽस्मिन् स्वगुण्ज्ञतां प्रथितवान् राजाधिराजेश्वरः ॥४॥

सम्प्राप्तव्य पदे शुभे पदिमदं श्रुत्वैव कर्णैर्निजै-र्थोग्ये योग्यमिदं वितीर्णमिति तु स्वर्णे सुगन्धो यथा। जातः सम्प्रति सत्वरं त्रिजगतामानन्दकन्दाङ्कुरः, सोऽयं सम्प्रति राजते शिवपुरे विद्याधरः शङ्करः॥॥॥

एतल्लोकदृशा मयाप्यभिहितं नो जानता तत्त्वत-स्तस्मात्सम्प्रति वस्तुतस्तु कथये विज्ञाय तत्त्वेन तु । कर्तु पाद्युगं चमं पद्मिदं नालं स्वयं भूषितं, सत्येवं सुमते कियानवसरो हर्षस्य नः कथ्यताम् ॥६॥ एतत्षट्कसुपद्यपुष्परचना मालेयमाविष्कृता, संख्यासम्मितवादरायण्मतप्राप्तप्रमाणान्विता । नामख्यापितधीरभावभवतः करि बुधैरर्पिता, मोदायास्वभिनन्दनप्रतिनिधिश्चित्ते चिरं प्रार्थ्यते ॥॥

बालबोधिमश्रः ( सभापतिः-मै० वि० स०, काशी ) श्रमिनन्दकाः — काशीस्थमैथिलविद्वन्जन—— समितिसदस्याः ।

# 🛪 श्री विश्वनाथश्शरणम् 🕸

श्रीमतान्तत्र भवतां महामहिमशालिनां वेदविद्यावताराणां भारतप्रसिद्ध-विदुषां गौडकुलालङ्काराणां श्रीविद्याधरशास्त्रिमहोदयानां महामहोपाध्यायोपाध्यु-पलिब्धनिमित्तम्—

# शुभाभिनन्दनम्

-: 0:-

विज्ञान - शेवधि - समस्त - जगत्प्रसिद्धश्रीतप्रपञ्च - शतपत्र - सहस्ररिमः

प्रौढ - प्रताप - विम्लोद्भव--मञ्जलश्रीः

विद्याधरो गुरुवरः सुचिरं चकास्तु ॥ १॥

काशीसंस्कृत-पीठ-सत्प्रभुवरो विद्वज्जनेष्वप्रणीः

मर्मज्ञो निगमागमस्य विनयो, धीराशयो धीनिधिः।

कोऽप्येषोऽमरभारतीहितकृतां कल्पद्रमः सर्वथा

भास्वदुभारतवर्ष-हर्षणपरो राराज्यते राजवत् ॥ २॥

याते दिवं पितरि तत्तनयोऽपि तद्वल् लोकोत्तरं पद्मुपैतु ऋते भवन्तम्

विद्याधरीकृत-जगत्त्रय! नो द्वितीयं

दृष्टान्तमस्ति किल भूवलये द्वितीयम् ॥ ३॥

श्रीगौर'गौड'कुलपङ्कज - चळचरीकः

शाशाङ्क - भास्वर - समुज्ज्वलकीर्तिकान्तः ।

सारस्वतामृत - निधिः प्रभुद्त्ततेजाः

विद्याधरो गुरुवरो विजयं तनोति ॥ ४॥

चूड़ामग्रिः

सकल-भारत-वैदिकेषु प्राप्ता

प्रधानपद्वी

श्रीमान् सदा जयतु देविगरः प्रचारे

जगदेकधन्या।

सुस्वागतं वयमिदं

भवते वदामः ॥ ४ ॥

वाराण्सी

श्रमिनन्द्काः— काशीस्थवैदिककर्मकाएडमएडलसदस्याः।

# अभिनन्दनम्।

श्रीमन्माननीयानां महामहिमशालिनां श्रौतस्मार्त-धर्ममर्योदा-संरत्त्रण-विचन्त्रणानां गौडकुलालङ्काराणां महामहोपाध्यायादि-विविधोपाधि-विभूषितानां स्वर्गीयश्रीमत्प्रभुदत्तराम्मं तजुजन्मनां वैदिकशिरोमणीनां भारत-प्रसिद्धविदुषामाहि-ताग्नोनां श्रीमद्विद्याधरशम्भमहोद्यानां साद्रं शुभाभिनन्दनम्।

श्रवि वैदिकशिरोमण्यः!

तत्र भवतां कुलपरम्परया सम्प्राप्त-वैदुष्यवैभवानां, श्रौतस्मार्तकर्मानुष्टाननिष्ठा-न्तःकरणानां, साङ्गवेदशास्त्र-परिशोत्तन-समधिगताशेषक्षेमुषीकाणां, साम्प्रतिकसंस्कृत-साहित्यसमाजे, भारतीय-संस्कृतिसंरच्चणसंवर्धननिदर्शनानां विविधवेदवेदाङ्गप्रन्थ-प्रण्यनप्रकटितप्रतिभाप्रकर्षाणां वैदिकसम्राजां सर्वमाननीयानां श्रीमतां दिगन्तप्रसृतं वेद्वैदुष्यं समोद्त्य भारतीयसम्राट्प्रधानप्रतिनिधिभिः (वाइसरायमहोद्यैः) साम्प्रतं सर्वमान्यं 'महामहोपाध्याय' इति पदं श्रीमद्भ्यः प्रदाय यद् रत्नकाञ्चन-संयोगन्यायश्चरितार्थितस्तेन तदीयसमुचितयोग्यायोग्यविवेकशीलतां प्रशंसन्ती प्रमुदितान्तः करणेयं श्रीकाशीपि इतसभा "पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति" इति भगवदुक्तथनुसारं श्रीमतां प्रौढगुण्प्रामाणां 'श्रुमामिनन्द्नं' विद्धती श्रीकाशीविश्वेश्वरमभ्यर्थयते यत् स भनतामुत्तरोत्तरं समुन्नतिमभ्युद्य-श्चिरायुष्यञ्च विदध्यादिति शम ।

सभाकार्यालय-दर्शनविद्यालय, लच्मीकुएड, काशी।

श्रीकाशीपण्डितसभायाः।

# महामहोपाध्यायपदम् ।

[ काशीस्य 'सूर्योदय' - मासिकपत्रस्य संपादकमहोदयेन सामयिकेऽङ्के तत्र भवतां अभिनहोत्रि-महोदयानां महामहोपाध्यायपदप्राप्त्यवसरे यत् प्रकाशितं तदविकलमिह प्रकाश्यते ]

महामहोपाध्यायपद्मिदानीं संस्कृतिवद्धत्सु बहु प्रतिष्ठितं विद्यते । ये संस्कृतवाङ्मयमहार्णवे महान्तो विद्वांसो भवन्ति तेभ्य एवेदं पदं भारतसम्राट्प्रतिनिधिना वायसराय-महोदयेन समर्प्यते । बहूनीतराएयपि सम्मानसूचकानि पदानि
तत्तद्धिकारिभ्यो वितीर्प्यन्ते । परन्तु तान्यन्ययोग्यतासूचकानीति न तादृशसमादरण्योग्यानि । पद्मिदन्तु वेदुष्ययोग्यतासूचकमिति भारतीयैर्बहुसमादरण्योयं
विद्यते । भारते सर्वतोऽपि सरस्वत्याः समाद्ररणं समधिकं भवति । यतौ हि सर्वमान्येन विष्णुदेवेनापि सरस्वत्याः समाद्रः समधिकः कृतो दृश्यते । तथाहि उक्तव्यः
श्रीहर्षेण सुकविना—

"स्वातुरागमनघः कमलायां वेदयन्नपि हृदि न्यसनेन। गौरवं व्यधित वागधिदेव्याः श्रोगृहोध्वनिजकएटनिवेशात्॥"

श्रामुत परेनानेन काशीस्था वैदिकशिरोमण्योऽग्निहोत्रिण्ः श्रीमन्तः पण्डितश्रीविद्याधरगौडमहोद्या विमूषिता इति संस्कृतज्ञानां विदुषां प्रमोद्स्थानमः । इमे हि गौडमहोद्याः सम्प्रति काश्यामद्वितीयाः श्रौतस्मार्तिक्याकलापानुष्ठापने प्रवीणाः कर्मठाः सन्ति । इमे हि स्वभावतः सरलाः सुविद्वांस एतत्पद्योग्या श्रस्माकं बहुशो धन्यवादाहीः । एतेषां पितृपादः श्रिप एतेन पदेना- लङ्कृता श्रासित्रिति विदुषां विशेषसमाद्रणीयमेतेषां वैदिकप्रवराणामिदं वंशपरम्परावैदुष्यसूचकं पदमिति भूयो भूयो धन्यवादराशिमेतेभ्यो वितरन्तो वयं विरमामो विस्तरात्। (स०सं०)

-:0:-

म॰ म॰ पण्डित विद्याधर गौडका जीवन-चरित समाप्त ।

क्ष इति क्ष

अन्न, फल, फूल आदि के प्रत्यत्त दैवत के अनेक रूपों में अनेक प्रकार की भौतिक समृद्धि श्रीर सुविधाएँ मानव-मात्र को श्रत्यन्त उदारता के साथ वितरित कर रक्खी हैं। दूसरे पितृ-ऋण से उऋण होने के लिए यह त्रावश्यक समझा जाता था कि समान कुल-शील की कन्या से विवाह करके अपने पितरों की वंश-परम्परा चलायी जाय। तीसरे ऋषि-क्रम के लिए यह आवश्यक माना जाता था कि प्राचीन ऋषि-महर्षि, विद्वान्, महात्मा, तपस्वी और महापुरुषों ने जो ज्ञान-विज्ञान और दशन आदि का अन्यय मएडार श्रपनी तपस्या, साधना, श्रव्यवसाय, मनोयोग श्रौर मेधा से संचित कर छोड़ा है, उसका सम्यक् अध्ययन करके वह विद्या ज्यों-की-त्यों सुपात्रों को पढ़ा या लिखा दी जाय, जिससे ज्ञान-विज्ञान ऋौर विद्या की परम्परा कभी विलुप्त या विशृंखित न हो और कुपात्रं के हाथ में पड़कर उसका दुरुपयोग न हो। इसी विचार से और ब्राह्मण की स्त्रामाविक वृत्ति सममकर उन्होंने वेद-विद्या का जो अगाध ज्ञान-संग्रह किया था, उसे वे उन्मुक्त हृदय से अपने योग्य शिष्यों को वितरित करने लगे। आज तो सारी मर्यादाएँ ही समाप्त हो गई हैं। देवतात्रों के अस्तित्व में विश्वास न बचे रहने के कारण देवऋण का प्रश्न ही नहीं रहा। प्रेम-विवाहों का निन्धरीति के कारण पितृ-ऋण से उऋण होने का विश्वास मिट चला श्रीर विद्यार्जन की वृत्ति शिथिल होने से ऋषि-ऋण भी खटाई में पड़ गया है। इसलिये संसार में इतना संकट, कष्ट, व्याधि, निराशा, श्रविश्वास, दुःख श्रौर भय व्याप्त हो गया है।

## वेद का प्रचार

ब्राह्मण के तिये हमारे धर्म-शास्त्रों में ब्रह् कार्य विहित बताये हैं— अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन, दान और प्रतिप्रह । तद्नुसार इस ब्रह्मवृत्ति का अनुष्ठान करते हुए अध्ययन-अध्यापन के कार्य में पं० प्रभुद्त्तजी ने पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त की। उनके अगिएत शिष्यों ने उनसे विद्यार्जन करके भारत के सुदूर प्रदेशों में दुन्दुभि बजाकर वेद का भी प्रचार किया श्रौर उनके यश को भी चार चाँद लगा दिये। महाकवि कालिदास ने अपने 'मालविकाग्निमित्र' नाटक में अच्छे गुरु की पहचान बतलाते हुए कहलाया है-

श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेष-युक्ता। यस्योभयं साधु स शिक्तकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव॥

श्रर्थात् कुछ लोग स्वयं किसी विषय के बड़े अच्छे परिडत होते हैं, किन्तु दूसरे को सिखा नहीं सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो सिखा तो सकते हैं किन्तु उस विद्या में पारंगत नहीं होते, किन्तु शिक्तकों में मूर्धन्य वही व्यक्ति होते हैं, जिनमें दोनों गुण विद्यमान हों यानी जो विद्वान् भी हों और शिच्छण की कला भी जानते हों। पिएडत प्रभुद्त्तजी शास्त्री में ये दोनों गुण पूर्णकृप से विद्यमान थे। वे अपने विषय के तो धुरन्धर विद्वान् थे ही, साथ ही शिक्तण की कला में भी पूर्ण निष्णात थे। . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अध्यापन का प्रारम्भ - सर्वेप्रथम संवत् १६४६ विक्रमी में सरस्वती फाटक पर संस्थित सत्यनारायण-मन्दिर में पं॰ प्रभुदत्त जी वेद के अध्यापक नियुक्त हुए। छह वर्ष तक वहाँ निरन्तर अत्यन्त प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ वे अध्यापन-कार्य करते रहे। तद्न-तर संम्यत् १६४२ विक्रमी में वे काशी के द्विण की श्रोर नगवा श्राम में समवस्थित रूइया संस्कृत पाठशाला में श्रध्यापन के लिये अत्यन्त आदर के साथ निमंत्रित किये गये, जहाँ वे सम्बत् १६४२ से १६४४ तक अध्यापन-कार्य करते रहे। सम्बत् १६४४ में वे काशी की भास्कर पाठशाला में शिक्षण कार्य के लिये निमंत्रित किये गये। उनके पाएडत्य से प्रभावित होकर सम्बत् १६४८ विक्रमो में श्रीमती एनीवेसेंट द्वारा संस्थापित काशी के प्रसिद्ध हिन्दू कालेज के अधिकारियों ने उन्हें रण्वीर संस्कृत महा-विद्यालय में वेद-कर्मकाण्ड का प्रधानाध्यापक बनाकर आमंत्रित किया। निमन्त्रण पाकर वे चले तो गये, किन्तु कुछ समय के बाद सेंद्धान्तिक मतभेद श्रौर हिन्दू-कालेज के तत्कालीन अधिकारियों की धार्मिक नीति से असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने रणवीर संस्कृत महाविद्यालय के उस सस्माननीय पद का भी परित्याग कर दिया और अपने आवास पर हो काशी की प्राचीन परिपाटी के अनुसार घर श्रानेवाले छात्रों को निरन्तर विद्यादान करने लगे।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से समपक

हमारे देश की पुरानी मान्यता है—"विद्यान सर्वत्र पूज्यते" (विद्वान की सब स्थानों पर पूजा होती है )। सम्बत् १६७३ में विद्वानों के पारखी, भारतरत्न, हिन्दू-धर्म-रत्तक, प्रसिद्ध शित्ताशास्त्री श्रौर देशभक्त सहामना परिडत सदन सोहन मालवीयजी ने सं० १६७३ (सन् १६१६) की वसन्त-पञ्चमी के शुभावसर पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उस समय विश्वविद्यालय की स्थापना के समारोह पर शिलान्यास और यहा किया था। इन दोनों कार्यों के श्राचार्य पिंडत प्रभुद्त्त जी शास्त्री बनाये गये थे श्रौर दोनों यज्ञों में क्रमशः महामहोपाध्याय परिडत शिवकुमार शास्त्री जी तथा महामहोपाध्याय पं० श्री श्रादित्यराम भट्टाचार्य जी यजमान थे। पं० प्रसुद्त्त जी की विद्वत्ता श्रीर उनके कर्मक। एड की सात्विक शुद्धता से महामना पण्डित मद्नमोहन मालवीय जी इतने अधिक प्रभावित थे कि जब काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय में धर्मविज्ञान विभाग (थियालोजी विभाग) प्रारम्भ किया गया, तब पिएडत प्रभुदत्त जी शास्त्री को ही उस विभाग का अध्यक्त नियुक्त करके विश्वविद्यालय ने अपना गौरव समवर्धित किया। इतना ही नहीं, वे हिन्दू विश्वविद्यालय के धर्मविज्ञान-विभाग के निर्वेतन आचार्य पद को बहुत दिनों तक सुशोभित करते रहे। वे ७. ११. १६ को धर्म-विज्ञान-विभाग समज्या के सदस्य चुने गये और २७. १०. १६२१ से नवम्बर १६२८ तक धर्म-विज्ञान-समज्या के अध्यक्त भी रहे। काशी विश्व-विद्यालय ने अपना सम्मान बढ़ाने के लिये उन्हें विश्वविद्यालय की संचालन-सभा (कौडिन्सित ) तथा व्यवस्था-सभा (सिनेट) का सद्स्य मनोनीत किया तथा है

बहुत दिनों तक सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल और रण्वीर संस्कृत पाठशाला की संचालक सिमिति के सम्मानीय सदस्य बने रहे। इसी के साथ-साथ वे आयुर्वेद तथा विश्व-विद्यालय की अन्य अनेक समितियों की सदस्यता के पद को भी गौरवान्त्रित करते रहे। उनका मत था कि आयुर्वेद और कर्मकाण्ड की परी ताओं में ३३ प्रतिशत उत्तीर्णाक न रखकर शत-प्रतिशत रखना चाहिए, क्योंकि एक तिहाई ज्ञान वाला वैद्य तो रोगी को ले बीतेगा और एक तिहाई कर्मकाण्ड जानने वाला पुरोहित अपने यजमान का नाश कर देगा। यह बड़े महत्त्व की बात थी और आज भी विचारणीय है।

#### महामहोपाध्याय की उपाधि

उनकी अगाध विद्वता और अपिरमेय पाण्डित्य का यश इतने दूर-दूर तक फैला कि सम्बत् १६८१ में तत्कालीन भारत साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया ने उनके गुण-गौरव का सम्मान करते हुए उन्हें 'महामहोपाध्याय' पदवी से समलंक्षत किया। वेदज्ञों में 'महामहोपाध्याय' की उपाधि प्राप्त करने का सर्वप्रथम सौभाग्य ही उन्हें प्राप्त हुआ था। वे सचमुच वेद-विद्या के इतने अद्वितीय पण्डित थे कि भारत में उस समय उनके टक्कर का कोई दूसरा विद्वान् नहीं था। वे केवल कोरे वेदिक मात्र ही नहीं थे, वरन् व्याकरण, काव्य, साहित्य और दर्शन आदि अनेक विषयों में उनकी बड़ी अप्रतिहत गति थी। प्रायः कर्मकाएडी विद्वान् कर्मकाएड का तो विधान भलीभाँति जानते हैं और वेद का पाठ भी शुद्ध उच्चारण तथा स्वर के साथ करते हैं, किन्तु वैदिकों में ऐसे विद्वान् वहुत कम इने-गिने हैं जो वेदों का अर्थ मो मली-माँति जानते और समका सकते हों। किन्तु महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री जहाँ एक और कर्मकाएड की जटिल समस्याओं का सरलतापूर्वक समाधान करने में प्रवीण थे, वहीं दूसरी ओर वे वेद का भाष्य अर्थ से समुचित सरल व्याख्या करने में भी उतने ही कुशल थे। यही कारण था कि काशी के दिग्गज पण्डित भी उनका लोहा मानते थे।

## विद्या, विनय और प्रभाव

विद्या के साथ विनय का स्वाभाविक गठबन्धन होना चाहिए। किन्तु संसार में बहुत कम ऐसे होते हैं, जिनमें विद्या और विनय साथ-साथ विद्यमान हो। महामहोपाध्याय पिडत प्रभुदत्त जी शास्त्री जैसे उद्भट विद्वान् थे, वैसे ही उनका सरल-कोमल हृदय भी था। वैसी ही व्यापक उदारता भी थी, उतनी ही अपरिमित सहृदयता भी थी, उतना हो परोपकार का माव भी था और उतनी ही श्लाघनीय कुपालुता और दयालुता भी। इन सब अतिमानवीय गुणों के कारण ही अनेक श्रद्धालु-शिष्यों, गुण-पाहो नागरिकों और सम्माननीय महापुक्षों के हृदय में उनके प्रति सात्विक श्रद्धा विद्यमान थी। उनके यहाँ से न तो कोई छात्र कभी विमुख लौटता था और न कोई याचक रिक्तपाणि होकर जाता था। शिष्यों के प्रति उनका कितना सौहार्द और स्नेह था, उसका उदाहरण स्वयं मेरे (लेखक के) पूज्य पितृचरण पिषडत भीमसेन वेदपाठो थे, उन्हें CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उन्होंने अत्यन्त स्वल्प अवस्था में वेद-विद्या में पारंगत करके मुजफ्फर नगर में श्राहितामि सेठ चैनसुखदास को नित्य हवन तथा दर्शपौर्णमासेष्टि आदि क्रियाश्रों को कराने के लिए अत्यन्त विश्वास के साथ भेज दिया था। इतना ही नहीं, उनके श्रौर भी जितने शिष्य थे, वे सभी बड़े योग्य श्रौर वेद-कर्मकाण्ड के प्रसिद्ध पिएडत होकर सम्पूर्ण भारतवर्ष में नाम कमा रहे हैं। इन शिष्यों के अतिरिक्त भारतवर्ष के अने अधनी सारवाड़ी, सेठ, विद्वान्, नेता तथा शिचा-प्रेमी लोग उनके बड़े भक्त श्रीर श्रुतुरक्त थे। राजा बलदेव दास विरला तो उनके श्रनन्य भक्तों में से थे। यह उन्हीं की छुपा का फल है कि अनेक प्रसिद्ध विद्वान् और गुणी हिन्दू विश्वविद्यालय के विभन्न विभागों में प्राध्यापक होकर अपने अध्यापन कार्य द्वारा अपना और उनका यश बढ़ाते हुए श्रात्यन्त कृतज्ञतापूर्वक उनका गुणगान कर रहे हैं। विद्वानों का समादर करने, उन्हें सभी प्रकार से समुन्नत करने श्रीर जिस प्रकार बन सके सभी प्रकार उन्हें सहायता देने के लिए वे सदा प्रयत्नशील रहते थे। अनेक वर्ग के लोगों पर उनका इतना अधिक प्रभाव था कि वे यदि किसी के लिए किसी को कुछ कह या लिख देते, तो उनकी आज्ञा का पालन करना या संकेत निर्वाह करना लोग अपने लिए गौरव समभते थे। यही कारण है कि उनकी निर्भेद उदारता के फलस्वरूप न जाने कितने अगणित अकिंचन ब्राह्मण और शिष्य आदि बड़े सम्मान के साथ अपनी जीविका का निर्वाह करते हुए और अपने परिवार का भरण-शेषण करते हुए उनका कीर्तिगान गा रहे हैं। महाप्रना मालवीयजी उनको साज्ञात् 'वेदावतार' मानते थे और जैसे वेद का कोई प्रमाण अमान्य नहीं होता, उसी प्रकार वे जो कुछ भी कह देते थे उसे मालवीयजी महाराज अत्यन्त श्रद्धावनत होकर मान लेते थे।

#### व्यापक सम्मान

महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय जी तो इनका इतना आदर करते ही थे, साथ ही भारतवर्ष के अनेक राजा, महाराजा, विद्वान, धनी तथा अधिकारी वर्ग के लोग भी इनका बड़ा हार्दिक सम्मान करते थे, जिनमें परम माननीय काशी-नरेश, जीन्द नरेश आदि प्रमुख थे। भारतवर्ष में कोई ऐसा विशाल यज्ञ नहीं होता था जिसके ये आचार्य होकर न जाते रहे हों। तत्कालीन परम पूजनीय साज्ञात् शिवस्वरूप महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री जो इनके अत्यन्त अभिन्न आत्मीय थे। जब कभी वे काशी से बाहर शास्त्रार्थ करने के लिये जाते थे तो ये भी उनके साथ यज्ञ के आचार्य होकर जाते; क्योंकि महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री जो से जब भी कोई यज्ञ आदि कार्यों के लिये आचार्य का नाम पूछता तो वे अत्यन्त तत्परता के साथ पण्डित प्रमुद्त्त शास्त्री जी का नाम बता देते थे। यहाँ तक कि उनके यहाँ भी जितना कुछ अपना कर्मकाण्ड होता था, वह सब भी पण्डित प्रमुद्त्तजी ही कराते थे। उनके अन्य तत्कालीन प्रसिद्ध सुद्दद् वर्ग में महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री के अतिरिक्त महामहोपाध्याय उत्तर सामान्य सा, महामहोपाध्याय पण्डित वामाचरण भट्टाचार्य, पण्डित वामाचरण भट्टाचार्य, पण्डित शिवकुमार शास्त्री के अतिरिक्त महामहोपाध्याय उत्तर वामाचरण भट्टाचार्य, पण्डित शिवकुमार शास्त्री के अतिरिक्त महामहोपाध्याय पण्डित शिवकुमार शास्त्री के अतिरिक्त महामहोपाध्याय स्वावविश्व वामाचरण भट्टाचार्य, अत्रवावविश्व वामाचरण भट्टाचार्य स्वावविश्व वामाचरण भट्टाचार्य, अत्रवावविश्व वामाचरण अत्रवावविश्व वाम

महामहोपाध्याय पण्डित जयदेव मिश्र, महामहोपाध्याय पण्डित रामावतार शर्मा एम० ए० त्रादि गण्यमान्य विद्वान् ऋत्यन्त प्रमुख थे।

### यज्ञदेवकी श्रर्चना

यज्ञादिक प्रधान वैदिक कार्यों में उनकी इतनी प्रखर गित थी कि उससे प्रभावित होकर सभी श्रीमान् लोगों और जनसाधारण की यह आकांचा रहती कि पण्डित प्रभुदत्त शास्त्रीजी ही आकर यज्ञ करावें। जिस समय सन् १६२० में अमृतसरके सिक्खों के स्वर्ण-मन्दिर से हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हटा दो गयीं उस समय वहाँ के हिन्दुओं ने उसी के जोड़का 'दुग्यांना मन्दिर' का निर्माण कराया, जिसकी स्थापना महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री ने ही करायी थी। यह कहने में तिनक भी संकोच नहीं है कि विक्रम की बीसवीं शताब्दी के उत्तर चरण में वैदिक कर्मकाण्ड का पुनः उद्धार करने का अधिकांश श्रेय महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री को ही है जिन्होंने स्वयं आग्नहोत्र लेकर अन्य कर्मकाण्डियों का मार्ग-दर्शन किया था। क्योंकि ऐसे तो बहुत से कर्मकाण्ड कराते हैं जो अन्य स्थानों पर जाकर बड़ी योग्यता के साथ यज्ञानुष्ठान और कर्मकाण्ड कराते हैं, किन्तु ऐसे बहुत कम लोग हैं जो स्वयं भी अपने यहाँ आहिताग्नि होकर परम श्रोत्रिय का जीवन वहन करते हैं। 'परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृशाम्'। 'पर उपदेस कुसल बहुतेरे। कहिं करिं ते नर न घनेरें।। 'धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्त महात्मनः।'

#### उदार-हृदयता

यद्यपि प्रभुदत्तजी गौड़-ब्राह्मण् थे, किन्तु वे कभी इस प्रकार का संकुचित जातिभाव अपने मनमें नहीं रखते थे जैसा आजकत बहुत से विद्वान् दुर्भाग्य-वश रखते हैं कि मैं सारस्वत हूँ, कान्यकुञ्ज हूँ, सरयूपारी हूँ, बंगीय हूँ, दािच्यात्य हूँ, गुर्जर हूँ आदि । उन्होंने अत्यन्त उदारतापूर्वक और निष्पत्तता-पूर्वक हृदय से अपने यहाँ अध्ययन करनेवाले छात्रों को विद्यादान देने में कभी किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। इसीलिए जैसे उनके परम यशस्वी शिष्यों में उनके ज्येष्ठ पुत्र पण्डित विद्याधर शर्मा गौड थे, उसी प्रकार उनके गण्यमान्य शिष्यों में काशी हिन्द विश्वविद्यालय के पौरोहित्य विभाग के अध्यापक श्रौतस्मार्त-यज्ञानुष्ठान-निष्णात पण्डित भीमसेन वेदपाठी, काशी के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के वेद के अध्यापक पण्डित विजयचन्द्र चतुर्वेदी वेदाचार्य, हिन्दू विश्व विद्यालय के धर्म विज्ञान-विभाग में वेद के अध्यापक पण्डित नाथूराम शर्मा गौड, रण्वीर संस्कृत पाठशाला के वेद विभाग के प्रधानाध्यापक वेदाचार्य परिडत अजबलाल मा, कलकत्ते के विशुद्धानन्द महाविद्यालय में वेद के अध्यापक वेदाचार्य पण्डित देवानन्द मा, खुर्खुरा के चन्द्रभूषण संस्कृत महा विद्यालय के वेद के अध्यापक वेदाचार्य पिखत त्रिवेणीश मा आदि अनेक मैथिल, सरयूपारीण, गौड और सारस्वत ब्राह्मण विद्वान् उनकी शिष्य-प्रशिष्य परम्परा में बहुत ख्याति प्राप्त CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कर चुके हैं। इस प्रकार समस्त उत्तर भारत में उनके शिष्य और प्रशिष्यों की उदात्त परम्परा ने आज भी यज्ञानुष्ठान की भारतीय वैदिक परम्परा को सजीव कर रक्खा है

गौड ब्राह्मणों का अभ्युद्य

पं० प्रभुदत्तको से पूर्व काशी में गौड ब्राह्मणों में सुप्रसिद्ध कोई विद्वान् नहीं हुआ था। अधि कांश विद्वान् या तो मैथिल थे या सरयूपारीण या दानिणात्य, किन्तु पिंडत प्रभुदत्त जी की प्रेरणा छोर नेतृत्व के कारण ही गौड-ब्राह्मण-बालकों को भी अध्ययत में वड़ी पेरणा प्राप्त हुई। उन्होंने स्वयं काशी के विद्वानों में अप्रगएय स्थान प्राप्त कर के अन्य गौड-त्राह्मणों को भी उत्साह, प्रेरणा और सहायता देकर अध्ययन की स्रोर प्रवृत्त किया। महामहोपाध्याय पण्डित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने इस सम्बन्ध में श्रत्यन्त यथार्थ ही लिखा है—

"स्वनामधन्य महामहोपाध्याय परिडत प्रभुद्त्त गौड जी ने काशीके वैदिक विद्वानोंमें गौडों को प्रतिष्ठित स्थान दिलाया, जिनकी विद्वत्ता के कारण ही गौड

ब्राह्मण भी वैदिक विद्वान् माने जाने लगे।"

भारतके प्रसिद्ध महामहोपदेशक शास्त्रार्थ-महारथी पण्डित साधवाचार्य

शास्त्री (कौल, करनाल ) ने इसी का समर्थन करते हुए लिखा है--

'स्वर्गीय महासहोपाध्याय परिडत प्रसुदत्त जी अग्निहोत्री ने काशी में पहुँच कर वैदिक साहित्य में वह द्वता प्राप्त की जिससे पंच-गौडों का विशेषतया 'गौड' जाति का मुख उज्ज्वल हो गया। पंच-गौडोंमें सर्वप्रथम यही एकमात्र व्यक्ति माने जा सकते हैं, जिन्होंने इस युग में काशी-जैसे विद्या-केन्द्र में वेद-विद्या में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया।"

वे केवल काशी के ही विद्वानों में प्रमुख नहीं रहे, वरन् सभी विद्वानों ने श्राप को अपना श्रयगाय मान लिया था। जब कभी कोई समस्या राजकीय अथवा सामाजिक अथवा धार्मिकं चेत्र से उत्पन्न होकर आप के समन्न आती, तो आप सहर्ष और निःसंकोच उस शंका का समाधान बड़ी तत्परता से करते थे। यद्यपि श्राप न तो पदलोलप थे और न किसी प्रकार के प्रचारवाद और प्रदर्शनवाद में विश्वास करते थे, किन्तु परिडत-वर्ग तो आप के गुर्णों से प्रभावित होकर आपका समादर करता था। जब काशी के विद्वानों ने आप को 'काशी परिडत-सभा' का सभापति मनोनीत करने का प्रस्ताव किया, तब आपने बहुत आग्रह करने पर और श्रानिच्छापूर्वक श्रपनी स्वोकृति दी और इस सम्मानित पद पर वे वर्षों तक समासीन रहे।

राजा बलदेवदास विरला से भेंट

एक बार राजा बलदेवदास विरला ने काशी में 'महारुद्र-यज्ञ' कराने का संकल्प किया। वे स्वभावतः बहुत परीच्च एशील व्यक्ति थे। उन्हें संतुष्ट करना साधारण वात नहीं थी। यद्यपि वे बहुपाठ तो नहीं थे, किन्तु बहुश्रुत श्रवश्यं थे श्रौर किसी भी वात को बिना भली प्रकार जाँचे स्वीकार नहीं करते थे। फलतः काशी में आकर उन्होंने बहुत से पण्डितों से इस विषय में

विचार-विमर्श किया, किन्तु कोई भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सका। इसी बीच एक दिन उन्होंने महामना मालवीयजी से इस सम्बन्ध में चर्चा करते हुए पूछा कि 'महारुद्र यज्ञ' के लिए किसी योग्य आचार्य का वरण करना चाहता हूँ, किसी योग्य विद्वान् का नाम बताने का कष्ट कीजिए। मालवीयजी महाराज तत्काल उत्तर दिया—"हमारे विश्वविद्यालय के वेदविभाग के अध्यत्त परिडत प्रभुद्त्त जी अग्निहोत्री को आप आचार्य — हप से प्रहरा . कीजिये। वे सुनिष्णात, तपस्वी, साधु सात्त्विक श्रग्निहोत्री गौड-ब्राह्मण् हैं त्रौर भारत के वैदिकों में उनका मूर्यन्य स्थान है।" महामना मालवीय जी के परामर्श के अनुसार उन्होंने एक दिन परिडत प्रभुदत्त शास्त्री जी को अत्यन्त आदर के साथ अपने लालघाट वाले आवास पर आमंत्रित किया श्रौर कर्मकाण्ड-सम्बन्धी श्रनेक जटिल समस्याएँ उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दीं। किन्तु ये भी किससे कम थे। इन्होंने भी बड़ी योग्यता, सरलता छोर प्रभावोत्पा-दकता के साथ उनको सब समस्याओं का भलीभाँ ति समाधान कर दिया। राजा वलदेवदास विरला इतने अधिक प्रसन्न और प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने महारुद्र यज्ञ के लिये उन्हें 'आचार्य' रूप से वरण कर लिया और पण्डित प्रभुदत्त जी ने भी काशी के प्रतिष्ठित पंचगौड़ तथा पञ्चद्राविड़ वैदिक पण्डितों को रखकर वह यज्ञ सम्पन्न कराया। इसके पश्चात् तो पिएडत प्रभुद्त्त जी में विरलाजी की इतनी निष्ठा हुई कि उन्होंने अपनो जन्मभूमि पिलानी (राजस्थान) में तथा भारत के अन्य अनेक स्थानों पर जहाँ जहाँ जब-जब यज्ञ कराये, वहाँ वहाँ परिडत प्रसुद्त शास्त्री को ही आचार्य बनाकर सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने घनश्यामदास विरला के पुत्र लद्दमीनिवास विरला आदि अपने पौत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार भी इन्हीं से कराया था श्रीर उन्हीं से गायत्री मनत्र की दीचा दिलाकर उन्हें अपने परिवार का 'कुलगुरु' ही बना लिया। यों तो उनके दोज्ञा-शिष्यों की संख्या अगण्य थी, किन्तु निरला, ब्वना, केडिया, मुरारका और खेतान आदि अनेक वैश्य-परिवार उनमें मुख्य हैं।

## यज्ञ नारायण में ऋखएड निष्ठा

पिडत प्रसुद्त जो स्वयं आहिताग्नि थे और बड़ो निष्ठा के साथ अग्निहोत्र और दर्शपौण्मासेष्टि आदि वैदिक कियाएँ करते थे। देश-विदेश से अनेक नेता, विद्वान, सेठ-साहूकार आदि उनके यहाँ यज्ञ मगवान और अग्निनारायण के दर्शन करने आया करते और काशी के अनेक विद्वान, पिडत, कर्मकाण्डी तथा गृहस्य वहाँ से यज्ञ-भस्म भी ले जाते थे। यज्ञ-क्रिया में आपकी अवण्ड और अदूट श्रद्धा थी। 'यज्ञोऽयं सर्वकामधुक्' (यज्ञ तो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है) इस मन्तव्य के अनुसार आपका पूर्ण विश्वास था कि यज्ञों के द्वारा मनुष्य जो इच्छा करे, जो संकल्प करे, जो कामना करे, वही पूर्ण होती है और श्रद्धापूर्वक तथा विश्वास के साथ किये यज्ञ कभी निष्फल नहीं

होते। भारतवर्ष में इन्होंने सैकड़ों-सहस्रों यहा कराये और विचित्र बात यह हुई कि यज्ञ-भगवान् की छपा से सभी यजमानों की सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हुई।

एक बार की घटना है, दिल्ली में भयंकर अवर्षण हुंआ। आधा सावन बीत जाने पर भी जब आकाश में एक दिन भी मेघ का दर्शन न हुआ और जूही की कली का मुँह भरने के लिये भी एक वूँद जल आकाश से नहीं गिरा तो सम्पूर्ण प्रदेश में हाहाकार मच गया। यह सब देख कर वहाँ के धनिकों ने निश्चय किया कि इस दुष्काल की निवृत्ति के लिये कोई विशाल महायज्ञ कराया जाय। तद्नुसार उन लोगों ने पिएडत प्रभुदत्त शास्त्रीजी को आचार्य बनाकर निसंत्रित किया और वे काशो के अनेक विद्वानों को लेकर दिल्ली जा पहुँचे। धूमधाम से कालिन्दी के पवित्र कूल पर यज्ञ का विशाल, भन्य और विस्तृत यज्ञ मण्डप बनाया गया और चार दिन तक निरन्तर यज्ञ चलता रहा। इतने पर भी आकारा में बादल की एक रेखा न दिखाई दी, कहीं से एक बूँद जल गिरता न दिखाई दिया। भारतीय संस्कृति के विशेषतः वैदिक कर्मकाएड के विरोधी लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाकर चारों त्रोर बड़ा कोलाहल करना त्रीर त्रानेक पत्रक छापकर जनता में वितरण करना प्रारम्भ कर दिया। जब यह बात परिवत प्रभुद्त जी के कानों में पड़ी और अनेक व्यक्तियों ने आकर विरोधी लोगों के विचारों का परिचय दिया, तो उन्होंने दृद्ता के साथ संकल्प-पूर्वक कहा-"कौन कहता है कि यज्ञ से वर्षा नहीं होगी ? अवश्य होगी। यदि न हुई तो मैं यहीं शिखासूत्रका परित्याग करके चला जाऊँगा।" यज्ञ भगवान् की कुछ ऐसी अद्भुत कुपा हुई की पूर्णीहुति से दो दिन पूर्व ही दिल्ली में वह मूसलाधार वर्षा हुई, विरोधियों के सारे आयोजनों पर पानी पड़ गया और वे सभी लजा से पानी-पानी हो गये। चारों छोर हर्ष और आनन्द व्याप्त हो गया, लोग उल्लास से उन्मत्त होकर नाच उठे और सब लोगों ने एक स्वर से स्वीकार कर लिया कि भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद् गीता में अपने श्रीमुख से जो कुछ भी कहा था वह निश्चय ही सत्य और अचल है।

'यज्ञाद् भवति पर्जन्यः पर्जन्याद्श्वसम्भवः।' ( यज्ञ से बाद्त उठते हैं और बाद्लों से अन्न उत्पन्न होता है) यह वचन सत्य कर दिखाया पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री ने अपने यज्ञ-कर्मकौशल से और उसमें अपनी असामान्य निष्ठा से। इस यज्ञ का इतना प्रभाव जनता पर पड़ा कि सबके हृद्य में यज्ञ के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई त्रौर समस्त नगर के धनिकों, अधिकारियों और नागरिकों ने अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इनकी बड़ी पूजा की। आज भी दिल्ली के निवासी उस यज्ञ को 'वर्षा-यज्ञ' के नाम से अत्यन्त भाव-गद्गद् होकर स्मरण करते हैं।

#### प्रन्थ लेखन

यज्ञ श्रादि कर्मकांड क्रियाश्रों में तो वे निष्णात ही थे, किन्तु वैदिक साहित्य-पर भी उनका अखण्ड अधिकार था। इसी अधिकार के बलपर उन्होंने अनेक वेद-विषयक तथा कर्मकाण्ड-विषयक प्रन्थों की रचना कर अपनी अगाध विद्वता का परिचय दिया। उन्होंने ऋक् प्रातिशाख्य, मीमांसा-परिभाषा, श्राद्ध-काशिका, श्रौत-पदार्थ-निर्वचन तथा खर् दीचितकृत महारुद्ध-पद्धितका विद्वत्तापूर्ण सम्पादन किया तथा स्वयं जीवच्छाद्ध पद्धित, वृषोत्सर्ग-निर्णय, सापिएड्य-निर्णय तथा कुशकरिंडका भाष्य की रचना की। इन सभी प्रन्थों का विद्वानों में श्रद्धापूर्ण श्रादर है। भ्रात्मक्त

पिंडत प्रभुदत्त जी सगे पाँच भाई थे श्रीर भाइयों में सब से छोटे होने पर भी वे गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। पण्डित प्रसुद्त्त जी अपने ज्येष्ठ अप्रज परिडत हरिद्वारी मिश्र के साथ ही विद्याध्ययन के लिये काशी त्राये थे और उन्हीं की देख-रेख में, उनकी ही प्रेरणा से वेद और शास्त्रों का अध्ययन करके उन्होंने असय्य यश अर्जित किया था। वे निरन्तर अत्यन्त कृतज्ञता के साथ अपने ज्येष्ठ भ्राता परिडत हरिद्वारी जी मिश्र की कृपा का भावमग्न हो कर वर्णन करते और कहा करते कि भेरी सम्पूर्ण उन्नति का श्रेय मेरे ज्येष्ठ भ्राता को ही है। यदि मुम्ने इस प्रकार उनकी कृपा प्राप्त न होती तो मैं जीवन में कभी कुछ न कर सकता। अपने ज्येष्ठ भ्राता में उनकी इतनी अगाध निष्ठा थी कि वे सदा पिता के समान ही उनका आदर करते थे। अपनी इसी निष्ठा को तथा अपने ब्येष्ठ आता की कुपा के प्रत्यपकार-स्वरूप निरन्तर इसी चेष्टा में रहते कि मैं किस प्रकार अपनी भारत-भिक्त प्रदर्शित करके उनका कृपा-पात्र बनूँ और अपनी कृतज्ञता ज्यक्त करूँ। उन्होंने पण्डित हरिद्वारी जी मिश्र के तीनों पुत्र परिस्त काली प्रसाद शर्मा, हरदत्त शर्मा, गौरीदत्त शर्मा को भी भली-भाँ ति पढ़ा-लिखा कर उनकी जीविका भी लगवा दी, विवाह भी कर दिया और उनके लिए आठ हजार रुपये का एक मकान काशी में खरीद कर दे दिया।

#### मात्रभक्त

पिष्डत प्रसुद्त जी जब सब प्रकार से योग्य और सम्पन्न हो गये,
तब उन्होंने अपनी माताजी को भी काशी में ही बुला लिया। अपनी माताजी
में उनकी इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा और भिन्त थी कि उनकी किसी भी आज्ञा का पालन करने में वे अपने को धन्य मानते थे, कभी उनकी कोई आज्ञा टालते नहीं थे। हमारे यहाँ तो कहा हो गया है—'नास्ति मातुः समं तीर्थम्' (माता के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है) और इसलिए अपनी माताजी को अपने साथ काशी में रखकर उनकी सेवा करते हुए और उन्हें गंगा-स्नान, काशी-विश्वनाथ का दर्शन और अन्त में काशी में मोच प्राप्त करने का सौकर्य प्रदान किया। इस प्रकार की मातृ-भिन्त इस युग में प्रायः बड़ी दुर्लम होती है, किन्तु वे तो आदर्श पथ-प्रदर्शक थे। इसलिए उन्होंने मातृ-भिन्त का भी बड़ा अनन्य उदाहरण सब के सम्मुख प्रस्तुत किया।

सिरसा-खेड़ी

परिवत प्रभुदत्त जी के अन्य तीन भाइयों का परिवार उनकी जन्मभूमि के गाँव

सिरसाखेड़ी में ही रहता था। उन लोगों के प्रति भी पिएडत प्रभुदत्त जी का सदा वैसा हो परम आत्मीयतापूर्ण आतुभाव बना हुआ था। इसीलिए वे बीच-बीच में जब तब अवसर निकाल कर आने गाँव पर जाकर अपने भाइयों का और उनके परिवारों का कुशल-मंगल पूछ आते तथा जब कभी आवश्यकता पड़ती तो समय-समय पर हर प्रकार की सहायता देते ही रहते थे।

जन्मभूमि से स्नेह

यद्यपि पं० प्रभुदत्त जो पूर्णतः ऐसे कारी-वासी हो गये थे कि वे काशी के खार काशी उनकी हो गयी थी खार यहाँ उन्होंने डी० ७।१४ सकरकन्द गली में खपना भव्य-भवन भी बनवा लिया था, फिर भी उन्होंने खपना जन्म-भूमि का सम्बन्ध कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने खपने गाँव में भी विशाल भव्य-भवन बनवा दिया, जिससे खपने परिवार वालों को भली प्रकार सुख से रहने सहने की सुविधा हो। यह भवन उन्होंने इतनी तत्परता के साथ बनवाया कि स्वयं उसके निर्माण की देख-रेख करते रहे और काशी से कारीगर तथा चुनार से पत्थर ले जाकर उसे बनवाते रहे। आज भी उनका वह भव्य-भवन उनके प्राम सिरसा खेड़ी में उनकी पुनीत स्पृति को अञ्चएण बनाये हुए खड़ा है।

## सरोवर-निर्माण

शास्त्रीजो की जन्म-भूमि सिरसा खेड़ी गाँव में उन दिनों कोई ऐसा सरोवर या पुष्करिएो नहीं थी, जहाँ गाँव भर के पशुश्रों और मनुष्यों को समय पर यथेष्ट जल मिल सके। उद्या काल में वैशाख और ज्येष्ठ को गरमी के समय इतना भयंकर जलकष्ट होता था कि पशुत्रों और मनुष्यों के लिये दूर-दूर से जल मँगाकर काम चलाना पड़ता था। यदि गाँव में कोई बड़ा जलाशय होता तो वर्षा का जल एकत्र करके जलके अभाव की पूर्ति की जा सकती थी। फलतः एक बार जब पण्डित प्रभुद्त्त जी अपने गाँव पहुँचे तो सब प्राम-वासियों ने मिलकर उनसे विवेदन किया कि-"परिडत जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान् ने आप को सब प्रकार से साधन-सम्पन्न किया है। आपकी विद्वता और तेज के कारण केवल इस प्राम का ही नहीं, समस्त भारत का मस्तक ऊँचा हुआ है। यदि आप-जैसे सम्पन्न महापुरुष के होते हुए भी हम लोग आपके प्राम-वासी जलाशय के अभाव में घोर जलकष्ट का अनुभव करें तो आपको भी स्वभावतः क्लेश. होगा। ऐसी स्थिति में आपसे हमारा अत्यन्त आप्रहपूर्वक नम्र निवेदन है कि षदि आपकी कृपा हो जाय तो आप के इस प्राम में एक जलाशय का निर्माण हो जाय जिससे प्राम-वासियों का जलकब्ट तो दूर हो ही जाय, साथ ही इस प्राम के निवासियों की वर्तमान और आगामी सब पीढ़ियाँ अत्यन्त कृतज्ञता कें साथ आप का यशोगान करें और निरन्तर आप का भला मनावें।

अपने प्राम-बन्धुओं का यह निवेदन सुन कर पण्डित प्रभुदत्त जी कुछ देर वक तो मीन रहे, फिर सहज शान्त गम्भीर स्वर में बोले कि भुके जलाशय

बनवाने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु आप लोगों को भी थोड़ा-सा सहयोग देना होगा और वह यही कि शारीरिक परिश्रम तो आप लोग की जिये और जितना द्रव्य लगेगा उसकी व्यवस्था मैं कर दूँगा। पण्डित जी का यह प्रस्ताव सबको बहुत रुचिकर और प्रिय प्रतीत हुआ। सब ग्रामवासी सम्मिलित होकर सेवा-कार्य में जुर गये और सामृहिक श्रम के द्वारा उन्होंने श्राम के उपक्एठ में शीघ ही बड़ा-सा जलाशय खोदकर तैयार कर दिया और जलाशय खोदे चुके जाने की सूचना पिएडत जी को काशी भेज दी। ज्यों ही यह सूचना उन्हें काशो में मिली त्यों ही वे काशी से चलकर अपनी जन्मभूमि पर आये और कई मास वहाँ रहकर उन्होंने बोसों सहस्र रुपये व्यय करके वहाँ पक्का तालाव. बनवा दिया, जिसके दोनों श्रोर पुरुषों श्रौर महिलाश्रों के प्रयोग के लिये श्रलग-श्रलग पके घाट बनवां दिये। इतना ही नहीं, वहाँ श्राने वाले शरणार्थी लोगों को वर्षा श्रौर धूप से विश्राम देने के लिये दो पक्के दालान भी श्रलग-श्रलग पुरुषों त्रौर स्त्रियों के लिये बनवा दिये। त्राज भी सिरसा-खेड़ी प्राम के निवासी श्रौर वहाँ श्राने वाले अन्य बाहर के श्रतिथि तथा पथिक अथवा श्रास-पास के प्रामों के निवासी अत्यन्त श्रद्धा के साथ पण्डित प्रभुदत्त जी शास्त्री के इस उपकार का बखान करते हुए अघाते नहीं। इस जलाशय से जहाँ एक ओर प्रामवासियों को अपार सुख श्रौर सौविष्य शाप्त हुआ है वहीं यह जलाशय: पिंडत प्रभुदत्त जो की कीर्ति का स्थायी स्मारक भी बन गया है।

शिचा से प्रेम

शिक्ता के प्रति श्रापका स्वामाविक प्रेम था, क्योंकि श्रापने स्वयं उडच शिक्ता प्राप्त करके इसके लाम का स्वयं प्रत्यक्त श्रानुमत्र किया था। उनकी सदा यही इच्छा रहती थी कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति श्रपढ़ श्रौर निरक्तर न रह जाय, इसलिये वे कभी किसी श्रच्छी शिक्तण संस्था की दयनीय दशा न देख सकते थे, न सहन कर सकते थे। इसिलये जब कभी ऐसी लोकीपकारी संस्थाओं में श्रार्थिक श्रमाव के कारण कोई बाँधा पड़ती थी तो वे यथासम्भव पूर्ण शिक्त के साथ उसे दूर करने में तत्पर श्रौर सन्नद्ध रहते थे। इतना ही नहीं, वे स्वयं अपने पास से श्रधिक से श्रधिक श्रार्थिक सहायता देने की उदारता दिखाते थे। एक बार श्रापने पंजाब के हिंसार प्रान्त में रोहतक नगर के 'गौड ब्राह्मण हाई स्कूल' को एक सहस्र रुपये प्रदान कर श्रपनी स्वामाविक दानशीलता का ज्वलन्त परिचय दिया।

सुबी गृहस्थी

श्री प्रभुदत्त जी की सहधर्मिणी श्रीमती नान्हीं देवी का यह पुण्य प्रताप था श्रीर शास्त्रो जी की तपस्या का यह श्रीमत फल था कि उनका पारिवारिक इ जीवन अत्यन्त सुख —शान्तिमय और समृद्धिपूर्ण था। चाणक्य ने ऐसे ही परिवार का काचित्रण करते हुए एक श्लोक कहा है का कि उनका पारिवार का कि उनका परिवार का कि उनका परिवार का कि अपना करते हुए एक श्लोक कहा है कि अपना Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सानन्दं सदनं सुताश्च सुधियः कान्ता प्रियालापिनी सिन्मत्रं सुधनं स्वयोषिति रितश्चाज्ञापराः सेवकाः। श्रातिथ्यं शिव-पूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधोः संगमुपासते च सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः॥

[ आनन्द-द्।यक भवन, विद्वान् तथा बुद्धिशाली पुत्र, त्रियभाषिणी पत्नी, विश्वस्त त्रिय मित्र, पर्याप्त धन, अपनी स्त्री में प्रेम, आज्ञापालक सेवक, अतिथियों का सत्कार, नित्य-प्रति शिव का पूजन, घर में नित्य-प्रति स्वादिष्ट भोजन-पान और निरन्तर सज्जन पुरुषों का संग हो, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। ]
एक प्राचीन सुभाषित में छह प्रकार के सुखों का वर्णन करते हुए कहा गया है—

त्रर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन्॥

[मनुष्य मात्र के लिये छह सुख प्रधान माने गये हैं—नित्य धन का आगम हो, सब लोग घर में स्वस्थ और नीरोग रहें, पत्नी अत्यन्त प्रिय और मधुर भाषिणी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो और अपने पास धन कमाने वाली विद्या हो ।

उपरेक्कित श्लोकों में जिन सुखों के प्रति संकेत किया गया है, वे सभी प्रकार के सुख पिडत प्रभुदत्त जो शास्त्री के गृहस्थाश्रम में विद्यमान थे। उनके ज्येण्ठ पुत्र पिडत विद्याघर जो गौड आप से भी अधिक विद्या-वैभव सम्पन्न हुए और उन्होंने भी शास्त्री जी के ही समान भारत सरकार से 'म्रहामहोपाध्याय' की उपाधि प्राप्त की। पिडत प्रभुदत्तजी की धर्मपत्नी श्रीमती नान्हीं देवी साज्ञात लहमोस्वरूपा थीं। आपके प्रमुत्त जो की धर्मपत्नी श्रीमती नान्हीं देवी साज्ञात लहमोस्वरूपा थीं। आपके प्रमुत्त अपने पुरुषार्थ से इतनो अनुल सम्पत्ति अर्जित को थी कि उनके घर में किसी प्रकार की किसी वस्तु की कमी नहीं थी। घर में घी-दूध की नदी बहती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने अन्य सम्बन्धियों और परिवार वालों को भी अपनी उदारता से सम्पन्न कर दिया था। उनके मित्र और शिष्ट्य भी कभी उनकी स्नेहमयी कुपा से विक्रत नहीं रहे।

# श्रतिथि-सत्कार

पं० प्रभुदत्त जो का द्वार सदा श्रातिथ-श्रभ्यागतों के लिये खुला रहता था। नित्य-प्रति श्रनेक सज्जन दूर-दूर से उनके यहाँ श्राया करते श्रीर सभी वहाँ यह श्रनुभव करते, मानों श्रपने ही घर में विद्यमान हैं। छात्रों के लिये तो वे साज्ञात कल्पवृत्त थे। सैकड़ों विद्यार्थी उनके यहाँ निवास करके श्रीर उनका पोषण प्राप्त करके वहीं विद्यार्थ्यम करते थे श्रीर विद्यार्जन कर चुकन के पश्चात् श्रत्यन्त श्रत्वता के साथ बाहर जाकर श्रपनी सात्त्विक जोविका से श्रपने परिवार का पोषण श्रार जब कभो किसी को किसी बात की श्रावश्यकता होती तो तत्काल उनसे सब प्रकार की सहायता भी प्राप्त कर लेते थे ।

गो-सेवा

गो-सेवा में आपका अनन्य अनुराग था। भगवान् श्रोकृष्ण ने एक बार अपनी यह कामना व्यक्त की थी—

> गावो मे श्रग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥

[ गौवें मेरे आगे हों, गौबें मेरे पीछे हों, गौवें मेरे हृद्य में हों और मैं गौवों के बीच में रहूँ।]

ठीक यही बात अग्निहोत्री जी के साथ थी। गौवें उन्हें इतनी प्रिय थीं कि वे निरन्तर अनन्य-भाव से गौवों की सेवा में संझग्न रहते थे। उनकी देख-रेख करना, खिलाना-पिलाना, नहलाना-धुलाना, उनके स्थान की सुख-सुविधा का ध्यान रखना, सब काम वे अपने हाथ से करते थे। उन्हें कभी दूसरों के हाथ से गौ की सेवा कराना अच्छा ही नहीं लगता था। वे नित्य-प्रति प्रातःकाल स्वयं श्रपने हाथ से जब तक उन्हें सानी-पानी करके खिला-पिला नहीं लेते थे श्रीर गोबर उठाकर उनका स्थल नहीं स्व इंछ कर देते थे तब तक उन्हें संतोष नहीं होता था। उनका अटल विश्वास था कि 'इहलोक और परलोक की सिद्धि के लिये गो-सेवा से बढ़कर कोई दूसरा कल्याग्यकारी मार्ग नहीं है।' अतः ऐहिक श्रीर पारलीकिक सब प्रकार के सुखों की इच्छा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नित्य-प्रति गौ की सेवा करनी चाहिये। प्रत्येक हिन्दू का कर्त्तव्य है कि वह कम से कम एक गौ श्रवश्य रक्खें। यदि देश की समृद्धि करनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर एक गौ का पालन करके नियमित रूप से उसकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि गौ सब प्रकार से हितकारिया होती है। गौ के दूध से बालकों को स्वस्थ आहार मिलता है, वड़ों का शरीर पृष्ट होता है। वृद्धों की तेज-वृद्धि होती है, सभी को सात्त्विक बुद्धि उत्पन्न होती है, कभी रक्त-चाप का दोष नहीं होता, खदर-विकार नहीं होता, मस्तिष्क ठंढा रहता है, बुद्धि बढ़ती है, कान्ति और तेज में वृद्धि होती है तथा बलवीर्य का संबद्ध न होता है। गौ के गोबर से कंडे बनाकर उसकी अग्नि की धुएँ का सेवन करने और राख रखने से कीटागुओं का नाश होता है। ऐसे उपयोगी जीव का पालन करना स्वतः आनन्द्रवायक सन्यसन है, क्योंकि गौ मानवीय जीव है, उसे मनुष्य-समाज में रहने का चाव है और जो उसकी सेवा करता है उसका हित करने के अतिरिक्त वह उससे स्नेह भी करती है और उसी प्रकार स्नेह करती है जैसे कोई घर का प्राणी होता है। गौ को घर में रखने से घार उसकी सेवा करने से घर के सभी लोग सिक्रय श्रीर कर्मण्य हुए रहते हैं, उनके कारण हो प्रातःकाल उठते हैं, वह श्रमृतमय दूध देकर सारे परिवार का पोषण करती है। इन सब अनेक कारणों से पण्डित प्रभुदत्त जी स्वयं लोगों की सेवा करते थे, अन्य सभी लोगों को गो-सेवा के लिये इत्साहित करते थे।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

### गौ में भक्ति होने का कारण

पं० प्रभुदत्तजी की गो-सेवा श्रौर गो-भक्ति के सम्बन्ध में बड़ी रोचक कथा है—युवावस्था में सहसा एक बार उनके मुख पर पत्ताघात ( तकवे ) का आक्रमण् हो गया था। यह सहज कल्पना की जा सकती है कि जिसने व्यायाम के द्वारा अपनी शारीरिक शक्ति भली प्रकार समृद्ध कर ली हो, मल्ल-युद्ध में अनेक मल्लों को अज्ञवाट में पछाड़ दिया हो, उसे इस प्रकार का आकरिमक आधात सहना पड़े तो उसे कितना हार्दिक क्लेश होगा। इस चिन्ता में आप बहुत व्याकुल थे कि एक दिन रातं को स्वप्न में गो-माता ने आपको दर्शन देकर मानवीय वाणी में आदेश दिया कि 'तुम रोग छूटने तक नित्य-प्रति गो-मूत्र का सेवन किया करो। इससे तुम्हारा रोग समल नष्ट हो जायगा, यह मेरा आशीर्वाद है। ' उसी दिन से श्रापने श्रपने घर गौ की सेवा करने श्रीर गो-पालन करने का व्रत ले लिया श्रीर नित्य-प्रति गोम्त्र का पान करने लगे। परिगाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में वे पूर्णतः नोरोग हो गये त्रौर जीवन-पर्यन्त अत्यन्त उत्साह, लगन त्रौर भक्ति के साथ गौ-की सेवा करने लगे। इसी प्रसंग में एक बार उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के पूर्वीय चेत्रों और विहार के कुछ प्रदेशों में श्लीपद रोग की बहुलता होती है, जिसका एकमात्र उपचार गोमूत्र है। जिस व्यक्ति को रतोपद् राग हुन्ना हो यदि वह नियमित रूप से नित्य-प्रति गो-मूत्र का पान करे तो उसकी थोड़े दिनों में उस रोग से मुक्ति हो जाती है। यजुर्वेद में तो लिखा ही है कि जो व्यक्ति बालीस दिन तक निरन्तर काली गौ के मूत्र का पान कर ले वह थोड़े ही दिनों में ऐसा सुकण्ठ हो जाता है कि किन्नरों के साथ स्वर मिलाकर गा सकता है किन्नरैः सह गोयते।' पण्डित प्रसुद्त जी शास्त्रो केवल इस भौतिकवादी लाभ की दृष्टि से ही नहीं, वरन् दार्शनिक दृष्टि से भी गो-सेवा श्रौर गो-दर्शन को समस्त सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य का अमोघ साधन मानते थे।

# गावस्त्र लोक्यमातरः

भारत में तो सदा से विश्वास रहा है—'गावस्त्रैलोक्यमातरः' (गौवं तीनों लोकों की माता हैं)। इसलिये वेदों, पुराणों और भारतके सभी धर्म-प्रन्थों में गौ माता की महिमा का बड़ा गुणगान किया गया है। इतना ही नहीं, योरोपीय वैज्ञानिकों ने भी गौ के दूध को पूर्ण भोजन माना है। गौ के दूध की प्रशंसा करते हुए उन्होंने बताया है—गाय अद्भुत रसायनशाला है। वह घास-पात खाकर मनुष्य-मात्र के लिए ऐसा पौष्टिक भोजन प्रस्तुत कर देती है जैसा विश्व में कहीं नहीं मिल सकता। वह अमृत पिलाती है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी

त्यानि भक्ते नित्यमसृतं स्रवते प्रभो। पयसा हविषा द्भा शक्ता चाथ चर्मणा॥ गोमूत्रं गोमयं ज्ञीरं दिध सिपः कुशोदकम्। पवित्रं परमं क्षेयं स्ताने पाने च भागव॥

गौ केवल घास खाकर नित्य अमृत देती है और अपने दूध, घी, दही, गोवर और चाम से सेवा करती है। गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशोदक— ये पदार्थ स्नान और पान दोनों कामों के लिये परम पवित्र माने गए हैं।

गों के दूध, दही, मक्खन श्रौर घी के गुणों का यथार्थतः वर्णन नहीं हो सकता। गोमूत्र श्रौर गोबर की भी बड़ी महिमा बताई गई है। जिस लहमी की उपासना भारत का वैश्यवर्ग करता है श्रौर श्राज के जिस व्यापार पर सब देशों की उन्नित ही नहीं, श्रभ्युद्य भी निर्भर है, उसका श्राधार, उस लहमी श्रौर संपत्ति का अवलम्ब गोबर है। भारत तो कृषि-प्रधान देश है, जिसका जीवन खेती पर श्रवलम्बत है। भारत के किसान गाय-बैल का गोमूत्र श्रौर गोबर की खाद खेतों में डालकर चौगुनी-पंचगुनी नहीं, वरन कई गुनो उपज खेतों से निकाल लेते हैं।

# गौ का म्ल्य

पुराणों में कथा आई है कि एक बार जल में समाधि लगाकर तप करते हुए च्यवन ऋषि को मछुओं ने जाल में फँसा लिया। ऋषि ने पूछा कि सुमें क्यों जाल में फँसाया ? तब मछुओं ने कहा कि हमारा व्यापार ही मछली फँसाकर बेचना और उसी से अपने परिवार का पालन-पोषणा करना है। इस पर ऋषि ने आज्ञा दी कि तुम मुमें भी बेचकर अपना कार्य करो। बहुत नहीं-नहीं करने पर जब ऋषि न माने, तब मछुए उन्हें उस देश के राजा के पास ले गये। जब राजा ने ऋषि के बदले मछुओं को छुछ धन देना चाहा तब ऋषि ने पूछा कि 'मेरा मूल्य क्या इतना ही धन है ?'। राजा बढ़े संकट में पड़ गया। जब राजा अपना समस्त राज्य तक देने को तैयार हो गया तब भी ऋषि ने कहा कि 'मेरा मूल्य क्या केवल तुम्हारा छोटा-सा राज्य भर है ?' तब राजा ने ऋषियों की सम्मति से एक गौ च्यवन ऋषि के सामने लाकर खड़ी कर दी। च्यवन ऋषि सुप हो गए, क्योंकि गाय में सब देवता वास करते हैं। और कहा भी गया है—
'गोभिन तुल्यं धनमस्ति कि छिन्त' (गौके समान कोई धन नहीं है)।

#### गी का महत्त्व

पौराणिक कथा से परिचित लोग जानते ही होंगे कि मर्यादा-पुरुषोत्तम राम का जन्म गो-दुग्ध के हिंव के प्रसाद से हुआ था । गोबर सूंघने और नहों में लगाने से चय-जैसा भयंकर रोग भी नष्ट हो जाता है। महादेव गोबिन्द रानाडे ने एक साधु के आदेश से एक वर्ष तक गौ को गेहूँ खिला-खिला कर उसके गोबर में से निकले हुए गेहूँ को धो सुखाकर उसके आटे की रोटी बना-बना कर खाई। फल यह हुआ कि वे दीघ-जीवी सन्तान पा सके। आयुर्वेद के प्रन्थों में गो-दुग्ध की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि धारोध्या दूध CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri सर्वश्रेष्ठ होता है—'उक्तं गव्यादिकं दुग्धं धारोब्ण्समृतोपमम्।' गोदुग्व में सींठ विसकर लगाने से सिर की पोड़ा दूर हो जाती है। कचा दूध, घी और मिसरी खाने से गर्मी दूर हो जाती है। गरम दूध और सींठ का सेवन करने से हिचकी दूर होती है। गौ के दूध में पत्थर बुमाकर पीने से दस्त बन्द होते हैं। छुहारे या अखरोट के साथ गौ के दूध का सेवन करने से वीर्य की वृद्धि होती है तथा मोटापन दूर होता है। तत्काल निकाले हुए दूध में नीवृ का रस हालकर सेवन करने से रक्ताशं दूर होता है। काली मिर्च और गर्म दूध पीने से प्रतिश्याय (जुकाम) दूर होता है। मलाई के साथ मिसरो खाने से वीर्य-वृद्धि और रक्त-शुद्धि होती है। गुइ और गर्म दूध पीने से लघुशंका होती है। गर्म दूध में मधु मिलाकर पीने से कफ दूर होता है। दूध के साथ चार पीपल पीने से जीर्ण ज्वर दूर होता है। कैथ की पत्ती का चूर्ण दूध और मिसरी के साथ पीने से घातु-रोग दूर होता है। गौ के दूध के साथ कैथ की पत्ती और सतावर सेवन करने से स्त्रियों का दूध शुद्ध होता है। श्यामा गौका दूध पीने से क्य रोग दर होता है।

गौ के दूध का दही अग्निवर्धक है। दही-खाँड खाने से जुकाम दूर होता है। दही में पानी और भूना हुआ, जीरा मिलाकर पीने से अजीर्ण दूर होता है। दही-भात खाने से दस्त बन्द होता है तथा आँव की मरोड़ दूर होती है। दही के साथ मिसरी खाने से प्यास शान्त होती है। सिर पर दही मलने से बाल

कोमल होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है-

न तकसेवी व्यथते कदाचित् न तकदग्धाः प्रभवन्ति रोगाः। यथा सुराणाममृते सुजाय तथा नराणां भुवि तकमाद्यः॥

[ मट्ठा पीने वाले को कभी कोई रोग नहीं होता। अनुष्यों के लिये मट्ठा वैसा ही है जैसा देवताओं के लिए अमृत। ]

भोजन के आध घरटे पश्चात् मट्ठा पीना चाहिए। श्रजवायन श्रीर मट्ठा पीने से श्रतिसार (द्रस्त श्राना), उद्दर रोग तथा वाशुगोला दूर होता है। पीली हरड़ और छाछ सेवन करने से संप्रहणी दूर होती है। मिसरी श्रीर मट्ठा पीने से ल्वंद दाह दूर होता है। मट्ठा श्रीर मधु सेवन करने से द्रस्त बन्द होते हैं। मट्ठा पीने से बादी दूर होती है तथा तिजरिया शीतज्वर, विषमस्वर, पेट के समस्त रोग और प्रदर रोग दूर होते हैं। तक (मट्ठा या छाछ) तो इन्द्र के लिये भी दुर्लभ बताया गया है। श्रायुर्वेद में कहा गया है—

शयनान्ते पिबेद्वारि मैथुनान्ते पिबेत्पयः। भोजनान्ते पिबेत्तक्रमेतच्छुकस्य दुर्लभम्॥

[ शयन के प्रधात् जल पीना चाहिए, मैथुन के पश्चात् दूध पीना चाएहि, भोजन के प्रधात सहस्रातीना जाहिए, अहाइन्द्राके लिये भी कुलें हैं।] गौ का घी और मक्खन आयुर्वर्द्धक, क्विप्रद और शक्तिवर्द्धक होता है। घोया घी लगाने से फुन्सी, जलन और सिरकी पीड़ा दूर होती है। गो-मूत्र का सेवन करने से नेत्र-रोग, उदर-कृमि, पाण्डुरोग, कान की पीड़ा और तिल्ली दूर होती है। आम की गुठली गोमूत्र के साथ घिसकर लगाने से अंड-वृद्धि कम होती है। राख के साथ गो-मूत्र लगाने से फोड़ा अच्छा होता है। गो-मूत्र में सरसों पीसकर लगाने से फीलपांव का रोग दूर होता है। अरण्ड का तेल और गोमूत्र सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। मुख पर गोमूत्र लगाने से मुख की माई दूर होती है। काली गौ का मूत्र तीन दिन घूप और चांदनी में रखकर पाँच-पाँच वृद्दे दूध में डालकर बच्चे को पिलाने से सूखा रोग (मुखंडी) दूर होता है। गाय का गोबर लगाने से घाव भरता है। नमक रखने के मिट्टी के बर्तन का चूर्ण और गोबर लगाने से शरीर पर पसीना नहीं आता और शरीर की दुर्गन्ध दूर होती है। गोबर से लीपने से स्थान पवित्र होता है। इस प्रकार गौ का दूध, दही, मट्ठा, गोबर और गोमूत्र सभी से मनुष्य का हित होता है। फिर उसे माता क्यों न माना जाय?

गौ-माता के दूध, दही, घी से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ और भोजन-पदार्थ बनाए जाते हैं। जो व्यक्ति निरन्तर गाय का दूध और उसके घी का सेवन करता है वह दीर्घजीवी होता है। यही कारण है कि भारत के निवासियों का समस्त भौतिक सुख और धार्मिक जीवन गौ पर ही अवलिम्बत है। हमारे लिये तो मृत्यु के पश्चात् भी गौ ही वैतरणी से पार करती है।

सर्वगुण-सम्पन्नता

महापुरुषों में जो सब गुण अपे ज्ञित होते हैं उनकी वे साज्ञात् प्रतिमृति थे। अल उनको क्रू मी नहीं गया था, वे स्पष्ट और प्रिय वक्ता थे। कोई मी कर्दु से कर्दु और अप्रिय से अप्रिय बात भी न तो कभी छिपाते थे और न कभी किसी के भय या संकोच से सत्य और स्पष्ट कहने में हिचकते थे। क्यों कि उनका मत था कि यदि कर्दु बात कह देने से किसी का हित होता हो तो केवल मिश्या लोकाचार की रज्ञा के लिये चारुकारी का आश्रय लेकर उसे अम में हाले रखना घोर अपराध है। यदि कभी कोई ज्यक्ति उनके सम्मुख किसी हाले रखना घोर अपराध है। यदि कभी कोई ज्यक्ति उनके सम्मुख किसी प्रकार का कोई अनुचित कार्य कहता या करता अथवा करने को इच्छा ज्यक करता, तो वे अत्यन्त स्पष्ट और टढ शब्दों में उसे उचित निर्देश और परामश करता, तो वे अत्यन्त स्पष्ट और टढ शब्दों में उसे उचित निर्देश और परामश देते हुए अपना सत्य मन्तज्य ज्यक्त कर देते थे। वे कभी किसी का भी अनुचित दबाव कथमि सहन नहीं करते थे। यहाँ तक कि बड़े-बड़े सेठ, धनी, राजा-दबाव कथमि सहन नहीं करते थे। यहाँ तक कि बड़े-बड़े सेठ, धनी, राजा-महाराजाओं तक को भी फटकारने में संकोच नहीं मानते थे। सब लोग जानते भ कि वे जो बात कहते हैं उसमें लोभ या स्वार्थ की कोई मावना नहीं रहती, इसिलेथे सभी छोग उनकी बातों का आदर करते थे।

कीर्ति और वैभव परिद्वत प्रभुद्त जी ने अपने परिश्रम से ही कीर्ति और सम्पत्ति अर्जित CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri की थी। द्याप में इतना द्यदम्य साहस और इतनी लगन विद्यमान थी कि कभी-कभी उपकरणों के द्यमात्र में ज्ञापने केवल प्रपने प्रलोकिक पुरुषार्थ और सत्साहस से ही अपने कार्यों में सर्वदा सिद्धि प्राप्त की। आपका धैर्य अतुलनीय था। कठिन से कठिन विपत्ति या बाधा पड़ने पर भी आप कभी विचलित नहीं होते थे। एक बार आप बहुत रुग्ण हो गये थे। परिवार का सारा भार भी आपके कन्धों पर ही था। ऐसी परिस्थिति में कोई भी सामान्य व्यक्ति सरलता से विचलित हो सकता था, किन्तु आप में ऐसा अतुल धैर्य था कि उस शारीरिक अस्वस्थता की दशा में भी आपने न केवल अपने धैर्य का परिचय दिया बरन् अन्य लोगों को भी धैर्य प्रदान किया। इस धीरता की अवस्था में इनकी विमल विवेकवती बुद्धि सदा सहायक बनी रही। अनेक प्रकार की जटिल समस्याओं का चृत्य भर में सरलता के साथ मुलक्ता देना इनके बायें हाथ का खेल था। हमारे यहाँ एक पुरानी उक्ति है—

विपदि धैर्यमथाभ्युद्ये समा सदिस वाक्पद्धता युधि विक्रमः। यशिस चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्॥

[ विपत्ति में धैर्य, समृद्धि में चमा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में पराक्रम, यश में श्रमिहचि, वेद में चाव, यह महात्माश्रों का प्रकृति-सिद्ध व्यवहार होता है।]

सचमुच ये सभी गुण पूर्ण मात्रा में शास्त्री जी में विद्यमान थे। अतु-लित धेर्य, अपरिमित उदारता और सभा, अगाध पाण्डित्य और वेद में निष्ठा-पूर्ण अभिक्षि, ये सभी दैव-गुण तो उनके जीवन में ओत-प्रोत थे। यों कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ-चतुष्ट्य (धर्म, अर्थ, काम, मोस् ) के महान् यशस्वी साधक थे।

## शिष्य-सम्पत्ति

महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री जी के जिन अनेक शिष्यों ने दूर-दूर तक यश अर्जित किया, उनमें निम्नाङ्कित विशेष प्रसिद्ध हैं—

१ स्व॰ महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधर गौड, काशी।

२ स्व० पं० भीमसेन चुतुर्वेदी ( अध्यापक-हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी )

रे , , नाथूराम गौड़

४ ,, , विजयचन्द्र चतुर्वेदी वेदाचार्य ( प्रध्यापक-गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज, काशी )

४ ,, अजबलाल झा वेदतीर्थ ( अध्यापक-रणवीर सं० पाठ० काशी ) ६ ,, अमरनाथ दोह्नित सारस्वत (याज्ञवल्क्य शिह्ना केटीकाकार)काशी।

| 100  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . 9  | स्व० | पं० शशिमूषण श्रानिहोत्री, काशी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5    | 7,   | ,, काशीनाथ अग्निहोत्री कर्मकाण्डाचार्य, काशी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3    | 37   | 33 महामहोपदेशक पं०धर्मदत्त वेदशास्त्री (स्वामी धर्मेन्द्रपुरी) काशी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १०   | >>   | " महामहोपदेशक पं० घूमावती पायडेय, काशी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38   | 27   | ,, रघुत्रीरदत्त गौढ वेदाचार्य (श्रध्यापक-लद्दमणुदास यजुर्वेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |      | विद्यालय, खुरजा)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १२   | 17   | " विश्वनाथ ठाकुर (ग्रध्यापक-विशुद्धानन्द विद्यालय, कलकत्ता)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| १३   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | "    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |      | कालेज, कलकत्ता )।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18   | 33   | ,, शशिनाथ मिश्र (ऋध्यापक-लह्मीश्वरी सं०विद्यालय, द्रभंगा)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १४   | 50   | ,, त्रिवेणीश मा वेदाचार्य (अध्यापक-चन्द्रभूषण संस्कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      |      | विद्यालय, खुरखुरा, गया )।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १६   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14   | 75   | ,, मोलानाथ ब्रह्मचारी अग्निहोत्री (संस्थापक—ऋषिकुल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |      | ब्रह्मचर्याश्रम, परमट, कानपुर )।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १७   | पं०  | श्री रामचन्द्र वाजपेयी, कर्मकाण्ड विशारद ( श्रध्यापक-वैदिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |      | पाठशाला कानपुर)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १८   | 33   | ,, कन्हैयालाल ज्योतिषी भृगुशास्त्री काशी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38   |      | " गौरीशंकर वैदिक भगुसम्राट् "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | "    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २०   | 77   | ,, जोलीराम गौड श्राग्निहोत्री "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २१   | >>   | ,, शम्भुदत्त द्विवेदी कर्मकाएडी ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 83 | 75   | ,, हरिनारायण सारस्वत कर्मकाएडी " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      |      | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |

# सयोग्य सन्तति

'बाढ़े पूत पिता के धर्मा' वाली कहावत के अनुसार आप के तीन पुत्र और एक कन्या थी। आपके सभी पुत्र-रत्न अत्यन्त योग्य, यशस्वी और विद्वान् हुए। आपके सबसे ज्येष्ठ पुत्र परिडत विद्याधर शर्मा गौड काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के धर्मविज्ञान विभाग के अध्यत्त तथा डीन् आफ् दी फैकेल्टी थे। आप नम्रता, शील, सौजन्य, सदाचार और सौहार्द की साज्ञात् मूर्ति थे। इनके पढ़ाये हुए सैकड़ों धर्माचार्य और वेदाचार्य सम्पूर्ण भारतवर्ष में वेद और धर्म-शास्त्र की शिज्ञा दे रहे हैं। अपनी अद्भुत विद्वत्ता और नम्न स्वभाव से इन्होंने भारत के वेद्झों में अप्राण्य स्थान प्राप्त किया और पिताजी की मृत्यु के बाद औताधान स्वीकार कर लिया। आप के द्वितीय पुत्र परिडत शिवद्त्त मिश्र काशी के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में बहुत वर्षों तक न्याय शास्त्र के प्रधानाध्यापक रहे। संस्कृत महाविद्यालय में बहुत वर्षों तक न्याय शास्त्र के प्रधानाध्यापक रहे। विद्यान में तथा पौरोहित्य कर्म में बड़े हो प्रवीया और कुशल थे। ये अत्यन्त विधान में तथा पौरोहित्य कर्म में बड़े हो प्रवीया और कुशल थे। ये अत्यन्त विधान में तथा पौरोहित्य कर्म में बड़े हो प्रवीया और कुशल थे। ये अत्यन्त विधान में तथा पौरोहित्य कर्म में बड़े हो प्रवीया और कुशल थे। ये अत्यन्त

सुशील, विनम्र द्यौर मृदुभाषी थे। सन् १६३७ में श्रकस्मात् इनका स्वर्गवास हो गया।

ग्रस्वस्थता और गृहत्याग

अपने योग्य पुत्रों के सब प्रकार से समर्थ हो जाने पर आपने अपना सारा गृहस्थी का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र (पं० विद्याधर जी) को सौंप दिया और काशी से लगभग चार-पाँच मील दूर सारनाथ में पंचकोशी की सड़क पर अपने निजी एक उद्यानगृह में अन्तिम दिनों में आप वहीं जाकर रहने लगे थे। उस उद्यान में लगभग डेढ़ वर्ष व्यतीत होने पर उनके पौत्र श्री बलदेव प्रसाद मिश्र (पिएडत विद्याधर जी के ज्येष्ठ पुत्र) का विवाह निश्चित होने पर आप अपने पौत्र के विवाह में सम्मिलित होने अपनी जन्म-भूमि सिरसाखेड़ी, जिला जीन्द (पूर्वी पंजाब ) में पहुँचे और वहाँ लगभग एक मास तक निवास करते रहे। उस एक मास के जन्म-भूमि वास में आपने अपने सब परिवार वालों से तथा आसवासियों से स्नेह-पूर्वक मिलकर प्रसंग में अपने परिजनों के बीच एक दिन स्पष्ट घोषित कर दिया कि 'मेरा अपने इस प्राम में यह अन्तिम आगमन और आप सब लोगों से अन्तिम मिलन है। ' उनका यह वचन सुनकर सभी परिवार वालों और श्रामवासियों को हार्दिक दुःख हुआ। विचित्र बात यह हुई कि जब पौत्र की बारात गाँव लौटने लगी, तो आप गाँव की ओर न जाकर सीधे काशी लौट आये और सारनाथ में स्थित उद्यानमें न जाकर सीघे अपने सकरकन्द गली वाले सकान में ही श्राकर रहने लगे। यद्यपि वे पहले से ही श्रस्वस्थ थे, किन्तु इस यात्रा के पश्चात् वे कुछ अधिक अस्वस्थता का अनुभव करने लगे। उनकी इस रुग्णता का समाचार सुनकर आपके अनेक अक्त और शिष्य निरन्तर आपके निवास-स्थान पर आ-आकर आप का दुशन करते और कुशल पूछते रहे। महामना मालवीय जी महाराज, राजा बलदेवदास बिरला, रायकृष्ण जी, बाबू शिवप्रसाद गुप्त और काशी के तत्कालीन कमिश्नर श्री बी० एन० मेहता प्रभृति अनेक महापुरुष और सज्जन उनके दुर्शन और कुराल समाचार जानने के लिये निरन्तर आते रहे।

संसार में कोई वस्तु और कोई भी व्यक्ति अनश्वर नहीं है। हमारे

श्रायुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च ।
पञ्चैतान्यिप सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥
[श्रायु, कर्म या व्यवसाय, धन, विद्या श्रौर मृत्यु ये पाँच वस्तुएँ गर्भ से सियत होने के साथ ही जीव के लिये निश्चित हो जाती हैं।]
गोलोकवास

महामहोपाध्याय परिडत प्रसुदत्त जी के अस्वस्थ होने पर भी उनके नित्य-कर्म में कभी कोई बाधा नहीं पड़ी।

9254

पौष शुक्लतृतीया को उत्तरायण के संक्रमण समय में ही सम्बत् १६६८ विक्रमी में अपने तीनों पुत्र और पण्डित नाथूराम गौड, पण्डित अजबलाल मा और पण्डित हिर्नाराण सारस्वत आदि कई शिष्यों के समज्ञ प्रातःकाल सन्ध्यावन्दन आदि नित्य-कर्म समाप्त करके अरिष्ट-निवृत्ति के ितये तुलादान करने के निमित्त ज्योंही उन्होंने हाथ में अध्येपात्र लिया कि वह ज्यों का त्यों हाथ में ही रह गया, आपकी आँखें पलट गयीं, नाड़ी छूट गयी। प्राण्वायु तथा चैतन्य तत्त्व दोनों शरीर छोड़ कर निकल गये और यह वचन चिरतार्थ हो गया—

# श्रनायासेन मरणं विना दैन्येन जीवनम्। श्रव्यर्थं यस्य वचनं धन्यं कस्यापि जीवनम्॥

[ उस पुरुष का जीवन धन्य है जिसकी अनायास मृत्यु हो जाय, जिसे जीवन में किसी के आगे दैन्य न दिखाना पड़े और जिसका वचन कभी व्यर्थ नहो।]

महामहोपाध्याय जी के इस प्रकार सहसा कैलास-वास से काशी अनाथ हो गयी, वेदविद्या का भासमान सूर्य सदा के लिये अस्त हो गया, सम्पूर्ण काशी के विद्वानों में शोक व्याप्त हो गया और सभी विद्वान् इनके अन्तिम दर्शन के लिये इनके घर पर आ जुटे।

महामहोपाध्याय पिर श्री प्रभुदत्तजी गौड ने वेदिवद्या की जो उदात्त परम्परा स्थापित की थी उसे उनके सुयोग्य पुत्र पिएडत विद्याधर जी गौड ने निरन्तर वृद्धिङ्गत रक्खा घौर उन्होंने इस किल्युग में वेद श्रीर वेदिक कर्मकाण्ड का उद्घार करके जो धर्म-नेतृत्व किया था उसे भारतवर्ष के सभी विद्याप्रेमी घात्यन्त श्रद्धा घौर भक्ति के साथ सदा स्मरण करते रहेंगे।

# पिएडत विद्याधर गौड का जन्म

पण्डित विद्याघर गौड का जन्म अपने नाना के घर जिला रोहतक के 'पूठी' नामक प्राम में पौष कृष्ण १३, शुक्रवार संवत् १६४३ विक्रमी को हुआ ! जन्म-कुएडली

श्री श्रम संबत् १६४३ शके १८०८ याम्यगोलावलुम्बिति भगवति भास्करे याम्यायने हेमन्तर्तौ मासानामुक्तमे मासे पौषमासे शुभे श्रुक्तपन्ने त्रयोदश्यां तिथौ भृगुवासरे ०१३३ रोहिणीभे २३१३४ शुक्लयोगे ३२।८ बालवकरणे ०१३३ भृगुवासरे ०१३३ रोहिणीभे २३१३४ शुक्लयोगे ३२।८ बालवकरणे ०१३३ महामुर्योद्यादिष्टम् १११५२ तत्समये मेषलग्नोद्ये ब्राह्मणवंशावतंसवेदोद्धारक-तत्र श्रीप्रभुद्तशास्त्रिमहोदयानां गृहे ज्येष्ठं पुत्ररत्नमजीजनत् । महामहोपाध्यायपण्डितप्रवर श्रीप्रभुद्तशास्त्रिमहोदयानां गृहे ज्येष्ठं पुत्ररत्नमजीजनत् ।

हासहापाच्यापरा भयातम् ४६।३० सभोगः ६१।१३ रवि ६।२४ ग्रुभम् । भयातम् ४६।३० सभोगः ६१।१३ रवि ६।२४ ग्रुभम् । जन्माङ्गम् चं.२ १ १२ या.३ ४ १० मं सू. या.५ वृ. ७ थु.६बु.

इस कुण्डली में आचार्य वराह मिहिर के मत से रिव और चन्द्रमा में बलवान सूर्य अपने ही द्रेष्काण में है, अतः इनका आगमन पितृलोक से हुआ था और अन्त में वह मोच गित को प्राप्त हुए। उक्तं च—

गुरुरुषुपतिश्रुक्षो सूर्यभौमो यमहौ विवुधिपतितिरश्चो नारकीयांश्च कुर्युः। दिनकरशिशवीर्याधिष्ठितात् त्र्यंशनाथात्, प्रवरसमनिकृष्टास्तुङ्गहासादनृके॥

लग्नेश मंगल अपनी उच राशि में गुरु से देखा हुआ केन्द्र में है, अतः यह सुन्दर स्वरूप पुण्यात्मा सम्पूर्ण समाज से सम्मानित, सभी प्रकार की सम्पत्तियों से सुक्त, ज्ञानी, सुन्दर नेत्रों वाले और मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य थे। उक्तं च—

श्रङ्गाधीशः स्वगेहे बुधगुरुकविभिः संयुतः केन्द्रगो वा स्वीये तुङ्गे स्वमित्रे यदि श्रभभवने वीक्तितस्सत्स्वरूपः। स्यान्तृनं पुरायशीलः सकलजनमतः सर्वसम्पन्निधानं ज्ञानी मन्त्री चमूपः सुरुचिरनयनो मानवो मानवानाम्॥

इस कुण्डली के अनुसार विद्या का योग तो अपूर्व ही आता है, क्योंकि पक्कमेश सूर्य त्रिकोण में हैं—'बली सुतेशे केन्द्रकोणे विद्यान्।'

कर्मेश शनि का भाग्येश गुरु और पंचमेश सूर्य का परस्पर सम्बन्ध होने से राजयोग भी उत्तम पढे हैं—

सम्बन्धो दशमाधिपस्य नवमाधीशेन येषां जनुः-काले पंचमभावपेन च वलोपेतस्य तुल्येन चेत्। प्रस्थाने सित लीलया तनुभृतां वश्यारि-विश्वममराः गर्जद्घोटकमत्तवारणघटाकांतः समन्ताद् भवेत्॥

कर्मलग्नयुत पाकदशा में राज्यसम्मान प्राप्ति इत्यादि योग के अनुसार कर्मेश शनि की दशा में इनको सन् १६४० ई० में गवर्नमेन्ट सरकार द्वारा 'महामहोपाध्याय' की पदवी मिली थी और लाभेश भौम की दशा में सन् १६४१ ई० में पौष कृष्ण २ शुक्रवार ता० ४ नवम्बर को इनका स्वर्ग वास हो गया।

बस्तुतः जन्माङ्ग चक्र के प्रहों की स्थिति के अनुसार यह उत्तम लोक से आये थे। अतः ये महापुरुष साम्नात देवता ही बोड हिम्में जो अवस्थान प्रतिकार के प्रहों की स्थिति के अनुसार यह उत्तम लोक से आये CC-0. Mumukshu Bhawan प्रतिकार है विकास की अवस्थान प्रतिकार की अवस्थान की अव

सर्वतो मुखी प्रतिभा एवं सौजन्य आदि विविध विशिष्ट गुण थे, वे उत्तम लोक-वासी में हो प्राप्त हो सकते हैं। इन्होंने इस मर्त्य लोक में भी जन्म लेकर उत्तम कार्यों को किया और अपने विद्याबल एवं तपोबल के द्वारा पुनः उसी उत्तम लोक को चले गये। आज भी उनकी कीर्ति सुरिच्चत है। सभी लोग उनका समरण श्रद्धाभक्ति से करते हैं।

पिडत गर्गेशद्त्त पाठक, ज्योतिषाचार्य, ज्यौतिष-विभागाध्यत्त—गोयनका संस्कृत कालेज, वाराणसी।

# परिडत विद्याधर गौडका बाल्य-काल

पिडत विद्याधरजो के सम्पूर्ण जातक संस्कार स्वयं इनके पिता जो ने विधिपूर्वक किये थे। अन्नप्राशन-संस्कार के समय जब अपने सामने रखी हुई अनेक वस्तुओं
में से इन्होंने पुस्तक उठायी तो पिता जो ने समम ितया कि बालक विद्या-उयसनी
होगा। काशी में अध्ययन तथा पठन-पाठन का अत्यन्त अनुकूल वातावरण प्राप्त
करने के कारण तथा प्राक्तन जन्म-संस्कार के कारण आपने अपने परम यशस्वी
विद्वान् पिता से वेद-विद्या और कर्मकाण्ड की अद्भुत ज्ञानराशि अर्जित कर ली।
अपनी कुशाम बुद्धिः और तीहण मेधा-शक्ति के कारण आपको विद्या-सम्पत्ति
अर्जित करने में किसी प्रकार की कोई बाधा न हुई। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार
अर्जित करने में किसी प्रकार की कोई बाधा न हुई। शास्त्र की मर्यादा के अनुसार
अर्जित करने में किसी प्रकार की कोई बाधा न हुई। जाते हैं। जो वेदमन्त्र आप
पक बार अपने प्रातःस्मरणीय पितृचरण से सुनते थे, वह तत्काल इन्हें कराताम
हो जाता था और फिर बार-बार अनेक विद्यार्थियों से सुनते-सुनते और अभ्यास
करते-करते वह पूर्ण रूप से मस्तिष्क में स्थिर हो जाता था।

# पूर्वजन्मार्जित विद्या

पण्डित विद्याधर जी की विद्या इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्मों की थी। इस पूर्वजन्मार्जित विद्या के अनुसार श्री विद्याधर जी में अद्भुत मेधा और अपार विद्वत्ता थी, वह भी केवल इस जन्म की नहीं, वरन पूर्व जन्मों की अर्जित थी। यही कारण था कि आपने थोड़ी अवस्था में ही अपनी अतिशय तीत्र कुशाम बुद्धि के कारण वेदादि शास्त्रों में ऐसा अखरड अधिकार प्राप्त कर लिया था कि केवल भारत में हो नहीं, भारत के बाहर भी आपकी ऐसी अपूर्व ख्याति हो गयी थी कि आप अपने समय में ही वेद-विषय के एक मात्र सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते थे।

# श्रद्भुत समरणश-कि

शित्ता पर वातावरण का बड़ा अद्भुत प्रभाव पड़ता है। पण्डित प्रभुवृत्त जी शास्त्रों के यहाँ दिन-रात वेदाध्ययन चलता है। पण्डित प्रभुवृत्त CC-0. Mumukshu Bhawan Varanas स्त्राहराउद्दर्शा git ध्ये by स्थीताथान के

कारण उनके यहाँ नित्य होम के साथ-साथ दर्श-पौर्णमासेष्टि का क्रम भी चलता रहता था। अनेक विद्यार्थी भी वहाँ आकर अध्ययन और स्वाध्याय करते रहते थे। इस निरन्तर पठन-पाठन के वात।वरण का अत्यन्त सुलभ परिणाम यह हुआ कि बहुत छोटी अवस्था में ही पण्डित विद्याधर जी ने वेदों पर अखण्ड अधिकार प्राप्त कर लिया। उनकी स्मरण-शक्ति इतनी अधिक अद्भुत थी कि वे एक बार जो देख होते उसे जीवन-पर्यन्त कभी भूलते नहीं थे। उनके यहाँ पुस्तकों का अगाध मण्डार था। यदि कोई कभी इनके पास पुस्तक माँगने आता तो इन्हें सूची-पत्र देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये फट अपनी स्मरण-शक्ति के बल पर तत्काल बता देते थे कि अमुक कोष्ठ के अमुख वेठन में अमुक पुस्तक रक्खी है, निकाल कर देदो।

महामहोपाध्याय श्री चिन्नस्वामी शास्त्री ने उनके सम्बन्ध में उचित ही

कहा था-

"विशिष्ट विद्वानों में जो देवी-शक्ति विद्यमान होती है वही श्री विद्याधर जी में विराजमान थी। उनकी स्मरणशक्ति बड़ी श्रद्भुत थी, उनको इतने प्रन्थ कराउस्थ थे जितने किसी विशिष्ट संग्रह के पुस्तकालय में हो सकते हैं।"

गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज (धर्म समाज कालेज) मुजफ्फरपुर के वेद्-कर्मकाएड के प्राध्यापक वेद-व्याकरणाचार्य पिएडत योगीन्द्र का जी पण्डित विद्याधर जी गौड के शिष्य रहे हैं। उन्होंने पण्डित विद्याधर जी की स्मृति-शक्ति के सम्बन्ध में लिखा है-

"गुरुवर श्री भैयाजो (विद्याधर जी गौड) वेद की साचात् मूर्ति थे। श्रङ्गसमवाय-समन्वित समाष्य वेद-सरस्वती उनकी जिह्ना पर सूर्ति-रूप से विद्य-मान थी। श्रापकी व्याकरण-साहित्यादि शास्त्रानुशीलन-जन्य-व्युत्पत्ति-शक्ति भी श्रद्भुत थी श्रीर श्रापकी शास्त्रीय स्मरण-शक्ति तो विशेष श्राश्चर्यजनक थी। कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति जब वेद-धर्मशास्त्र-कर्मकाएडादि विषयक प्रश्न उनके सामने रखते थे तो वे तुरन्त उनका समाधान करके यहाँ तक कह दिया करते थे कि अमुक प्रन्थ के अमुक पृष्ठ की अमुक पड़िक्त में वायों या दाहिनी ओर यह विषय लिखा हुआ है। ऐसा कहकर वे उस जिल्लासु के सन्तोष के लिए पुस्तक खोलकर दिखला भी देते थे।"

कएठस्थ विद्या में श्रास्था

पण्डित विद्याधर जी श्रपने सभी शिष्यों से निरन्तर कहां करते थे— "पुस्तको भवति परिडतः" (परिडत वही होता है जिसके पास पुस्तके होती हैं )। उनका विश्वास था--

पस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम्। . श्रापत्काले तु सम्प्राप्ते न सा विद्या न तद्धनम्। [पोथी में रक्सी हुई विद्या श्रीर दूसरे के हाथ में गया हुआ धन आपत्ति पड़ने या समय आने पर कभी काम नहीं आता।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पिंडत विद्याधर जी 'विद्या कण्ठ पैसा अण्ट' वाले सिद्धान्त को ही मानते थे और कहते थे कि 'जिस व्यक्ति को विद्या कण्ठाम न हो भला वह भी कोई पिंडत है।' इसलिये पुस्तक देखकर कर्म-काण्ड कराने वाले को वे 'नकली कर्म-काण्डी' कहा करते थे।

#### सरलता

पिंडत विद्याघर जी ऐसे सीघे-साघे ढँग से रहते थे कि अधकचरे विद्वानों को कभी यह विश्वास ही नहीं होता था कि वे वेद के इतने बड़े ममंज्ञ हैं। वेद का मूल-भाग अघ्ट-विकृतियों के सिहत तो उन्हें उपस्थित था ही, साथ ही अन्य अनेक शास्त्रों का भी उनको बहुत गम्भीर ज्ञान था। कई बार कुछ घनान्ती वेद-पाठियों ने अवसर पाकर उनके समस्न वेद का जटा-घन आदि से पाठ प्रारम्भ कर दिया और सोचा कि पिंडत विद्याघर जी को यह प्रस्तुत नहीं होगा, किन्तु पिंडत विद्याघरजी को गायत्रीवत् वेद का पारायण करते हुए देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था और वे अपनी मूल तथा अज्ञता पर पश्चात्ताप कर मौन रह जाने में ही अपना कल्याण सममते थे।

## वेद-वेदाङ्ग पर अधिकार

वेद के साथ-साथ वेदाङ्गों पर भी उनका श्रखण्ड श्रिधकार था। धर्मशास्त्र का उन्होंने श्रत्यन्त मार्मिक श्रध्ययन किया था, इसिलये जब कभी किसी सामाजिक समस्या पर उनसे व्यवस्था माँगी जाती थी तो वे जो भी व्यवस्था देते थे वह श्रद्भुत श्रौर श्रकाट्य होती थी। इतना ही नहीं, मीमांसा, साहित्य श्रौर व्याकरण श्रादि शास्त्रों में भी उनकी बड़ी श्रपरिमित गित थी।

### पिता का आशीर्वाद

महाराज दशरथ के सम्बन्ध में बाल्मीकि-रामायए में लिखा है कि उन्होंने स्वयं राम के आदर्श चरित्र का ऐसा विवेचन और अध्ययन कर रक्खा था कि इसी प्रसंग में पूछने पर एक बार उन्होंने कहा था—

द्विः शरं नाभिसन्धत्ते द्विः स्थापयति नाश्रितान् । द्विद्दाति न चार्थिभ्यो रामो द्विनाभिमाषते ॥

[राम कभी दो बाण नहीं चलाते, एक बाण में ही लह्यवेध कर लेते हैं। दो बार किसी को आश्रय नहीं देते, एक बार आश्रय देकर सदा के लिये उसे निश्चिन्त कर देते हैं, किसी याचक को दो बार नहीं देते। एक बार ही उसे इतना दे डालते हैं कि उसे फिर माँगना नहीं पड़ता। राम कभी दो बातें नहीं कहते श्रर्थात् वे सदा सत्य बोलते हैं।]

१ जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः। श्रष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः॥ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अपने पुत्र के गुणों के प्रति इस प्रकार की विश्वासपूर्ण निष्ठा उन्हीं को हो सकती है जिन्होंने गम्भीरता और सूक्त्मता के साथ अपने पुत्र के गुणों का समीज्ञण किया हो। पिएडत प्रभुदत्त जी ने भी पिएडत विद्याघर जी के उन गुणों का समीज्ञण और परीज्ञण उसी समय कर लिया था जब वे छोटी ही अवस्था के थे। अपनी असाधारण प्रतिमा, पितृमक्ति और विनयशीलता के कारण पिएडत विद्याधर जी ने अपने पिता जी को वशीभूत कर लिया था। लगभग १३ वर्ष की अवस्था से हो वे अपने साथ विद्याधर जी को दूर-दूर तक यज्ञादि में विशिष्ट ज्ञान-सम्पादनार्थ ले जाने लगे थे।

#### श्रध्यापन का प्रारम्भ

एक बार पण्डित विद्याधर जी १६ वर्ष की श्रवस्था में श्रपने प्रातः-स्मर्ग्णीय पूच्य पिता जी के साथ यज्ञार्थ कलकत्ता गये हुए थे। उस यज्ञ में भारत के कोने-कोने से बड़े-बड़े विद्वान् एकत्र हुए थे। उन सभी विद्वानों ने पिएडत विद्याधर जी की अपूर्व विद्वत्ता और पारिडत्य का जो अद्भुत चमत्कार देखा तो इतने अधिक प्रभावित हुए कि सबने एक स्वर से अगवान् से यही कामना की कि 'ये विद्यावर्चस्वयुक्त होकर यश प्राप्त करें श्रीर विद्वानों में मर्धन्य स्थान प्राप्त करें।' वहाँ के धनी-मानी लोग भी उनके अद्भुत पारिडत्य से इतने अधिक प्रभावित हुए किं उन्होंने पण्डित विद्याधर जी के लिये यह इच्छा प्रकट की कलकत्ते में रह करं यहाँ के संस्कृतच्छात्र-समाज को वेद्विद्या का अध्यापन करावें। उन लोगों का अत्यधिक उत्सुकता-पूर्ण आग्रह देखकर महामहोपाध्याय परिडत प्रसुद्त्त जो ने श्रनुज्ञा भी दे दी। यद्यपि वे यह नहीं चाहते थे कि इस कच्ची श्रवस्था में उन्हें अपने से दूर रक्खा जाय, किन्तु जनता का आग्रह टालना भी उन्होंने डिचत नहीं सममा, फलतः वे कलकत्ते के 'विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय' में श्रध्यापन कार्य करने लगे। किन्तु कलकत्ते जैसे व्यवसायी नगर में किसी भी विद्या-व्यसनी व्यक्ति को कभी सन्तोष और शान्ति नहीं मिल सकती। क्योंकि वहाँ का वातावरण विद्यार्जन तथा अध्ययन और अध्यापन के लिए सर्वथा प्रतिकल था। इसलिये थोड़े ही दिनों में आपका मन वहाँ से ऊब गया श्रौर छः मास अध्यापन कराकर श्राप पुनः काशी लौट श्राये।

### काशी में श्रध्यापन

कलकत्ता से लौटने पर श्रापने काशी में ज्ञानवापी के निकट श्रीसत्यनारायण वेद विद्यालय में तथा सरस्वती फाटक के समीप श्रीसत्यनायण वेद विद्यालय में कई वर्ष तक वेदाध्यापन किया। पश्चात् काशीस्थ त्रिपुरा भैरवी (मीरघाट) मुहल्ले में स्थित श्री रामद्याल चुन्नीलाल कार्जाङ्या संस्कृत पाठशाला में दिन में १२ बजे से ३ बजे तक मूल वेद संहिता, पद, क्रम, जटा, घन श्रादि श्रष्ट विकृतियों को पढ़ाया करते थे। इस पाठशाला में ४०-६० वेद के विद्यार्थी एक साथ, एक स्वर में मूल वेदपाठ गुण्निका तथा संथा हूप में कएठस्थ करते थे। काशी में

यही एकमात्र वेद को पाठशाला थी, जहाँ बिना वृत्ति के वेद के छात्र नियमित रूप से वेदाध्ययन करते थे। काज़िंड्या पाठशाला में आपने मरणपर्यन्त वेदाध्यापन कराया।

श्राप सन् १६४० से जीवन के श्रन्तिम ज्ञण तक काशी ंके सुप्रसिद्ध संन्यासी संस्कृत कालेज (श्रपारनाथ मठ) के 'प्रिन्सिपल' रहे।

स्वर्गीय श्रोमान् सेठ गौरीशङ्करजी गोयनका महोदय ने काशी में 'श्री जोखोराम मटरूमल गोयनका संस्कृत महा विद्यालय' की स्थापना कर आपको ही सर्वप्रथम अपने यहाँ वेद का 'प्रधानाध्यापक' नियुक्त किया। आपने वर्षों गोयनका महा विद्यालय में वाचस्पति, श्राचार्य, शास्त्री श्रादि उच्च श्रेणी के छात्रों अध्यापन कराकर ता० ६--७-३६ को त्यागपत्र दे दिया। गोयनका संस्कृत महा विद्यालय के संस्थापक परम धार्मिक, विद्यानुरागी सेठ गौरीशङ्करजी गोयनका तथा गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के अध्यत्त महामहोपाध्याय पण्डित श्रीहरिहर कुपालुजी द्विवेदी एवं गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के मन्त्री परिडत-प्रवर श्रीचरडीप्रसादजी शुक्ल महोद्य ने परिडत श्री विद्याधरजी के त्याग-पत्र पर विचार करते हुए यही निर्णय किया 'पिएडत श्रीविद्याधरजी गौड का सम्बन्ध जो० म० गोयनका संस्कृत महाविद्यालय से आजीवन बना रहना चाहिये। अतः गोयनका संस्कृत महा विद्यालय के श्रध्यत्त तथा मन्त्री महोदय ने आपको वेदाध्यापन से मुक्त करके ता० १-१०--३६ से गोयनका संस्कृत महाविद्यालय के वेद-विभाग का 'निरीत्तक' बना दिया और आपको अधिकार दे दिया कि आप गोयनका संस्कृत महा विद्यालय के चारों वेदों के अध्यापन का प्रत्येक पन्नमें निरीन्नरण किया करें और अपनी निरीचण कार्य की रिपोर्ट एक रजिस्टर में लिख कर गोयनका संस्कृत महा विद्यालय के अध्यक्त महोदय के पास भेज दिया करें। इतना ही नहीं, श्रीमान् गोयनका जो ने तथा महामहोपाध्याय पण्डित हरिहर कुपालुजी द्विवेदी महोदय ने श्री विद्याधर जी के सम्बन्ध को विशेष सुदृढ़ रखने के लिए उसी समय सन् १६३६ में आपके सुपुत्र वेदाचार्य पण्डित श्री वेणीराम शर्मा गौड को अपने गोयनका संस्कृत महा विद्यालय में 'वेदाध्यापक' नियुक्त कर दिया।

भारत के शिल्ला-शास्त्रियों में महामना पण्डित श्री मदन मोहन मालवीयजी महाराज की सबसे बड़ी यही विशेषता रही है कि ये जीवनपर्यन्त निरन्तर यही प्रयत्न करते रहे कि अच्छे से अच्छे, बड़ें से बड़े सदाचारी गंभीर विद्वान हमारे विश्व विद्यालय में आकर अध्यापन करें और अपनी विद्या तथा अपने चरित्र से विद्यार्थियों को सबरित्र तथा योग्य नागरिक बनाने में सहायक हों। इसी दृष्टि से उन्होंने तत्तद् विषय के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को हुँद्-हुँद् कर अपने विश्व-विद्यालय में नियुक्त कर विश्व-विद्यालय की गौरव-वृद्धि की।

विद्वानों के पारखी महामना मालवीयजी महाराज को जब पण्डित श्री विद्याधरजो गौड की वेद-विषय की प्रकापड विद्वता का पता चला तो तत्काल उन्होंने 'रणवीर संस्कृत पाठशाला' (हिन्दू कालेज) में आपको वेद के

'प्रधानाध्यापक' पद पर नियुक्त कर दिया। पश्चात् काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय की स्थापना होने पर सन् १६१७ में हिन्दू विश्वविद्यालय के धर्म-विज्ञान विभाग में आपको सर्वप्रथम 'प्रधानाध्यापक' नियुक्त किया। १३-७-१६२७ से आपको धर्म-विज्ञान विभाग के 'अध्यत्त' पद पर नियुक्त कर दिया। २७-११-१६३५ को आप 'धर्म विज्ञान समन्या (फैकेल्टी) के अध्यत्त (डीन) बना दिये गए और अपने कार्यकाल के अन्त तक 'डीन' बने रहे। २४-४-१६४० को आपने त्याग-पत्र दे दिया, जिसकी स्वीकृति ३०-४-४० को हुई।

# वेद-प्रसारार्थं विविध प्रयत्न

श्रध्यापन-कार्य के साथ-साथ श्राप श्रपना श्रधिक समय वेद के प्रचार में व्यतीत करते थे। श्राप साचात् वेदमूर्ति श्रीर वेदमय थे। श्रापकी ही प्रेरणा से गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज, काशी के तत्कालीन प्राचार्य महामहोपाध्याय हा० गंगानाथ मा ने शुक्ल यजुर्वेद के श्रध्यापन श्रीर परीचण का प्रारम्भ किया। इसी प्रकार गोयनका संस्कृत महा विद्यालय के संचालक परम सनातन-धर्मानुरागी सेठ गौरीशंकर जी गोयनका को प्ररेणा देकर श्रापने वहाँ चारों वेदों के श्रध्यापन का कम प्रारम्भ कराया। काशो हिन्द् विश्वविद्यालय में भी पहले केवल शुक्ल यजुर्वेद का ही श्रध्यापन श्रीर परीचण होता था, किन्तु श्रापके ही सत्प्रयत्नों से वहाँ चारों वेदों का श्रध्ययन-श्रध्यापन श्रीर परीचण प्रारम्भ हुश्रा। श्रापकी प्रेरणा के फलस्वरूप काशो में सन् १६२१ में "वैदिक कर्मकाण्ड-मण्डल" की स्थापना हुई जिसके द्वारा भारतवर्ष में वेदविद्या तथा कर्मकाण्ड का प्रचुर प्रचार हो रहा है। इतना ही नहीं, सन् १६३७ में श्रापने श्रपने पूज्य पितृचरण महामहोपाध्याय पिण्डत प्रभुदत्त जी शास्त्रों की पुण्य-स्मृति में "श्री प्रभुदत्त वेद-विद्यालय" को स्थापना की।

### विद्वानों को विद्यादान

पिडत विद्याघर जी से केवल वेद पढ़ने वाले जिज्ञास छात्र ही वेदाध्ययन नहीं करते थे, वरन् व्याकरण और साहित्य के प्रसिद्ध अध्यापक और विद्वान् भी आपकी शरण में उपस्थित होकर भाष्य के सहित वेद का अध्ययन करके अपना जीवन धन्य मानते थे। बाहर के भी अनेक विद्वान् अवकाश के समय आपके पास आ-आकर वेद का अध्ययन करते थे। क्योंकि ऐसे सभी विद्वान् यह मानते हैं कि ब्राह्मण-कुल में जन्म लेकर जिसने वेद का अध्ययन नहीं किया उसका जन्म निरर्थक है।

श्री विद्याघर जी के सम्मान में अपनी श्रद्धाञ्जिति अर्पित करते हुए काशी हिन्दू विश्व विद्यालय के प्राच्य विद्या-विभाग के भूतपूर्व अध्यक्त सर्वतन्त्रस्वतन्त्र पण्डित महादेव शास्त्री पाण्डिय (अब स्वामी महेश्वरानन्द् जी सरस्वती) ने लिखा है—

"प्रायः त्राजकल के लब्धप्रतिष्ठ वैदिक विद्वान प्रहामहोपाध्याय CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by e Sangarine

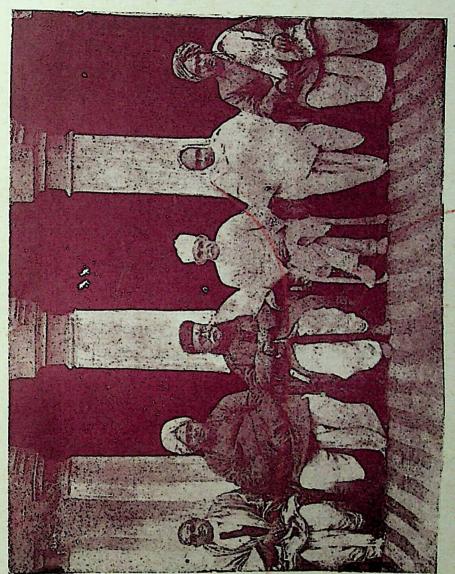

म• म० पं० चित्रस्वामी शास्त्री, म० म० पं० विद्याधर गौड, श्रीखानन्द शङ्कर बापू भाई ध्रुवजी महामना मात्रवीयजी, स्र म प पं बातकुष्ण मिश्र, पं नाथूराम गौड

पूज्य पिएडत विद्याधर जी के ही शिष्य हैं। इस लेखक को भी सौभाग्यवश श्रापके चरणारिवन्द के समीप उपस्थित होकर कुछ श्रध्ययन करने का गौरव प्राप्त हुआ है। श्राप के पद-पङ्कज में श्रद्धावनत तथा चिरकृतझ हूँ।"

चारित्रियक गुण

वर्तमान शिचित समाज में कुछ ऐसी विचित्र पद्धित चल पड़ी है कि लोग अपने नाम के साथ आचार्य, पिएडत, विद्वान् अथवा इसी प्रकार की कोई यशस्कर उपाधि या तो स्वयं लगाते हैं या अपने शिष्यों से प्रचारित करते हैं। हिन्दी में तो इसका अतिशय दुरुपयोग किया जा रहा है, किन्तु श्री विद्याधर जी को इस पद्धित से स्वाभाविक विरक्ति और संकोच था। वे सदा अपने नाम में केवल विद्याधर शर्मा, विद्याधर मिश्र अथवा विद्याधर गौड ही लिखा करते थे, यहाँ तक कि महासहोपाध्याय होने के पश्चात् भी उन्होंने कभी अपने नाम के साथ 'महामहोपाध्याय' नहीं लिखा और न कभी किसी अन्य को भी लिखने के लिये प्रोत्साहित या प्रेरित किया। ऐसे महात्मा इस युग में देखने को कहाँ मिलते हैं।

सरल जीवन

पण्डित विद्याधर जो गौड बड़े सीघे-साघे, भोले-भाले तथा श्रत्यन्त सन्जन थे श्रौर वे श्रविशय सरल जोवन व्यतीत करते थे। भारतीय पण्डितों की परम्परागत सर्वमान्य वेष-भूषा ही उन्हें मान्य थी। वे निरन्तर केवल अत्यन्त साधारण श्रंगरखा या बगलबन्दी (मिजई), सिर पर रेशमी साफा श्रौर मस्तक पर श्रपने अग्निहोत्र के भस्म का त्रिपुर्डू श्रंकित किये रहते थे। उनका जीवन इस सम्पूर्ण साद्गी के साथ-साथ साज्ञात् धर्ममय था। वैदिक होने के कारण वे स्वभावतः परम आस्तिक थे। ईश्वर में इनकी प्रगाढ निष्ठा और श्रचल विश्वास था। वे इतने नैष्ठिक सत्य-वक्ता थे कि अपने अपर संकट आने की अवस्था में भी कभी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। श्रसत्य भाषण, मिथ्या व्यवहार तथा छल श्रीर प्रपत्र को वे घोर पातक सममते थे। इतना ही नहीं, श्रसत्य बोलने वाले और मिथ्या व्यवहार करने वाले से वे किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे। उन्हें विलायत वालों के समान वेष-भूषा धारण करने अथवा आचार-विचार रखने वाले से भी इतनी ही विरक्ति थी। उनका विश्वास था कि किसी भी देशवासी को भाषा, भोजन और भेंसमें किसी दूसरे का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अपने इस अचल विश्वास के कारण उन्होंने कभी किसी भी ऐसे व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं रक्ला जिसका आचार-विचार भ्रष्ट, अभारतीय या विकृत हो। अपने इस विचार की दृढ़ता के कारण कभी-कभी उन्हें बहुत असुविधा और हानि भी उठानी पड़ी, किन्तु उन्होंने भय, लोभ या संकोच से सत्य और मूठ में कभी सममौता नहीं किया।

चादुकारिता से चिढ़
जितना विराग उन्हें मिथ्या व्यवहार से था उतना ही व्यथकी चादुकारी से

था। अर्जुन के सम्बन्ध में महाभारत में कहा गया है-

'श्रर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यं न पलायनम्।'

[ अर्जुन की दो प्रतिज्ञाएँ हैं, न तो वह किसी के आगे दीनता दिखाता और न युद्ध-होत्र छोड़ कर पीठ दिखाकर भागता है।]

पिडत विद्याघरजी की ठीक यही दशा थी। चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्यक्ति क्यों न हो छौर उससे चाहे जितने भी अधिक स्वार्थ की सिद्धि की सम्भावना हो किन्तु वे किसी के घर जाकर न तो उनको चाटुकारी कर सकते थे न उनकी हाँ में हाँ मिला कर ज्यर्थ प्रशंसा करते थे और न इस प्रकार के निरर्थक कार्यों में छपना समय ही नव्ट करते थे। उसका कारण यह था कि वे पूर्ण स्वाभिमानी और मनस्वी ज्यक्ति थे और ऐसा ज्यक्ति किसी दूसरे के छागे न तो दैन्य दिखा सकता है और न उसकी चाटुकारी कर सकता है। उनकी तो यहाँ तक स्थिति थी कि वे दूसरे के यहाँ स्वयं जाना तो दूर, बहुत बार आग्रह करके आद्रपूर्वक बुलाए जाने पर भी बड़ी कठिनाई से जाने को प्रस्तुत होते थे।

उदारता

पिडत विद्याधर जो जहाँ एक श्रोर श्रपनो विद्यत्ता, श्रसाधारण प्रतिमा श्रीर श्रद्वितीय पाण्डित्य के लिये सर्वपूज्य थे, वहीं उनकी उदारता भी श्रत्यन्त ज्यापक थी। उनके हृदय में परोपवृत्ति कूट-कूट कर भरी हुई थी। वे जहाँ किसी को श्रापत्ति-प्रस्त सुनते थे वहाँ तत्काल स्वयं उसकी यथाशक्ति सहायता करने के लिये दौड़ पड़ते थे। नीति का एक श्लोक है--

भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर्नवाम्बुभिदूरविलंबिनो घनाः। श्रुतुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव पवैष परोपकारिणाम्॥

[फल से लद जाने पर पेड़ मुक जाते हैं, पानी से भरे होने पर बादल नीचे होकर चलते हैं, इसी प्रकार जो सत्पुरुष होते हैं उन्हें जब समृद्धि प्राप्त होती है तो वे श्रनुद्धत श्रथीत् विनम्र हो जाते हैं। यही परोपकारियों का स्वभाव है।]

परिडत विद्याधर जी भी इसी प्रकार स्वभावतः 'सर्वभूतहिते रतः' (सब प्राणियों के कल्याण में लगे हुए रहते थे) थे। वे स्वयं तो किसी की निन्दा करते ही नहीं थे, दूसरे की निन्दा सुनते भी नहीं थे। वे अत्यन्त मृदुभाषी और मितभाषी थे। वे यथासम्भव बहुत कम बोलते थे। स्वभाव से ही वे बड़े संकोची, विनीत, नम्र और लब्जालु थे। वे इतना कम बोलते थे कि सूत्र-वादियों के समान यथा-सम्भव कम से कम शब्दों में दूसरे का उत्तर दे देते थे। ये सदा नीची दृष्टि ही रखते थे। कभी किसी ने उन्हें सामने आँखें उठा कर देखते या बोलते देखा या सुना नहीं होगा। विद्वान् और पिछत के लिये शीलयुक्त होना उसकी विद्वत्ता का सबसे बड़ा लच्या है। अपनी विद्या की डींग वे ही लोग हाँकते हैं जिनका विद्यान्वेभव छिछला होता है। 'अधजल गगरी छलकत जाय'। किन्तु जो अगाध पिछत होते हैं वे सदा शील और विनय की विभूति से सम्पन्न होते हैं। मर्ल्हिर ने अपने नीति-शतक में एक श्लोक कहा है—

यदा किञ्चिज्ज्ञो उहं द्विप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञो उसीत्यभवद्वित्तः मम मनः। यदा किञ्चित्-किञ्चिद् वुधजनसकाशाद्वगतं तदाल्पज्ञो उस्मोति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः॥

[ जब मुमे कुछ थोड़ा-सा ज्ञान हो गया तो मैं हाथी के समान मदान्ध हो गया छोर यह सोचने लगा कि मैं तो सर्वज्ञ हूँ, मुमसे बढ़ कर कोई कुछ नहीं जानता। किन्तु जैसे-जैसे विद्वानों के साथ में रहने लगा वैसे-वैसे मेरा सारा अभिमान उसी प्रकार उतर गया जैसे ज्वर उतर जाता है।]

किन्तु जो गम्भीर विद्वान् होते हैं उनके मनमें अभिमान का लेश

नहीं आता।

श्रपरिमित घैर्य

पिडत विद्याधर जी की सबसे बड़ी विशेषता उनका अविचल धेर्य था। किसी भी घोर से घोर संकट की परिस्थित में भी वे कभी विचलित नहीं होते थे और न कभी अपनी स्वाभाविक गम्भीरता का परित्याग करके उद्विग्न होते थे। अथाह महासागर के समान वे सदा शान्त-चित्त और स्थिर रहते थे। महाकिव कालिदास ने धीर का लग्नण बताते हुए कहा है—

'विकारहेतौ सित विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव घीराः।' [विकार का कारण होने पर भी जिनके मन में विकार नहीं घाता वे ही लोग धीर कहलाते हैं।]

पण्डित विद्याघर जी के साथ भी यही बात थी। किसी प्रकार के विकार की परिस्थित होने पर भी वे कभी विचित्तत नहीं होते थे। स्वाभिमानी होने पर भी अभिमान उनको छू नहीं गया था। इतना अगाध पाण्डित्य होने पर भी आपने कभी उस पाण्डित्य के प्रदर्शन का न तो ढिंढोरा पीटा न कभी उस पर अभिमान किया। 'विद्या ददाति विनयम्' (विद्या से विनय प्राप्त होता है) के अनुसार जिसमें विनय न हो उसकी विद्या व्यर्थ और निरर्थक समक्षनी चाहिए। आप पूर्णतः निर्भय और अजात-शत्रु थे। आपने कभी किसी को न तो अपना शत्रु बनाया और न किसी को अपना शत्रु समक्षा। यदि कोई कभी इस प्रकार की बात चला भी देता था तो ये तत्काल उसे हँस कर टाल जाते थे। क्योंकि जो अजात-शत्रु होता है उसके मन में कभी किसी के प्रति घृणा, विरोध या बैर की भावना आ ही नहीं सकती।

मादक द्रव्यों से दूर

काशी में रहने वाले व्यक्ति के प्रति साधारणतः सबकी यह धारणा होती है कि यह व्यक्ति विजया (भाँग) श्रीर ताम्बूल का सेवन श्रवश्य करता होगा। यहाँ तक कि ठेठ बनारसी लोग तो स्वयं कहते हैं कि 'जो पान नहीं खाता श्रीर भाँग नहीं छानता वह बनारसी कैसा ?' काशी के श्रधिकांश वैदिक इसी बनारसी

परम्परा का नियमित रूप से पालन करते हैं, किन्तु श्री विद्याधर जी गौड ने न तो कभी भाँग को अपने समीप फटकने दिया और न पान का हो सेवन किया। जीवन-पर्यन्त आपने कभी भाँग अथवा अन्य किसी सादक-पदार्थ का सेवन नहीं किया। पान, जदा, तम्बाकू आदि किसी प्रकार के भी मादक-पदार्थ के व्यसनमें नहीं पड़े। यद्यपि बाल्यावस्था में उन्हें ऐसे वैदिक कर्मकाण्डियों का सम्पर्क प्राप्त था जो नियमित रूप से पान, सुती, जदी श्रीर भाँग का व्यवहार करते थे, किन्तु उनमें से किसी का भी कुप्रभाव आपके आचार-विचार-व्यवहार पर नहीं पड़ा। इस प्रकार की निर्लिप्त भावना प्रबल चरित्र-बल का प्रमाण है और केवल ऐसे ही व्यक्ति इस प्रकार के शुद्ध सात्त्विक जीवन को वहन कर सकते हैं जो 'पद्मपत्र-मिवाम्मसा' ( जल में कमल के पत्ते के समान निः संग होकर रहते हैं।)

### भैयाजी

घर में, मित्रों में श्रीर शिष्यों में श्राप 'भैयाजी' के नाम से ही विशेष प्रसिद्ध थे। आप अपने भाइयों में ज्येष्ठ थे इसलिये उनके सभी छोटे भाई आपका नाम न लेकर 'भैयाजी' ही कहा करते थे। उनकी सुनासुनी सभी लोग उन्हें 'भैयाजी' ही कहने लगे और यही नाम परिवार तथा बाहर के सभी छोटे-बड़े लोगों में सम्बोधन और व्यवहार के लिये प्रसिद्ध हो गया।

# धर्म-दृद्ता

महामहोपाध्याय परिडत विद्याधर जी के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि प्रदान करते हुए वाराणसेय संस्कृत विश्व विद्यालय के वेदाध्यापक पण्डित विन्ध्येश्वरी प्रसाद त्रिपाठी वेदाचार्य ने लिखा है-मैंने अपने प्रथम विद्यागुरु श्रीपरशराम चिण्डका वेद विद्यालय सोहनाग (पो० सलेमपुर) जि० देवरिया के प्रधानाचार्य पिंडत कमलनाथ जी शुक्ल वेद-वमीचार्य से पूज्यपाद महामहोपाध्याय पं० श्री विद्याधरजी गौड के सम्बन्ध में उनकी कट्टर धर्मदृद्ता, उदारता, द्यालुता श्रौर सहृदयता आदिकी बहुत-सी बातें बहुत बार सुनी थीं। एक बार सेरे प्रथम विद्या-गुरु श्री शुक्लजी ने मुक्त से कहा था-

'देश के सुप्रसिद्ध कांग्रेसी नेता गोरखपुर के गांधी परमहँस बाबा राघव-दास जी के तत्त्वावधान में श्रौर उनके उत्तराधिकारी परमहंस श्राश्रम के व्यव-स्थापक एवं रामराज्य परिषद् के अखिल भारतीय नेता श्री बाबा सत्यत्रत जी महाराज के यजमानत्व में मारवाड़ी-देशवाली-व्यापारी-धनीमानी, गृहस्थ, रईस, सांधु-सन्जन-विरक्त-प्रभृति समस्त जनता की धन-सम्पत्ति, बत्साह, लगन, सहयोग से सुप्रसिद्ध बरहज-बाजार (जि॰ देवरिया) के श्री सरयू-तट पर विशाल श्री महा विष्णुयज्ञ के समारोह का आयोजन हो चुका था। जनता एवं जिले के समस्त विद्वानों ने एक स्वर से उस महान् यज्ञ के आचार्य पद पर भारत के प्रसिद्ध याक्कि-चक्रवर्ती म॰ म॰ पं॰ श्री विद्याधरजी महाराज को रखने का निर्ण्य किया। स्वीकृति प्राप्त कर ली गई, उनका श्राना निश्चित हो गया। यज्ञारम्भ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoth गया। यज्ञारम्भ का दिन आसन्न था। जनता अपने पूज्य आचार्य की काशी से बरहज आने के दिन की प्रतीचा बड़ी ही श्रद्धा के साथ कर रही थी। महायज्ञ, वेद के महान् विद्वान्, पवित्र सरयू-तट, देश के महान् नेता बाबा राघव दास की जगाई गई जनता, सबका सहयोग-सम्मेलन, अपूर्व पुरुषमय अवसर, बड़ी चहल-पहल, उत्कृष्ट आकर्ण और चौथे दिन से यज्ञारम्भ, यह सब लोग सोच विचार ही रहे थे कि श्रकस्मात् सुनाई पड़ा कि यज्ञ के मनोनीत आचार्य श्री विद्याधरजी महाराज ने यहाँ के यज्ञ का आचार्य होकर आना अस्वीकृत कर दिया। वे नहीं आवेंगे, क्योंकि उन्हें यह बतलाया गया है कि 'यहाँ होनेवाले इस यज्ञ के अवसर पर सनातनधर्म के विपरीत कुछ कार्यों के भी करने का आयोजन है। यज्ञ-प्रेमियों को बड़ो निराशा हुई श्रीर सम्माननीय कुछ लोग उनके पास काशी पहुँचे श्रीर उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया कि दोनों बाबा लोग परम आस्तिक एवं वैष्णव हैं श्रीर यज्ञ देश कल्याण एवं देवाराधन की दृष्टि से हो रहा है, सनातन धर्म के विपरीत कोई भी कार्य वहाँ नहीं होगा। जब उन्हें विश्वस्त सूत्रों से ठीक-ठीक यह बात प्रमाणित हुई, तो वे यज्ञार्थ गये। स्व० महामहोपाध्याय जी इस ढंग के कट्टर सनातनधर्मी आस्तिक वैदिक विद्वान् थे। वे जरा-जरा-सी शंका उपस्थित होने पर अपनी हजारों की निश्चित आमदनी, महती प्रतिष्ठा और उच सम्बन्ध का त्याग निःसंकोच कर देते थे। यह थी उनकी धर्म की अपूर्व निष्ठा श्रीर प्रेम।

#### स्वतन्त्र वृत्ति

अपनी विशिष्ट विद्वता और योग्यता के कारण उनका सदा सर्वत्र मूर्धन्य रूप में सम्मान हुआ और वे प्रधान पद पर अभिषिक्त करके सम्मानित किये गये। उन्होंने कभी न किसी की अधीनता स्वीकार को और न किसी के अधीन कोई कार्य किया। क्योंकि वे मानते थे—

### 'सर्वं' परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्।'

[ दूसरे के वश में रहना दु:ख है और अपने वश में रहना ही सुख है । ]
गरुड़ जी के सम्बन्ध में एक कथा प्रसिद्ध है कि एक बार उन्होंने विष्णु मगवान् से आग्रह किया मुक्ते कुछ समय के लिये इतना अवकाश दे दिया जाय कि में
थोड़े दिन उस वट-वृत्त पर जाकर निवास कहँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है । विष्णु
भगवान् को बड़ी उत्करठा हुई कि यहाँ हमारे साथ रह कर इसे सब प्रकार के
उपभोग सुलभ हैं, फिर भी उस जीए वट-वृत्त पर जाने के लिये यह क्यों इतना
उत्सुक है । उन्होंने अवकाश तो दे दिया, किन्तु साथ-साथ अपने मन में यह
भी विचार किया कि मैं भी देखूँ कि वहाँ जाकर यह क्या करता है । पीछे-पीछे
जाकर विष्णु भगवान् ने देखा कि वह उस वृत्त की एक शाखा से दूसरी शाखा पर
उड़ता, फुदकता घूम रहा है, बीच-बीच में अत्यन्त उल्लास के साथ चहकता भी
जाता है और उस वृत्त में पकी हुई बड़-पीपलियाँ भी बड़ी उमंग के साथ खाता,

ठोर मारता या उनका चुगा लेता चला जा रहा है। लौटने पर विष्णु भगवान् ने उससे पूछा कि 'वहाँ कैसी बीती ?'। इस पर उसने उत्तर दिया कि 'वस कुछ न पूछिये। जितना आनन्द इस अवकाश के समय मिला है उतना कभी नहीं मिला, क्योंकि उतने समय में मैं स्वयं अपना स्वामी था।' इसी प्रकार लंका में पहुँच कर जब लहमण ने उस स्वर्णमयी छंका का अपार वैभव देखा तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राम से आकर उस वैभव की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इस पर राम ने लहमण से केवल इतना ही कहा—

त्रिप स्वर्णमयी लङ्का न मे लदमण रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्पि गरीयसी॥

[ हे तदमण ! तंका चाहे जितनी स्वर्णमयी हो, किन्तु वह मुक्ते फूटी आँखों नहीं मुहाती, क्योंकि माता और जन्मभूमि ये तो स्वर्ग से भी बड़ी होती है । उनके आगे किसी का भी कोई महत्त्व नहीं । ]

#### पत्रोत्तर में तत्परता

प्रायः विद्वान् लोग पत्र-कुपण तथा पत्र-संकोची होते हैं। उनके यहाँ बहुत से पत्र आते हैं, किन्तु वे किसी का उत्तर देते ही नहीं या देते भी हैं तो बहुत विलम्ब करके। परन्तु श्री विद्याधर जी में यह बड़ा विचित्र श्रीर श्लाघनीय गुए। था कि पत्र पाते ही वे अविलम्ब उसका उत्तर देते थे और कभी इस बात में कोई आगा-पीछा नहीं सोचते या भेद नहीं करते थे कि अमुक व्यक्ति को उत्तर देना चाहिए या नहीं। उनका विश्वास था कि जिसने भी पत्र लिखा है उसने उत्तर की आशा से ही लिखा है, इसलिये उसे उत्तर देना ही चाहिए और उसकी आशा पूर्ण करनी ही चाहिए। यह बहुत बुरा और निन्च अभ्यास है कि किसी का पत्र अनुत्तरित रोक रक्खा जाय, क्योंकि उत्तर न पाने से पत्र लिखने वाले को हार्दिक व्यप्रता, चिन्ता, अनिश्चितता और शंका बनी रहती है। इसलिये यह आवश्यक है कि जिसका पत्र मिले उसे तत्काल उत्तर दे दिया जाय, भले ही उस उत्तर में लेखक की इच्छा पूर्ण हो या न हो। कम से कम उसे यह तो विश्वास हो ही जाता है कि मेरी प्रार्थना, निवेदन, इच्छा या भावना के प्रति उत्तरदाता का क्या पत्त या भाव है। इससे उसके मन को शान्ति, बुद्धि को स्थिरता और निश्चय तथा आत्मा को सन्तोष होता है। इसीलियें विदेशों में पत्र का उत्तर देना आध्वात्मिक पवित्रता और सबरित्रता का गुण तथा विशिष्टता का लक्षण माना गया है।

#### महापुरुष

विद्वान और महापुरुष का सबसे बड़ा लज्ञ् हैं ज्ञमा करना और अपनी भूल या दोष के लिये ज्ञमा माँग लेना। एक बार की घटना है कि काशी में आपके एक सुयोग्य वेदाचार्य शिष्य से किसी अन्य घनान्ती वेदपाठी से कुछ परस्पर कहा सुनी हो गयी। आपके शिष्य वेदाचार्य का कथन था कि सुगा-रटन्त करके केवल वेद का मूल मन्त्र-भाग रट लेने से कोई लाभ नहीं है। उधर घनान्ती CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection के जुला करने हैं को है। उधर घनान्ती

वेदपाठी महोदय का कथन था कि वेद के मूल-भाग के अभ्यास किये विना वेद का अर्थ-ज्ञान निर्थंक है। दोनों विद्वान् अपनी-अपनी टेक पर डटे हुए अपने अपने पक्त का समर्थन करते हुए वाग्युद्ध करते जा रहे थे और कोई परास्त होने का नाम नहीं ले रहा था। बात बढ़ते-बढ़ते बहुत बढ़ गयी, किन्तु किसी-किसी प्रकार अन्य लोगों ने हसत्त्रेप करके दोनों को समका-बुका कर शान्त कर दिया। किसी ने आकर आपको भी समाचार दिया कि आपके एक शिष्य का अमुक वैदिक विद्वान् से छोटी-सी बात पर कगड़ा हो गया था। आप चुपचाप उन वैदिक के घर पहुँचे जिनसे आपके शिष्य का कगड़ा हो गया था। वहाँ पर पहुँच कर आपने अपने शिष्य द्वारा किये गये विवाद के लिये चमा माँगो। यह देखकर तो वैदिक महोदय पानी-पानी हो गये और आपकी इस महत्ता का उन्होंने लोहा मान लिया। इतना ही नहीं, इनकी इस चमा-याचना का उन दोनों कलह-निरत विद्वानों पर भी बहुत प्रभाव पड़ा और उन्हें यह शिचा मिली कि 'वास्तव में चमा माँगने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं, किन्तु बहुत बड़ा होता है।' उनके शिष्य के मन में तो बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कारण मेरे सम्माननीय गुरू जी को दूसरे से व्यर्थ चमा माँगनी पड़ी।

### तेज:पूर्ण व्यक्तित्व

काशों के गवर्नमेन्ट संस्कृत कालेज (श्रब संस्कृत विश्वविद्यालय) की संस्कृत पाठशालाश्रों के भूतपूर्व निरीक्षक, स्वर्गीय माननीय पिएडत काशीराम शर्मा एम० ए०, महोद्य ने पिएडत विद्याधर जी के तेजस्वितापूर्ण व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कई मनोरञ्जक श्रौर स्मरणीय घटनाश्रों का उल्लेख किया है। एक प्रसंग की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है—

एक बार काशी के एक कलेक्टर ने मुक्तसे पूछा कि 'काशी में इस समय वेद-विद्या का सबसे बड़ा विद्वान कौन है ?।' मैंने उत्तर में श्री विद्याधर जी का नाम बतलाया। जब उन्होंने उनके दर्शन की इच्छा त्रकट की तब मैं पिएडत विद्याधर जी को कलेक्टर साहब के पास ले गया। कलेक्टर साहब आपसे वार्तालाप करके बहुत त्रसन्न और त्रभावित हुए और चलते समय अपनी मोटर-गाड़ी में बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदा किया।

एक दूसरी घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक बार काशी में एक बहुत बड़े राजकीय उच्चाधिकारी पुरुष आये थे। उस अवसर पर पुनः कलेक्टर साहब ने मुम्ने बुलाकर कहा कि आप इन उच्चाधिकारी पुरुष को भी पिएडत विद्याधर जी का दशन कराइये। उनके कथन के अनुसार मैं पिएडत विद्याधर जी को लेकर उन उच्चाधिकारी के पास गया, किन्तु वे अपने अधिकार और पद को मर्यादा के अनुसार पिएडत विद्याधर जी को देखकर भी बैठे रहे, उठे नहीं। किन्तु जब थोड़ी देर तक पिएडत विद्याधर जी से उनका वार्तालाप हुआ तो वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि लौटते समय वे देवल अपनी CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कुर्सी से उठे ही नहीं, वरन बड़े सम्मान के साथ उन्हें बहुत दूर तक बाहर छोड़ने के लिये चले आये और उन्होंने यह भाव व्यक्त किया कि ऐसे योग्य और पूजनीय विद्वान् के दर्शन करने से में कृतकृत्य हो गया श्रौर यह .मेरा परम सौमाग्य है कि ऐसे महापुरुष से मेरा साज्ञात्कार हुआ।

इसी प्रकार की एक और घटना का परिचय देते हुए उन्होंने लिखा है कि एक बार काशी नगरपालिका के कार्याधिकारी श्री ठाकुर रामसिंह को भी मेरे साथ श्री विद्याधर जी के दर्शन और वार्तालाप करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वे विद्याधर जी के उदात्त, विशाल और सत्यनिष्ठ व्यक्तित्व से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने बड़ी श्रद्धा श्रौर भक्ति के साथ विद्याधर जी के चरणों का स्पर्श किया श्रोर श्रपना श्राद्र तथा सम्मान व्यक्त किया।

इसी प्रकार काशी के तहसीलदार ठाकुर वृषभकेतु सिंह ने भी मुमसे पिखत विद्याधर जो के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। मुक्ते भली भाँति स्मरण है कि ज्यों ही उन्होंने पण्डित जी की भव्य मूर्ति का दशन किया त्यों ही बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ उनके चरगों का स्पर्श किया और हुई से गद्गद् होकर

उनके प्रति अपना आद्र तथा सम्मान प्रकट किया।

इस प्रकार सभी वर्गों के लोग तथा अधिकारी उनकी प्रकारड विद्वत्ता श्रीर सुशीलता के चमत्कार तथा उनके परम सौजन्य से श्राविशय प्रभावित थे। त्रैपुरुषी विद्या

महामहोपाध्याय पण्डित विद्याधर जी के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए भारत के प्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय परिडत गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने बड़े

सम्मान के साथ इनके सम्बन्ध में संस्मरण लिखते हए कहा है-

'श्रत्युच्च सुयोग्य विद्वान् के वैसे ही सुयोग्य पुत्र होना यह श्री विद्याधर जी का ही परम सौभाग्य थां। पिता-पुत्र दोनों ने गवनमेंग्ट से 'महामहोपाध्याय' की पदवी प्राप्त की हो, ऐसा दृष्टान्त भी मैंने अन्यत्र नहीं देखा। काशी में त्रेपुरुषी विद्या नहीं होती, ऐसा त्रपवाद पुरातन काल से चला श्रा रहा है श्रीर कहा जाता है कि व्यास जी ने काशी को यह शाप दिया था, किन्तु परिडत विद्याघर जी का परिवार इसका ऋपवाद है। क्योंकि श्री विद्याधर जी के पुत्र वेदाचार्य श्री वेणीराम शर्मा गौड भी वेद श्रीर कर्मकाएड के प्रगाढ़ विद्वान हैं, यह श्री विद्याघर जी के ही पूएय का फल है।

विद्वद्रत्न

महाकवि कालिदास ने एक स्थान पर कहा है—'न रत्नमन्विष्यित मृग्यते हि तत्' अर्थात् रत्न किसी को ढूँढता नहीं है, उसे ही लोग ढूँढ़ते हैं।

यह बक्ति परिडत विद्याधर जी के लिये पूर्णतः चरितार्थ है। एक बार ऐसी घटना हुई कि कान्युरको प्रकारव सम्बद्धा वयस्क धनी

मारवाड़ी सेठ काशी में मीरघाट पर स्थित रायसाहब की 'पंजाबी कोठी' में ठहरे थे। उनकी प्रबल आकांचा थी कि 'मैं काशी में अपना यज्ञोपवीत संस्कार करा कर किसी सुयोग्य गौड विद्वान् से 'मन्त्र-दीन्ना' लूँ।' तद्नुसार उन्होंने गुप्त-रूप से सुयोग्य वैदिक विद्वान की खोज आरम्भ कर दी। धीरे-धीरे यह बात कानों-कान काशी के सभी गौड विद्वानों में फैल गयी। फिर क्या था, लोग श्रनेक प्रकार से उनके गुरु वनने के लिये प्रयत्न करने लगे और इतना ही नहीं, वे स्वयं जा-जाकर सेठ जी से मिलने भी लगे। किन्तु सेठ जी बड़े चतु (थे। वे तो गुणी की खोज में थे, इसलिये उन्होंने किसी को मुँह न लगने दिया। थोड़े ही समय में अनेक विद्वानों और विशिष्ट नागरिकों के मुख से जब उन्हें ज्ञात हुआ कि जहाँ तक वैदिक कर्मकाण्ड और सात्विक भावना का प्रश्न है, पण्डित विद्याधर जी के समान कोई दूसरा अत्यन्त प्रतिष्ठित, सुयोग्य वैदिक विद्वान् नहीं है तो उनकी श्रद्धा पूर्ण-रूप से जागरित हो उठी और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे बिना बुलाये किसी के घर जाते नहीं, तब तो उनकी श्रद्धा का कोई पार नहीं रहा। वे तत्काल अत्यन्त विनीत भाव से पण्डित विद्याधर जी के स्थान पर पहुँचे और अत्यन्त अद्धापूर्वक उन्होंने गौड जी से निवेदन किया कि 'आप मेरा यज्ञोपवीत-संस्कार करा कर मुक्ते मन्त्र-दोिचत की जिये। उनका यह नम्र भाव देख कर गौड जी ने तत्काल प्रार्थना स्वीकार कर ली श्रौर उनका उपनयन संस्कार करा कर उन्हें मनत्र-दीचा भी दे दी। सेठ जी को भी अदितीय श्राचार्य श्रौर गुरु पाकर हार्दिक प्रसन्नता हुई श्रौर वे बहुत ही सन्तुष्ट होकर काशी से गये।

#### जनता पर प्रभाव

श्रापका सम्बन्ध भारत के श्रनेक प्रतिष्ठित राजाश्रों से रहा है। एक बार जिनका श्रापसे सम्पर्क हो जाता था वे सदा के जिये श्रापके भक्त हो जाते थे। ऐसे भक्त राजाश्रों-महाराजाश्रों, धनिकों तथा श्रेष्टियों में बनारस-रामनगर-राज्य के स्व० महाराज सर श्रादित्य नारायण सिंह, स्वर्गीय महाराज कांधपुर, स्वर्गीय महाराज छत्रपुर, महाराज रंका, काशी के भृतपूर्व किमश्नर डा० पन्नाजाल तथा किमश्नर श्री साठे, भारत के प्रसिद्ध दानवीर लक्ष्मीपित राजा बलदेव दास विरत्ता, काशी के प्रसिद्ध धनिक लोक-सेवक, देशप्रेमी तथा उदारचेता बाबू शिवप्रसाद गुप्त श्रीर राजा मोतीचन्द सी०श्राई०ई० श्रादि का नाम बहै सम्मान से लिया जा सकता है।

### श्रिधिकारियों पर प्रभाव

जिस प्रकार भारत के अनेक रजवाड़े, धनिक, महापुरुष, पिंखत तथा विद्वान् आपका स्नादर सम्मान करते थे उसी प्रकार काशी के नागरिक तथा अधिकारी भी आप की विद्वत्ता के कारण आपका बड़ा सम्मान और आदर करते थे।

एक बार काशी के दो दलों में एक विवाद चल रहा था जिसमें दोनों पच एक दूसरे को अन्नाह्मण सिद्ध करने की चेष्टा में प्रयत्नशील थे। जिस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जन दोनों का विवाद चल रहा था जन्होंने दोनों पन्नों का विचार सुन कर एक दिन जनसे यही कहा कि 'तुम लोग क्यों व्यर्थ न्यायालय में विवाद करके व्यप्र हो रहे हो और व्यर्थ धन तथा समय का दुरुपयोग कर रहे हो। यदि तुम दोनों न्यायालय के चक्र से शीघ्र मुक्ति पाना चाहो और उचित न्याय भी कराना चाहो तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान् पण्डित विद्याधर जी गौड से यह लिखवा कर दिखला दो कि अमुक पन्न वाला न्राह्मण है और अमुक पन्न वाला अन्नाह्मण। वे जिस पन्न को मान्य कर लेंगे वही हमें भी मान्य होगा और उसीके अनुकूल हम निर्णय करेंगे।' मजिस्ट्रेट का वचन सुन कर दोनों पन्न वाले पण्डित विद्याधर जी के आवास पर पहुँचे और दोनों ने विस्तार के साथ अपनी-अपनी राम-कहानी उन्हें भली प्रकार सुनायी। उनकी बातें सुन कर ही पण्डित जी ने तत्त्व को समम लिया। क्योंकि पण्डित का लच्नण ही है—

चित्रं विजानाति चिरं श्रुणोति विज्ञाय चार्थं भजते न कामात्। नासम्पृष्टो ह्युपयुंक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानं प्रथमं परिडतस्य।।

[ जो अत्यन्त शीघ तत्त्र को जान लेता है, देर तक सुनता है और अर्थ समम कर अपने पन्न की दृष्टि से उसका उपयोग नहीं करता, बिना पूछे किसी दूसरे के बीच में बोलता नहीं यही पण्डित की पहली पहचान है।]

पिष्डत विद्याघर जो ने दोनों का यथार्थ तत्त्व भलीभाँति समक्त कर उनको अलग-अलग छुला कर दोनों को एक-एक प्रमाण-पत्र लिख कर दे दिया, जिसमें दोनों पत्त वालों को उन्होंने 'त्राह्मण' घोषित कर दिया था। दोनों पत्त वालों ने जब न्यायाधीश के समत्त पण्डित विद्याघर जी का लिखा हुआ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया तो उन्होंने उन्हीं पत्रों के आधार पर दोनों पत्तों को त्राह्मण घोषित करते हुए कहा कि 'तुम दोनों को अपना बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए कि भारत के अद्वितीय विद्वान तथा धमशास्त्री पण्डित विद्याघर जी ने दोनों पत्तों को ब्राह्मण घोषित कर दिया। अब आज से तुम लोग कभी कोई विवाद न करना।' इससे यह सिद्ध होता है कि केवल सामान्य नागरिक ही नहीं, राज्याधिकारो भी यह बात मली माँ ति जानते थे कि धमशास्त्र में उनकी अप्रतिहत गित है और उनकी सम्मित उतनी ही प्रामाणिक है जितना कोई न्यायनीति का प्रन्थ।

#### विदेशों में ख्याति

बाहर विदेशों में भी श्री विद्याधरजी का बड़ा यश और प्रभाव था। एक बार लन्दन के किसी पुस्तकालय ने उनका जींवन-चरित किसी विश्वविद्वत्पुस्तिका (डाइरेक्टरी औफ़ लर्नेड मेन् श्रीफ़ दि वर्ल्ड) में छापने के लिये मँगाया था। किन्तु इतना प्रभाव होते हुए भी न तो श्रापने कभी इस पर गर्व किया न श्रपने लिये उसका अपयोग किया Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

#### महामहोपाध्याय की उपाधि

वेद-विद्या में पूर्ण पारङ्गत होने, वैदिक विद्या का समस्त गूढ़ मर्म सममने, वैदिक कर्मकाएड में सविधि वेद का प्रयोग करने तथा वेद-कर्मकाएड के अनेक प्रन्थों के निर्माण करने में अत्यन्त प्रसिद्ध हो जाने के कारण भारत का कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा, जहाँ आपकी सर्वतोमुखी प्रतिभा की ख्याति न पहुँची हो। अपनी विशिष्ट विद्या के कारण उन्होंने इतना अधिक सम्मान प्राप्त किया कि देश भर के सभी विद्वान् उन्हें अपना नेता तथा अप्रगण्य मानते थे। परिणाम-स्वरूप स्वयं भारत सरकार भी उनकी यह ऋदितीय कीर्त्ति सुनकर बड़ी प्रभावित हुई और सन् १६४० में भारत सरकार ने इनकी योग्यता और विद्वत्ता पर मुग्ध होकर तथा इनके गुणों का सम्मान करने के लिये इन्हें विद्वानों की सबसे बडी उपाधि 'महामहोपाध्याय' से समछंकृत किया।

उनके महामहोपाध्याय पद प्राप्त करने पर अपना उल्लास अभिव्यक्त करने के निमित्त विविध संस्थाओं ने उन्हें अभिनन्दन देकर अपने को गौरवान्वित किया और भारत के विशिष्ट विद्वान् महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी तथा महामहोपाध्याय पं० बालकृष्ण मिश्र त्रादि विद्वानों ने उनका विशेष श्रमिनन्दन किया था।

उनके महामहोपाध्याय पदवी पाने पर खानबहादुर मसीहुद्दीन ने उन्हें लिखा था-

"अखवारों के देखने से माल्स हुआ कि इस मतवा आपको गवर्नमेन्ट ने 'महामहोपाध्याय' का ख़िताब खता फ़रमाया है, जिससे बहुत ख़ुशी हुई। ख़ुशी इस वजह से और भी हुई कि यह खिताब आपके वालिद साहब को भी गवर्नमेन्ट ने दिया था और अब वही खिताब आपको भी मिला, गोया अब यह खिताब आपके घर का हो गया और उम्मीद है कि बड़े जी के जगह जो होगा उसको यह खिताब मिला करेगा। इस ख़िताब के मिलने से आपको तहेदिल से मुबारकबाद देतां हूँ।"

पिंडत विद्याधर जी को 'महामहोपाध्याय' को पदवी देकर भारत सरकार ने सचमुच अपना गौरव संबर्धित किया और एक वास्तविक विद्वान् को उपाधि देकर विभूषित किया। वास्तव में यह पदवी ऐसे ही विद्वानों को शोभा देती है जिन्होंने समस्त विद्याओं को इस्तामलकवत् सिद्ध कर लिया। परिखत विद्याधर जी में अनेक विशिष्ट गुण विद्यमान थे जिससे भारतवर्ष के विद्वानों ने भी उन्हें मूर्घन्य मान कर उनकी विद्वत्ता श्रौर योग्यता के प्रति श्रपनी श्चास्था प्रकट की थी। इसलिए यदि भारत-सरकार ने भी उनके स्वर में स्वर मिला कर उनका समर्थन करके उन्हें इस उपाधि से विभूषित किया तो अपना ही सम्मान बढ़ाया।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कुशल लेखक

आप केवल परिडत, ज्याख्याता और अध्यापक ही नहीं थे, वरन् आप अत्यन्त कुशल लेखक भी थे। आपका हस्त-लेख इतना सुन्दर होता था मानो मोती पिरोये हुए हों या फूलों की माला बनी हुई हों। सुन्दर लिपि के सम्बन्ध में कहा गया है-

"िलिपिः प्रशस्ता सुमनोलतेव केषां न चेतांसि मुदा विभर्ति।"

[ फूलों की लता के समान, सुन्दर लिपि किस के मन को नहीं सुहाती। पिएडत विद्याधर जी की विशेषता यह थी कि वे सुन्दर तो लिखते ही थे वेग से भी लिखते थे। प्रायः ऐसे लेखक बहुत हैं जो धीरे लिखते समय सुन्दर लिखते हैं, किन्तु जब उन्हें बेग से लिखना पड़ता है तो उनका लेख ब्रह्माचर हो जाता है, अतः वे स्वयं अपना लिखा नहीं पढ़ पा सकते। किन्तु ऐसे बहुत कम लोग हैं जो चित्रता के साथ भी लिखते हों श्रीर सुन्दर भी लिखते हों। श्रापके घर के पुस्तकालय में दो सौ से अधिक प्रन्थ आपके हाथ के लिखे हुए रक्खे हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं कि आपका हस्त लेख कितना सुन्दर और सुहावना होता था। ये सभी प्रन्थ वेद तथा कर्मकाएड की पद्धतियों से सम्बद्ध हैं।

पद्धतियों का संशोधन

पिएडत विद्याधर जी ने कर्मकाएड की सभी पद्धतियाँ स्वयं अपने हाथ से शुद्ध लिख कर तैयार कर ली थीं। प्राचीन पिंडतों की प्रशस्त परम्परा के अनुसार वे कर्मकाएड के समय इस्तलिखित पुस्तकों का ही प्रयोग करते थे, मुद्रित पुस्तकों का नहीं। उनको स्वयं सभी पद्धतियाँ हस्तामलकवत् प्रस्तुत थीं स्रौर कभी किसी पद्धति को हाथ में लेकर क्रमें काएड कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। फिर भी जब कभी वे कोई पुस्तक हाथ में लेते थे तो वह मुद्रित नहीं होती थी, हस्त-लिखित ही होती थी। वे कहा करते थे कि मुद्रित पुस्तकों के सहारे कर्म-काएड करानेवाले लोग 'नकली कर्म-काण्डी' होते हैं। उसका कारण यही है कि मुद्रित पुस्तकों में प्रायः छाप की भूलें रह ही जाती हैं चाहे जितनी सावधानी से उनका संशोधन किया जाय । किन्तु जब कोई विद्वान् स्वयं अपने हाथ से विचार-पूर्वक पाठ शुद्ध करके संशोधन पुरस्सर लिखता है तब उसमें अशुद्धि के लिये अवकाश नहीं रहता और उस पद्धति के द्वारा कराया हुआ सम्पूर्ण कर्म-काएड शुद्ध और फलप्रद होता है।

#### ग्रन्थ-रचना

आपने अनेक वैदिक कर्मकाएड की पद्धतियों का प्रण्यन भी किया है, जिनमें स्मार्त-प्रसु, प्रतिष्टा-प्रसु, विवाह-पद्धति, उपनयन-पद्धति, वास्तु-शान्ति-पद्धति, शिलान्यास-पद्धति, तथा चूडाकरण्-पद्धति आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। आपकी रचित कुछ कर्मकाएड की पद्धतियाँ तथा कात्यायन श्रौतसूत्रकी भूमिका काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की वेद-कर्म-काएड सम्बन्धी विविध परीचात्रों में पाठ्य-प्रनथ के रूप में स्वीकृत हैं।

श्रापने कात्यायन श्रीतसूत्र श्रीर शुल्बसूत्र की बहुत ही विद्वत्तापूर्ण टीका की है। श्रीर शतपथ ब्राह्मण, श्राद्धसार एवं कात्यायन श्रीतसूत्र की देवयाज्ञिक-पद्धित श्रादि श्रनेक प्रन्थों का सम्पादन तथा 'श्रीतयज्ञ-परिचय' नामक प्रन्थ का निर्माण कर वैदिक-जात् का महान् उपकार किया है।

पिएडत विद्याधर जी ने अपने पूज्य पिता जी के प्रति अपनी प्रगाढ़ निष्ठा व्यक्त करने और कृतज्ञतापूर्वक उनकी स्पृति को चिरस्थायी बनाने के लिये 'स्मार्तप्रभु' तथा 'प्रतिष्ठा-प्रभु' नाम के दो प्रन्थ लिखे हैं। प्रतिष्ठा-प्रभु प्रन्थ की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में स्व० महामहोपाध्याय पण्डित नित्यानन्द पर्वतीय जी ने अत्यन्त भाव-विभोर और प्रशंसा-मुखर होकर कहा था—

'श्री विद्याधर जी ने 'प्रतिष्ठा-प्रमु' की सम्पूर्ण पाण्डुलिपि मुक्ते आद्यन्त दिखलाई थी। मुक्ते विश्वास है कि इस पुस्तक में प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में गूढ़ से गूढ़ और दुर्लम से दुर्लम विषयों का अंत्यन्त सरल ढंग से मर्मोद्घाटन हुआ है। यह विशेषता अन्य किसी प्रतिष्ठा-पद्धति में देखने को नहीं मिलती। प्रतिष्ठा-विषयक ऐसा एक भी प्रनथ मेरी दृष्टि में नहीं आया।'

#### प्रचारवाद से अरुचि

यद्यपि आप बड़े कुरात तेखक थे, किन्तु जब-जब संस्कृत अथवा हिन्दी के दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक पत्रों के सम्पादक आपसे तेख मेजने के लिये अनुरोध करते, तब-तब ये स्पष्ट रूप से अपनी अस्वीकृति मेज देते थे, क्योंकि इन पत्र-पत्रिकाओं में लेख मेजना आपको इष्ट नहीं रहा। आपका विचार था और ठीक भी था कि वेदशास्त्र जैसे गम्भीर विषयों के पाठक, मिलते कहाँ हैं, इसिलये इन पत्रों में लेख मेज कर अपना समय और पत्रों का स्थान क्यों नष्ट किया जाय? कभी-कभी जब कोई सम्पादक अपने विशेषांक के लिये संस्कृत या हिन्दी में लेख माँगते तो उनके विशेष आग्रह या स्नेह के वशीभूत होकर वे लिख तो दिया करते थे, किन्तु इस प्रकार का लेखदान उनको कभी प्रिय नहीं रहा। जिस किसी विषय का भी वे शास्त्रीय विवेचन करते थे उसका फिर कोई उत्तर नहीं होता था। वह विवेचन इतना अधिक प्रामाणिक, ठोस, साधिकार और युक्तियुक्त होता था कि जो इसे पढ़ता वह उनकी शैली, योग्यता, प्रतिमा, विद्वता और तक का लोहा मानता था।

एक बार सन् १६४० में आप काशी के गोयनका संस्कृत महाविद्यालय कें वार्षिक विशेषाधिवेशन के 'समापित' बनाये गये। उस समय सभापित-पद से आपने जो संस्कृत में लिखित व्याख्यान दिया था, उसके सम्बन्ध में महामहोपाध्याय सर्वतन्त्रस्वतन्त्र श्री हरिहर कृपालु जी द्विवेदी ने तथा उक्त विद्यालय के संचालक सेठ गौरीशंकर जी गोयनका ने बहुत भावपूर्ण प्रशंसात्मक सम्मान के साथ कहा. था-- "सभापित पद से इस प्रकार का महत्त्वपूर्ण व्याख्यान सर्वप्रथम महा- महोपाध्याय श्री विद्याधर जी का ही हुआ है।" आपके इस व्याख्यान को

गोयनका जी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कराने का भी विचार करते थे, किन्तु संयोगवश व्याख्यान छप नहीं सका। वह व्याख्यान इस स्मारक प्रनथ के द्वितीय खण्ड में प्रकाशित किया गया है।

महामना मालवीय जी की ७४ वीं वर्ष गाँठ पर उन्होंने जो पद्यमय प्रशस्ति लिखी थी, वह उनके साहित्य-ज्ञान श्रीर काव्य-ज्ञान की पारगामिता का

ज्वलन्त प्रमाण है।

संस्कृत से प्रेम

यों तो बहुत से विद्वान् पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिये संस्कृत में भाषण या शास्त्रार्थं करते हैं, किन्तु ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में सांस्कारिक निष्ठा के साथ संस्कृत भाषा से सम्बन्ध रखते हों। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि यदि भारत को अपनी संस्कृति पुनर्जीवित करनी हो, अपने साहित्य और संस्कार को प्रवल बनाना हो, भारतीय जीवन में नैतिकता की स्थापना करनी हो तो संस्कृत का अध्ययन और अध्यापन नितान्त अपेक्षित है। संस्कृत के बिना भारत का जीवन निरर्थंक और निरुद्देश्य है। हम व्यावसायिक दृष्टि से देश में अनेक प्रकार की व्यवसायी योजनाएँ चला कर चाहे जितने समृद्ध हो जायँ, किन्तु हमारा देश तब तक नैतिक दृष्टि से समृद्ध नहीं हो सकता, जब तक हम संस्कृत-शिता और संस्कृतविद्या का डिचत शित्तण तथा उन्नयन न करें, क्योंकि नैतिक जीवन का उन्नयन केवल सामाजिक दृष्टि से ही आवश्यक नहीं है, वरन राष्ट्र के आर्थिक, राजनीतिक, कलात्मक और सांस्कृतिक जीवन के लिये भी उसका आधार अपरिहार्य है। बहुत से लोगों का विश्वास है कि आर्थिक समृद्धि होने से हमारे सब कष्ट दूर हो जायँगे और हमें सुख प्राप्त होगा, किन्तु वास्तविक सुख तभी प्राप्त हो सकता है जब मनुष्य की मनुष्यता उद्बुद्ध हो, उसकी नैतिक भावना जागरित होकर लोककल्याण के लिये अप्रसर हो और यह तभी हो सकता है जब उसमें ईरवर के प्रति अखण्ड विश्वास, सब प्राणियों के प्रति आत्मीयता और स्वार्थ छोड़ कर परमार्थ सिद्ध करने की भावना विराजमान हो। यह वृत्ति तभी आ सकती है जब मनुष्य धर्मप्राण हो। आज से लगभग पाँच सहस्र वर्ष पूर्व इसी प्रकार का प्रश्न व्यास जी से किया गया था, क्योंकि सभी युगों में अर्थलोलुप मनुष्य होते चले आये हैं, जिनका यह विश्वास रहा है कि अर्थ ही संसार में प्रधान है। उनका उत्तर देते हुए भगवान् कृष्णद्वैपायन व्यास ने उसी समय कहा था—

अर्ध्वबाद्धर्विरीम्येष न च कश्चिच्छुणोति मे। धर्मादर्थेश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते॥

[ मैं हाथ ऊपर चठा कर चिल्ला रहा हूँ, पर कोई मेरी एक नहीं सुनता कि धर्म से ही अर्थ और काम की सिद्धि होती है, इसलिये उसकी क्यों नहीं सेवा करते ?]

इस धर्म की साधना तभी हो सकती है जब धर्म और नी ति के अन्थ पढ़ने

पढ़ाने की व्यवस्था हो और यह व्यवस्था अत्यन्त सरताता से सुलभ हो सकतो है यदि संस्कृत पढ़ने-पढ़ाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाय और वह भी निष्ठा के साथ। पिएडत विद्याधर जी की यही भावना थी कि संस्कृत भाषा के विना पढ़े हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता। आप केवल संस्कृतभाषा के अनुरागी मात्र नहीं थे, वरन अनन्य भक्त भी थे। संस्कृत के विद्वानों, पण्डितों तथा संस्कृतज्ञों से आप प्रायः संस्कृत में ही पत्र-व्यवहार करते थे और जब कभी ऐसे संस्कृतज्ञों से सम्पर्क होता था तो आप संस्कृत भाषा में ही वार्तालाप और सम्भाष्ण करते थे।

### धर्माचरण

श्रापका यह पूर्ण विश्वास था कि अत्येक भारतीय को सदाचारी और धार्मिक होना चाहिए। दूसरों को उपदेश देने वाले तो संसार में बहुत होते हैं, किन्तु जो स्वयं श्रपने विचार श्रीर श्राचार में सिद्ध हो उसे ही श्रष्ठ पुरुष समम्मना चाहिए। परिडत विद्याधर जी साज्ञात् धर्म की मूर्ति थे। हमारे यहाँ कहा गया है—

परोपदेशे पाणिडत्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम् । धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः॥

[ दूसरों को उपदेश देने में पिएडताई दिखाना तो सबके लिये बड़ा सरल होता है, किन्तु उच्च धर्म या उपदेश का स्वयं पालन करें ऐसे कोई विरले ही महात्मा होते हैं।]

पिडित विद्याधर जी ऐसे ही बिरले महात्मा धार्मिकों में से थे। हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में धर्म के दस लज्ञण गिनाये गये हैं—

धृतिः चमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रिय-निम्रहः। धीर्विद्या सत्यमकोघो दशकं धर्मलचणम्॥

[धैर्य, ज्ञमा, आत्मद्मन, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियों का निम्रह, विवेक, विद्या, सत्य और क्रोध न करना ये दस धर्म के लज्ञ हैं।]

पिडत विद्याघर जी में ये सभी गुण पूर्ण रूप से विद्यमान थे। पीछे बताया जा जुका है कि आप में इतना अनुतित धैर्य था कि किसी भी द्शा में, किसी भी संकट की परिस्थिति में आप कभी अधीर, विचित्तत या ज्याकुल नहीं होते थे। आपकी चमा भी अत्यन्त अद्भुत और. श्लाघनीय थी। जो ज्यक्ति आप से द्वेष-बुद्धि रखते थे और कभी आपके अहित करने की भी कल्पना करते थे उन्हें भी आपकी क्षमा प्राप्त थी। मन, बुद्धि और हृद्य सभी हृष्टियों से आप पूर्ण पितृत्र थे। इस युग में भी आपने कभी अपने भोजन या ज्यवहार में किसी प्रकार की अशुचिता को स्थान नहीं दिया। मन, वचन, कम से भी आप इतने पितृत्र थे कि उस पितृत्रता को पराकाष्ठा पर पहुँचाने के लिये आप नित्य नियम-पूर्वक गंगा-जल का ही ज्यवहार करते थे। जहाँ गंगा-जल प्राप्त न होता वहाँ आप

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कुएँ के जल से ही काम लिया करते थे, इतना ही नहीं, भोजन के पश्चात् आपके जूठे बर्त्तन भी गंगाजल से ही घोये जाते थे। पिनत्रता की इस भावना का उन्होंने जीवनपर्यन्त निर्वाह किया, जो केवल इसी युग में नहीं, इससे पूर्व भी साधारण रूप से सुकर नहीं था।

#### धार्मिक जीवन-चर्या

धार्मिक आचार-व्यवहार के सम्बन्ध में उनकी यह कठोर नियम-चर्या सर्व-प्रसिद्ध थी। आप श्रुति, स्मृति, पुराण आदि धमप्रन्थ में प्रतिपादित परम्परागत सनातन वैदिक-धम के परम अनुयायी थे। आपकी यह धमनिष्ठा इतनी प्रवल और सात्विक थी कि चिरकाल से अपने परिवार से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले अनेक धनिक व्यक्तियों का सम्पर्क भी आपने इसलिये त्याग दिया कि उनके सम्पर्क में आने से कहीं मेरी धार्मिक जीवन-चर्या में व्याघात न हो, बाधा न पड़े और दोष न लगे। इस विषय में आप किसी से भी सममौता करने के लिये प्रस्तुत नहीं रहे। इस विषय में आप किसी के प्रभाव, आपह या अर्थलाम आदि किसी प्रकार के संकोच या प्रलोभन से विचलित नहीं हुए। अपने धर्माचरण की रज्ञा के लिये अर्थहानि को वे अत्यन्त नगएय सममते थे। आपकी इस धार्मिक जीवन-चर्या के सम्बन्ध में गीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले सुप्रसिद्ध मासिक पत्र 'कल्याण्' के विशेषांक 'सत्कथांक' (पृष्ठ ४१८) में लिखा है—

"स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिष्डत श्री विद्याधर जी गौड श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित सनातन वैदिक-धर्म के परम अनुयायी थे, कई ऐसे अवसर आये जिनमें धार्मिक मर्यादा की किञ्चित् अवहेलना करने से उन्हें प्रचुर मान, धन मिल सकता था, परन्तु उन्होंने उसे ठुकरा दिया।"

#### सिद्धान्त में दहता

जिन दिनों महात्मा गान्धी ने हरिजन आन्दोलन या अञ्चलोद्धार आन्दोलन प्रारम्भ किया था उस समय महामना मालवीय जी और गान्धी जी के तत्सम्बन्धी भाव में तो एकता थी, किन्तु उसकी प्रचारपद्धित में बड़ा विरोध था। गान्धी जी देश भर में अञ्चलोद्धार के कार्य को आन्दोलन के रूप में चलाना चाहते थे, किन्तु मालवीय जी महाराज का मत था कि इसे आन्दोलन के रूप में न चला कर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए और अस्पृश्यों के मन में संस्कारतः ऐसी भावना उदीप्त हो जाय कि वे अपने आचार, विचार और संस्कार ठीक करें, जिससे उनके प्रति उत्पन्न होनेवाली विरित्त की भावना अन्य लोगों के मन से दूर हो जाय। तद्नुसार मालवीय जी महाराज ने विद्वानों और पिउतों से व्यवस्था लेकर अञ्चलों को मन्त्र-दीज्ञा देने की योजना बनायी और तद्नुसार काशी और कलकत्ते में गंगा जो के तट पर तथा नासिक में गोदावरी के तट पर अस्पृश्यों को पंचाजर, पड़चर तथा द्वादशाज्ञर मन्त्रों की प्रणव-रहित दीज्ञा दो। जब मालवीय जी महाराज विद्वानों से इसके समर्थन में इस्ताज्ञर ले रहे थे उस समय पिउड़त СС-0. Митикви Внаман Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विद्याधर जो के पास भी उक्त पत्र विचारार्थ आया था, किन्तु आपने न तो उस पर हस्ताचर किया, न उस विषय की किसी सभा में सहयोग दिया। कुछ लोगों ने मालवीय जी महाराज से जाकर कहा कि 'पिएडत विद्याधर जी आपकी ही संस्था में रहकर आपके ही कार्यों का विरोध करते हैं' तो इसके उत्तर में पूज्य मालवीय जी ने अत्यन्त उदारता और स्वाभाविक विचारशीलता से गर्वपूर्वक कहा था—'मुक्ते इस बात का गौरव और हर्ष है कि हमारे हिन्दू विश्वविद्यालय में पिएडत विद्याघर जी जैसे रत्न और निष्ठावान् सनातनधर्मी हैं, जो अपने विश्वास और सिद्धान्त के आगे किसी के दबाव या प्रभाव की चिन्ता नहीं करते। यही तो वास्तव में उच्च विद्वता का प्रधान लक्ष्ण है। जो व्यक्ति किसी लोभ, द्वेष, मय या प्रभाव के कारण अपने सिद्धान्त से डिंग जाता है वह भी कोई मनुष्य है?'

श्री विद्याघर जी अपने सिद्धान्त के बड़े कट्टर पोषक थे। वे किसी भी अवस्था में कभी अपने सिद्धान्त के सम्बन्ध में किसी से सममौता करने के लिये प्रस्तुत नहीं होते थे, चाहे उससे जितनी भी लौकिक हानि की सम्भावना हो।

एक बार दिल्ली की गौड ब्राह्मण-महासभा के वार्षिकोत्सव पर वहाँ गौड ब्राह्मण नेताओं ने परिडत विद्याधर जी के पास यह आप्रहपूर्ण पत्र भेजा कि आप इस वार्षिकोत्सव की अध्यक्ता स्वीकार कर लें। आपने अपनी स्वाभाविक उढा-रता के साथ वह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और यथासमय दिल्ली पहुँच भी गये। वहाँ जाकर आप अपने सम्बन्धी प्रसिद्ध विद्वान् व्याकरणाचार्य परिस्त मुखराम शास्त्री के यहाँ ठहर गये। प्रसंगवश पण्डित मुखराम शास्त्री ने पिंडत विद्याधर जी से कहा कि आप इस गौड-महासभा के समापति बन कर तो श्राये हैं, किन्तु इसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे भी प्रस्तुत किये जाने वाले हैं जो आपकी इच्छा और नीति के विरुद्ध हैं। जैसे-एक प्रस्ताव यही है कि "भारतवर्ष भर के दशविध ब्राह्मणों में परस्पर रोटी-बेटी का सम्बन्ध स्थापित हो जाय।" इतना सुना था कि तत्काल पण्डित विद्याधर जी ने गौड-महासभा के अधिकारियों के पास लिख कर भेज दिया कि 'मैं आपकी सभा की अध्यत्तता करने को प्रस्तुत नहीं हूँ।' यह पत्र पाकर सभा के अधिकारी बड़े चिन्तित हुए और उनमें से कुछ सञ्जन पिंडत विद्याधर जी के पास आकर आग्रह भी करने लगे कि आप हमारी सभा का सभापतित्व अवश्य प्रह्णा करें, किन्तु आपने उन सभी लोगों से स्पष्ट कह दिया कि 'मैं अपने सिद्धान्त से विचलित नहीं हो सकता।' यह कह कर वे सीचे काशी लौट आये।

श्रात्म-प्रशंसा से विरक्ति

आत्म-प्रशंसा और आत्म-प्रशंसक दोनों से उनकी स्वामाविक विरक्ति थी। वे आत्म-प्रशंसा को सभ्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण और मनुष्य को सबसे बड़ो दुर्ब तता मानते थे। अहम्मन्यता और आत्मरताघा दोनों को वे मनुष्य की उन्नति में उसकी लोकफीति के लिये बहुत बड़ा कलडू सममते थे।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मनुष्य की परख

सन्तर्य की ठीक पहचान करने में वे बड़े सूद्रमान्वेषी थे और थोड़ी ही बात-चीत में वे किसी भी मनुष्य के स्वभाव को भली माँ ति पहचान लेते थे। जो लोग चादुकार, वंचक, छत्ती, मायावी, परच्छिद्रान्वेषी और परद्वेषी होते थे, उन्हें न तो कभी मुँह लगने देते थे न पास फटकने देते थे। अभिमानी, मिथ्याभाषी, आचार-हीन अथवा धर्म-विमुख लोगों से वे किसी प्रकार का कोई सम्पर्क नहीं रखते थे। उनके स्वभाव की यह बड़ी भारी विचित्रता थी कि किसी को प्रत्यचलप से कभी कोई कदुबचन न कह कर भी बड़े कौशल और बड़ी मृदुता से अपने को ऐसे सभी लोगों से दूर रखते थे। उनके जैसे व्यक्ति के लिये यह बड़ा कठिन था कि किसी को भी विमुख करें या अपने पास से दूर हटने या चले जाने के लिये कहें, क्योंकि कट्र-बचन कहना तो उनके स्वभाव में ही नहीं था। किन्तु जिन लोगों से वे बचे रहना चाहतेथे उनके प्रति वे ऐसा उदासीनता का भाव रखते थे कि वे स्वयं अपने को अपराधी मानकर दूर रहने का प्रयत्न करते थे।

गोभक

अपने पिता जी के ही समान वे भी बड़े भारी गी-भक्त थे और जिस प्रकार पण्डित प्रभुदत्त जी अपने यहाँ 'गो-सेवा' करते थे वसे ही श्रद्धापूर्ण गोसेवा विद्याधर जो भी करते थे। उनके यहाँ निरन्तर हरियाने प्रान्त की १०, १२ सेर दुग्ध देने वाली सुन्दर, दर्शनीय तीन-चार गौएँ रहती ही थीं। आपका नियम था कि प्रातःकाल उठते ही आप सर्वप्रथम गोमाता का दर्शन किया करते थे और जब भी कहीं काशी से बाहर जाते तो गोमाता का दर्शन और प्रदृत्तिणा करके ही बाहर जाते । गोद्रीन श्रौक गोप्रदृत्तिणा का यह नियम उन्होंने श्राजीवन पालन किया। उनके यहाँ ऐसी सुन्दर गौएँ थीं कि उनका दर्शन करना स्वयं बड़ा आनन्द-दायक अनुभव होता था। उनके यहाँ पत्तने वाली हृष्ट-पुष्ट कुएडोधनी गौश्रों का दर्शन करके साज्ञात् 'कामघेनु' श्रौर 'नन्दिनी' का स्मरण हो श्राता था।

ब्राह्मण-भक्त

गौ के ही समान वे ब्राह्मणों के भी परम भक्त थे। किसी ब्राह्मण को निन्दा या उसका अपमान कभी सहन नहीं करते थे। इतना ही नहीं, अपने यहाँ आने वाले ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य भी कहीं का कोई ब्राह्मण आ जाता, तो वे अन्त, वस्त्र आदि से उसका सत्कार करके सेवा करते और जिस प्रकार भी हो सकता उसकी सहायता करने का प्रयत्न करते। वे निरन्तर समय-समय पर अनेक सेठों श्रौर धनिकों के द्वारा आर्त्त तथा संकट-मस्त ब्राह्मणों की अनेक प्रकार से सहायता किया करते और इस प्रकार उन्होंने लाखों उपया ब्राह्मणों को दिलवा कर उनका पोषण किया, उनका आर्थिक संकट दूर किया और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। ब्राह्मणों के अतिरिक्त भी जो कोई उनके यहाँ विपन्न या शरणागरा वन कर चला आता उसकी भी वे यथाशक्ति सहायता करते थे। यद्यपि वे

ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे, किन्तु जाति की कट्टरता उनमें तिनक भी नहीं थी। उनके यहाँ कोई भी व्यक्ति जिस किसी इच्छा, आकांचा, कामना या कठिनाई लेकर पहुँच जाता था उसकी वे निःसंकोच और निर्मत्सर होकर सहायता करते थे। उनके इस उदार गुण के कारण न जाने कितने संस्कृत के विद्यार्थी उनके यहाँ रह कर तथा भोजन और वस्त्र पाकर निश्चिन्त होकर विद्याध्ययन करते थे।

मातृ-पितृभक्त

हमारे यहाँ जब विद्यात्रत-स्नातक को समावर्त्तन के समय उपदेश दिया जाता था, तो यही कहा जाता था—

'मात्रदेवो भव, पित्रदेवो भव, श्राचार्यदेवो भव।'

[ माता को देवता के समान मानो, पिता को देवता सममो और गुरु को देवता के समान मान कर उनका पूजन करो।]

पण्डित विद्याधर जी ने श्रुति की इस आज्ञा को इतना आत्मसात् कर लिया था कि आप अपते माता-पिता को साज्ञात् देव-तुल्य मानते थे और कहा करते थे कि 'मैं जो कुछ भी हूँ वह पिता जी के आशीर्वाद का ही परिखाम है।' इस सम्बन्ध में आप तुलाधार जानलि की कथा सुनाया करते थे कि 'काशी में एक धर्म-ज्याध था, जो माँस बेचा करता था, किन्तु माता-पिता का वह इतना अधिक भक्त था कि उनकी कुपा के कारण ही उसे परम ज्ञान प्राप्त हो गया। जब उसके पास ब्रह्म-विद्या प्राप्त करने के लिये 'जाजलि' नामक बाह्य ॥ आये तो उस तुलाधार ने उनसे कहा कि 'आपको अमुक देवी ने ब्रह्म-ज्ञान-प्राप्त्यर्थ यहाँ भेजा है।' ब्राह्मण को बढ़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि 'तुम माँस वेचने की निन्दित कर्म करते हो, फिर भी तुम्हें ब्रह्मज्ञान किस प्रकार प्राप्त हो गया ?' इस पर उसने कहा कि 'मैं नित्य-प्रति अपने माता-पिता की सेवा करता हूँ। उन्होंके प्रताप से मैंने यह जान लिया कि आप किस कार्य से यहाँ पधारे हैं। इसी प्रसंग में वे भीष्म की कथा भी सुनाते थे, जिन्होंने अपने पिता जी को प्रसन्न करने के लिये अविप्लुत ब्रह्मचर्य त्रत महण करके 'इच्छामृत्यु' होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इसी प्रकार अपने माता-पिता की सेवा करके अज्ञय्य पुरुयलोक प्राप्त श्रवण्कुमार ने कर लिया था।

ऋषि-कल्प

आप जिस कहा में रहते थे वह नीचे के तल्ले में था और वह कहा भी चारों और पुस्तकों से भरा रहता था। आप धरती पर कुशासन या मृगचर्म आदि विद्वाकर इस प्रकार अपनी वपुष्मत्ता के साथ विराजमान होते थे कि उन्हें देखकर प्राचीन ऋषि-महर्षियों का श्रद्धापूर्ण स्मरण हो जाता था।

वेदों की मर्यादा-रक्तक

वेदों के सम्बन्ध में उनकी कुछ हुद्, निश्चित और विशिष्ट भावनाएँ थी, CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

## म॰ म॰ श्रीविद्याधरजी के अनेक अवस्थाओं के चित्र



२४ वर्ष की अवस्था में



३४ वर्ष की अवस्था में



४४ वर्ष की अवस्था में



४० वर्ष की श्रवस्था में

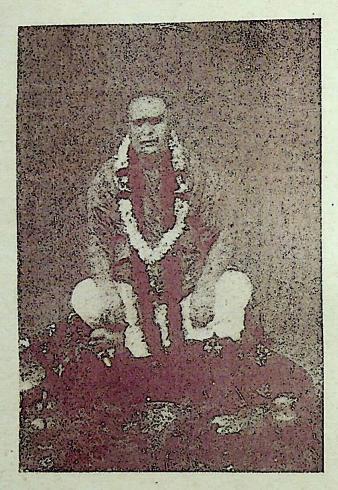

ध्र वर्ष को अवस्था में

# aslasjala-sala-ileat



महामहोपाध्यायपिएडतश्रीविद्याधरगौडलिखितलेखसंग्रहः

side the lifetiment have been a come

· 1924 He had the thirty to the first of the state of the

## वेदस्याध्ययनम्

इह खलु सर्वोऽपि जन्तुरात्मनः सुखप्राप्तिं समीहते दुःखपरिहारं च ! उमयमप्ये-तज्जन्यतामाश्रयते ।

त्रखण्डब्रह्मानन्दात्मकं वर्जयित्वा नित्यसुखमन्यस्य सर्वस्यापि वृत्त्यात्मकस्य सुखदुःखादेर्जन्यतामेवाङ्गीकुर्वते वेदान्तिनोऽपि।

तस्यैतस्य वृत्तिरूपस्य सुखस्यावश्यं केनचित्कारणेन भवितव्यम्।

लोके हि जन्यमात्रं किञ्चन कारणमपेत्तते। श्रत एव प्रकृतयोः सुखप्राप्तिदुःखपरिहारा-त्मकयोः कार्ययोरिप यत्किञ्चित्कारणजन्यत्विनयमावश्यम्भावे सित किं तत्कारणमिति कारणगवेषणायां बुद्धिरुदेति । एवं विविधवैचित्र्यशालिनोऽस्य चराचरात्मकस्य जगतोऽपि न केवलं केनचित्कारणेन भाव्यम्; किन्तु तद्गतेन वैचित्रयेणाप्यवश्यं भाव्यमिति निश्चिनुते परीत्तकः परीत्तायां प्रवृत्तः।

तत्र च प्रथमं लौकिकैः प्रमागौस्तत्परीचितुमीहमानस्तत्र तत्र प्रत्यचानुमानादिषु वहुशो दृष्टव्यभिचारः स्वप्रवृत्तौ वैफल्यमेव समश्तुते। एवं लौकिकेषु प्रमागेषु विफलप्रयत्नोऽयमलौकिकं पुरुषबुद्धथगोचरं प्रमागं किञ्चन मृगयते।

अन्विष्य च कञ्चन शव्दराशिमलौकिकार्थावेदकं पुरुषबुद्धयसंस्पृष्टं सर्वार्थावद्यो-तकमुपलभते । उपलभ्य च स्वस्थचित्तो भवति ।

स्वस्थचित्तश्च तदुक्तेन पथा यथावद्नुतिष्ठति । श्रृनुष्ठाय च स्वेप्सितं प्राप्नोति पद्म्, प्राप्तफलश्च सन्तुष्यति ।

तत्र योऽयं राव्दराशिरलौकिकार्थावेदकतयाऽनेनोपलब्धः स एव वेद्पदाभिष्ठेयः। तत्र्रतिपाद्य एव चार्थो धर्मशब्देन व्यवहारं लभते। स एव चाद्यः पुरुषार्थः सर्वेषां पुरुषार्थानां मूलमूतः।

श्रत एव च त्रयोऽप्यन्ये पुरुषार्थाः प्रभवन्ति । स एव च सर्वस्यापि श्रेयसः सम्पादकः, दुःखस्य परिहारकश्च । श्रह्मिन्तेव च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः । उक्तं हि—

"धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा धर्मेण पापमपनुद्ति" इति।

इसमेव च धर्म बहुप्रकारं स्वेतरप्रमाणाविषयं जनिमद्नुप्रहाय श्रवबोधियतुं प्रवृत्ता वेदाः। श्रत एव च तेषां वेदत्वम्।

उपदिशन्ति हि वेदलच्यामेवमार्याः—

"प्रत्यचेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्घ्यते। एतं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता॥" इति। पूर्वोक्तस्य श्रलौकिकश्रयःसाधनभूतस्य धर्मस्य प्रमाणान्तरेखेव जिज्ञासमानाः तद्र्धं बहु क्रिश्यन्तस्तत्र च प्रयक्षवैफल्यमवाप्य अन्ते भगवन्तं वेदमेव तद्विषये शरणीकुर्वाणा अस्मत्प्राचीनतमा महर्षयो मन्वाद्यश्च सर्वज्ञकल्पा अपि—"वेदो धर्म-मूलम्" (गौ० घ० सू०), "उपिदृष्टो धर्मः प्रतिवेदम्" (बौ० घ० सू०) "अतिस्पृतिविहितो धर्मः" (वा० घ०), "वेदोऽखिलो धर्ममूलम्" (मजु-स्पृतिः) इत्येककएठेन वेदस्यव धर्ममूलतामवोचन् प्रथमम् । अनन्तरं च तद्जु-सारिणीनां स्पृतीनामिष् द्वतृनुसारेणैव प्रामाण्यमवोचन् । तदुभयानुसारिणश्च शिष्टाचारस्य।

एवं च स्मृतेः शिष्टाचारस्य वा यदुक्तं धर्मे प्रामाण्यं तद्वेदाविरोधेनैव । यदि तु केनाप्यंशेन तयोर्वेदेन सह विरोधः प्रतिभायात्तदाऽप्राह्यतैव स्यात्।

अनेनैवं चाभिप्रायेण-

''धर्मज्ञसमयः प्रमाणं तद्लाभे शिष्टाचारः प्रमाण्यू'' (वा० घ०) इत्यादिकं महर्षयः प्राष्ट्रवन् । न हि धर्मस्य लौकिकप्रामाण्यप्राह्यं सूर्तिमद्वा स्वरूपं किश्चिद्स्ति ।

श्रत एव च मीमांसकैरि ''चोदनालक्ष्णोऽर्थो धर्मः" (जै० सू०), ''श्रेयः-साधनता होषां नित्यं वेदात्प्रतीयते" (स्रो० वा०) इत्यादि जोघुष्यते ।

यद्यपि च यागदानहोमादिक्रियास्वेव धर्मत्वं वदतां क्रियायाः प्रत्यत्तविषयतां चोररीकुर्वतां भाट्टानां मते धर्मस्यापि प्रत्यत्तविषयता प्रसञ्ज्यते, तथापि न ते क्रियात्वेन रूपेण धर्मत्वं वदन्ति, किन्तु अलौकिकश्रेयःसाधनत्वेन रूपेण । तच्च स्वरूपं न प्रत्यत्तादिगम्यं किन्तु वेदैकसमधिगम्यं तदनुसारिस्मृत्यधिगम्यं तदनुशीलनैकसंस्कार-परिपक्षशिष्टबुद्धिबोध्यं चेति नान्यदस्ति किञ्चिद् धर्मस्वरूपपरिचायकम्।

इसमेवाभिप्रायमनुसन्द्धानो भगवान् महर्षिरापस्तम्बोऽपि-

"न हि धर्माधर्मी चरत आवां स्व इति न देवगन्धर्वाः, न पितर इत्याचक्षतेऽयं धर्मोऽयमधर्म इति, यं त्वार्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मो यं गर्हन्ते सोऽधर्मः" (७। ६-७) इति ।

श्चरण्यसिंहन्यायेन तत्ताहराप्रमाणान्तरानिधगतधर्मस्वरूपावदेकत्वादेव वेदस्य प्रामाण्यं गौरवं च निरितरायमनुसन्द्धते प्रामाणिकाः परीचकाश्च । ताहरापुरुषबुद्धि-दोषतेशाद्यसंसृष्टसर्वज्ञकल्पवेद्वोध्यत्वादेव च धर्मे निरङ्कुशं गौरवमावध्नन्ति । एताहरामितगहनवेदगम्यं धर्मस्वरूपं यथावद्धिगन्तुमनीशानां मन्द्मतीनामनुप्रहायेव, श्चर्थात् तेऽपि धर्मस्वरूपं यथावद्वबुद्धय श्चनुष्टाय स्वामिलिवतं फलं सुखिवशेषं दुःखपरिहारं वा प्राप्य निर्वृतिं भजेयुः, तथा तद्नुगृहीतमेव सर्वाण्यङ्गानि शिचाकल्प-व्याकरण्निरुक्तन्योतिरस्त्रन्दांसि, उपाङ्गानि पुराण्न्यायमीमांसारूपाणि, किं बहुना समस्तमिप संस्कृतं वाद्ध्ययं भगवन्तं वेदपुरुषमवदुद्ध्येव वेदार्थसुपृवृहितुं वेद-प्रतिपाद्यं धर्मस्वरूपं सरलेन सन्दर्भेण विवरीतुमाल्यायिकोपाल्यायिकादिकथनपूर्वकं

तेषु तेषु धर्मेषु तत्तद्धिकारिणो जनान् प्रवर्तयितुमेव च लोके प्रवृत्तम् ।

न केवलं संस्कृतवाङ्मयम्, भाषामया ऋषि प्रन्था भारतदेशीयाः सर्वेऽपि तमेवार्थं विवृष्यन्ति बहुभिः प्रकारैः।

इतश्च सर्वोऽप्यास्माकीनः शब्दसन्दर्भः सान्नात्परम्परया वा भगवतो वेद्पुरुषस्य श्रवयवत्वमेव समश्तुत इति वस्तुतः पर्यालोच्यमाने भगवतः सर्वव्यापिनः सर्वशक्तिमतः परमेष्ठिनोऽपेन्नया भगवति तत्तादृशे वेद्पुरुषेऽन्यूनां मितं गौरवं चाद्धाना वयं मन्यामहे नानौचित्यभागियमस्माकं मित्रिति ।

एवं च सर्वेषां प्राणिनां साज्ञात्परम्परया वा निखिलपुरुषार्थप्रापको धर्मः

यथाधिकारम्।

स च धर्मी यथावद्वगन्तुं शक्यते वेदादेव । वेदादेव च तद्नुसारिप्रमाग्रेभ्योऽव-गतो यथानियममनुष्ठितश्च यथाविधि प्रयोजनाय कल्पते ।

स च वेदो विधिवद्धीत एव स्वार्थमवबोधयन् फलत्यभिल्षितं फलम्।

नियमरिहतेन सन्नधीतोऽपि वा सनियममध्ययनं विना (गुरुमुखोचारणानूचा-रणमत्राध्ययनमभिप्रेतम्) पुस्तकपाठादिना गृहीतः सुबह्वभ्यस्तोऽपि, कर्मणि यथा-विधि प्रयुक्तोऽपि न किञ्चन फलं प्रसूते ।

श्रतो ये केचनेदानीं वेदाध्ययनाङ्गतया स्मृत्यादिविहितान् निखिलानिप नियमान् दूरीकृत्य यथाकथि ब्रिड्ड घुवंशादिकाव्यवत्कृतधारणास्तमेव च शब्दराशिं कर्मसु प्रयुद्धाना निःसारेण तेन शब्दराशिना कर्मणि प्रयुक्तेन तद्नुसारेण कृतेन प्रसूतं किमपि फलमपश्यन्तः कर्मण एव वैदिकस्य वैफल्यं, मन्त्राणां निःसारतां वाऽभिद्धतः श्रद्धात् जनान् मोहयन्तिः तिद्दं तेषामात्मदोषाङ्गानमेव 'नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यित' इति न्यायमनुसरताम्।

प्रतिदिनमेषा दुर्दशा प्रवद्धते वैदिकस्य मार्गस्य । नून्त्रमियं निरोद्धव्या धार्मिकैः

श्रद्धालुभिर्वेदमार्गनिरतैः।

एतावतेद्मधिगतम् —यद् यथानियममधीतादेव वेदाद्रथंज्ञानं सम्पाद्य कर्माएय-नुष्ठेयानि । तादृशा एव मन्त्राः कर्मसु प्रयोक्तव्याः, तादृशान्येव च कर्माणि स्वं स्वं फलं दातुमीशते, नान्यथा ।

यथा श्रङ्कुरजननसमर्था शक्तिमात्मिन द्धाना श्रिप त्रीह्याद्यो देशकाल-संस्कारादिरहिता नाङ्कुरं जनयन्ति, तद्वत् कर्मापि फलजननशक्तिसामग्र्यविशिष्टं सद्पि विगुण्मनुष्ठितं चेन्नैव फलं ददाति । श्रतो धर्मतः फलं प्रेप्सुभिः पुरुषैः प्रथमतो वैगुर्व्यानराकरणे यतितव्यम् । श्रतएवोक्तं शबरस्वामिना—

"स यथावदनुष्ठितः पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्ति" इति।

अतः पुरुषाभिलिषतसर्वश्रेयःप्रापको धर्मः, स च वेदैकसमधिगन्यः । वेदोऽपि बहुधा विभिन्नो विध्यर्थवादमन्त्रनिषेधनामधेयात्मना सर्वारोनापि धर्ममेवाभिवद्ति ।

विधिर्हि धर्मस्वरूपं तद्ङ्गं द्रव्यं देवतामन्यद्वा विद्धाति । अर्थवादोऽपि तमेव स्तौति पुरुषस्य रुच्युत्पाद्नद्वारा तत्र तं प्रवर्तयितुम् । मन्त्रो हि अनुष्ठानकाले उच्चारितः सन् तमेव स्मारयित धर्मम् । निषेधोऽपि च अधर्मस्वरूपं ज्ञापयन् तद्तितस्य धर्मतामान्तिपति । नामघेयमपि कर्मणः संज्ञारूपमितरस्माद् धर्मस्वरूपं

व्यावर्तयत् सङ्कल्पव्यवहारादे साहाय्यमाचरति ।

अत्यव च तत्र तत्र सूत्रकारो भगवान् जैमिनिः "तद्भूतार्थानां क्रियार्थेन समाम्नायः, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, उक्तं समाम्नायदमध्यं स्यात्" इत्यादि बहुत्र वदति।

एवं च वेदस्य एकैकोऽप्यंशो धर्मप्रतिपादकतां न व्यभिचरति, तद्द्वारा पुरुषस्य श्रेयःप्राप्तिसम्पादनान्न हीयते । तेनैव चात्मानं कृतार्थं मनुते । श्रतएव

भगवान्मनुरपि-

"वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः।"

इति स्पष्टमूचे । श्रतः सर्वात्मना पुरुषनिःश्रेयसकरं वेदं यथावधीत्य यथानियमं च तद्र्थं ज्ञात्वा यथाविधि यथाधिकारं च तानि तानि कर्माएयनुष्टाय जनाः स्वाभि- लिपतां सुखप्राप्तिं दुःखपरिहारं वा प्राप्नुयुरित्याशास्महे । सर्विमिदं कुन्तौ कृत्वैवाभि- द्धित स्मास्मदाचार्याः पूर्वतनाः—

''वेदोऽखिलो धर्मसूलस्" इति।

## वेदापौरुषेयत्वम्

इदानीं स मन्त्रवाह्मणात्मकः शब्द्राशिर्वेदपदािभधेयोऽस्माद्दशैः पुरुषैः प्रत्यचािद्रप्रमाणैरगतानथीन् परान् प्रत्यायियतुं तदावेदकशब्दान् सङ्ग्रथ्य वेदात्मना विरचितः, उत सर्वज्ञोन सर्वशक्तिमता परमेश्वरेण विरचय्य लोके प्रख्यापितः। अथवा कालाकाशादिवत् नित्य एवायं शब्द्राशिः केनािप नोत्पादित इति विचार्यते।

तत्र केचिद्वमाशेरतेऽधुनातनाः पाश्चात्याः पण्डिताः—(१) योऽयं मन्त्र
ब्राह्मणात्मना द्विधा विभक्तो प्रन्थराशिरार्याणां धार्मिकेषु प्रन्थेषु उच्चतमां

कोटिमधितिष्ठति, स आर्यावर्तनिवासिभिः प्राचीनवहुवेदिभिमहिषिभिरेव

तात्कालिकीं परिस्थितिमपरोच्चीकृत्य तामेव च प्रन्थारूढां कर्तुमारचितो प्रन्थ
राशिरेव। अतएव यत्र ते न्यवात्सुः, तत्रत्यानां नदीनां पर्वतानां च नामानि

बहून्युङ्गिखितानि। तत्काले च या या देवतास्तेषां मनसि स्फुरिता आसन् तास्तास्तैः

स्तुता मन्त्रेषु। त एव मन्त्रा एकत्र सङ्घीकृता ऋग्वेद इत्युच्यते। अयमेव ऋक्

संहिता इति चोच्यते। सर्वापेच्या प्राथिमकोऽयं प्रन्थः। गच्छिति च करिंमश्चन

काले ततो यजुर्वेदस्तत्कुलीनैरेव कैश्चिन्महिष्मिरारचित इत्यादि। तत्रापि च

मन्त्रभागानां प्रथमं निर्माणम् पश्चाद् ब्राह्मणभागानाम्। एवं मन्त्रब्राह्मण्योर्महिष्-

<sup>(</sup>१) मेकडानलप्रमृति।

प्रणीतत्वे सिद्धे कोऽसौ कालो भवितुमहित यत्र वेदाः प्रणीता इति जिज्ञासायां समुदितायाम् ईसवीयशताच्याश्चतुःसहस्रभ्यो वर्षेभ्यः पूर्व नैवासन् वेदाः । तद्नन्तरमेव सर्वेऽपि वैदिका प्रन्थाः समारचिताः । श्रतश्च ईसवीयाव्दारम्भात्पूर्व चतुःसहस्र्यभ्यन्तरकाल एव रचनाय समारव्धो वेदराशिः क्रमशस्तैर्महिषिभिरारचितः प्रवृद्धिं गतः । तादृशी च रचना ईसवीयशताब्द्यविध किञ्चित्कालपर्यन्तमिष श्रवृद्धताऽभूत् । तत्रापि मन्त्राणां रचनं पूर्व, ततो ब्राह्मण्मागस्येति ।

श्रत्रेदमार्यावर्तनिवासिमिः सूद्रमेचिकया विचारणीयम्। इतो वर्षसहस्र-द्वितयात्पूर्वं भगवान् पतञ्जिलिरासीत् इति तैरेव पाश्चात्यपण्डितवर्येनिर्णीतं बहुत्र बहुभिः। ततोऽपि वहुप्राचीनकालं समलंक्वतवान् महर्षिजैमिनिः। ततोऽपि प्राचीनतमः कश्चन मीमांसाचार्यः काशक्वतिनरासीत् इति भगवत्पतञ्जलिभाष्या-लोकनेनैवावगम्यते। यत उक्तं तैः

''काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी" (पा० ४।१।१ आ०) इति । पाणिनिसमकालिकेन महर्षिणा कात्यायनेनापि स्वप्रन्थेऽनूदितोऽयं काशकृत्स्नः। ''सद्यस्त्वं काशकृत्स्नः" (४।३।१०) इति ।

पाणिनिकालश्च ख्रिष्टजन्मतः पूर्वं सप्तमी शताब्दीति तैरङ्गीकृतम् । यद्यपीदं नास्मन्मनो रञ्जयति, यतः सत्यव्रतसामश्रमिणा निरुक्तालोचने कलेरष्टम्यामेव शताब्द्यां ख्रिष्टजन्मतश्च प्राक् चतुर्विशतिशताब्द्यामिममार्थावर्तं भूषयामास पाणिनिरिति बहुभिः प्रमाणैरुपपादितम्, तथापि पाश्चात्यपण्डितोक्तिपर्यालोचन-याऽपि इदं स्पष्टमवगम्यते—भगवान् काशकृत्तिनराचार्यं इतो वर्षसहस्रवितयात्पूर्वं भूमिममामलञ्जकारेति । तेन च वेदानामपौरुषयत्वं साधितमेव भवेदित्यप्यभ्यूह्यते ।

यद्ययमभ्यृहः समञ्जसः स्यात्तदा तेनापि काशकृतिनना वेदकर्ता कश्चित् नैव श्रुतो न केवलम्, किन्तु अपौरुषेयत्वमेव तदानीं प्रिथतमासीत् इत्यप्यभ्युपगन्त-व्यम्। यदि नाम तत्कालाद् वर्षसहस्रात्पूर्व वेदा रचिता अभविष्यन्, तदा कथं नाम नास्मरिष्यन् तदानीन्तनाः पुरुषाः, विशेषतो महर्षिराचार्यः काशकृतिनः सर्वज्ञकल्पः १ वयमल्पमतयोऽपि यदि नाम इतो वर्षसहस्रत्रितयात् वर्षसहस्रचतु-ष्ट्याद्वा पूर्वकालिकमितिहासमनुमातुं शक्नुयाम, तिहं को नाम ताहरोो महान् प्रतिबन्ध एषामासीत् स्वपूर्वकालिकेतिहासपरिज्ञाने, येन ते सर्वथा तमपरिज्ञाय वेदेऽपौरुषेयत्वं साधयन्ति । अन्तेऽपि प्राचीनकालिकेतत्तच्छास्नाणां प्रवर्तयित्नमि-महर्षिभिः कैरपि वेदकर्ता न ज्ञात इति पूर्वोक्तैः प्रमाणैरवगम्यते । अतएव चात्र बहुपरिश्रान्तैर्मीमांसकैः प्राचीनैः सूत्रकारैस्ततः किचिद्वीचीनैर्माष्यकारादिभिश्च वेदेऽपौरुषेयत्वस्वीकरणं विना नान्या गतिरस्तीति मत्वैव तद्क्षीकृतम्।

जैमिनिहिं भगवान् पौरुषेयत्वखण्डनप्रस्तावे सूत्रयति —

"उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम्" (१।१।२६) इति ।

तस्यायमभिसन्धः-वयं तावत्पश्यामः, ये नाम श्रधीयते वेदमिदानीन्तनाः,

सर्वेऽपि ते गुरुमुखादेवाधीयते, ये च तेषामध्यापयितारो गुरवस्तेऽपि स्वगुरोः सकाशादधीत्यवाध्यापयन्ति, न पुस्तकादिकं स्वयं दृष्ट्वा । एवमेव सर्वदाऽपि इयमेवाध्ययनपरम्परा प्रचलति सम इत्यनुमातुं शक्यते । इद्मेव चानुमानमेतत्सूत्राऽभिप्रायभूतं विस्पष्टयित सम वार्तिककारः—

''वेदस्याध्ययनं सर्वं गुर्वध्ययनपूर्वकम् ।

वेदाध्ययनसामान्याद्धुनाऽध्ययनं यथा ॥" (श्लो० वा० वाक्याधि० ३६६) इत्यनेन वात्तिकेन ।

एवं च न कदापि तादृशः कालू आसीत् यत्र वेदा वा तद्ध्ययनं वा नासन्।

किन्तु सार्वादिकोऽयं व्यवहारः प्रवर्त्तते स्म ।

किञ्च वयं प्रन्थराशिमिममध्ययनेनाध्यापनेन वा मात्रामात्रमप्यपरित्यज्य पालयामः । तत्तादृशैः सर्वेरीश्वरतुल्यतया संरत्त्यमाण्स्य पूज्यमानस्य प्रन्थस्य यदि कर्ताऽपि कश्चित्स्यात् तर्हि कथं तं वयं प्रस्मतुमीश्महे परित्यक्तुं वेति ।

केचिदाशेरते — पुरुषनिर्मितत्वाङ्गीकारे दौर्वल्यं मन्यमानस्तत्र दार्ढ्य-

सम्पादनायैव पौरुषेयत्वं जानद्भिरेव भवद्भिः स कर्ताऽपहुत इति ।

नेदं प्रेज्ञावतां बुद्धिमनुरक्षयित । यतो वयं भारतीया धर्मिल्प्सवोऽद्यापि भारत-भागवतादीन् प्रन्थान् पुरुषकृतत्वेन निःसंशयं जानन्तोऽपि तत्र सुतरामाद्राति-श्यमेव प्रकटीकुर्मः । पुरुषकृतत्वमभ्युपगच्छद्भिरिप व्यासवाल्मीकिप्रभृतिभ्योऽ-न्यूनमिहमिन्देव महर्षिभी रचितो वेद्राशिरित्यभ्युपगन्तव्यं भवति । यद्येवं तादृशेषु महर्षिषु तत्र तेषु वा प्रन्थेषु को नाम धार्मिकः पुरुषोऽनाद्रमाविष्कर्षु प्रभवेत, तानेकान्ततो विस्मरेद्वा । अतोऽवश्यं स्मर्तव्यानां पुरुषधौरेयाणां वेदकत् णां कदापि यदा विस्मरण्मद्यत्वे पूर्वतने वा नासीत्, तदा अस्य वेद्राशेर्नास्त्येव कर्तिति निश्चय एव साधीयान् । कर्तुरुच्छेदो हि कचिद्देशस्यैवोच्छेदेन वा अध्येत्पुरुषाणां सर्वनाशेन वा भवितुमहति । न तदुभयमत्र संभाव्यते । यतो वयं तामेवानु-पूर्वीमच्चरराशिं च तादृशमेवेदानीमप्यधीमहे । तत्र कर्ता परं विस्मृत इति साहस-मात्रमिद्म् । अत एव दृश्याद्रशैनवाधितोऽयं वेदेषु कर्ता ।

ये तावद्स्मानेवोपह्सन्ति — भवतामेव केचन तीर्थकारा वेद्स्येश्वरकृतत्वमुद्धोष्य पौरुषेयतां विस्पष्टं साधयन्ति, कथं भवद्भिरन्यो देशान्तरीय उपालभ्यतेऽस्मिन्विषय इति, तान्प्रति इद्मेव प्रतिवक्तुमभिल्षामो वयम्, न तस्तीर्थकारैः सहास्माकं विरोधः । निह् ते अस्मादृशपुरुषकृतत्वमर्वाचीनकालिकत्वं वा वेद्स्याभ्युपगच्छन्ति । किन्तु सर्वज्ञस्य सर्वशक्तिमतः परमेश्वरस्यैव तद्ङ्गीकुर्वते । नैतावता
पञ्चषसहस्रभ्यो वर्षभ्यः पूर्व नासीद्वेद्राशिरित्यवगम्यते । न वयं पाश्चात्या इव
ततः पूर्व जगद्भाववाद्नः । अस्माकं तु कल्पा बह्वः, तेऽपि कल्पपूर्वाः । अतोऽस्मिन् कल्पे वेद्राशिरयं प्रथमं निर्मित इति केन वा सूक्ममितनाऽपि वक्तुं
शक्यते ।

## ''प्रतिमन्त्रन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते"

इति इदमपि पूर्वपूर्वकल्पे श्रुतेरितत्वमवबोधयित । पूर्वमन्वन्तरिश्वतानुपूर्वीसदृशानुपूर्वीका एतत्कल्पीया श्रुतिरिप इति तु परं युक्तियुक्तमेव । अतो वेदराशेरीश्वरकृतत्ववादिनस्तेऽपि तीर्थकारा अपौरुषेयत्ववादिभ्यो मीमांसकेभ्यो नातिदूरं
गच्छन्ति । परन्तु ईश्वरकृतत्वमिप न तैः प्रमाणेन साधियतुं शक्यते । किन्तु
शब्दोचारणस्य लोके पुरुषकृतत्वदर्शनान् वैदिकस्यापि शब्दराशेः तदानुपूर्व्या वा
पुरुषकृतत्वं सामान्यतोऽनुमिमाना अस्मदादेस्तत्र कर्त्त्वासंभवात् ईश्वरमेव
कर्तारमिमन्यते ।

मीमांसकास्तु "सर्वोऽप्युत्सर्गः सापवादः, निह लौकिकशब्दसन्दर्भस्य पुरुषकृतत्वे वैदिकशब्दराशिनाऽपि तथैव भाव्यमिति समस्ति नियमः । सर्वे तु प्रमाणसमिधगम्यम् । यदि वयं प्रमाणेनोपलभामहे ति तत्त्रथेति निश्चेतुं शक्तुमः ।
लौकिकेषु शब्दराशिषु सुदृढेन प्रमाणेनोपलभामहे कर्तारमिति तत्र सकर्तृकतामङ्गीकुर्मः । वैदिकेषु च तेषु प्रयत्नेनान्विच्छन्तोऽपि न तं ज्ञानगोचरतामापादयितुमीश्मह इति तत्रापौरुपेयतामेव मन्यामहे । निह प्रमाणेनानिधगतोऽर्थः स्वमनीषया
कल्पयितुं शक्यते । अतः शब्दस्य सकर्तृकत्वे स्तर्गासिद्धेऽपि वैदिकशब्दे तद्योचत
इति कर्तारं निषधन्ति वेदे । अयमेवाशयः "तस्मात्कारणाद्वगच्छामो, न
कृत्वा संवन्धं व्यवहारार्थं केनचिद्वेदाः प्रणीता इति, यद्यपि च विस्मरण्मुपपद्येत तथापि न प्रमाण्यमन्तरेण सम्बन्धारं प्रतिपद्यमिह । यथा
विद्यमानस्याप्यनुपलम्भो भवतीति, नैतावता विना प्रमाणेन शश्विपाणं
प्रतिपद्यामहे" (शा० भा० १।१।४) (१) इति।

"येऽपि हि पौरुषेयतां मन्यन्ते तेऽपि नैव परम्परया तत्र कर्तृ विशेष-स्मरणं शक्तुवन्ति विद्तुम् । सामान्यतोद्दृष्टेन कर्तारमनुमाय स्वामिमतं कर्तारं तत्र निश्चिपन्ति, केचिदीश्वरम्, अन्ये हिरएयगर्भम्, अपरे प्रजापतिम् । न चायं नानाविधो विवादः परम्परया कर्तिर मन्वादिवत्स्मर्यमाणे कथंचिद्वकल्पते । निह मानवे भारते शाक्यग्रन्थे वा कर्तृविशेषं प्रति कश्चिद्विवदते । तस्मात्स्मर्तन्यत्वे सित अस्मरणाद्दृश्याद्शनवाधितं सामान्यतो दृष्टं न शक्नोति कर्तारमत्रसायितुम्" (शास्त्र दी० १।१।५) इति च (२) भाष्य-शास्त्रदीपिकादिग्रन्थैनिपुणतरमुपपादितः । अतोऽस्मत्राचीना-नामस्माकं च अद्य यावद्यमेव निर्णुयो—वेदः सर्वथा न कृत्रिम इति ।

<sup>(</sup>१) चौलम्भासंस्कृतसीरिजमुद्रितपुस्तके पृ० १२ द्रष्टव्यम् ।

<sup>(</sup>२) निर्णयसागरमुद्रितपुस्तके पृ० १६२ द्रष्टव्यम्।

सित चैवं वेदे मन्त्रभागे ब्राह्मण्भागे वा यान्यर्वाचीनानां केषांचन राज्ञामन्येषां वा पुरुषविशेषाणां देशविशेषाणां नद्यादीनां वा नामानि श्र्यन्ते, कथं
तेषामुपपत्तिरित सत्यमिदं प्रतिपत्तन्यमवशिष्यते । तत्र ह्येवमस्मत्प्राचीना श्रमिसन्द्धित - वेदे यानि नामानि श्र्यन्ते, यानि चाष्यानानि, न तानि विशिष्य
केषांचिद्राज्ञां पुरुषविशेषाणां वा नामान्यासन् तच्चिरतानि वा । किन्तु नित्या
श्रुतिः संन्यवहारार्थं प्ररोचनार्थं वा नामाख्यानादीनि परिकल्प्य संन्यवहरित
सम । तानि च वेदारुढानि पवित्रतमानीति कृत्वा तदा तत्रोत्पन्नानां पुरुपधौरेयाणां
नामत्वेन तदाचिरतत्वेन च तस्तैः परिकल्पितानि सन्ति । तत्र प्रथमपरिकल्पकः
साज्ञात्प्रजापतिरेव । तत इयं रीतिरनुसृता बहुभिः । श्रतो वेद्रियतान्येव नामानि
एभिः स्वनामत्वेन परिकल्पितानि, न तु तदाचिरतानि दृष्ट्वा तदनन्तरं वेदो रचित इति ।

"वेदेन नामरूपे व्याकरोत्सतासती प्रजापितः।"
"सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।
वेदशब्देभ्य एवादौ देवादीनां चकार सः।।" (विष्णु पु० ४।६२)

इत्याद्याः श्रुतिस्मृतयोऽत्र वह्नयोऽनुकूलाः ।

यद्यपीदमाधुनिकानां पाश्चात्यशिक्तासुशिक्तितमतीनां तत्संसर्गाकितितसंस्कार-विशेषाणां केषाञ्चन पण्डितवर्याणामपि न मनसि मनागपि पदं निद्धाति, तथापि श्रत्र परिश्राम्यता मया पूर्वाचार्याणां योऽस्मिन्विषये सुदृढो निश्चय त्रासीत्, यश्चास्मा-कमपि पूर्वाचार्येषु त्रश्रद्धतामाधुनिकैरुक्त्यामासैरकम्पनीयोऽद्य यावद्वर्वर्त्ते, स प्रेज्ञा-वतां पुरतो निक्तिो दृष्ट्वा इतस्ततः प्रमाण्म्।

## **→**

## ब्राह्मग्राभागस्यापि वेदत्वम्

अस्मत्प्राचीनतमा महर्षयः कल्पसूत्रादिकारास्तीर्थकृतश्च मनत्रत्राह्मण्योरुभयोरिप वेदत्वं निःसंशयमभिद्धति । भगवता वौधायनेन "मन्त्रव्राह्मण्यिन्याहुः" (बौ० गृ० २।६२ ) इति स्वकीये धर्मसूत्रे, "ग्राम्नायः पुनर्मन्त्राश्च व्राह्मणानि" (कौ० सू० १।३ ) इति कौशिकेन, श्रापस्तम्ब-कात्यायनाभ्यां च "मन्त्रव्राह्मण्यो-वेदनामधेयम्" (श्राप० यज्ञप० २४।१।३१, कात्या० प्रतिज्ञाप० १।१ ) इत्युभयोरिप भागयोर्वेदत्वमभ्युपगतम् । श्रतिगहने दुरिधगमानेकमार्गगभीरे श्रपरिमेयान्तःसारे वेदकान्तारे स्वच्छन्दं विहरता जैमिनिकेसिरिणाऽप्ययमेवाशयः साधु सङ्घटितः स्वकीये मीमांसादशैने । एतदुपोद्वलकानि कानिचन तदीयानि सूत्राण्युदाह्वियन्ते—श्रपौरुषे-

यत्वाधिकरणे तावत् वेदभागस्य प्रामाण्यनिश्चायके—"वेदांश्चेके सिनक्ष पुरुषाख्याः" (जै० ११११२७) इति प्रथमं सूत्रम्। एके नैयायिकादयो वेदान् सिन्नकृष्टकालकृतान् मन्यन्ते। यतस्ते पुरुषाणां कठकलापादीनां नाम्ना व्यवह्वियन्ते इति तद्र्यः। तत्र वेदभागस्य सर्वस्यापि पुरुषकृतत्वं पूर्वपित्तम्। अनन्तरम्—"अनित्यदर्शनात्" (जै० ११११२८) इत्यपरं सूत्रम्। अनित्यानां जरामरणवतां बबरादीनां पुरुषाणां दर्शनादिष वेदानामनित्यत्विमिति तद्र्यः। अनेन सूत्रेण्"ववरः प्रावाहिणिरकामयत" (तै० सं० ७१२) "कुमुरुविन्द् श्रौद्दालिकरकामयत" (तै० सं० ७१२) इत्यादीनि बाह्यणवाक्यान्येवाभिसंहितानीत्यवगम्यते। तथैव चोदाहृतं भाष्यकारादिभिः सर्वेरिष।

यदि पूर्वसूत्रे जैमिनिर्भगवान् मन्त्रभागस्यैव वेदत्वममंस्यत कथं सूत्रमिदं त्राह्मण्यागसङ्ग्राहकमारचिष्यत । "वेदसंयोगात्" (जे० ३।४।२२) इति सूत्रे-णापि "तस्मात्सुवर्णं हिरएपं भार्यं दुर्वणोंऽस्य भ्रातृच्यो भवति" इति वाक्य-विहितस्य सुवर्णधारणस्य वेदेन सह संयोगोऽभिधीयते । अत्र हि सुवर्णधारणस्य पुरुषार्थत्वम् (१) उत कत्वर्थत्वम् (२) इति सन्दिह्य वेदे 'आध्वर्यवम्' इति समाख्याते (३) वेदभागे संयोगात् = सम्बन्धात् तस्य चाग्निहोत्रादिधमंविधायकत्वात् तादृशकर्मधर्म-एवेदं सुवर्णधारणमिति पूर्वपचाश्यः । यदि त्राह्मणभागस्य वेदत्वं नामविष्यत् तादृशत्राह्मण्याव्यविहितस्य सुवर्णधारणस्य कथं वेदसंयोग उपापत्स्यत । एवं "वेदो वा प्रायदर्शनात्" (३।३।२), "वेदसंयोगान्न प्रकरणेन वाध्येत" (३।३।८), "वेदोपदेशात्पूर्ववद्वेदान्यत्वे यथोपदेशं स्युः" (जे०३।०।४०), "संस्कारास्तु पुरुषसामध्ये यथ।वेदं कर्मवद् व्यव्तिष्ठेरन्" (जे०३।०।३) इत्यादीनि सूत्राणि त्राह्मणभागस्यापि वेदत्वं परिपोषयन्ति । एतेषामर्थो नात्र विस्तरमयाल्लिख्यते । स च शाबरभाष्यादिमीमांसाप्रन्थतोऽवगन्तव्यः । एवं सर्वेरपि सूत्रकारैर्महर्षिभिर्मन्त्रव्राह्मण्योरपि वेदत्वं निःशङ्कमभ्युपगतम् ।

श्रत्र के चिदेवं प्रत्यविष्ठिन्ते—बौधायन-कात्यायनापस्तम्बादिमहर्षीणां तावत् मन्त्रब्राह्मण्योरुभयत्रापि वेदत्वमभिमतमासीत्, तन्मतानुयायिभिश्च सायणादिभिरा-चार्येरपि तदेवोररीकृतम्। परन्तु केचिदाधुनिका ब्राह्मण्यमन्थेष्वेव "य एवं वेद" (तै० ब्रा० ३।८।६, श० ब्रा० १।६।३।१३) इति बहुत्र दर्शनाद् ब्राह्मण्यमन्थानामेव प्रथमं वेदपदाभिषेयता उपक्रान्ता। ततो गच्छिति महति काले मन्त्रेष्विप वेदशब्दः

<sup>(</sup>१) पुरुषामिलाषितफलजनकत्वं पुरुषार्थत्वम्।

<sup>(</sup>२) क्रत्वपेक्षितोपकारजनकत्वं क्रत्वर्थत्वम्।

<sup>(</sup>३) श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण्-स्थान-समाख्यारूपेषु षट्सु प्रमाणेषु स्न्रन्तिमं प्रमाणं समाख्या । सा च यौगिकशब्दरूपा ।

प्रयोक्तुमुपक्रान्तः। अस्माभिस्तु मन्त्रभागस्यैव पुराऽऽसीद्वेदपदवाच्यता। ततिश्चराय ब्राह्मणेऽपि स प्रयुक्त आसीत्, यतो हि वेदशब्दो विद्यापरपर्यायः। मन्त्रभाग एव च सर्वासां विद्यानां निदानमासीत्। अतश्च कारणाद् विद्याऽपरपर्यायवेदशब्दवाच्यत्वं मन्त्राणामेवाभिप्रेयते। सूत्रकाले परं मन्त्रत्राह्मण्योरुभयत्रापि वेदशब्दः प्रयुक्त आसीत्—इति। तत्र च ददति च बहूनि प्रमाणानि 'वेदेन रूपे व्यपिवत्सुतासुती'' (शु० य. १६।७८), ''यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपाः' (अ० ४।०।६), ''त्रयोवेदा आयानत अपनेर्त्र्यवेदो वायोर्यजुर्वेदः सामवेद आदित्यात्'' (ऐ. त्रा. २४।७), ''वेदा वा एते अनन्ता वै वेदाः'' (तै. त्रा. ३।१०।११।४), ''स होवाच ऋग्वेदं मग्वोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमप्याथर्वणं चतुर्थप्र्' (हां. ७१।२) इत्यादीनि। एवमुदाहृतेषु प्रमाणेषु श्रूयमाणो वेदशब्दह्ययीमन्त्रपरकः। अतश्च त्रय्यपरपर्यायो वेदशब्दो मन्त्रभागमेवाभिधत्ते, न ब्राह्मण्यागमिति तेषामिससंहितम्।

अत्रेदं विचार्यते प्रथमं तावदिदंवादिन एवं पृच्छामः—त्रयीशव्दो मन्त्रमात्र-परक इति कथमेभिरवगतमिति। यान्येभिकदाहृतानि वाक्यानि ''त्रयो वेद्। अजा-यन्त" इत्यादीनि, तेषु वेदशब्दो मन्त्रत्राह्मणोभयपरको नेत्यत्र किंप्रमाणम्। इमान्येव वाक्यान्युदाहृत्य जैमिनिना द्वितीयाध्याये तृतीये पादे प्रथमाधिकरणे विचारितम्— "उच्चैत्र्य्या क्रियत, उपांशु यजुपा, उच्चैः साम्ना" (ऐ० त्रा० ४।४।४) इत्यादि-वाक्यविहितानामुच्चैत्त्वादीनां ऋङ्मात्रधर्मत्वम्, उत ऋग्वेदादिविहितकर्मधर्मता ? इति। तत्र ऋगादिशब्दानामपि ऋग्वेदपरत्वं बहुत्र श्रुतमिति भाष्यकारेणोदाहृतम्— यथा ''ऋगाद्यः शब्दाः शक्युवन्ति वेदमभिवदितुमिति ऋगिः पूर्वाह्ने देव-ईयते, यजुर्वेदे तिष्ठति मध्य अहः, सामवेदेनास्तमये महीयते, वेदैरशून्यिन्न-भिरेति सूर्यः" (तै० त्रा० ३।१२।६) इति ह्यै वेदौ संकीर्त्य ऋक्शब्दं च त्रिषु पादेषु, चतुर्थे पादे उपसंहरति बहुवचनेन, ''वेदैरशून्यिन्निभिरेति सूर्य इति" (शा० भा० ३।३।३) (१)।

श्रामिन्मन्त्रे प्रथमत 'ऋगिभः पूर्वाह्न' इति ऋक्शब्देनोपक्रम्य श्रान्तरसमयत्र वेदशब्दं पठित्वा उपसंहारे च 'वेदैरशून्यस्त्रिभः' इति वेदत्रयप्रतिपादनात्
ऋकशब्दस्यापि वेदपरकत्वमेवेति भाष्याभिप्रायः । एवं "त्रयी विद्याख्या च
तिद्विदि" (जै० ३।३।४) इति सूत्रस्थेन "यस्त्रीन् वेदानधीते स त्रयीविद्यः ।
ऋक्सामयज्ंषि इति त्रयो वेदा उच्यन्ते । तिद्विदि त्रयीविद्याख्या युज्यते"
इति भाष्येण ऋगादिपदानां मन्त्रत्राह्मणात्मकवेदपरत्वं, त्रयीशब्दस्यापि च

<sup>(</sup>१) काशीचौखम्मासंस्कृतसीरीबमुद्रितपुस्तके पृ० १६१ द्रष्टव्यम्।

तत्परत्वमेवेति सुरपष्टमवगम्यते । यदि त्रयीशब्दस्य मन्त्रमात्रपरत्वं "त्रयो वेदा श्रजायन्त" (ऐ० त्रा० २४ । ७) इति त्राह्मण्वाक्यस्थवेदशब्दस्य च भवदिम-प्रेतमन्त्रात्मकत्रयीमात्रपरत्वं सूत्रकारेण भाष्यकारेण वाऽभिप्रेतं स्यात्, तिई सिद्धान्ते ऋग्वेदादिविहितकर्ममात्राङ्गत्वमुच्चैस्त्वादीनामिति कथं ताभ्यां सिद्धान्तितं सङ्गच्छेत ।

किन्न यतो भाष्यकारेणोदाहृतिमदम्—"ऋग्भिः पूर्वाह्ने" इति, सोऽयमनुवाकः 'ऋचां प्राची महती दिगुच्यत' (तै० न्ना० २।१२।६ ) इत्यारभ्यते,
तत्र इयमानुपूर्वी दृश्यते 'ऋचां प्राची महती दिगुच्यते । दिखणामाहुर्यज्ञवामपाराम् । अथर्वणामिङ्गरसां प्रतीची । सामनामुदीची महती दिगुच्यते ।
ऋग्भिः पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते । यजुर्वेदे तिष्ठति मध्य अहः सामवेदेनास्तमये महीयते । वेदैरशून्यस्त्रिभिरेति सूर्यः । ऋग्भ्यो जातं वैश्यं वर्णमाहुः ।
यजुर्वेदं क्षत्रियस्याहुर्योनिम् । सामवेदो न्नाह्मणानां प्रस्नतिः' (तै० न्ना०
३।१२।६) इति ।

तत्र प्रथमतः "ऋचाम्" "यजुषाम्" "साम्नाम्" इति ऋगादिशब्दान् प्रयुक्य "तत ऋग्भिः", "यजुर्वेदे" "सामवेदे" इति वेदशब्दसंयुक्ततया पठित्वा अन्ते 'वेदैरशून्यिश्रिभिरि'ति वेदशब्दसंवितत्ततयैवोपसंहृतम्। तत्र पूर्वोत्तरसन्दर्भ-पर्यालोचनया यजुर्वेदशब्दस्येव ऋग्यजुरादिशब्दानामपि तत्तह्रेदपरत्वमेवेत्यकामेना-प्यभ्यपगन्तव्यं भवित । श्रत ऋगादिशब्दा ऋग्वेदपरका इत्यत्र इतः परं किमधि-कमन्वेष्टव्यं प्रमाणम् । वेदशब्दश्च मन्त्रवाह्मणोभयपरक इति च निरूपितम-धस्तात् । मन्त्रश्चायं वेदत्रयसहचरितत्वं वेदत्रयात्मकत्वं वा भगवतः सूर्यस्याऽऽ-वेदयति इति निर्विवादम्। तैत्तिरीयान्तर्गतः "श्रादित्यो वा एष एतन्मएडलं तपति" (तै० आ० १०।१३) इत्युपक्रान्तः सर्वोऽप्यनुवाकोऽसुमेवार्थं सुस्पष्टं निरूपयति । श्रतश्च 'त्रमृचां प्राची' इत्यतुवाकस्य श्रस्य चातुवाकस्य एकार्थतैव प्रतीयते इति तद्नुवाकेन भगवतः सूर्यस्य ऋग्वेदादिसहचरितत्वप्रतिपाद्नात् श्रत्रापि तदेव प्रतिपादनीयम् । एतद्नुवाकान्तर्गतं च वाक्यमेकं "सैषा त्रय्येव व्विद्या तपति य एषोऽन्तराऽऽदित्ये हिरएमयः पुरुषः" (तै० आ० १०।१३) इति । वाक्यमिदं पूर्वीक्तार्थस्योपसंहारकम् । अत्रश्च मन्त्र-ब्राह्मणात्मकभागमेव त्रयीशब्दोऽप्यभिद्धाति न मन्त्रमात्रमिति सुस्पष्टमेतत्त्रमार्गो-नावगम्यते । एवं बहून्यपि प्रमाणानि वेदादेवोदाईतुं शक्यन्ते यद्यपि, तथापि अति-विस्तरमयाद् दिङ्मात्रमिह दर्शितम् । अतो वेदशब्दः ऋगादिशब्दः त्रयीशब्दो वा मन्त्रब्राह्मणात्मकस्यैव भागस्याभिधायक इति प्रमाणेन सिद्धचित । यानि च तद्वा- हृतानि साभिप्रायावष्टम्भकत्वेन प्रमाणानि, तान्यपि तन्मतं भ्रपोषियतुं नेशत इति केवलस्य मन्त्रभागस्येव वेदपदवाच्यत्वमभ्युपगच्छतां न किंचिदाग्रहादन्यत्प्रमाणं पश्यामः।

## स्वाध्यायोऽध्येतव्यः

उपनीतस्य माण्वकस्य 'स्वाघ्यायोऽध्येत्वयः' इत्यध्ययनं विहितम्। तत्र अध्यायशब्दः शाखापरः। तत्र स्वत्वस्य एकत्वस्य च विविद्यतत्वात् एकव शाखा एकवेदसम्बन्धिनी स्वपरम्परागता अध्येतव्या ''अन्या त्रय्या विद्यया लोकं जयितं', ''वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम् '' इत्यादिशाखापर्यालोचनया वेदान्तराध्ययनस्यापि कर्त्तव्यतावगमात् ऋग्वेदादिषु एकैकस्मिन्वेदे एकैका शाखा अध्येतव्या इति फलति । तत्रापि प्रथमं स्वशाखामधीत्य वेदान्तरगतशाखान्तराध्ययनं कर्त्तव्यम्। इदं सर्वं पूर्वमीमांसायां द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थपादे शाखान्तराधिकरणे वार्तिकादौ स्पष्टम् । तत्रापि औतानि कर्माणि, स्मातीनि शान्तिकपौष्टिकानि च स्वशाखयेव कर्तव्यानि । स्वशाखाया लाभे तां परित्यक्य शाखान्तरपरिप्रहे प्रत्यवायस्मरणात् । अलाभे तु स्वशाखाऽविरुद्धं शाखान्तरोक्तमप्युपादेयम् । अत्र प्रमाणवचनानि वीरिमत्रोदय-रुद्रकल्पद्धमादायुक्तानि । तानि यथा—

पारम्पर्यगतां मक्त्वा स्वां समाख्यादिवन्धिनीम्। शाखां शाखान्तरं युक्तं नाध्येतुं सदशे पारम्पर्यगतो येषां वेदः सपरिचृह्याः। तच्छाखीयस्तु संस्कारैः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्।। शाखामात्मीयां परशाखां ततः पठेत्। स्वेन पित्रादिभिर्वाऽपि यः कल्पादिः पुराऽऽद्दतः। स तु नैव परित्याज्यः इति वेदानुशासनम्।। एकवेदेऽपि शाखानां मध्ये योऽन्यतमां स्वशाखां तु परित्यज्य शाखारएडः स स्वशाखां परित्यज्य पारक्यामधिगच्छति । यः शुद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥ श्रात्मशाखां परित्यज्य परशाखासु वर्त्तते। उच्छेत्ता तस्य वंशस्य रौरवं नरकं व्रजेत्।।

10

स्वीया शाखोज्मिता येन ब्रह्मतेजोऽर्थिना स्वयम् । ब्रह्महैव पंरिज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः ॥ न जातु परशाखोक्तं बुधः कर्म समाचरेत्। श्राचरन् परशाखोक्तं शाखारण्डः प्रकीर्तितः ॥ यः स्वशाखोक्तम्रुत्सृज्य परशाखोक्तमाचरेत्। अप्रमाणमृषिं कृत्वा सोऽन्धे तमसि मञ्जति ॥ स्वशाखाश्रमग्रुत्सृज्य परशाखाश्रमं कतु मिच्छति दुर्मेधा मोघं तत्तस्य चेष्टितम् ॥ अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्भिः कर्मकारिणाम् । अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया।। ऊनो वाऽप्यतिरिक्तो वा यः स्वशाखोदितो विधिः। तेनैव तनुयाद्यज्ञं न क्रुयीत्पारशाखिकम्।। बहुलं वा स्वगृह्योक्तं यस्य यावत्प्रकीर्त्तितम्। तस्य तावति शास्त्रार्थे कृते सर्वः कृतो भवेत ।। यत्राम्नातं स्वशाखायां पारक्यमविरोघि यत्। विद्वद्भिस्तद् बुष्टेयमग्निहोत्रादिकर्मवत् ॥ परशाखोऽपि कर्त्तव्यः स्वशाखायां न नोदितः। सर्वशाखासु यत्कर्म एकं प्रत्यवशिष्यते ।। इति ।

एवमाचार्यस्यापि कारियतुः स्वशासीयस्य लाभे प्रथमं स एव शान्त्यादिकमैसु वरणीयः। तेनाप्याचार्येण गुरुमुलात् यथावद्धीतवेदेन सम्यक् ज्ञातकर्मकाण्ड-प्रक्रियेण च भाव्यम्। अन्यथाऽऽचार्यस्याध्ययनाद्यभावेऽनधीतानां मन्त्राणां फला-जनकत्वस्य तत्र तत्र शास्त्रकारैः समुद्घुष्यमाण्यत्वात् तादृशैर्मन्त्रैः कृतं कर्म न केवलं निष्फलं भवति, अपि तु 'मन्त्रो हीनः स्वर्तो वर्णतो वा" इति न्यायेन कर्मकर्तु-यंजमानस्यानिष्टमपि सम्पाद्यति। अत्रश्च यद्याचार्यः अधीतवेदः स्वशास्त्रीयो लभ्यते तदा स एव प्राद्यः। यदि तादृशो न लभ्यते तिर्हि अन्यशास्त्रीयोऽपि यदि यजमानशास्त्रां विधिवद्धीत्य तच्छास्त्रीयान् पदार्थाश्च सम्यग् जानाति, स एव कर्मसु नियोज्यः। न तु स्वशास्त्रीय इति कृत्वा अनधीतवेदः अपरिज्ञातकर्मकलाप आचार्यो योजनीयः। एतद्भिप्रायेणेव सर्व आचार्यो यजमानशास्त्रीय एव। अन्यथाऽऽचार्यस्य यजमानशास्त्राध्ययनाभावे तच्छास्त्रीयपदार्थानां निर्वाह् एव न स्यात्। स्वशास्त्रयाऽनुष्ठाने वैगुण्यं स्यात् इति प्रतिष्ठेन्दु-शान्तिकमलाकरादावुक्तम्। एवं च रहकल्पद्वमे—"रुद्राध्यायस्य च यजुर्वदशास्त्रास्त्रव आम्नातत्वेन तदित्रवेद-

शाखासु तद्भावेन च यजुर्वेद्भिन्नवेदशाखीयानां रुद्राध्ययनाभावेन तज्जपादौ तेषामनहत्वम्।" त्रत एव बह्वृचाश्छन्दोगा आथवेणाश्चं विप्रा रुद्रजपादावार्त्विज्ये वर्ज्याः। यथाह शाङ्कायनः—

"बह्वृचाः सामगाश्चैव तथा चाथर्वणा द्विजाः। महारुद्रजपे नैव शस्तास्ते श्रुतिधर्मतः॥"

इति यदुक्तं तत् अनधीतरुद्राध्यायस्य आर्त्विज्यनिषेधपरतया नेयम्। न तु रुद्रा-ध्यायिनोऽपि अन्यशाखीयस्य निषेधपरम्। अत एव च "बह्वृचाद्या अपि याजुषरुद्रा-ध्ययनवन्तो रुद्रजपसमर्थास्तु वरीतव्या" इत्युक्तरत्र तत्रैव लिखितम्। एवं सर्वत्र यजमानसमशाखीया इति पद्धतिकाराणामभित्रायो वोध्यः। यद्यपि—

''वेदैकनिष्ठं धर्मज्ञं कुलीनं श्रोत्रियं शुचिस्। स्वशाखाट्य-(ज्ञ) मनालस्यं विशं कर्मारमीप्सितस्॥"

इति श्लोके खाचार्यस्वरूपनिरूपण्परे स्वशाखाढ्यमित्यस्ति पद्म् । तेन च स्वशाखीय एव खाचार्यः कर्तव्य इति प्रतिभाति, तथापि अन्यवाक्यस्य उपनयन-प्रकरण्स्थत्वात् उपनेतृस्वरूपमात्रनिरूपण्परत्वम्, न तु शान्तिक-पौष्टिकादि-सर्वकर्मसु अस्य वचनस्य प्रवृत्तिः सम्भवति । अन्यप्रकरण्स्थस्य वचनस्य अन्यत्र गन्तुम-सामर्थ्यात् । अत एव च सर्वेरिप निवन्धकर्त्तभिवंचनिमद्मुपनेतुराचार्यस्य स्वरूप-निरूपण्परत्येव व्याख्यातम्, यथा-स्पृतिमुक्ताफले उपनयनकर्त्तारमाह व्यासः 'वेद्किनिष्ट'मिति । वीरिमत्रोदय-संस्काररत्नमालादाविष उपनेतृपरकत्वमेवास्य वचनस्योपवर्णितम्, न तु कार्यितृपरकत्वमुक्तं कुत्रापि । लोकेऽपि च इद्दानीं यजुरा- चेकशाखीयः स्वशाखां प्रथमतोऽधीत्य ततो वेदान्तर्गतं शाखान्तरमप्यधीयानः तद्वेदीयं हौत्रमौद्गात्रं च श्रौतेषु कर्मसु करोत्येव । शिष्टा अपि तत्कर्म सद्दाचारतया परिगृह्णन्त्येव । अतरचेदं सिद्धं भवति प्रथमतः स्वशाखाध्यायी स्वशाखीय आचार्यत्वेन कर्मसु नियोक्तव्यः । तद्लाभे अन्यशाखीयोऽपि यजमानशाखामधीतवाँ- श्रोत् सोऽपि नियोगमर्हात । प्रथमतः स्वशाखीयस्य प्रतीतेः, इतरशाखीयस्य विलम्बेन प्रतीतेश्च । प्रथमोपस्थित-परित्यागे कारणाभावाचेति शम् ।

# उपनयने गायञ्युपदेशप्रकारः

सर्वस्मृतिपर्यालोचनया सर्वगृह्यपर्यालोचनया च उपनयने गायत्र्युपदेशे अयं क्रमः प्रतीयते । स्रोङ्कारपूर्व व्याहृतिपूर्व च स्राचार्यः प्रथमं पादं स्वयमुक्त्वा ततस्तं वाचयेत् । द्वितीयपादमर्द्धर्चमुक्त्वाऽथ वाचयेत् । यदि माण्वकः पादं पादम् अर्द्धर्चमर्द्धर्च सर्वा च वक्तं हो। स्वरुद्धराह्य स्विति तं वाचयेत् । ८०-०. Mumukshu Bhawan Valançis हो। स्वरुद्धराह्य स्विति स्थासाक्ति तं वाचयेत्।

तृतीयस्मिन्वारे माणवकेन सहैव सर्वामृचम् श्राचार्यो ब्रूयात्, न तु पूर्वस्मिन्वारद्वये इव प्रथममाचार्यस्योक्तिः, श्रनन्तरं माणवकस्योक्तिः।

"श्रथास्मै सावित्रीमन्वाह पच्छोऽर्द्धर्चशः सर्वा च तृतीयेन सहातु-वर्त्तयन्" इति पारस्करगृह्यात्।

त्तीयेनेति हेतौ तृतीया, न तु सहयोगे। तथा सित 'पुत्रेण सहागतः पिता'इत्यस्य यथा पुत्रेण सह पितुरागमनमर्थः तथा अत्रापि तृतीयस्यैवावतनं स्यात्। अतस्तृ-तीयस्मिन्वारे आचार्यो माणवकेन सहैव अनुवदेदिति सूत्रार्थः। अयमेवार्थः अत्र तु सहपाठो विशेष इति अवतां पद्धतिकाराणामपि अभिप्रेतः। अत्रापि यदि समग्रं मन्त्रमिधातुं न शक्नुयात् माणवकस्ति यथाशक्त्येवाभिधानम्। परन्तु उभाभ्यां सहैव वक्तव्यम्, न तु पूर्ववद्वचनानुवाचने। एवं सित ये प्रण्वव्याद्धतिरिहतामेव गायत्रीमुपनयने उपदिशन्ति तृतीयस्मिन्नपि वारे प्रथमद्वितीयोपदेशवत् अनुवचनं च कुर्वन्ति न सहानुवचनम्, तेषामनुष्ठाने न किञ्चित्प्रमाणं पश्यामः।

श्रत्र प्रमाणमाश्वलायनगृद्धे—

"जान्वाच्योपसंगृद्य ब्र्यादधीहि भोः सावित्रीं भो अनुब्रहीति। पाणिभ्यां च पाणी संगृद्य सावित्रीमन्वाह पच्छोऽर्द्धर्चशः सर्वौ यथाशक्ति वाचयीत।"

आदवलायनकारिकायाम्-

· "श्रोंभूर्श्ववःस्वःपूर्वान्तु सावित्रीं वाचयेदथ । पादं पादं च सावित्र्याः स्वयग्रुक्त्वाऽथ वाचयेत् ॥ ततस्त्वर्द्धर्चमर्द्धर्चं सर्वा तामथ वाचयेत् ॥ एवं वक्तुमशक्तं तु तं यथाशक्ति वाचयेत् ॥"

श्रापस्तम्बसूत्रे—

"सावित्रों भो अनुब्र्हीति तस्माऽअन्वाह तत्सवितुरिति पच्छोऽर्द्धर्चशस्ततः सर्वा व्याहृतीविंहृताः पादादिस्थलेषु वा तदार्द्धर्चयोरुत्तमां कृत्स्नायाम्।" पारस्करग्रहो—

"श्रथास्मै सावित्रीमन्वाहोत्तरतोऽग्नेः प्रत्यङ्गुखायोपविष्टायोपसन्नायः समीक्षमाणाय समीन्निताय ।", "पच्छोऽर्द्धर्चशः सर्वौ च तृतीयेन सहातुवर्त्तयन् ।"

गोभिलगृह्ये—

"तस्माऽ अन्वाह पच्छोऽर्द्धर्चश ऋक्श इति महाव्यादृतयश्च श्रोंकारान्ताः।" (२।१०।३६-४०) लौगाचि:-"श्रों भूर्भ्रवः स्वरित्युक्त्वा तत्सवितुरिति सावित्रीं त्रिरन्वाह
पच्छोऽर्द्धर्चशः सर्वामन्ततः।"

शौनकः—

"सावित्रीं स्वयमाचार्यः पूर्वं पच्छस्तथैव तम् ।

शिष्यं च वाचयेत्पश्चादुच्चार्यार्द्धर्चशः स्वयम् ॥

तथैव वाचयेच्छिष्यमथोक्त्वा तु कृतां स्वयम् ।

पूर्वं तथैव शिष्यश्च वाचयेदित्ययं क्रमः ॥

त्रिष्वप्येतेषु पच्चेषु यथा शिष्यस्तु शक्नुयात् ।

वक्तुं तथैव आचार्यो वाचयेदवधानतः ॥"

यम:--

"श्रोङ्कारपूर्विकास्तिस्रः सावित्रीं यश्च विन्द्ति। चरति ब्रह्मचर्यं च स वै श्रोत्रिय उच्यते॥" तिस्रः व्याहृतीरिति शेषः।

समृत्यन्तरे—

''श्रोंपूर्वा व्याहतीस्तिस्रः समस्तास्तु सकृद्वदेत्। पच्छस्त्वर्द्धचेशः सर्वीं सावित्रीं त्रिवदेदथ।।" श्रत्र सावित्रीं वाचयन् सन्धिकृतं वर्णविकारं नान्यथा कुर्वतिति स्पृतिकौस्तुभे।

## चौलोपनयनयोः शिखास्थापनविचारः

खपनयने उपनेयस्य माण्वकस्य चूडाकर्मणि धृतां शिखां वर्जियत्वा वपनम् उत सशिखवपनम् इति विचारे इदमत्र प्रतिभाति—

चौले तावद् बौधायनापस्तम्बाश्वलायन पारस्करादिमहर्षिभिः—

' अथैनमेकशिखस्त्रिशिखः पश्चिशिखो वा यथैवैषां कुलधर्मः स्यात् यथि शिखां निद्धातीत्येके।"( बौ० गृ० २। ४। १७।१७) "यथि शिखां निद्धाति यथैवैषां कुलधर्मः स्यात्।" ( आप० गृ० १।६।१४)

'यथामङ्गलं केशशेषकरणम्।"(पार० गृ० २। १। २१)

इत्यादिस्त्रैः शिखाधारणस्य त्रावश्यकता प्रतिपादिता । "केशशेषं ततः कुर्याद्यस्मिन्गोत्रे यथोचितम् । वासिष्ठा दिल्लो भागे उभयत्रापि काश्यपाः ॥ शिखां कुर्वन्त्यङ्गिरसः शिखाभिः पश्चिभिर्धुताम्। परितः केशपङ्कत्या वा मुख्डारच भूगवो मताः॥"

इत्यादिस्मृत्या च कुमारस्यार्षसङ्ख्यया कुलधर्मतो देशविशेषे शिखारच्यां विधीयते । उपनयनेऽपि—"कुमारं भोजियत्वा तस्य चौलवत्तूष्यां केशानुप्य स्नातं शुचिवाससं वद्धशिखं यज्ञोपवीतं प्रतिमुश्चन् वाचयति" (२।४।७)

इति बौधायनसूत्रे चौलवदिति चौलधर्मातिदेशाद् बद्धशिखमिति कुमार-विशेषणाच्च मध्यशिखावजमेव उपनयने वपनमभिप्रेतमिति गम्यते ।

सशिखवपने पद्धशिखमिति विशेषणं कथं सङ्गच्छेत ?

आपस्तम्बगृह्येऽिप ''प्रतिदिशं प्रवपित'' इति दिग्वपनस्यैव विधानं न तु सर्व-वपनस्य । ''पर्युप्तशिरसमलङ्कृतमानयन्ति'' (२ । २ । ४) इति पारस्करगृह्येऽिप प्रतिदिग्वपनमेवाभित्रेतमस्ति । अतएव संस्कारकौस्तुभे—''चौलकालधृतशिखानां

मध्ये मध्यशिखेतरशिखानाग्रुपनयनकाले वपनं कार्यम् ।

''मध्ये शिरसि चूडा स्याद्वसिष्ठानां तु दक्षिणे ।

उभयोः पार्श्वयोरत्रिकश्यपानां शिखा मता ॥

इति वृद्धोदाहृतवचिस मध्यशिखाया निमित्तविशेषसंयोगं विना विहिताया नित्यत्वेन, सदा बद्धशिखेनेति नित्यविधिविषयत्वौचित्यादितर-शिखानामनुपनीतधार्यत्वेन माधवोक्तेश्च" इत्युक्तम् । तासां मध्यशिखांवर्जमुप नयने वपनं कार्यम् । 'रिक्तो वा एष यन्मुग्रहस्तस्यैतदिपधानं यच्छिखा' इति श्रतेरिति कमलाकरोऽप्याह ।

"केशश्मश्रु वपते वाऽशिखम्" (२ । १ । ६ ) इति कत्यायनीय-

श्रीतसन्ने कर्काचार्योऽप्येवम् ।

0

किञ्च—'सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च' इति भृगुस्मृतौ सदाशब्दश्रवणात् नित्यत्वप्रतीत्या नित्यानामकरणे प्रत्यवायापत्त्या— "शिखां छिन्दन्ति ये मोहाद् द्वेषादज्ञानतोऽपि वा।

तप्तकुच्छ्रेग शुद्धचन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः॥"

इति हारीतेन शिखाविनाशे प्रायश्चित्ताभिधानात्।

"श्रथ चेत्प्रमादान्निःशिखं वपनं स्यांत्तदा कौशीं शिखां श्रक्षप्रन्थि-समन्वितां दक्षिणकर्णोपर्याशिखाबन्धाद्धत्तिष्ठेत्" इति वीरमित्रोदये काठकगृद्धे शिखानाशे प्रतिनिधिविधानाच्च चौलप्रसृति यावज्जीवं शिखाया अवश्यधार्यत्व-मवगम्यते। एवं पुरुषोदेशेन विद्यित्वात् पुरुषार्थस्यापि शिखाधारणस्य--

### "विशिखो व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतस्"

इति पूर्वोक्तयेव स्मृत्या शिखां विना कर्मानुष्टाने कर्मणो वैफल्यस्मरणात् शिखाधारणस्य सर्वकर्माङ्गत्वमवगम्यते । यद्यपि आर्धसङ्ख्याकशिखाविधानेन "गोत्रचिह्वं शिखाकर्म" इति शिखाधारणस्येव गोत्रचिह्नत्वावगतेस्तस्य "दासि-ष्टानां नाराशंसो द्वितीयः प्रयाजः" इत्यादौ गोत्रसाध्ये कर्मण्युपयोग इति गोत्र-ख्यापकत्वमात्रं दृष्टं फलमित्यवगम्यते, तथापि संस्कारेषु शिखाकर्मणोऽपि पाठात् इतरक्षंस्कारवत् अस्याप्यदृष्टार्थत्वमेव । गोत्रज्ञापनं तु आनुषङ्गिकं फलं न तु मुख्यम्; द्विजत्वचिह्वार्थं यज्ञोपवीतवत् ।

तेन शिखाधारणस्य श्रदृष्टार्थत्वावगमात् श्रकरणे प्रत्यवायभिया श्रवश्यं धार्येव शिखेति । सशिखकृतचौरमिति काचित्कलेखनं तु श्रुतिस्मृतिसूत्राज्ञानमूलकं श्रुति-सूत्र-विरोधात् संस्कारभास्कराद्गिप्रन्थेष्वनुपलम्भाज्ञासङ्गतमेव । कौथुमराणायनादि- इन्दोग-माणवकस्य तु प्राक् समावर्त्तनात् सशिखमेव वपनम् ।

"केशरमश्रुलोमनखानि वापयति शिखावर्जम्" (गो० गृ० सू० ३ ।४ । २४)

इति गोभिलगृह्ये समावर्तने शिखारिहतवपनोपदेशात् अर्वोक सशिख-वपनावगतेः।

"सशिखं वपनं कार्यमास्नानाद् ब्रह्मचारिखाम्" इति कर्मप्रदीपे कात्यायनोक्तेश्च।

"यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव" (शु० य० १७।४८) इति तु छन्दोगपरमिति निर्णयसिन्धौ ।

इदं च विशिखा विगतशिखा मुरिडतमुण्डा इत्यस्मिन्नर्थे योज्यम् । विशिखपदस्य विविधशिखावत्त्वरूपमर्थमङ्गीकुर्वतां न्यायसुधा-मीमांसाकौस्तुभकारादीनां मते तु इन्दोगेतरपरिमदम् । वस्तुतस्तु विविधशिखायुक्तत्वमेवात्र विशिखपदार्थः । अन्यथा तस्मिन्मन्त्रे बाणैः सह कुमाराणां दृष्टान्तकरणस्यासङ्गत्यापत्तेः । यथैव विविधशिखाः कुमारा आगच्छन्ति एवं युद्धे अनेकबाज-( पन्न ) युक्ता बाणा आगच्छन्तीति दृष्टान्तार्थः । यदि विविधशिखपदस्य मुण्डितशिरस्कत्वमप्यर्थोऽभिप्रेतस्तद् वाजयुक्ते-बाणैः सह मुण्डितशिरस्कानां कुमाराणां कथं सादृश्यमुपपन्नं स्यात् ।

श्रत एव यस्य माण्वकस्य स्वगृद्धो उपनयने सिशाखमुण्डनं कण्ठतोऽभिहितं तं वर्जियत्वा श्रन्यस्य कस्याण्युपनयने सर्वमुण्डनं न कार्यमेव । यत्र तु प्रायिश्चतादौ सामवेदिमाण्वकोपनयने सत्रे च सर्वमुण्डनं विशेषतोऽभिहितं तत्र सदोपवीतिनेति सामान्यशास्त्रस्यात्रवृत्त्या विशिखेन कर्मानुष्टानेऽपि न प्रत्यवाय इति । श्रत्र प्रयोगदीपे विशेषः । तथा हि—

"अत्र सशिखं वपनं कारयन्ति वृद्धाः । तत्र वृद्धाचार एव शरण्म्।"

"विशिखो च्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्" इति विशिखस्य कर्मनिषे-धात्। यत्तु मनुः— "म्रुएडो वा जटिलो वा स्याद्थवा स्याच्छिखाजटः।" यच्च गौतमः—"म्रुएडी शिखी वा" इति । यच्च कात्यायनः—

'सशिखं वपनं कार्यमास्नानाद् ब्रह्मचारिणः।" इति, तत्सामगविषयम्।

तथा च विष्णुपुराणे लिङ्गम्—

0

"एते लूनशिखास्तस्य दशनैरचिरोद्गतैः। कुशकाशा विराजन्ते वटवः सामगा इव ॥" इति।

न च 'पर्युप्तशिरसम्' इति 'प्रीति सर्वतो भावम्' (निरुक्त १।१।४) इति यास्कवचनाद् भविष्यतीति वाच्यम् ; परितः समन्तादिति तस्यार्थः, पर्युद्वय परिस्तीर्येत्यादौ तथा दृष्टत्वात्।

किञ्च "ग्रिधिपरी श्रनर्थको" (पाणि० सू० १।४।६३) इति पाणिनिसूत्रेणा-नर्थकस्य परीत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा प्राप्नोति, श्रतोऽनर्थकोऽपि परिशब्दो दृश्यते। श्रत एव 'परित छप्तं मुण्डितं शिरो यस्य' इति कर्कादिभिर्व्याख्यातं, न तु 'परितः सर्वतः' इति व्याख्यातम्। कातीयश्राशिखमेव वपनं कारयति। कथं वृद्धैः शाङखायनशाखिभिः 'सशिखं वपनं कार्यम्' इति मूलं न विद्य इति।

# उपाकर्मीत्सर्गनिर्यायः

उपाकर्मीत्सूर्गविषये कर्तव्यपदार्थेषु, श्रग्नौ, श्रधिकारे च वहवो बहुधा विवद्न्ते, श्रतस्तन्निर्ण्यार्थे यत्यते ।

उपाकर्मशब्दार्थः

तत्र प्रथमं तावत् उपाकर्म-शब्दार्थो निरुच्यते । सूत्रकारास्तावत् "अथातोऽध्या-योपाकर्म" (पार० गृ० सू० २।१०।१) इत्यादिना "अध्यायोपाकर्म" इत्यनेन कर्मेदं अध्यायोपाकर्मं इति व्यवहरन्ति ।

मन्वादयोऽपि "श्रध्यायानाग्नुपाकर्म" "वेदापाकरणे प्राप्ते" "छन्द्सामुपाकरण्म्" "श्रध्यायोपाकर्म" (श्राप० गृ० ४।१।२), "श्रावएयां पौर्णमास्यामध्यायग्नुपाकृत्य" (श्राप० धर्म० १।३।१) इत्यादिपदेन व्यवहरन्ति । श्रत
एव कर्मणोऽस्य "वेदोपाकरण्म्" इति वा "श्रध्यायोपाकरण्म्" इति वा गुख्यं
नामध्यम् । 'दपाकर्म' इति तु एकदेशेन व्यपदेशः । श्रध्यायोपाकर्म—श्रधीयन्त

इत्यध्याया वेदाः । "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" इत्यत्र अध्यायशब्दस्य तथैव व्युत्पत्तेः शास्त्रेषु दर्शनात् । अध्यायानामुपाकर्म प्रारम्भोऽध्यायोपाकर्म । एवं च वेदाध्ययना-रम्भ एव अध्यायोपाकर्मपदार्थ इति फलितम् । अत एव वीरमित्रोदयकारोऽपि "अधीयन्त इत्यध्याया वेदाः, तेषामुपाकर्म प्रारम्भः" इत्येवं व्याचख्यौ ।

"उपाक्रियते प्रारम्यते वेदस्याध्ययनं येन कर्मणा तदुपाकरणं नाम कर्मविशेषो विद्यासंस्कारकः" इत्युक्तं गोभिलगृह्यभाष्येऽपि।

> "अध्यायो नाम वेदः स्यात्तस्योपाकरणं पुनः। आरम्भणमिति प्रोत्तर्भवनागादयः स्कुटस् ॥" इति।

"उपाकरणशब्देन वेदारम्भण्युच्यते" इति च गृह्यकारिकायाम् । इदं च कर्म केवलेनोपाकर्मपदेनापि व्यवह्रियते प्रन्थेषु ।

"उपाकरणोत्सर्जने व्याख्यास्यामः" (श्राप० गृ० ६।१।१) "प्रौष्ठपदीर्ठ० हस्तेनोपाकरणम्" (गो० गृ० ३।३।१) "अथोपाकरणम्" (शां० गृ० ४।४।१)

"उपाकर्म न कुर्वन्ति क्रमात्सामर्ग्यजुर्विदः।" "उपाकृतिस्तु पश्चम्यां कार्या वाजसनेयिभिः।" इति।

उत्सर्जनशब्दार्थः

एवमुत्सर्जनपदार्थोऽपि श्रावरयामारच्यस्य पौष्यां विवरणमेव । इदमपि च श्रध्यायोत्सर्ग-वेदोत्सर्गादिपदेन मुख्यतया व्यवहरणयोग्यमपि केवलोत्सर्जनपदेनापि व्यवह्रियते ।

साङ्गस्यैवोपाकर्मगाः कर्तव्यता

यद्यप्यत्रोपाकर्मणि वेदाध्ययनस्यैव विधेयत्वात् तस्यैव प्राधान्यं प्रतीयते, तथापि केवलस्य तस्य प्रधानमात्रानुष्टानस्य कचिद्र्थानुष्टानाद्रशनात् साङ्गस्यैव कर्त्तव्यता-प्रतीतेः साङ्गसेवेदं कर्मानुष्टेयम्।

पारस्करमतेनोपाकर्मीण कर्तव्यपदार्थानां निरूपणम्

तत्र पारस्करमते स्वगृद्धोक्तविधानेन आज्यभागान्ते कर्मणि कृते प्रतिवेदं चतस्रो वेदाहुतयः, ततः सप्त अन्या आहुतयः, तत आचार्यकर्तृकास्त्रयोऽच्तधानहोमाः, ततः समिद्धोमः, आचार्येण सर्वेषामध्यायादीनां मन्त्राणां पठनम्, तत उत्तरतन्त्रमित्येता-वन्तः पदार्था उपाकर्मण्यनुष्ठेयाः।

उत्सर्जने कर्तव्यपदार्थाः

उत्सर्जने च उद्कसमीपं गत्वा देवादीनां सन्तर्पणं सावित्र्याश्चतुर्वारमुच्चारण्-

पूर्वकं "विरताः स्मः" (पा॰ गृ॰ सू॰ २) इति कथनम्, तत उपाकमेवत्सर्वेषा-मध्यायादीनां मन्त्राणां पठनमित्येतावन्ति कर्माणि ।

गणस्नानिषपूजनयोरुपाकमोत्सर्जनाङ्गत्वम्

5

यद्यपि सूत्रकारमतपर्यालोचनया उपाकर्मण्युत्सर्गे च एतावन्त एव पदार्थाः कर्तव्यतया प्रतिभान्ति, तथापि स्मृत्यन्तरपर्यालोचनया गण्स्नानमृषिपूजनं च उपाकर्मोत्सर्गाङ्गत्वेन विहित्तत्वात्कर्तव्यमेवेत्यवगम्यते-( ऋष्यादितपर्णं तृत्सर्जन एव)। तथा च कात्यायनस्मृतिः—

"वेदाश्छन्दांसि सर्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवौकसः। जलार्थिनोऽपि पितरो मरीच्याद्या महर्षयः॥ उपाकर्मणि चोत्सर्गे स्नानार्थं ब्रह्मवादिनः। पिपायूननुगच्छन्ति संहृष्टा ह्यश्ररीरिणः॥ समवायश्च यत्रैषां तत्रान्ये वहवो मलाः। नूनं सर्वे क्षयं यान्ति किम्रुतैकं नदीरजः॥" इति।

'उपाकर्मणि चोत्सर्गे रजोदोषो न विद्यते' इत्यादिना चोपाकर्मोत्स-र्जनयोः स्नानस्याप्यवश्यकर्तव्यता।

श्राचार्यः शिष्याश्च गण्शः सम्भूय यस्नानं कुर्वन्ति तद् गण्स्नानम् , ऋषीणां तत्तन्मन्त्रद्रष्ट्रणां यत्पूजनं तद्दषिपूजनम् । श्रनेनेव प्रमाणेन गण्स्नानमृषि-पूजनं चोपाकर्मोत्सर्जनयोषभयोरप्यङ्गमित्यपि सिद्धयति ।

### उपाकमीत्सर्जनयोः कालः

श्रनयोर्गृह्यान्तरे तत्तच्छाखिन उद्दिश्य विभिन्नाः काला विहिता यद्यपि, तथापि श्रस्माकं वाजसनेयिनां 'श्रवगोन श्रावएयां पौर्णमास्याम् ।', 'श्रावणस्य पश्रमीठि० हस्तेन वा ' (पार० गृ० सू० २। ६। २-३) इति सूत्राभ्यां उपाकर्मणः श्रावणी पूर्णिमा, श्रावणश्चक्तपञ्चमी वा मुख्यकालतया विहिता।

उत्सर्गस्य 'पौषस्य रोहिएयां मध्यमायां वाष्ट्रकायामध्यायानुत्सृजेयुः' (पार० गृ० सू० २ । १२ । १ ) इति सूत्रात् पौषकृष्णाष्टमी कालः । श्रतस्ते उमे श्राप स्व-स्वकाले एवानुष्ठेये पृथक् पृथगिति मुख्यः पद्यः । यदि दैवान्मानुषाद्वा प्रतिबन्धात्पौषकृष्णाष्टम्यामुत्सर्गो नानुष्ठातुं शक्यते, तदा उपाकर्मदिन एव प्रथमत उत्सर्गमनुष्ठाय तत उपाकर्मानुष्ठेयम् ।

'पुष्ये तूत्सर्जनं कुर्यादुपाकर्मदिनेऽथवा' इति वचनात्।

इदन्तु द्वितीयाद्युपाकर्मविषयम्। प्रथमोपाकरियास्तु ततः पूर्वप्रुपाकरणा-भावेनोत्सर्गस्याप्रसक्त्या तस्मिन्दिने केवलप्रुपाकर्मैवानुष्ठेयम्।

### केवलग्रुत्सर्गकर्मगोऽनुष्ठानस्य निर्मूलत्वम्

अनेनैव न्यायेन उपाकर्म अननुष्ठाय केवलमुत्सर्गकर्मणोऽनुष्ठानं क्वचिद् दृष्टं तन्निमूलमेवेति प्रतीमः ।

उत्सर्जनपदार्थो हि श्रावरयामारव्धस्य वेदाध्ययनस्य परित्यागरूप इत्युक्तं प्राक् , यदि पूर्वमारम्भ एव न स्यात् तर्हि कस्योत्सर्गः क्रियेत, अत उपाकरणमु-त्सर्गश्चेति द्वयं तद्धिकारिभिः कार्यम् , नान्यदुपाकरणमात्रमुत्सर्गमात्रं वा। अत एव 'श्रधीत्योत्सृजेयुः' (पार० गृ० सू० २। ११। १०) इति भगवान् पारस्करोऽ-प्यवोचत्। किञ्च केवलोत्सर्गाचरणेऽप्युपाकर्माकरणे हेमाद्रयुक्तप्रायश्चित्तमपि न सङ्गच्छते। तथाहि—

"श्रकृत्वा ब्रह्मचारी वा द्विजो वा वेदसम्मतस् ।
एवं श्रावणकं होमं त्यकत्वा यदिह वर्तते ।।
तप्तत्रयं व्रती कृत्वा गृहस्थोऽपि द्वयं चरेत् ।
कृत्वैतद्वार्षिकं प्रोक्तं शुद्धिमाप्नोति पूर्वजः ।।
प्रत्यब्दं यस्त्यजेत्कर्म श्रावणाख्यं पवित्रजस् ।
पतितः स तु विज्ञेयः सर्वधर्मवहिष्कृतः ॥" इति ।

उपाकर्मोत्सर्जनयोस्त्रैवर्णिकानां त्रयाणामाश्रमिणां साग्निकानां निरग्नीनां चाधिकारः

त्रत्र च त्रैवर्णिकानां वेदाध्ययनाधिकारिणां यथाऽधिकारस्तथा ब्रह्मचारि-गृहस्थ-वानप्रस्थानां त्रयाणामप्याश्रमिणामधिकारः ;

"उपाकर्मोत्सर्जनश्च वनस्थानामपोष्यते। धारणाध्ययनाङ्गत्वाद् गृहिणां ब्रह्मचारिणाम्॥"

इति गोभिलवचनात्।

"वेदत्रतानि कृत्वैव वित्रो यश्चोद्वहेत्ततः। त्रधीयीत गृहस्थोऽपि नियमाद् ब्रह्मचारिणाम्॥"

इति संस्कारगण्यतौ वचनाच्च।

'समावृत्तो ब्रह्मचारिकल्पेन । यथान्यायमितरे । जायोपेयेत्येके' (३।४।११-१३) इत्याश्वलायनगृह्यसूत्रेषु गृहस्थानामि ग्रह्णाध्ययनविधानात् मन्वादावुपाकर्मणो गृहस्थधर्ममध्ये पाठाच्च ।

येन नियमविशेषेण युक्तो ब्रह्मचारी ऋधीयीत तेनैव नियमेन समा-वृत्तोऽप्यधीयीत । समावृत्तादितरे ब्रह्मचारिण्सु यथान्यायं स्वविध्युक्तप्रकारेण्- धीयीरन्, तथा जायोपेतो गृहस्थोऽपि ब्रह्मचारिवन्नियमोपेतोऽधीयीत । न च समावृत्त-गृहस्थयोप्रहिणाध्ययनाधिकारे समाप्य विदं समाप्य स्नायात्' (पा० गृ० स्० २ । ६ । १) इति विरुध्येतेति वाच्यम्; तस्य वचनस्य विद्यास्नातकविषय-त्वात् । श्रतएव विदं व्रतानि वा पारं नीत्या ह्युभयमेव वाः इति पच्चयोपन्यासो दिशितः। ये नाम गृहस्था प्रहिणाध्ययनं न कुर्वते तेषां धारणाध्ययनाङ्गत्वेनापि उपाकर्मानुष्ठानम् । पूर्वोक्ते कात्यायनवचने धारणाध्ययनाङ्गत्वस्यापि अवणात् । 'एतच्च प्रहिणाध्ययनं गृहस्थानामपि' इति हेमाद्रिश्च ।

### अधिकारिनिर्णयः

श्रत्राधिकारिविषये कर्काचार्या श्रान्यथैव मन्यन्ते। ते हि श्रध्ययनाङ्गत्वादुपाकर्मणः, तदन्तर्गतहोमानां गृह्याग्निसाध्यत्वात् यो नाम साग्निरध्यापयिता च स
एवाचार्यः शिष्यैः साकमधिकारी, नान्योऽध्यापयन्नाप्यनग्निः, साग्निरप्यनध्यापयन् इत्यभिप्रयन्ति। इदं हि तेषां वचनम् — "श्रध्ययनमध्यायः तस्योपाकम
स्वीकरण्म्, तच्चाग्निमतोऽध्ययनप्रवृत्तस्यैव भवति, अतोऽध्यापयतोऽपि,
निरग्नेः साग्नेरप्यनध्यापयतो नाधिकारः" इति । तदेवानुसृत्य श्रन्योऽपि
केचन साग्नेरेवाधिकारं मन्वते। तत्र कर्मेदं लौकिकेऽग्नौ कर्तव्यं मा वा कर्तव्यमिति समनन्तरमेवाग्निनिर्णयनिरूपणावसरे निरूपिषध्यामः। सम्प्रति श्रनध्यापयतोऽधिकारोऽस्ति नवेत्येव विचारयामः।

"प्रत्यब्दं यदुपाकर्म सोत्सर्गं विधिवद् द्विजैः। क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्॥ श्रयातयामैश्छन्दोभिर्यत्कर्म क्रियते द्विजैः। क्रीडमानैरिप सदा तत्तेषां सिद्धिकारणम्॥"

इति कात्यायनमहर्षिवचनेन तत्तत्कर्मविशेषे, ब्रह्मयज्ञादौ पठ्यमानानां मन्त्रा-णामयातयामत्वसिद्धयर्थे च उपाकर्मोत्सर्जनयोर्वश्यकर्तव्यता प्रतीयते ।

> "यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः" "यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत" इतिवत्।

प्रत्यब्दमिति वीप्साश्रवणाच्च यावज्जीवं नित्यवत्कर्तव्यताऽपि प्रतीयते । स्मृतावस्यामाचार्यपदाश्रवणात् श्रधीतानां छन्दसाम्, तिक्रयादिषु पट्ट्यमानानां च मन्त्राणां वीर्यतमत्वसिद्धथर्थमेव प्रतिवत्सरमुपाकर्मीत्सर्जनयोरिवशेषेण विधान-प्रतीतेर्यावञ्जीवं केनाप्याचार्यसमीप एव वस्तुमशक्यत्वात् स्वतन्त्रेणापि पुरुषेणो-

पाकर्मोत्सर्जनाख्यिमदं कर्मद्वयं कर्तुं शक्यिमत्यवगम्यते । तथैव सावदैशिकः शिष्टाचारोऽपि दृश्यते । न चाविशेषश्रुताया श्रस्याः स्मृतेः कर्कवचनेन सङ्कोच इति वाच्यम् ; स्मृतिवचनस्य भाष्यवचनेन सङ्कोचानुपपत्तेः । श्रतएव "उपाकर्मो- स्सर्जने ब्रह्मचारि-समावृत्त-वानप्रस्थ-गृहस्थैः सर्वैः कर्तव्ये", "त्रयाणामि वर्णानां ब्रह्मचारि-गृहस्थान्यतराश्रमिणामिप प्रह्णाध्ययनाङ्गतया धारणाध्ययनाङ्गतया वाऽनुष्ठेयम् , वानप्रस्थाश्रमिणामिप धारणाध्ययनाङ्गतयाऽनुष्ठेयम्" इति धर्मसिन्धु- स्मृतिकौस्तुभकाराद्यः । "प्रतिवर्षमेतत्कर्मद्वयं भेदेन तन्त्रेण वा विद्याकामैः सर्वेरप्य- नुष्ठेयमेव" इति संस्कारगण्पतौ च ।

"श्रयातयामतां पूजां सारत्वं छन्दसां तथा। इच्छन्त ऋषयोऽपश्यन्तुपाकर्म ततो वलात्।। तस्मात्षट्कर्मनित्येनात्मनो मन्त्रस्य सिद्धये। उपाकर्तव्यमित्याहुः कर्मणां सिद्धिमिच्छताम्॥"

इत्यादिवचनं चात्रानुकूलम्।

श्रत्र "कस्मिन्नप्रावुपाकर्मोत्सर्जने कर्तव्ये" इति विचारोऽवशिष्यते । तञ्चाप्रि-मतोऽध्यापनप्रवृत्तस्येति वचनात् कर्काचार्याणामावसथ्येऽग्नावनुष्ठानमभिष्रेतम्, एत-स्यायमाशयः—उपाकर्मणः सूत्रकारेण गृह्यमध्ये पाठात् गार्ह्याणां च कर्मणां गृह्याप्रिसाध्यत्वात् उपाकर्मणोऽपि गृह्याग्निसाध्यत्वमेव । किञ्च कात्यायनेनापि इन्दोगपरिशिष्टे—

> "न स्वेऽज्नावन्यहोमः स्यान्ग्रुक्त्वैकां सिमदाहुतिम् । स्वगर्भसिक्कियार्थाश्च यावन्नासौ प्रजायते ॥"

इति समिदाहुतेः स्वाम्यधिकरण्कान्यकर्षकहोमविषयनिषेधे समिदाहुतेरविषय-त्वकथनात् "मुक्त्वेकां समिदाहुतिम्" इति सामान्यतः समिदाहुत्युपादानेऽपि अन्यस्याः कस्याश्चित् समिदाहुतेरप्रसिद्धत्वादुपाकर्मान्तर्गताया आचार्याग्न्यधिकरण्-कायाः शिष्यकर्षकसमिदाहुतेरेव प्राह्यत्वावसायात्, उपाकर्मण्स्तत्तद्वलादाचार्यान्वसथ्याग्नावेव कर्तव्यताप्रतीतेर्गृह्याग्निमात्रसाध्यमिदं कर्म, न तु निरग्नेरिधकार इति । इदमेव कर्कमतमवलम्बमाना धर्मसिन्धु-वीरिमत्रोदय-रेग्णुकारिका-गृह्यकारिका-काराद्यः। कात्यायनैस्तु—

"त्रावसथ्येऽग्नावेव होतव्यं न लौकिकाग्नौ" ( धर्मसिन्धौ )

"उपाकर्मणि श्राचार्यस्याग्नौ सिमदाहुतिर्यस्मात् । तेनाध्यापयतोऽपि निरग्नेः साग्नेरप्यन्ध्यापयतो नाधिकारः" (वीरिमत्रोदये) "श्रग्निमानधिकारीह नेतरः कर्कसम्मितः। सम्यगध्ययने सोऽपि प्रवृत्तस्तस्य तित्क्रया॥" (रेग्राकारिकायाम्)

"अध्यायोपाकृतिं कुर्यात्तत्रौपासनवह्निना।" इति । "कर्मद्वयमिदं केचिल्लौकिकाग्नौ प्रकुर्वते।" (गृह्यकारिकायाम्)

इति सुरपष्टं साग्नेरेवाधिकारं समर्थयन्ते ।

4

एतद्वचनबलादेव लौकिकेऽग्नावनुष्ठानस्य श्रद्य यावत् शिष्टाचारपरिगृहीतस्या-चारमूलकत्वं मन्यमानाः "यत्तु लौकिकेऽग्नौ तद्नुष्ठानं तत्राचारमात्रं मृ्लम्" इति लिखन्ति हरिहराद्यः।

### श्रग्निनिर्णयः

अत्र प्रसङ्गादिग्निनिर्णय उच्यते । तत्र मतुः (३। ६७)—
"वैवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत गाहर्षं कर्म यथाविधि ।
पश्चयज्ञविधानश्च पक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥" इति ।

श्रत्र गृह्यशब्दो गृह्यसूत्रोक्तकर्मपरः। श्रत एव—

"स्मार्त' वैवाहिको त्वग्नौ श्रौतं वैतानिकाग्निषु।

कर्म स्मार्तं विवाहाग्नौ क्वरीत प्रत्यहं गृही॥

दायकालाहृते वाऽपि श्रौतं वैतानिकाग्निषु॥"

इत्यादिव्यास-याज्ञवल्क्यवचनगतः स्मात्राब्दो गृह्यकर्मपर इत्यपराक्तेंऽपि 'स्मात्रं गृह्योक्तं कर्म प्रत्यहं नित्यस्मात्रहोम-पार्वण्रश्राद्धहोमादिरि'ति व्याचख्यौ। एतेन वचनजातेनेदं सिद्धं भवति श्रौतान्यिनहोत्र-दर्शपूर्णमास-चातुर्मास्य-सोमयागादीनि श्रौताधाननिष्यन्नेष्वि कर्तव्यानि, गृह्योक्तानि च श्रष्टकादोन्यावसथ्याग्नावेव कर्तव्यानि। यानि च पौराणिकानि प्रह्यज्ञ-महारुद्ध-शतचण्डो-विनायकशान्त्यादीनि शान्तिक-पौष्टिकानि कर्माणि तानि साग्नेरि लौकिकेऽग्नावेव कार्याणि। एवं च सित "नौपासनश्रुतेः" (१।१।१६) इति कातीयश्रौतस्त्रव्याख्यानावसरे देव-याज्ञिकैः "भार्योदिरिगन्दीयादिवी तत्र गृह्याणि" इति गौतमधर्मस्त्रमुदाहृत्य तत्रत्यगृह्यपदस्य "गृह्य हितं गृह्यम्, गृह्यशब्दो दम्पतिपरः, श्रतो यदम्पत्योहितं दम्पतिसमवेतफलजनकं तत्सवमावसथ्याग्नौ कर्तव्यम्, नान्यद् गृह्योक्तमि कर्म नामकरणादि स्वाग्नावनुष्ठातुं शक्यते। श्रत एव—

"न स्वेजनावन्यहोमः स्यान्युक्त्वैकां समिदाहुतिम्। स्वगर्भसत्क्रियार्थाश्रः यावन्नासौ प्रजायते॥ त्रिगिस्तु नामधेयादौ होमे सर्वत्र लौकिकः। न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति कचित्।।"

इति कात्यायनोऽपि । अत्र "न स्वेग्नों" इत्यनेन दम्पतिगामिफलककमीति-रिक्तानि कर्मणां स्वेऽग्नौ निषेषे प्राप्ते "सुक्त्वैकास्" इत्यादिना तस्य प्रतिप्रसवः क्रियते । उपाकर्मीण शिष्यकर्षका या समिदाहुतिः, सीमन्तोन्नयनादिका ये गर्भ-संस्काराः, ते तु वचनात् जातेष्टिवत् स्वेऽग्नावेव कर्तव्याः। मुक्त्वैतानि कर्माणि श्रन्यदु गृह्योक्तमपि यजमानगामिफलकं न चेत् न स्वेऽग्नावनुष्ठेयानि" इत्य-भिहितम्, तन्न युक्तिसहम् । दम्पतिशब्दस्य गृह्यवाचकस्य कचिद्प्यश्रवणात्। सीमन्तोन्नयनादीनां पारस्कराचार्येण ''पश्चसु बहिः शालायास्'' (पार० गृ० सू० १।४।२ ) इत्यादिना शालातो वहिरेव विधानात् तेषासावसथ्याग्निसाध्यत्वे विना वचनमावसथ्याग्नेः स्वायतनबहिर्भावस्य निषिद्धत्वात् । अन्यथा "औपासनसर्ग्यं हुत्वा" (पा० गृ० सू० ३। ८। ३) इति शूलगवे बहिःशालायां प्रण्यनविधानस्य वैयर्थ्यापत्तेः । श्रतः साग्नेरपि सीमन्तोन्नयनादिकं लौकिकाग्नावेव । न स्वेग्नाविति वचनं त छन्दोगपरिशिष्टान्तर्गतत्वाच्छन्दोगपरिसत्येवास्थेयम् । समिदाहुतिस्त्वन्य-विषयेव । तेषामुपाकमीिण समिदाहुतेरभावात् । एवञ्च तत्प्रतिप्रसववलात् उपाकमीण आवसथ्याग्निसाध्यत्वं प्रतीयते । इदमेव च कर्काचार्याणामुपांकर्मण् आवसथ्याग्नि-कथने मूलम् । किन्न यानि गृद्योक्तानि कर्माणि तेषां सर्वेषां विशेषविधिविमुक्ताना-मावसथ्याग्निसाध्यत्वमेवाभिप्रतम्, विशेषवचनमि सूत्रकारेगौव यल्लिखतं स्यात्त-देवाचार्येंगृह्यते नान्यत्समृत्यन्तरोक्तमि । यथा — उत्तूलपरिमेहादौ, तेषु हि ''दावाग्नि-म्रुपसमाधाय" (पा. गृ. सू० ३।७।३ ) इत्यादिना सूत्रकारेगीव दावाग्न्यादिसाध्यत्य-मुक्तम्। अत एव च श्राद्धस्यापि पार्वणादेः स्मृत्यन्तरेण लौकिकाग्निकर्तव्यतायां प्रतीयमानायामपि सूत्रकारानभिहितत्वात् स्मृत्यन्तरवचनमनादृत्य तत्राधिकारमभिप्रयन्ति कर्काचार्याः । परन्त्विदानीं निरम्नेरिप श्राद्धकर्मण्य-धिकारः सर्वेरङ्गीक्रियते । खिएडतं च कर्कमतं गदाधर-निर्णयसिन्धुकारादिभिः। तद्वदेव उपाकर्मणोऽपि लौकिकाग्निसाध्यत्वमप्यङ्गीकर्तव्यम्। अत एव "श्रौपासन-विद्वना" इति तु "कर्मद्रयमिदं केचिल्लौकिकाग्नौ प्रकुर्वते" इति गृह्यकारिकोक्त-लौकिकामिना विकल्प्यते । तत्र ''अथाध्याप्यैरन्यार्वधः'' इति सूत्रात् सशिष्यत्वे तद्धिकारिकस्याचार्यामौ नान्यस्याग्नावन्यो जुहुयादिति निषेधाङ्गौकिक एव । तद्भावे बु स्मार्च इति निगर्वः, इति निर्णयसिन्धावुक्तम् । वस्तुतस्तु यजुर्वेदित्वेऽपि, यथा तेत्तिरीयाणां साग्नीनामिप उपाकर्मोत्सर्जने लौकिकाग्नावेव कर्तव्ये इति नियमः शास्त्रविहितः, एवमेव कातीयानामि इति अमो मा भूत्, किन्तु यो नाम साग्निकः स नियमेन आवसथ्याग्नावेवोपाकर्मोत्सर्जने कुर्यात्, निरग्निस्तु लौकिकाग्नौ कुर्वन्न निवायते इत्येतत्तात्पर्यकं कर्कवचनमिति युक्ततरं प्रतीमः।

तद्यं निर्गतितोऽर्थः। कात्यायनीयानां साग्निकत्वे स्वेऽग्नावुपाकर्मानुष्ठेयम्, निर्मित्वे तु "प्रत्यब्दं यदुपाकर्म" इत्यादिना नित्यत्वश्रवणात् नित्यस्य परित्यागे प्रत्यवायोत्पत्तेस्तत्परिहारार्थं पार्वणश्राद्धादिवत् लौिककेऽग्नाविप कर्त्तव्यमेव न तु परित्याज्यम्। एवमुत्सर्गेऽपि । वह्वृचादीनां तु उपाकर्मण् एकानेककर्तव्यता-विधानात् यदा एक एव करोति तदा स्वेऽग्नौ, यदा तु श्राचार्यः शिष्या इत्यनेके मिलित्वा कुर्वन्ति तदा साग्नेरिप लौिककाग्नावेव। उक्तव्य स्मृतिकौस्तुभकारैः— "त्राह्मणोऽपि यदाऽन्यैः सह कर्म कुर्यातदा लौिककाग्नौ, श्रन्याग्नौ क्रियमाणेन कर्मणाऽन्येषां फलासम्भवात्। यदा त्वेकः कुर्यात्तदा स्वगृह्याग्नौ कुर्यात्। बाधकाभावे गृह्यकर्मणां तत्रैवानुष्टानौवित्यात्।" इति।

श्रतो निरिन्निभिरिप श्रनध्यापयिद्भिरिप स्वे स्वे जपादौ तत्तत्कर्मसु च प्रयुज्य-मानानां मन्त्राणामयातयामत्त्वसिद्धधर्थं वीर्यवत्त्वसम्पत्त्यर्थं च प्रत्यब्द्सुपाकर्मी-त्सर्जने श्रवश्यमनुष्ठेये एवेति सिद्धम्।

-:0:-

### हरिहरयाग-मीमांसा

पवित्रतमोऽयं भारतदेशो देशान्तराण्यितशय्य विराजत इति न केवलमस्माभिष्ठच्यते, किन्तु देशान्तरस्थेरि निर्विचिकित्समभ्युपेयते । तत्कस्य हेतोः ?
देशान्तरेषु हि द्वितीय-तृतीयपुष्ठषार्थयोरेवार्थकामयोः प्राधान्यमवलम्बमानास्तत्रत्याः स्व-स्व-समाजस्य सभ्यतायाश्च विवृद्धये प्रयतमाना यथावत्स्वस्वसमीहितं साधियतुं न प्रभवन्ति । य एव हि देशः विलासितायामत्यन्तं निमग्नः
धर्ममार्गाच्च विमुखः, तस्याचिरादेव नाश इत्यत्र मुलभान्युदाहरणानि । श्रस्माकं
भारतदेशः पुनरा च परमेष्ठिनः प्रथमायास्मृष्टेः श्रा चैतन्निमेषात् धर्मोत्तर एवावतिष्ठत इति देशान्तरापेत्तया उत्कृष्टत्वे निदानम् । धर्मपथं विहाय स्वेच्छाचारेण्
वर्तमानानां जनानां पशुभिस्सह तुल्यतेवेत्यत्र न संशयः कस्यापि, प्रत्युत पशव
एव श्रेयांसः, यतश्च ते प्रत्यवायमागिनो न भवन्ति । श्रत एवोक्तम्—

'पश्चतैव वरं तेषां प्रत्यवायाप्रवर्तनात्।' इति।

पशुप्रायवृत्तयश्च देशान्तरस्थाः, भारतिनवासिनश्च न तथा । एकैकस्यापि जनुष्मतो भारतीयस्य यथारूपं स्व-स्व-धर्मेऽभिरतिर्नियता श्चासीदिति प्राचीनेति-हासतोऽवगच्छामः । श्चतएव प्राब्न्चस्सुमतयो महर्षयः वेदाम्नायाद्यपरपर्यायां भगवतीं श्रुतिं सेवमानास्तत्र सञ्जातसमिकगौरवाः—

> सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धृत्य अजमुच्यते । न वेदाच्च परं शास्त्रं न दैवं शङ्करात्परम् ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इत्युद्घोषयन्तः, तदुद्तिधार्मिकपदार्थानां जगत्कल्याणाधायकानां प्रचाराय सुपरिश्रम्य नैकविधान् धार्मिकान् स्पृतिपुराण्यन्यान् प्रवर्तयाम्बभूवः। एवं प्रन्थ-प्रवर्तनेऽमीषां प्राचीनानामपरोऽभिप्रायः—यदुक्तं भारतवर्षस्योत्कर्षं आध्यात्मिकाधि-देविकशक्त्यधीनः, आध्यात्मिकशक्तिराधिदैविकशक्तिः धर्मानुष्ठानाधीने । अतो धर्मप्रचारोऽत्यावश्यक इति । अतएव चोभे अपीमे शक्ती उत्सृजन्तो देशान्तरीया आधिभौतिकोमेव शक्तिं समाश्रित्य परस्परं निधनसुपयन्तीत्यनुमातुं शक्यते । पूर्वोक्तशक्तिद्यविवृद्धये निदानमूतस्य धर्मस्य वेदोदितस्य स्वरूपं विवरीतुमेव दर्शनानि न्यमान्त्युर्व्यास-जैमिनिप्रभृतयो महर्षयः।

तत्र धर्मस्य स्वरूपं वेदबोधितश्रेयस्साधनमिति कथयन्तः शास्त्रकारा न केवलं याग-दान-होम-द्रव्यगुणानामेव धर्मत्वमभित्रयन्ति, किन्तु 'ग्र्यन्तु परमो धर्मः यद्योगेनात्मदर्शनम्' इत्यादि-याज्ञवल्क्यस्प्रतिप्रमाणजातेनात्मज्ञानस्यापि धर्मत्वमारोरते ।

एवं वदतां प्रन्थकाराणामयमाशयः प्रतिभाति यद् वेदे कर्मज्ञानोपासनारूपेण विभक्तानां काण्डानां प्रतिपाद्यविषयेषु सत्यिप भेदे तेषां परस्परमस्ति महान् सम्बन्ध इति । अतएव कर्मणां ज्ञानस्य भक्तेश्च धर्मशब्देन व्यवहारस्तत्र तत्र प्रन्थकाराणां सङ्गच्छते ।

तत्र कर्माण्याधानसिद्धगाईपत्याहवनीयद् चिणाग्निक्षपत्रेताग्नि-साध्याग्निहोम-दर्शपूर्णमास-चातुर्मास्य-ज्योतिष्टोमादीनि श्रौतान्यनन्तानि, वैवाहिकाग्नि-(श्रौपा-सनाग्नि) साध्यान्यपनयन-विवाहप्रभृतीनि बहूनि, कुशकिएडकादिसंस्कारसंस्कृता-गिनसाध्यानि पौराणिकानि रुद्र-विष्णु-चण्डी-हरिह्ररात्मकयागरूपाणि विविधानि यदा चाप्रे श्रौतानां स्मार्तानां वा कर्मणामनुष्ठाने लोकानां श्रद्धाया न्यूनता भविष्य-तीत्यपश्यन् ज्ञानचत्त्रुषो महर्षयः, तदा पुराणाभिहितकर्मानुष्ठानेन स्वस्वाभिलिषतं सम्पादयन्तु लोका इति मनीषया तानि प्रवर्तयाम्बभूवः। यैव देवता समाराध्यत्वेन स्वसमीहितफलप्रदत्वेन वा येन निश्चीयते यथा केनचन रुद्रः, श्रपरेण विष्णुः, श्रन्येन देवी, इतरेण हरिहरात्मको देवः स तां तां देवतां कर्मभः सन्तोष्य फलभोक्ता भवत्विति पुराणप्रवर्तकानामृषीणामाश्यः प्रतिभाति।

तत्र हरिहरात्मक-यागानुष्ठाने केषाञ्चनैवं शङ्का भवति—'हरिहरनामको यागः' क विहितः, कथं वेदं नाम प्रसिद्धयति, देवताद्वयस्यैकस्मिन् कुएडे श्राहुतयः केन प्रमाणेन हूयन्ते, किं वास्य फलम्, के वात्र मन्त्राः, कथञ्च तेषां विभागः, का वेति-कर्तव्यता ? इति।

श्रत्र त्र्यः—पौराणिकानां यागानां श्रौत-स्मार्तकर्मणामिव प्रत्यत्तविधिवलादेवा-तुष्ठानमिति न नियमः । श्रौतेष्विप कर्मेसु बहुत्र प्रत्यत्तविध्यभावेऽिप कित्पतिविधि-बलादतुष्ठानं स्वीक्रियते । यथा दश्रपूर्णमासयोः श्राग्नेययागस्य । तस्य चोत्पत्ति-वाक्यम्—'यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति' इति । अत्र न यागबोधकः शब्दः, नापि कापि विधिविभक्तिः, सत्यप्येवं विधि परिकल्प्य यागोऽनुष्ठीयत इति सम्प्रतिपन्निमदं सर्वेषाम् । एवंप्रायाण्युदाहरणानि श्रौतेषु कर्मस्र ''अग्निहोत्रं जुहोति, सक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरति, यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति, यस्य खादिरः स्रु वो भवति, अक्ताश्शकरा उपद्धाति, तां चतुर्भिर-श्रिमादत्ते'' इत्यादीनि बहूनि । एषां वर्त्तमानकालबोधकलकारघटितानामपि कल्पित-विधिद्वारा विधायकत्विमध्यते शास्त्रकारैः । कचनार्थवादवाक्यानामेवानर्थक्यानुपपत्त्या विधिकल्पकत्विमध्यते शास्त्रकाराणाम् । यथा—'औतुम्वरो यूपो भवति अर्वा खुम्बरः, अक्, पशवः, अर्जे वासमा अर्जे पश्चनाप्नोति, अर्जोऽवरुष्ये' इत्यस्य समुदितस्य स्तावकत्वपन्नेऽविहितस्य स्तुत्यनुपपत्तरौदुम्वरविधायकत्वं वाक्यानां परिकल्प्यते । तेन च यदौदुम्वरत्वं विहितं, तदनेन समस्तेन वाक्येन स्तूयत इति मीमांसकानां सिद्धान्तः ।

एवञ्च 'हरिहरदेवतया यजेत' इति वाक्यश्रवणाभावेऽपि हरिहरदेवतायाः स्तुतिवोधकेवाक्येः हरिहरदेवताकर्मविधायकवाक्यं परिकल्प्य तस्यानुष्ठानं न विवादाय कल्प्येत । श्रन्यथा देवतास्तावकानां वाक्याना पुराणेषु तत्र तत्रोपलभ्य-मानानामानथक्यमेव स्यात् । तत्तद्देवतासमाराधनेन जपेन ध्यानेन पूज्या तपणेन होमेन च भवतीति कर्मकाण्डिकानामविप्रतिपन्निमदम् । हरिहरदेवताविषयकं ध्यानं पूजनं च कूर्मपुराणादिषु समुपलभ्यते । इद्व्य विलोक्यास्मत्पूर्वजाः शिष्टाः कतिपये हरिहरात्मकयागमपि स्वीयाविगीताचारेण प्रवर्तयाव्यकः । ये हि हरिं हरव्योभयात्मिकां देवतामिभन्नां समुपासते, तेषामिदमनुष्ठानं कथिमव निन्दा-विषयः स्यात्, एवं च पुराणिदिषु समपलभ्यमानहरिहरविषयकध्यान-स्तुति-पूजन-प्रतिपादकः श्लोकः हरिहरात्मकयागविधायकवाक्यं परिकल्प्यते, हरिहरात्मकयागेन स्वसमीहितं सम्पादयेदिति, श्रथवा शिष्टाचारेणानुमीयते ताहशो विधिः । यावच्य शिष्टाचारविधातकं स्मातं श्रौतं वा प्रमाणं नोपलभ्यते तावत्स श्राचारः प्रमाणिमिति शास्त्रोन्नीतः पन्थाः । न कापि स्पृतिषु पुराणेषु वा 'हरिहरात्मकयागं न कुर्यात्' इति निषेधः समुपलभ्यते । नापीदं कर्म केनापि हष्टेन कारणेन गहितं प्रतीयते ।

किञ्च यावन्तः सम्प्रति पौराणिका यागा अनुष्ठीयन्ते, अनुष्ठाप्यन्ते वा रुद्रविष्णु-चण्डीप्रभृतीनाम्, अमीषाञ्च विधानं पौराणिकवचनेभ्यः किल्पतैरेव
विधिवाक्यः स्वीकत्व्यम्, स्मृतीनां पुराणानाञ्च श्रुतिमूलकत्वेनेव प्रामाण्यात्। न
हि कापि प्रत्यत्तो विधिः समुपलभ्यते 'रौद्रेण यजेत', 'वैष्णवेन यजेत' इति
येन प्रत्यत्तश्रुतिमूलकत्वममीषां स्यात्। यद्यपि 'श्तरुद्रियं जुहोति' इति विधिः
उपलभ्यते, तथापि यादृशपद्धत्या साम्प्रतं रुद्राद्यो यागा अनुष्ठीयन्ते, तेषां तन्मूलकत्वमेवेति वक्तुं न शक्यते, किन्त्वनुमितश्रुतिमूलकत्वमपीति स्वीकर्तव्यम्। तथा
च हरिहरदेवतास्तावकपुराण्यवचनेभ्योऽनुमितं यद्विधिवाक्यं, तदेव शिष्टेरनुष्ठितहरिहरात्मक्यागस्य मूलिमिति सिद्ध्यति।

यागस्यास्य नामविषये एवं प्रष्टारो भवन्ति -केन प्रमाणेनास्य 'हरिहर' इति नामेति । तत्रेद्मुच्यते - मीमांसायां निमित्तचतुष्टयान्नाम्नः सिद्धिरभिहिता मत्वर्थ-लच्चणाभीत्या 'उद्भिद्। यजेत पशुकामः' इत्यादिषु, वाक्यभेदभीत्या 'चित्रया यजेत पशुकामः' इत्यादिषु, तत्प्रस्यशास्त्रात् 'त्र्यग्निहोत्रं जुहोति' इत्यादिषु, तद्व्यपदेशात् 'श्येनेनाभिचरन् यजेत' इत्यादिषु, एवं श्रौतेषु कर्मसु सत्यिप नियमे 'सोमयागः', 'आग्नेययागः' 'उपांशुयागः' — इत्यादीनि कर्मनामानि याज्ञिका व्यवहर्रान्त । इमानि च नामानि न पूर्वोक्तप्रमाणैः साधियतुं शक्यन्ते । ज्योतिष्टोम-शब्दुस्य तत्प्रख्यशास्त्रान्नामत्वं साधियतुं शक्यते, न 'सोमशब्दुस्य', तथा सति 'सोमेन यजेत' इत्यत्र विनैव मत्वर्थलच्चाया शाब्दबोधः स्यात्। एवमेव 'यदाग्ने-योऽष्टाकपालः' इत्यत्रापि मन्त्रवर्णेकपतत्प्रख्यशास्त्रेणाग्नेः प्राप्तिमङ्गोछत्याग्नेय-शब्दस्य नामत्वं यद्युच्येत, तर्हि 'श्राग्नेय' शब्दस्याग्नेयाधिकरणे गुणसमर्पकत्व-सिद्धान्तो भग्नः स्यात् । श्रत एवमादिनामन्यवहारस्य मूलं याज्ञिकानां प्रसिद्धिरित्येव वक्तव्यम् । सोमद्रव्यकत्वात् सोमयागः, अग्निदेवताकत्वात् आग्नेययागः, उपांश-क्रियमाण्यात् उपांशुयागः, इत्येवं याज्ञिकप्रसिद्धेरुपपत्तिः। एवसेव 'रुद्रयागः' इति नाम रुद्रदेवताकत्वात् । न चात्र तत्प्रख्यशास्त्रेणैव नाम्नः सिद्धिरिति वक्तुं शक्यते, तत्प्रख्यशास्त्रत्वेनाभिमतरुद्रमन्त्रे रुद्रशव्दवत् शङ्कर-मयस्करादिशव्दानामपि सत्त्वात् 'शङ्करयागः', 'मयस्करयागः' इत्यपि व्यवहारापत्तेः। तत्तु नेष्यते, व्यवहारा-भावस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वात् । श्रतो रुद्रदेवताकत्वात् 'रुद्रयागः' इति प्रसिद्धिः। एवमेव विष्णुदेवताकत्वात् 'विष्णुयागः' इति, तथैव हरिहरदेवताकत्वात् 'हरिहरा-त्मको यागः' इति नामापि सिद्ध्यति । एवञ्च कचन द्रव्यमादाय, कुत्रचिद् देवतामा-दाय कचनान्यगुणमादाय याज्ञिकव्यवहारस्योपपत्तिः सिद्ध्यति, न तु सीमांसाभिहित-प्रमाणचतुष्टयेनैव । एतेन 'पुरोडाशयागः', 'पशुयागः' इत्यादिव्यवहारोऽपि व्याख्यात:।

वस्तुतस्तु मीमांसादृष्ट्या यदि पर्यालोच्यते, तर्हि साम्प्रतं क्रियमाणानां रुद्रादि-देवताकानां कर्मणां यागशब्देन व्यवहारोऽसङ्गत एव, अमीषां यजितचोदनाचोदि-तत्वाभावात् । अत्र च वैदिकानां प्रसिद्धिरेव शरणीकरणीया । न हि वैदिका मीमांसका वोपनयने विवाहे च क्रियमाणान् होमान् सत्यपि तेषृद्देशत्यागे याग-शब्देन व्यवहरन्ति 'उपनयनयागः', 'विवाहयागः' इति । श्रौतस्यापि कर्म-णोऽग्निहोत्रस्य देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागरूपयागपदार्थविशिष्टस्य 'अग्निहोत्रयागः' शब्देन व्यवहारो न केषामपि सम्मतः । अतश्चैवमादिषु स्थलेषु 'रुद्रयागः', 'विष्णुयागः' इत्यादीनां यथोपपत्तिस्तथैव 'हर्गिहरात्मको यागः' इत्यस्याप्युपप-त्तिरिति न नामधेयस्यासङ्गितिरिति सिद्धम् । एकस्मिन् कुएडे हरिहरात्मकयागस्यानुष्ठानं कथम् ? हरियँदा होमेन समाराध्यते, तदा पुरुषसूक्तमन्त्रेण, हरश्च यदा होमेन समाराध्यते, तदा रुद्राध्यायमन्त्रेण । तथा रुद्रयागो विष्णुयागश्च स्याताम् । तयोश्चैककुण्डानुष्ठेयत्वं कथं भवेदिति केचना-चेप्तारो भवन्ति ।

श्चात्र वदामः—दर्शपूर्णमासयोराग्नेययागोऽस्ति, स च प्रकृतिः । यद्यस्य विकृति-रप्यग्निदेवताका तदा आग्नेययागीययाज्यापुरोनुवाक्यामन्त्रे रेव वैकृताग्नेये क्रियमाणे दार्शपूर्णमासिकाग्नेयः कृत इति व्यवहारः किं कस्यापि सम्मतो वा ? न कोऽप्येवं व्यवहरति । तथैव प्रकृतमपि हरिहरात्मकं कर्म रहाध्यायेन पुरुषसूक्तेन च कियमाणं न रुद्रयागो विष्णुयागो वा भवेत्, किन्तु ततो विलच्चणमेवेदं कर्म । तथा सत्येककुण्डानुष्ठेयत्वमस्य कथं नाम न भवेत् ? विभिन्नदेवतयोरेकस्मिन् कुण्डे कथं होमो भवितुमह्तीति न राङ्कितुं शक्यम् ; पौर्णमास्यां दर्शे वा नानादेवतानामेकस्मिन्नाहवनीये होमानां सम्पद्यमानत्वात् । अत्र हरिहरयोर्देवतात्वस्य व्यासञ्यवृत्तित्वादग्नीषोमादिवन्नानुपत्तिः काचन ।

इयांस्तु विशेषः—श्रौतेषु कर्मसु विधिप्रतिपाद्या देवता स्वीक्रियते । क्रचित्तिद्धतेन देवताया विधिः, क्रचिच्च चतुर्थ्या, क्रचिच्च मान्त्रवर्णिकदेवताया विधिः ।
नैतादृशविधानं हरिह्रयोरुपलभामहे, किन्तु हरिह्ररक्षेत्रादिषु हरिह्ररात्मकदेवतायाः
प्रसिद्धत्वात्, तस्याश्च पूजनादिकस्य वर्त्तमानत्वात् तदाराधनाय यागोऽपि शिष्टैः
प्रवर्तित इति हरिह्रयोर्देवतात्वस्य व्यासज्यवृत्तित्वं स्वीक्रियते । यद्येतादृशं देवतात्वं
नाभविष्यत्, तिर्हे हरिह्रसम्पडलम्, हरिह्रष्यानम्, हरिह्रस्तुतिः, हरिह्राष्टोत्तर्श्वतनामावितः—इत्यादिकमपि नाभविष्यत् । सर्वतोभद्र-लिङ्गतोभद्रादिवत्
हरिह्रमण्डलमेव हरिह्रयोर्व्यासज्यवृत्तिदेवतात्वमवगमयति ।

किञ्च मीमांसका इव याज्ञिका न देवतास्वरूपमभ्युपयन्ति । मीमांसका हि शब्दैकसमिघाम्यं देवतात्वं स्वीकुवन्तः देवतानां करचरणाद्यवयववत्वं नाभ्युपगच्छन्ति,
नापि तासां फलप्रदातृत्वशक्तिं वा स्वीकुवन्ति । याज्ञिकास्तु देवतानां विप्रहादिमन्त्वं
फलप्रदातृत्वञ्च स्वीकृत्य स्वस्वाभिलिषतफलप्राप्तये तां तां देवतां जप-होमादिमिस्तपर्यन्ति । त्रवश्च मीमांसकानां मते विधिविहितस्यव देवतात्वम्, याज्ञिकानां
तु विधितद्तिरिक्तप्रमाण्णाम्यस्य देवतात्वमिति सिद्धयति । एवञ्च हरिहरयोर्ग्यासज्यवृत्त्येव देवतात्वं स्वीकृत्येकसिमन् कुण्डे कृद्राध्यायेन पुरुषसूक्तमन्त्रेण् च
हरिहरात्मक्यागे क्रियमाणे न कोऽपि दोष इति सिद्धम् ।

किन्न 'फलकर्मदेशकालद्रव्यदेवतागुग्रसामान्ये' (का० श्रौ० सू० १।७।३) 'तद्भेदे भेदः' (का० श्रौ० सू० १।७।४) इति कात्यायनश्रौतसूत्राभ्यां फलकर्मादीनां भेदे कर्मणो भेदः, तद्भेदे चाभेद इत्युक्तम्। प्रकृते च हरिहरयोविद्यमानस्य देवता-त्वस्यैकत्वात् भेदाभाव। बैक्कुण्डानुष्टंयत्वे न कस्यापि विप्रतिपत्तिः।

कस्मिश्च कर्मीण हरिहरयोस्तन्त्रेण कथमनुष्ठानिमिति प्रश्नस्येद्मुत्तरम् - तन्त्रं हि

n

नामानेकोद्देशेन सक्नद्नुष्टानम् । यथा दर्शपूर्णमासयोरनेकान्याग्नेयादिषट्-प्रधानान्युद्दिश्य प्रयाजानुयाजादीनां सक्नद्नुष्टानं तत्तत्पर्वेणि भवति । तत्र सम्भवता-मङ्गानुां तन्त्रमसम्भवतान्त्वाष्ट्रत्तिरिति न्यायोन्नीतः पन्थाः ।

यदुच्यते कैश्चित् 'श्रपवृत्तकर्मालौकिकोऽर्थसंयोगात्' (का० श्रौ० स्० १।३।२८) इति कात्यायनीयं सूत्रमादाय प्रकृतिकर्मणि रुद्राध्यायेन होमे समाप्ते पुनः पुरुषसूक्त-होमकरणेऽग्नेलौकिकत्वमापाद्यत इति । तत्र त्रूमः—हरिहरात्मकयागप्रयोगस्यासमाप्त-त्वात्कथमप्रवृत्तकर्माः जातः ? हरिहरयोर्व्यासकदेवतात्वेऽपि तथाविधमन्त्राणामनु-पलम्भाद् रुद्र-विष्णुयागीयमन्त्रान् तद्ङ्गानि चात्रातिदिश्यायं प्रयोगः कर्तव्यः इत्यस्मत्पूर्वजानामेतत्कर्मानुष्ठात्णां शिष्टानामाशयः ।

तत्र रुद्रहोमे समाप्तेऽपि प्रकृतप्रयोगस्यासमाप्तत्वाद्ग्नेलौकिकत्व कथमापाद्यितुं

शक्यते ?

किञ्च-

### "शृ देवि महाभागे यागं हरिहरात्मकम्। कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति पुत्र-पौत्रप्रदायकम्॥"

इत्यादितन्त्रान्तरवचनाद् हरिहरात्मकयागस्य तत्रानुष्टानप्रतीतेः कथं कात्यायनश्रीत-सूत्रस्य प्रकृते प्रवृत्तिः ?, तस्मात् हरिहरात्मकयागस्य निद्दुष्टत्वात्, शास्त्रीयत्वात्, शिष्टाचारपरिगृहीतत्वात्, स्वस्वाभिलिषतसाधकत्वाद्, श्रगिहितत्वाच्च स्वीकर्तव्यत्व-मुचितमेव ।

ये हि हरिहरञ्चैकेनैव प्रयोगेण सन्तोष्य स्वस्वसमीहितं सर्वमिप फलं साधियतु-मिसलपन्ति, तेषां समभावेन देवताद्वयमेकीकृत्य समाराधयतां सौकर्याय शिष्टैः प्रवर्तितस्य हरिहरात्मकयागस्यौचित्यं प्रतीयते ।

'न हि कल्याणकृत्कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति' इति न्यायमनुस्तत्य हरिहरयागस्यानुष्टानेऽनुष्टापने चानुष्ठातॄणामनुष्ठापयितॄणाक्च सद्गतिरेव स्यादिति निश्चप्रचमेव।

# कन्यादान-मीमांसा

इदमत्र विचार्यते । कन्यादाने दातुः स्व-स्वत्त्विनिष्टृत्तिर्भवति नवेति । केचिद्त्रैवमा-शेरते—गोदानादौ इमां गां तुभ्यमहं सम्प्रदृदे' इत्युक्तवा ततः स्वस्वत्विनिष्टृत्ति-बोधकं 'न मम' इति पद्द्वयमि उच्चार्यते, श्रतस्तत्र स्वस्वत्त्विनृत्तिर्जायते । कन्यादाने तु 'इमां कन्यां तुभ्यमहं सम्प्रदृदे' इत्येवोक्त्या विरम्यते, न तु 'न मम्' इति पद्द्वयमुचार्यते । अत्रश्च गोदानवत् नात्र स्व-स्वन्त्वनिवृत्तिर्भवति । अत्यव्य सक्रद्दताऽपि पुनर्दातुं शक्यत इति । ते तावत्प्रष्टव्याः, आस्तां तावत् 'न मम' इति पद्द्वयम्, कन्यादानेऽपि गोदानवत् दाधातुरुचार्यते नवेति । यदि चेदोमिति वृयुस्तिर्द्धि तत्रोचार्यमाणस्य दाधातोः कोऽर्थ इति 'स्वस्वत्विनवृत्तिपूर्वक-परस्वत्वापादानरूपो व्यापारो दाधात्वर्थः' इति शास्त्रकारैः सर्वत्राङ्गीकृतः । ''दानं चापुनर्ग्रहणाय स्वस्वत्विनवृत्तिपूर्वकं परस्वत्वोत्पादनम्" इति 'कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्र-दानम्' (अष्टा० १।४।३२) इति स्त्रे तत्त्ववोधिनीकारः ।

शास्त्रदीपिकायामपि पार्थसारियमिश्रैः चतुर्थेऽध्याये द्वितीयपादे द्वादशेऽधिकरणे यागहोमादीनां भेदकथनावसरे ''देवतो हेशेन स्वद्रव्यपित्यागो यागः, स एव प्रचेपाधिको होमः, स्वीयस्य परकीयत्वापादनं दानम्' इत्युक्तम् । 'सम्प्रदान-स्वत्वापादको द्रव्यत्यागो दानपदार्थः' इति च तत्रैव भाद्रदीपिकायाम् । एवं च सित दाधातुरेव स्वस्वत्विनृति परस्वत्वापादानं च कथयति इति यत्र दाधातुः प्रयुज्यते तत्र स्वस्वत्विनृतिरिप जायत एवेति किमवशिष्यते यत् 'न मम' इति

पदद्वयेन बोध्यते ।

स्मृतिकारैः परं स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं दाधातुकार्थाया एव स्वत्त्वनिवृत्तेने ममेति पद्-द्वयेनापि अनुवादः कार्य इति मत्वैव 'न ममेति स्वसत्ताया निवृत्तिमपि कीर्तयेत' इत्युक्तम्। अत्रश्च सर्वत्र दानम्थले 'न मम' इति कथनमनुवाद्रूपमेवेति तद्नुक्तावि स्वत्त्वनिवृत्तिर्जातैवेति मन्तव्यम्। अत एव गोदानादाविप कचिद् देशे 'न मम' इति शिष्टा नोचारयन्ति । यागादौ परम् इद्मग्नय इत्यादिचतुर्थीमात्र-प्रयोगात् दाधातोरप्रयोगेण चतुर्था च त्यज्यमानद्रव्योद्देश्यत्वमात्रकथनात् तत्र स्वत्त्वनिवृत्तेस्तयाऽप्रतीतेस्तत्प्रतीत्यर्थं 'न मम' इति पद्द्वयमुचार्गीयमेव । किञ्च यदि कन्यादाने न स्वत्वनिवृत्तिर्जायते तर्हि पुत्रदानेऽपि कथं सा जायते ? यदि चेष्टापत्तिः—"गोत्ररिक्थे जनयितुर्न भजेइत्रिमः सुतः" इत्यादिगोत्ररिक्थनिवृत्ति-बोधकानां शास्त्राणां का वा गतिः ? कथं वा स पुत्रः प्रतिप्रहीतरि मृते पुनरन्यस्मै न दातुं शक्यते ? कथं वा यन्या पुत्रैः साकमंशहरा न भवेत् ? अतो यथा दत्तकहोमा-नन्तरं पुत्रो जनकगोत्राद् भ्रश्यति तस्य चास्य च जन्य-जनकभावसम्बन्धमन्तरा नान्योऽस्ति कश्चित्सम्बन्धः। एवं वैवाहिकसप्तपद्यनन्तरं कन्यायाः पितुश्च तादृशं सम्बन्धमन्तरा नान्यः सम्बन्धः कश्चिद्स्ति । श्चत एव च कन्यां परकीयद्रव्यन्यासरूपां समामनन्ति । "प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा" (शकुन्तलानाटक, ४।२४) महर्षिः कण्वः कथयति ।

'कन्यादानं त्रिः कार्यम्' इति शौनकोक्तिस्तु प्राथमिकदानेऽपि दानसम्पत्तौ सत्यां पुनर्वारद्वयमदृष्टार्थं शब्दोचारणं कार्यमित्येवमर्थिका। यथा मधुपर्के सकृदुचा- रखेनापि सिद्धे कार्ये 'मधुपकों मधुपकों मधुपकः' इति वारत्रयमुच्चायते। यथा वा सोमयागे दीचाप्रकरखे दीचितावेदनसमये 'दीक्षितोऽयं ब्राह्मणः' (का० श्रौ० सू० ७।४।११) इति सकृदुचारखेनापि कार्यसिद्धौ "त्रिरुपांधाह त्रिरुच्चैः" इति विधानमदृष्टार्थम् तद्गत्।

अयमत्र निष्कर्षः —गोदानवत् कन्यादानेऽपि दाधातुप्रयोगात् स्वत्त्वनिवृत्ति-भैवत्येव । 'न मम' इति शब्दोच्चार्गां भवतु मा वा । अत एव च गोदानेऽपि कचित्

'न मम' इति न प्रयुज्यते, कन्यादानेऽपि कचित्प्रयुज्यते ।

कचिद् देशे 'प्रजासहत्वकर्मभ्यः प्रतिपादयामि' इत्येव प्रयुज्यते । तत्र प्रति-पादनमिप दानापरपर्यायमेव । अतो दानानन्तरकालिकवैवाहिकसप्तपद्यामेव कन्यायाः पितृगोत्रनिवृत्तेः पितुस्तस्याश्च पितृत्वकन्यात्वरूपसम्बन्धं विना अन्यस्य स्वत्वादेर-भावात् न सा कन्या पुनरन्यस्मै केनापि कारणेन दातुं शक्येति ।



# विवाहस्यानादिता

विवाहराव्दस्तु—विपूर्वकवहधातोभीवे घिष्य प्रत्यये कृते निष्पन्नो विशिष्टं वहनं मिनद्धाति । विशिष्टं वहनं च कन्याया अन्यदीयायाः स्वीयत्वापादनपूर्वकं संस्काराधानम् । स्वीयत्वापादनं च अन्यदीयस्य वस्तुनः प्रतिप्रह्ममूलकम् । प्रति-प्रह्म दानमूलकः । अतश्च कन्यापित्रादिना कन्याया दाने कृते तां प्रतिगृह्य स्वीया-मापाद्य पाणिप्रह्णादिह्नेमसंस्कारैः संस्कृतत्वसम्पादनमेव विवाह-पदार्थे इति सिद्धचित । एवं च विवाहे दानम्, प्रतिप्रहः, पाणिप्रह्णम्, होमादिः, इति पदार्थे-चतुष्टयं प्राधान्येन परिगणनीयं भवति, अन्यत्सर्वमङ्गतया । तत्र दानं कन्यापितरं प्रति, अन्यद्वरं प्रतीति विवेक्तव्यम् ।

श्रयं च विवाहः क्षिया भार्यात्वापाद्कवत् पुरुषस्य पतित्वापाद्कोऽपि । श्रतश्चो-भयसंस्कार एवायम्, न क्षीमात्रसंस्कारो, नापि पुरुषमात्रसंस्कारः । यथा च उपनयनं माण्यकस्य श्रध्ययनयोग्यतारूपसंस्काराधायकम्, एवं विवाहः क्षीपुंसयोरग्न्या-धानाग्निहोत्रपाकयज्ञादि-श्रोतस्मार्त्तकर्मानुष्ठानयोग्यताधायकः । नद्यविवाहिता क्षी पुमान्वा क्वचित् श्रोते स्मार्त्ते वा कर्मण्यधिक्रियते । श्रत एव विवाहः क्षिया एव संस्कारको नित्यः, पुरुषस्य तु काम्य ऐच्छिक इति ये केचिद्वद्नित तेषामुक्तिः गंगनकुसुममवलम्बते । क्षीसंस्कार इव पुरुषसंस्कारेऽपि युक्तितौल्यात् । श्रत एव गौतमादिभिः श्रष्टाचत्वारिशत्संस्कारैः संस्कृत इत्यारभ्य तन्मध्ये विवाहस्यापि सह-धर्मचारिणीसंयोग इति पुरुषसंस्कारमध्ये परिगण्नं कृतम् । श्रतश्च यथाऽऽधानाग्नि-होत्रादीनां नित्यत्वम् (श्रवश्यानुष्टेयत्वम्) उभयसंस्कारकृत्वं च, तद्वत् विवाहस्यापि नित्यत्वमुभयसंस्कारकत्वं चाविरुद्धम् । द्वितीयादिविवाहस्तु पुंसः काम्यः, स्त्रियस्तु नास्त्येव ।

विवाह्स्य सत्यिप रितसम्पादकत्वे पुत्रोत्पत्तिसाधनत्वे च देशान्तरवत् नास्माकं भारतीयानां तदर्थत्वमात्रे तस्य पर्यवसानिमष्टम्, किन्तु मुख्यतया धर्मार्थत्व-मेव, पुत्रोत्पत्तेरिप च नित्यत्वमेवास्माकं मते । यस्यैव अनिष्टयज्ञस्य मोन्नेच्छायां दोषश्रवण्म्, एवमनुत्पादितपुत्रस्यापि दोषः श्रूयते स्मर्यते च । अत एव च अध्ययनयजनसुतोत्पादनानां नित्यत्वं श्रुतिर्बोधयति—"जायमानो वे ब्राह्मण-स्निभित्रर्धण्यान् जायते ब्रह्मचर्येणिर्षिभ्यो, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्य एप वा अनुणो यः पुत्रो यज्वा ब्रह्मचारिवासी ।" (तै० सं० ६।१।११) इत्यत्र ऋण्कपत्वमेव अवश्यापाकरणीयत्वं च पूर्वोक्तेव श्रुतिरववोधयति— "अनुणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन् तृतीये लोके अनुणाः स्याम । ये देवयानाः पितृयाणाश्र लोकाः सर्वान् पथो अनुणा आक्षियम ।" (अथर्व० ६।११।७।३)

एतच्छुत्यवलम्बेनैव जैमिनिरिप त्रयाणामेषां नित्यत्वं सूत्रयित—"ब्राह्मण्स्य सोमविद्याप्रजमृणवाक्यसंयोगात्" (६।३)। एतेन देवणीत् पितृऋणाच्च ब्रानृण्यसम्भवेऽवश्यकर्तव्यो दारसंग्रहः। कृते तस्मिन् ब्रानुषङ्गिकतया रत्युत्पत्तिः इति न तस्य मुख्यफलत्वमभिमतमस्मदाचार्याणाम्।

वैवाहिकी प्रथा कदाप्रभृति अस्माकं देशे प्रचितता इति केषांचिद्विचारशीलानां प्रश्नस्य इदमेवोत्तरं नित्यवेयमिति । वैदिकानामस्माकं मते मीमांसकानामिव—

"वाचा विरूपनित्यया" (तैति० सं० १०)

'त्रजान् ह वै पृश्नीन् तपस्यमानात् ब्रह्मस्वयम्भवेवाभ्यानर्षत्"

(तैति० त्रा० ११)

"अनादिनिधना वेदवागुत्सृष्टा स्वयंश्ववा।" (महाभारत, शान्तिपर्व, २३३।२४)

इत्यादिश्रुति-स्मृति-पुराणादिभिर्वेदस्यानादित्वमेव, नतु पुरुषकृतत्वरूपं पौरुषेय-त्वम्। श्रतश्च ऋग्वेदादयः सर्वेऽपि वेदाः क्रमं विना सार्वेकालिका एवेति सिद्धयति। तत्र च ऋग्वेदे श्रष्टमाध्याये —

''गृभ्गामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथाऽऽसः।" "तुभ्यमग्रे पर्यवहन्त्सूर्या वहतु ना सह। पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजया सह॥' ''पुनः पत्नीमग्निरदादायुषा सह वर्चसा। दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्॥" (ऋ०१०।प्र४) "समझन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ।"

इत्यादयो बहवो मन्त्राः पाणिप्रहण्रूष्पविवाहार्थं प्रश्नतास्तमेवाभिवदन्ति ।

"इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्तुतम् ।

क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तिभमोदमानौ स्वे गृहे ॥" (ऋ० १०। प्राप्तराप्तर)

"आ नः प्रजां जनयतु प्रजापितराजरसाय समनकत्वर्यमा ।

अदुर्मङ्गलीः पितलोकमा विश शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥"

(ऋ० १०। प्राप्तराप्तर। ४३)

इत्यादयो वधूवरयोराशीरूपं फलं वदन्ति । एवम्— "सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्र्वां भव । ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी ऋधि देवृषु ॥" (ऋ० १०।८४।४६ )

एवं सर्वेष्वपि वेदेषु विवाहमन्त्राः सुप्रसिद्धा एव । न चेदमत्र शङ्कनीयम्—मन्त्रा इमे यागादौ कचित् कियाङ्गरवेन प्रवृत्ता विवाहेऽपि सूत्रकारेण विनियुक्ता अङ्गारका-इमे यागादौ कचित् कियाङ्गरवेन प्रवृत्ता विवाहेकान्तिकत्वं वक्तुं शक्यत इति; एतेषां दिमन्त्रवत्, अतश्च नैतेषां मन्त्राणां विवाहेकान्तिकत्वं वक्तुं शक्यत इति; एतेषां विवाहं परित्यव्य अन्यत्र कुत्रापि विनियोगादर्शनात् । तेषां मन्त्राणां तत्र तत्र तांस्तानितरान् मन्त्रान् तत्तरकर्माङ्गरवेन तत्तरक्रत्वङ्गभूतशास्त्राचङ्गरवेन वा विनियुङ्गानोऽपि माधवाचार्य इमान् मन्त्रान् पाणिप्रहण् एव विनियुङ्के ।

विवाहे कन्याप्रहणे गृभ्णामीत्येषा—सूत्रितं च "गृभ्णामि ते" इति । 'उदीष्यितः" इति मन्त्रं च विवाहस्तावकत्वेन व्याख्याति । अत्रेदं भाष्यम्—

' आभिर्नृणां विवाहः स्तूयते' इत्यादि ।

एवं च प्रकरण्मिदं साज्ञात्परम्परया वा विवाहाङ्गभूतं मन्त्रसमुद्।यसन्दृब्धम्।

तत्रैव सर्वे मन्त्रा विनियुक्ता नान्यत्र कचिद्पि।

एवं बहुत्र सहस्रशो वेदेषु पितपत्नीसम्बन्धः श्रुतः, स सर्वोऽपि विवाहमूलक एव प्रसिद्धयित इति सुविदितमेव । किञ्च चतुर्विपि वेदेषु उपासना-ज्ञानकाएडे सुक्त्वा अन्यः सर्वोऽपि भागो यज्ञार्थमेव प्रवृत्त इति तु निश्चप्रचम् । यज्ञानुष्टानं तु प्रायशो दम्पितकर्तृकम् । दाम्पत्यं तु विवाहैकसाध्यम् । अतश्च यज्ञादिकं विद्धद्भिवेद्भागैः स्वसिद्धवर्थं विवाहोऽप्याज्ञिप्यत इत्यनादिरियं वैदिकी प्रथाऽस्मद्देशे ।

ये नाम वेदानां पौरुषेयत्वमर्वाचीनकालिकत्वं वाऽभिप्रयन्ति यज्ञैकान्तिकत्वं वा नेच्छन्ति, तेषां मते यत्किच्चित्सिद्धयतु । परन्तु त्र्ययमपि पत्तोऽस्माभिः कात्यायनश्रौत-

सूत्रभिकायां निपुण्तरमुपपाद्य निरस्तस्तत एवावगन्तव्यः।

एवं विवाहस्यानादित्वे धर्ममूलत्वे नित्यत्वे (अवश्यकर्तव्यत्वे) वेदादेव सिद्धे ये नाम केचित् महाभारतस्य श्वेतकेतूपाख्यानादिना विवाहस्य सादित्वं स्त्रीणां यथेष्टाचारत्वं सर्वोपमोग्यत्वं च साधयन्ति ते कुशकाशावलम्बना एव। तथा हि एवं ते प्रष्टव्याः— भारतादीनां वेदमुपजीव्येव प्रामाण्यमुत स्वातन्त्र्येण ? यदि स्वातन्त्र्येण इति कथयन्ति तेन ते वन्द्या एव । सर्वेषां स्मृतिपुराणेतिहासादीनां वेदमूलत्वेनैव प्रामाण्यमभ्युपगच्छतामस्माकं न ततो बहिभूतैरन्यैः सह संव्यवहारो युज्यते ।

यदि वेदमूलत्वेन तर्हि वेदेनैव श्रनादितया सिद्धयन्तं विवाहं वेदोपजीवकं भारतं कथं वा प्रतिसिषेधे । प्रतिषेधद्वा कथं प्रामाण्यमाप्नुयात् ?

श्रतश्च उपाख्यानस्यास्य श्रन्यपरतैव वर्णनीया । युक्तं चैतत् । तत्र हि महर्षि-शापेन निवारितसंभोगः पाण्डुः स्वपत्न्यां पुत्रोत्पत्तिमभिल्षवन् तां तदर्थमन्यत्र नियोजयामास, तदनिच्छन्ती सा—

एवमुक्त्वा महाराज कुन्ती पाएडुमभाषत ।
कुरूणामृषभं वीरं तदा भूमिपतिं पतिम् ॥ १ ॥
न मामहिसि धर्मज्ञ वक्तुमेवं कथञ्चन ।
धर्मपत्नीमभिरतां त्विय राजीवलोचने ॥ २ ॥
त्वसेव मृत्यपत्यानि मारत ।
वीर वीर्योपपन्नानि धर्मतो जनियष्यसि ॥ ३ ॥
स्वर्गं मनुजशार्द् गच्छेयं सहिता त्वया ।
ग्राप्त्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४ ॥
नह्यहं मनसाऽप्यन्यं गच्छेयं त्वदृते नरम् ।
त्वत्तः प्रतिविशिष्टश्च कोऽन्योऽस्ति भ्रवि मानवः ॥ ४ ॥
(१।१२०। महा० भा० ४ )

इत्यादिना निराचकार।

एवं व्यभिचारदोषात् श्रतीव बिभ्यतीं तां पुत्रगृष्तुः पाण्डुस्तद्भयापाकरणार्थं तत्र प्रवृत्तिसिद्धयर्थं च श्वेतकेतूपाख्यानादिकं किञ्चित्कथयति स्म । श्रतः पाण्डु-वचनस्य नोपाख्याने तात्पर्यं किन्तु तस्याः प्रवर्तने ।

उक्तं हि कुमारिलभट्टेन तन्त्रवार्तिके—"एवं भारतादिवाक्यानि व्याख्ये-यानि।' तेषामि हि "श्रावयेच्चतुरो वर्णान्" इत्येवमादिविष्यतुसारेण पुरुषार्थ-त्वान्वेषणादत्तरादिव्यतिक्रम्य धर्मार्थकाममोत्ता धर्मानर्थदुः खसंसारसाष्ट्यसाधन-प्रतिपत्तिरूपादानपरित्यागाङ्गभूताः फलम्। तत्रापि तु दानराजमोत्त्रधर्मादिषु केचित् पुनः परकृतिपुराकल्परूपेणार्थवादाः। सर्वोपाख्यानेषु च तात्पर्ये सति श्रावयेदिति विधेरानर्थक्यात्कथिद्भद् गम्यमानस्तुतिनिन्दापरिष्रहः। तत्परत्वाच्च नातीवोपाख्यानेषु तत्वाभिनिवेशः कार्ये इति।

अनेन अन्येऽिप ये केचन एतादृशानन्यार्थस्तावकत्वेन प्रवृत्तान् उपास्यान-रूपानर्थवादानवलम्ब्य यं कञ्चन स्वार्थं साधियतुमीहन्ते तेऽिप प्रत्युक्ताः। अनेन नैवं मन्तव्यम्, श्रस्माकं भारतादिगतानामुपाख्यानानां सर्वेषामसत्यतैवाभिप्रेतेति । श्रसित प्रवलप्रमाण्विरोधे तेषामपि प्रामाण्यं स्वीकुर्म एव । परन्तु श्रनन्यपरैवलवत्त-मैर्वेद्भागैः सिद्धधन्तमर्थमेतादृशानि वेदापेत्तया दुर्वेलप्रमाण्कान्युपाख्यानानि न कम्पयितुमीशत इति । श्रतः सिद्धं प्रथेयं वैवाहिकी भारतीयानामम्माकम-नादिसिद्धेति ।

### यज्ञोपवीत-संस्कारस्यावश्यकता

डपनयनशब्दोऽयमुपपूर्वकनीधातोर्ल्युप्रत्यये कृते निष्पद्यते । एवं च डप≕श्राचार्य-समीपे नयनं=विद्यार्थं प्रापण्मुपनयनम् । श्रतश्च पित्राद्दिः स्वं पुत्राद्दिकं विद्याध्ययनार्थं कस्यचिदाचार्यस्य समीपं यत् प्रापयति स एवोपनयनशब्दार्थः ।

यद्यपि शब्दत एतावानेवार्थो लभ्यते तथापि शास्त्रकारैरेतत्पूर्वोत्तराङ्गतया बहवः पदार्थाः विहिताः, तैः सर्वे रेव सहितमुपनयनमित्युच्यते। ते सर्वे पदार्था उपनयनपद्ध-तितोऽवगन्तव्या भवन्ति।

सत्स्विप संस्कारेषु षोडशसु तद्धिकेषु वा ऋस्यैव प्राधान्यादितरापेत्त्वयाऽभ्यहित्त्वं सर्वेरिप धर्मशास्त्रकारै रैककण्ठ्येनोररीकृतम् ।

यतो हि श्रयमेव संस्कारो यथावदनुष्ठितस्तत्तज्जातिवाचकशब्द्व्यवहार्यतां तत्तज्जात्युक्तकर्माधिकारितां च सम्पादयति । श्रन्यथा पतितो न कस्मैचित्कर्मणे ऐहिकायामुष्टिमकाय वा कल्पते जनः ।

श्रंतुपनीतस्य न विवाहादौ सन्ध्या-तर्पणादौ श्रौतेषु स्मार्तेषु वा कर्मस्वधिकारः । न केवलं तेषु कर्मसु, सर्वस्माद्पि द्विजकर्मणः सहपङ्क्तिभोजनादावप्यधिकारो नास्त्येव । श्रत उपनयनास्यमिदं द्विजत्वस्य स्थापकमुत्तेजकं वा त्रैवर्णिकैरवश्यं स्व-स्वकालमनतिक्रम्य कर्तव्यम् ।

तत्र केचित् सर्वं कालमतीत्य विवाहेन सहैवोपनयनं कुर्वन्ति । केचिच्च यज्ञो-पवीतधारणमेवोपनयनसंस्कारं मन्वाना यत्र कुत्रचिद् विन्ध्यपर्वतादौ गत्वा विनेव कमपि संस्कारं यज्ञोपवीतमेव स्वबालकान् धारयन्ति ।

देशेऽस्मिन् ब्राह्मण्कुलेष्वेवोपनयनसंस्कारस्तथा लोपमापन्नो यं स्मृत्वेव।स्मादृशां मनः कम्पते । इद्मेव चेदानीं त्रैवर्णिककुलेषु परिदृश्यमानानां सर्वेषामनर्थानां सर्वासां दुःखपरम्पराणां च परमं निद्ानमिति सखेदं ब्रमः ।

श्रत श्रात्मानं त्रैवर्णिकं वद्द्भिः सर्वैरास्तिकवर्यैः स्ववालका श्रवश्यं यथावदु-पनेयाः, येन स्वकुलस्य स्वजातेन्नीह्यतेजसश्च पुनरुत्कर्षो यथावत्प्राप्य विराजेत । येन चास्माकीनिमदं भारतवर्षं स्वं तेजः प्राप्य समुल्लसेत ।

इतरेषां संस्काराणां यथावदनुष्ठातुमशक्ताविष सर्वस्यापि मूलभूतोऽयं संस्कारो विधेय एव । यत इतरेषां संस्काराणां गृह्यायुक्तानां परम्परया श्रुतिमूलत्वेऽिष श्रयमुप-नयनसंस्कारः सान्नात् श्रुतिविहित इति स्वयमेव कथयति भगवानापस्तम्बः—"उपनयनं विद्यार्थः श्रुतितः संस्कारः" इति । यद्यप्यत्र विद्यार्थं इत्युक्तं तथापि द्विजमात्रस्य स्वीयं द्विजत्वं रिरिच्चिषतोऽयं संस्कार इति सर्वेषां स्मृतिकाराणां दुन्दुभिनिर्घोषः । अस्य श्रुतिबोधितत्वमथववेदे उक्तम् । तद्यथा—

"ब्रह्मचारीष्णंश्चरित रोदसी उमे तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति । स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिपिति ॥ १ ॥ ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथम् देवा अनुसंयन्ति सर्वे । गन्धर्वा एनमन्वायन् त्रयस्त्रिंशत् त्रिशताः षट्सहस्नाः सर्वान्त्स देवांस्तपसा पिपिते ॥ २ ॥

श्राचार्य उपनयमानो त्रह्मचारिखं कुरूते गर्भमन्तः। तं रात्रीस्तिस्र उदरे विभितं तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥ ३॥ इयं सिनत्पृथिवी द्यौद्धितीयोतान्तरित्तं सिमधा प्रणाति । ब्रह्मचारी समिधा मेखलया अमेग लोकांस्तपसा पिपर्ति ॥ ४॥ पूर्वी जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी धर्म वंसानस्तपसोदतिष्ठत । तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतेन साकम् ॥ ॥ ॥ ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ग्णं वसानो दीक्षितो दीर्घरमश्रुः। स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संगृभ्य मुहुराचरिक्रत् ॥ ६ ॥ ब्रह्मचारी जनयन् ब्रह्मापो लोकं प्रजापति परमेष्ठिनं विराजम् । गर्भी भूत्वाऽमृतस्य योनाविन्द्रो ह भृत्वाऽसुरांस्ततर्ह ॥ ७॥ आचार्यस्ततच नमसी उमे इमे उर्वी गम्भीरे पृथिवीं दिवं च। ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन देवाः संमनसो भवन्ति ॥ = ॥ इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी मिक्षाम जभार प्रथमो दिवं च। ते कृत्वा समिधान्रपास्ते तयोरार्पिता भ्रवनानि विश्वा॥ ६॥ ( अथर्ववेद का० ११। सू० ४। मन्त्र १-६)

> ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति। श्राचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते॥१७॥ (श्रथवेवेद का०११। सू० ४। म०१७)

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत। इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत्॥१६॥ श्रोषधयो भूतभन्यमहोरात्रे वनस्पतिः । संवत्सरः सहर्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२०॥ पार्थिवा दिन्याः पश्चव श्रारण्या ग्राम्याश्च ये । श्रापद्माः पश्चिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२१॥ (अथर्ववेद का०११। सू०५। मन्त्र १६-२१)

एवं शतपथ-गोपथ-ब्राह्मणादिभिरुपनीतस्य ब्रह्मचारिणो नियमान् विस्तरशो विद्धानैः सम्यगाविष्कृतमेतस्य श्रुतिबोधितत्वम् । शतपथब्राह्मणे (११।४।४)—

"ब्रह्मचर्यमागामित्याह", "अथास्य हस्तं गृह्णाति", "इन्द्रस्य ब्रह्मचार्यस्यग्निराचार्यस्तवाहमाचार्यस्तवासाविति", "अथैनं अतेभ्यः परिद्वाति प्रजापतये त्वा परिद्वामि देवाय त्वेत्यादि", "ब्रह्मचार्य-सीत्याह", "अपोऽशान", 'कर्म कुरु", "मा सुचुप्थाः", "वाचं यच्छ्र", "सिमधमाघेहि", "अथास्मै सावित्रीमन्वाह", ''तां वै पच्छोऽन्वाह", "आग्नेयो वै ब्राह्मणः सद्यो वा अग्निर्जायते", "न ब्रह्मचारी सन्मद्ध्वश्नीयात्" इत्यादि ।

गोपथत्राह्मणे ( पू० प्र० २ खं० ४-६ )—

"तम्रपसंग्रह्म पत्रच्छाधीहि भो किं प्राथयमिति ब्रह्मचर्यमिति, किं लौक्य-मिति ब्रह्मचर्यमेवेति, तस्मा एतत्त्रोवाचाष्टाचत्वारिंशद्वर्षं ब्रह्मचर्यं द्वाद्श वर्षायवरार्द्धमाप स्नास्यंश्चरेद्यथाशक्त्यपरम् । ब्रह्म ह व प्रजा मृत्यवे सम्प्रयच्छत्, ब्रह्मचारियामेव न सम्प्रद्दौ, तस्माद् ब्रह्मचार्यहरहः समिध ब्राहृत्य सायं प्रातर्गिन परिचरेत्, तस्मात् ब्रह्मचारियोऽहरहर्भिचां द्यात्, समिद्मैचे सप्तरात्रमाचरितवान् ब्रह्मचारी पुनरुपनेयो भवति।"

एवं ब्रह्मचारिधर्मा श्रापि सर्वैः सूत्रकारैगीपथत्राह्मणादेवोद्धृत्य स्व-स्वप्रन्थे निवे-शिताः। तद्यथा—"नोपरिशायी स्यान्न गायनो न नर्तनो न सरणो न निष्ठीवेत् न श्मशानमातिष्ठेत्" इत्यादि (गो० त्रा० पूर्वा० द्वि० प्र० खं० ७)।

युक्तं चैतत् - श्रौताः स्मार्ताश्च सर्वाः क्रियास्तमेवोपनयनसंस्कारमुपजीव्य यतः प्रवृत्ताः । यथैवाऽग्न्याधानमन्तरा श्रौतेषु स्मार्तेषु वा कर्मसु नाधिकार इत्याधानमवश्यं विषेयमासीत् । श्रत एव च सर्वसंस्कारापेत्त्वयाऽस्य श्रेष्ठत्वमवगम्यते स्वीक्रियते च धर्मक्षैः ।

अत्र न केवलं यज्ञोपवीतधारणेन गायत्र्युपदेशमात्रेण वोपनयनं सिद्धथित,

किन्तु साङ्गस्यानुष्ठानेन तत्त्वरूपसिद्धिः । तत्र समन्त्रकं माण्वकस्योपनयनं गायत्र्यु-पदेशश्च प्रधानम्, इतरत्सर्वमङ्गम् ।

श्रत्रोपनयनदिन एव वेदारम्भं समावर्तनं च केचिदनुतिष्ठन्ति, केचिच्छाखिन उपनयनदिने उपनयनमात्रम्, उपाकर्मदिने वेदारम्भम्, विवाहात्पूर्वदिवसे समावर्तन-मनुतिष्ठन्तो दृश्यन्ते । केचिच्चोपनयनदिने वेदारम्भमननुष्ठाय तस्मिन्नेव दिने समावर्तनमनुतिष्ठन्ति।

तत्र शाखान्तरीयाणां स्व-स्वशाखानुसारेण सत्यपि तथाऽनुष्ठानेऽस्माकं वाज-सनेयिनामुपनयनिदेने एव वेदारम्भ-समावर्तनानुष्ठाने न कमपि दोषमुत्पश्यामः। यतो हि हरिहरप्रभृतिभिर्व्याख्यानावसरे उपनयनपद्धतिपरिसमाप्त्यनन्तरमुपनयनिद्न एव वेदारम्भकर्तव्यतोक्ता । अत उपाकमदिन एव वेदारम्भ इति प्रमाणाभावात् "एतदेव त्रतादेशनिवसर्गेषु" (पा० गृ० सू०) इति वेदारम्भहोमस्य पृथिव-धानाच्च उपनयनिदने वेदारम्भो युक्तः।

यद्यपि तस्मिन्नेव दिने समावर्तनं न कर्तव्यतयोक्तम् , तथापि ब्रह्मचारिधमीणां समृत्युक्तानां यथावत्परिपालने दुःशकत्वम् , अपरिपालने च पातित्यं पश्यन्तोऽस्म-त्र्राचीनांस्तस्मिन्नेवोपनयनदिने समावर्तनमप्यनुष्ठितवन्तः । स एवाचारोऽद्य यावत्प्रतिष्ठितः प्रचित्रश्च वर्तते । अतोऽविरुद्धत्वात् प्राचीनसम्प्रदायानुवर्तित-त्वाच्च त्रितयमपि एकस्मिन् दिनेऽनुष्ठीयते माध्यन्दिनैः ।

इतरशाखिनां तु उपनयनिद्ने वेदारम्भस्याविधानात् उपाक्रमदिने विधानात् तैरुपाक्रमदिने एव वेदारम्भः क्रियते नोपनयनिदने ।

खपाकर्मपर्यन्तं यैर्वेदो न पठ्यते तैर्गायज्या ब्रह्मयज्ञोऽनुष्ठीयते। परं तैरिप समावर्तनं वेदारम्भात्पूर्वमेवानुष्ठीयते तद्युक्तमयुक्तं वेति विचारणीयम्। यतस्तेषां सूत्रेऽप्युपाकर्मानन्तरं समावर्तनविधिरस्ति । श्रतस्तैरिप कालापकर्षे कृत्वा यथा-कथि ब्रिट्युपाकर्मानन्तरं विधायेव समावर्तनं कर्तव्यमिति समीचीनः पन्थाः।

त्रहाचर्यधारणपन्ने उपनयनाग्नेर्यावद् ब्रह्मचर्यधारणं तत्रैव च सिमदाधानादीत्येकः पन्नः । लौकिकाग्नौ सिमदाधानादीति पन्नान्तरम् । अस्मिन् कल्पेऽपि
त्रिरात्रमुपनयनाग्निर्धार्य इति बौधायनाद्यः । सद्यः समावर्तनपन्ने असद्यः समावर्तनपन्ने वा समावर्तनानन्तरं त्रिरात्रव्रतानुष्ठानं कार्यमेव । "तिस्रो रात्रीर्वृतं चरेत्"
(पा० गृ० सू० । । १) इत्यनेन तथाविधानात् । अतः समावर्तनानन्तरं त्रिरात्रमध्ये विवाहो न कार्यः । 'त्रिरात्रं स्त्रीदर्शननिषधाच्च' (पा० गृ० सू० २)।

श्रतएव वङ्गदेशे समावर्तनानन्तरं त्रिरात्रं ब्रह्मचारिगाऽवगुण्ठनं क्रियते । पारस्करगृह्मपरिशिष्टेऽप्येवमेवावगुण्ठनविधिरस्ति ।

श्रस्योपनयनस्य त्राह्मण्-त्तत्रिय-विशां क्रमेण् श्रष्टौ, एकादश, द्वादश वर्षाणि मुख्यः कालः । ततः षोडश, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिर्वेषाणि गौणः कालः । तत्र मुख्यकालाति-क्रमे गौण्कालेऽप्यनादिष्टप्रायश्चित्तं कृत्वोपनयनं भवति । गौणकालातिक्रमे तु ब्रात्य- स्तोमं प्रायश्चित्तं कृत्वोपनयनम् । पतितसावित्रीका त्रात्या उच्यन्ते । त्रात्यकर्तृको यज्ञो व्रात्यस्तोमः ।

तत्र त्रात्याश्चतुर्विधा भवन्ति । हीनाचाराः, पापाध्यारोपेण् जातिबहिष्कृताः, युवावस्थायामेव ज्ञातिबहिष्कृताः, श्रपगतप्रजननेन्द्रियसामर्थ्या वृद्धव्रात्याः । एतैः शुद्धचर्थं क्रियमाणो यज्ञो व्रात्यस्तोमोऽपि चतुर्विधः । एषु द्वितीय उक्थ्यसंस्थः । इतरेऽिनिष्टोमसंस्थाः ।

श्रयं च गण्यज्ञः । श्रतोऽयं नैकेन व्रात्येन कर्तुं शक्यते । व्रात्यस्तोमोऽयं लौकि-केऽग्नौ भवति (का० श्रौ० सू० १।१।१४)। व्रात्यस्तोमयज्ञविधिः कात्यायनश्रौत-सूत्रे (२२।४) द्रब्टव्यः ।

श्रस्य यज्ञस्य पाशुकत्वाद् गण्यज्ञत्वाच नास्मिन् युगेऽनुष्ठानम् । श्रतः स्पृत्युक्तेन प्रत्याम्नायेन शुद्धिः संपाद्या । प्रत्याम्नायोऽपि गोनिष्क्रयदानमेव प्रत्याम्नायान्तरा-पेच्चया सुकरः । तत्र ब्राह्मणस्य द्वादशाव्दम् , चत्रियस्य नवाव्दम् , वैश्यस्य षडव्दम् । एषु क्रमेण् ३६०, २७०, १८० गावस्तन्निष्क्रया वा दातव्या भवन्ति ।

कलौ उपनयनयोग्यक्त्रिय-वैश्ययोरभावान्न तयोरुपनयनिमिति नागोजिअट्ट-प्रभृतयो दािच्यात्याः । सर्वेषु देशेषु अयं ब्राह्मणः, अयं च्रित्रयः, अयं वेश्यः, इत्यिव-गीतव्यवहारस्य जातिनिर्णायकस्य विद्यमानत्वात् स्व-स्वजात्युचितधर्माचरण्रहिता-नामपि तत्त्रज्ञात्युचितधर्माचरण्शीलैः सह भोजनादिव्यवहारस्य दर्शनात् विण्ज इत्याद्यनभिचरिताविगीतव्यवहाराच्च अगरवालाः सर्वेऽपि तृतीयवर्णाः प्रायेणोप-नयनादिसंस्कारभाजः शिष्टैः परिगृहीता भवन्ति । अतः सर्वेऽपि प्रायश्चित्ते कृते उपनयनाह्यं भवन्ति । तत्र त्रिपुरुषं पतितसावित्रीका एवोपनयनार्हा नतु दश्वि-शतिपुरुषपर्यन्तमसम्यमाणोपनयना अपीति केचन दािच्यात्याः ।

बहुकालतोऽस्मर्यमाणोपनयनानामपि चत्रिय-वैश्यानामुपनयनाहित्वं प्रायश्चित्तेन निष्कण्टकमिति सर्वे । इति शम् ।

# चूडाकरगो शिखास्थाप्नविचारः

वैदिकैः कर्मभिः पुग्यैनिषेकादिर्द्विजन्मनाम् । कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ गाभैंहोंमैर्जातकर्म-चौड-मौझी-निबन्धनैः । वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥

(मनु० शर६-२७)

इत्यादिवचनजातवलाद् द्विजानां स्वशरीरसंस्कारकं जातकर्मादि अवश्यमनुष्टेय-मित्यवगम्यते । तत्संस्कृत एव च पुरुषः कर्मएयो भवति । तेषु च कर्मसु चूडाकरण-मिप मुख्यं कर्म । यस्यानुष्ठानं प्रथमादिषु उपनयनकालान्तेषु अयुग्मवर्षेषु अनुष्टेयतया गृह्यकाराः सर्वेऽपि कथयन्ति । इदं च चूडाकरणं शिखास्थापनार्थं द्विजातिभिरवश्य-मनुष्टेयं कर्म । अतश्चूडानिधानायवेदं कर्म कर्तव्यतया विहितम् ।

यतो हि ''यथर्षि शिखां निद्धाति, यथैवैषां कुलधर्मः स्यात्" (श्राप० गृ० स० शहाश्र )

"यथाकुलधर्म" केशवेषान्-कारयेत्" (आश्व० गृ० सू० १।१६।१६) "यथामङ्गलं केशशेषकरण्यृ" (पा० गृ० सू० २।१।२१)

इति भगवान् पारस्करः अन्येऽपि च सूत्रकाराः शिखानिधानमेव विद्धति तत्त-रक्ठलधर्मानुसारेण । हरिहर-गदाधराद्योऽपि "केशानां शेषकरणं शिखास्थापनं यथाकुलाचारव्यवस्थापनम्", "केशानां शेषकरणं शिखारचणं स्थापनं कर्तव्यम्" इति स्व-स्वभाष्ये—"वपनं कुर्वन् केशशेषरचणं करोति", "यथा-मङ्गलं शिखास्थापनं नापितः करोति" इति पद्धतावपि शिखास्थापनं लिखन्ति, न सर्वमुण्डनम् । नात्र संशयितव्यं "यथामङ्गलं केशशेषकरणम्", "यथाकुलाचार-व्यवस्थामनतिक्रम्य" इत्यादिभिः स्व-स्व-कुलाचारोऽप्यनुक्रान्तः । एवं च येषां कुले सर्वमुण्डनाचारोऽस्ति तैः स्वकुलाचारानुसारेण सर्वमुण्डनमेव कर्तव्यमित्यप्यसमादेव प्रन्थात् प्रतीयत इति, यतः कुलाचारशव्दं त एव भाष्यकारा अमे विवृण्वन्ति ।

कुलाचारश्च बहुधा। तद्यथा लौगाचिः—''दक्षिणतः कम्बुजविसष्ठानाम् , उभयतोऽत्रिकश्यपानाम् , ग्रुण्डा भृगवः, पश्च चूडा श्राङ्गिरसः, वाजसने-यिनामेका, मङ्गलार्थं शिखिनोऽन्ये" इति ।

श्रत्र च वचने येषां शाखिनां यो य श्राचार: स स्पष्टमुपात्तः । तत्र "मुएडा भृगवः" इति भृगुगोत्राणामेव सर्वमुण्डनम् । श्रस्माकं तु वाजसनेयिनाम् "एका" इत्यनेन एकशिखानिधानमेव विहितम् । एवं तदुपात्तायां कारिकायामपि —

कम्बुजानां वसिष्ठानां दित्तिणे कारयेच्छिखाम्। द्विभागेऽत्रिकश्यपानां ग्रुण्डाश्च भृगवो मताः॥ पश्च चूडा श्रिङ्गिरस एका वाजसनेयिनाम्। मङ्गलार्थं शिखिनोऽन्य उक्तश्चुडाविधिः क्रमात्॥

इत्येकशिखानिधानमेव वाजसनेयिनां विहित्तम्। श्रतश्च यथाकुलाचारमित्यस्य शिखानिधानमेवास्माकं शास्त्रसम्मतमिति श्रस्मत्पूर्वाचार्याणां हरिहर-गदाधर-प्रभृती-नामभेद्यः सिद्धान्तो न तु सर्ववपनम्। इदं च शिखारच्यम्— सदोपवीतिना भाग्यं सदा बद्धशिखेन च। विशिखो न्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्।।

इति मृगुस्मृतिवचनबलाद्वश्यमेव कर्तव्यम्। शिखां विना अनुष्ठितानां कर्मणां वैफल्यबोधनात्। यद्यपि "गोत्रचिह्नं शिखाकर्म" इति वचनात् गोत्रचिह्नत्वं प्रतीयतेऽस्य, तथापि संस्कारगण्मध्ये पाठात् अवश्यं कर्तव्यमेव। एवमवश्यकृतस्य शिखाकरण्स्य गोत्रचिह्नत्वमपि भवत्यानुषङ्गिकं फलम्। अत्राण्य कुमारिलपादा अपि—"गोत्रचिह्नं शिखाकर्म"। तत्राप्याचारिनयमस्यादृष्टार्थत्वान्न तावन्मात्र-मेव प्रयोजनम्। तेनान्य एवाभिप्रायः। कर्माङ्गभूतं तावचतुरवत्तपञ्चावत्ततादिविभागिसद्ध्यर्थमवश्यं स्मर्तव्यम्। अतश्च तचिह्नार्थमपि तावच्छिखाकल्पस्मतेः प्रामाण्यमस्तु—इति गोत्रचिह्नत्वस्यानुषङ्गिकफलत्वमेवाभिप्रयन्ति तन्त्रवार्त्तिके, यथोपनयनमध्येऽवश्यकृतस्योपनयनधारणस्य त्रविध्विकत्वपरिचायकत्वम्।

एवमिदं शिखाकर्मं न केवलं स्मार्त्तम्, किन्तु श्रतिप्रतिपाद्यमपि— "यशसे श्रिये शिखा" (शु० य० १६।६१) इत्यादिना शिखाधारणस्य श्रीप्रभृतिश्रेयस्सम्पाद-कत्वकथनात्।

"यत्र बाणाः सम्पतिनत कुमारा विशिखा इव " (शु० य० १०।४८) इति
श्रुतिरिप शिखासत्तामेव प्रतिपादयित कुमाराणाम्। न ह्यत्र विशिखपदस्य शिखारहितत्वमर्थः। पूर्वमीमांसायां (१।३) स्मृतिप्रामाण्याधिकरणे "शिखाकर्म कर्त्तव्यम्"
इति स्मृतिवाक्यमुदाहृत्य तदुपष्टम्भकतयाऽस्य वाक्यस्य भगवता शवरस्वामिनोदाहरणात्।

"विशिखा विविधशिखा विकीर्णशिखा वा" इत्येव व्याख्यात्तिक्यांख्या-करणाच्य ।

एवं च सित ये नामेदानी केचन वाजसनेयिनामस्माकं चौलकर्मणि सर्ववपनं कुर्वन्ति कारयन्ति च तद् दृष्ट्वा केचिदिममशिष्टाचारं पद्धत्यादाविप आरोपयन्ति, तां च प्रमाणं मन्यमाना अनुष्ठापयन्ति च तत्सवं सूत्रकारिवरुद्धं हरिहर-गदाधर-प्रभृ-तिमाध्यपद्धत्यादिककर्त्रसम्तपूर्वाचार्यमतिवरुद्धमस्मित्पन्त-पितामहाद्यनुष्ठितप्राचीनाचार-विरुद्धं च। लौगान्तिवचने भृगूणां सर्वमुण्डनविधानाच्छन्दोगानां स्वगृह्ये तिद्धधानाच्च तेषामुभयेषामेव चौले सिशाखं सर्ववपनम्। इतरेषां सर्वेषामिप शिखाऽवश्यं निधापनीया।

ये नाम स्वकुलानुरोधेन स्वकुलदेवताये केशदानं प्रतिजानते कुर्वन्ति च तैरिप चूडाकरणात्पूर्वमेव तत्कर्तव्यम् , न ततः परम् । चूडाकरणे शिखाऽवश्यं रच्चणीया । तस्याश्च प्रायश्चित्तविशेषं विना कर्तनं लोपनं वा न कदापि कार्यम् । श्रतो यथाऽयं संस्कारो यथावदनुष्ठितो भवेत् यथा च प्राचीनां शास्त्रीयां रीतिमनुल्लङ्घ्य चूडाकरण

एव शिखां निधाय तद्युता यावज्जीवं स्व-स्ववर्णोक्तानि कर्माणि श्रनुतिष्ठन्तस्तज्जनितं समग्रं फलं सर्वश्रेयोरूपं प्राप्नुयुर्धार्मिका जना इति। श्रतः सर्वान् सनातन-धर्मावलिक्वनः सविनयं प्रार्थये यच्छास्त्रसम्मति स्वमनीषयाऽपि च युक्तायुक्तत्वं विचार्यं यथोचितं कुर्युरिति।

# याग-पदार्थनिरूपगाम्

देवतोहेशेन अग्नौ प्रचेपविशिष्टो द्रव्यत्यागो यागः । सर्वत्र हि यजित-चोदना-चोदितस्थले अर्थात् 'सोमेन यजेत' इत्यादौ यजिधात्वर्थः कश्चित्प्रतीयते । तिस्मन्नेत्र वाक्ये तदुहेशेन किञ्चिद् द्रव्यमपि विधीयते । वाक्यान्तरेण च देवताया अपि विधानमस्ति । तत्र तां देवतामुह्दिश्य तस्य द्रव्यस्य यस्त्यागः 'इदिमन्द्राय न मम' इत्यादिरूपो मानसिकव्यापारः स एव यागपदार्थः । स च त्यागरूपत्वाद्यज्ञमानेनैव कर्तव्यो न तु ऋत्विगादिभिः । तेषां यजमानद्रव्ये स्वत्वाभावेन त्यागकरणेऽ-सामध्यात् ।

ते च यागाः प्रकृतिभूता विकृतिभूताश्च सन्ति । तत्र यस्य कर्मणः सिन्नधाने तद्पेत्तितं सर्वभप्यङ्गजातं पठितम् अन्यतश्चाङ्गापेत्ता नास्ति सा प्रकृतिः । अथवा यतो विकृतिरङ्गानि गृह्वाति सा प्रकृतिः । यथा दर्शपूर्णमासौ । तत्र हि अन्वाधानादित्राह्मणतपंणान्तानि सर्वाण्यङ्गानि स्वसन्निधान एवाम्नातानि । नान्यतोऽङ्गान्यागच्छतित । अस्मादेव सर्वास्विष्टिषु धर्मा अतिदेशेन गच्छन्ति, अतो द्र्शपूर्णमासयागः सर्वासामिष्टीनां प्रकृतिरूच्यते । इयं प्रकृतिर्द्धिधा मृलप्रकृतिः, अवान्तरप्रकृतिश्च । यत्कर्मं सर्वथा स्वाङ्गविषये कर्मान्तरं नापेत्तते स्वापेत्तितसर्वाङ्गविषये किञ्चत्कर्मान्तरम्मेत्तते साऽवान्तरप्रकृतिरित्युच्यते । यथाऽग्नीषोमोयः पश्चः । अयं च प्रयाजान्तरप्रकृतिरित्युच्यते । यथाऽग्नीषोमोयः पश्चः ।

१. प्रयाजाः — सिमघो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बिह्यंजिति, स्वाहाकारं यजति हित पञ्चिभवांक्येविहिताः सिमदादिसंकाः पञ्च यागाः प्रयाजा इत्युच्यन्ते । इमे च दर्शपूर्ण-मासप्रकरणे पठितास्तदङ्गभूताः । तत्र दर्शपूर्णमासयोः पञ्चेव प्रयाजाः । विकृतौ क्वचिन्नव प्रयाजा इन्यन्ते । 'एकादश प्रयाजान् यजति' इत्यादिना संख्याधिक्यमिप यत्र विहितं तत्र एतेषामेव पञ्चानामाष्ट्रत्या संख्याधिक्यं सम्पादनीयम् । ग्रत्र सिमत् , तन्त्नपात् , इट् , बिहः, इति चत्वारि चतुर्णाः प्रयाजानां नामधेयानि तानि च तन्नामकदेवतासम्बन्धं निमित्तीकृत्येव प्रवृत्तानि । ग्रत एव ताहशेषु चतुर्षु प्रयाजेषु सिमदादयः क्रमेण देवताः, पञ्चमे परप्रयाजे यक्ष्यमाणदेवतानां स्वाहानिमित्यादिनामसंकीर्तनात् ता एव देवताः । यत्र त संख्याधिक्यं तत्र देवतामेदः ।

नुयाजाद्यङ्गविषये दर्शपूर्णमासावपेत्तते । सवनीयादीनां पशुयागानां यूपादि-विषये अपेत्ता भवति । तत्र तिस्रो मूलप्रकृतयः—दर्शपूर्णमासौ, अग्निहोत्रम्, अग्निष्टोमसंस्थाको ज्योतिष्टोमश्च । एषु च न कुतश्चित्कर्मणोऽङ्गान्यतिदिश्यन्ते ।

विक्वतिः—यत्र कानिचिदेवाङ्गानि पठितानि इतराणि तु अपेक्तितानि अन्यत आनीयन्ते सा विक्वतिः। यथा "सौर्यं चर्रं निवंपेद् ब्रह्मवर्चसकामः' इति विहिता सौर्येष्टिः। तत्र हि स्वसन्निधाने न समप्राङ्गोपदेशः, किन्तु 'प्रयाजे-प्रयाजे कृष्णलं जुहोति' इत्यादिकतिपयानामेव।ङ्गानाम्। इतराणि तुदर्शपूर्णमासत एवानीयन्ते।

त्यक्तस्य हविषो विहितदेशे आहवनीयादौ यः प्रचेपः स होम इत्युच्यते । स द्विविधः—प्रधानहोमः, श्रङ्गहोमश्चेति । 'अग्निहोत्रं जुहोति' इत्याद्यः प्रधानहोमाः तक्तत्फलोदेशेन विहिताः । तत्र न प्रचेपमात्रं धात्वर्थः, किन्तु प्रचेपः, उद्देशः, त्याग

इति त्रितयमपि।

यद्यपि एतदंशत्रयं यागेऽप्यिविशिष्टं देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागस्य प्रचेपविशिष्ट-स्येव यागपदार्थत्वात्, होमेऽपि देवतोदेश्यकद्रव्यत्यागस्य सत्त्वात्। तथापि त्रयाणा-मंशानां समप्राधान्यं होमस्थले, यागस्थले तु प्रचेपस्याङ्गत्वम्, इतरयोः समप्राधान्य-मिति विशेषः। श्रयमेव प्रचेपो यागाङ्गभूतोऽङ्गहोम इत्युच्यते। श्रयमेव प्रभेदः सूत्र-कारेण जैमिनिना 'यजितचोदना द्रव्यदेवताक्रियं समुदायं कृतार्थत्वात्', 'तदुक्ते श्रवणाब्जुहोतिरासेचनाधिकः स्यात्' (जै० सू० ४।२।२८, २६) इति सूत्राभ्यां प्रक-टोकृतः। 'यज्ञं व्याख्यास्यामः', 'द्रव्यं देवतात्यागः' (का० श्रौ० सू० १।२।१-२) इति कात्यायनोऽपि।

# याग-होमयोभेंद्निरूप्याम्

यागहोमयोः को भेद इति विचारे प्रथमं ताविद्दं निर्णीयते—यत्र यजेतेति यजधातुना क्रियाभिधानं जुहोतीति हुधातुना च होमविधानम्, तत्र उभयत्रापि घ्रंशत्रयमस्ति । उद्देशांशः, त्यागांशः, प्रचेपांशश्च । यत्र देवतामुद्दिश्य 'इदं न मम' इति द्रव्यं त्यज्यते तत्र देवतागत उद्देशांशः, द्रव्यगतस्त्यागांशः, देवतामुद्दिश्य त्यक्तस्य द्रव्यस्य कुत्र प्रचेप इत्याकाङ्चायां "यदाहवनीये जुहोति" (ते० ब्रा० १०। १०।१०) इत्यादिना श्राहवनीयादिष्विग्नेषु यः प्रचेपः क्रियते स प्रचेपांशः । एतत् त्रितयमि यागे होमे च विद्यत एव, तथापि प्रचेपांशस्य श्रङ्गत्वम्, उद्देशांश-

१. श्रतुयाजाः—दर्शपूर्णमासयागे त्रयोऽनुयाजाः । श्रत्र समिदादिवत् न त्रयाणां नाम श्रुतं किन्तु मन्त्रवर्णबोध्याया एव देवताया श्रत्रापि स्वीकारात् , तन्नाम्नैव वर्षिः, नराशंसः, स्विष्टकृत् , इति नाम्ना व्यविह्रयन्ते । इमेऽनुयाजा श्रपि प्रयाजविद्वकृतौ नवैकादशादिसंख्याधिक्यं मजन्ते तत्रापि प्रयाजवदेव देवतान्तरं बोध्यम् ।

त्यागांशयोः प्राधान्यं च यत्रास्ति स यागपदार्थः । उद्देशांशत्यागांशप्रचेपांशानां यत्र समं प्राधान्यं स होमपदार्थः । अयं च विभागो याज्ञिकैः जैमिन्यादिभिः सूत्रकारै- श्चाङ्गीकृतः । श्रत एव जैमिनिः—

'यजित चोदनाद्रव्यदेवताकियं समुदाये कृतार्थत्वात् , तदुक्ते श्रवणाञ्जुहोति-रासेचनाधिकः स्यात्' (४।२।२७१८ ) इति सूत्रयामास ।

व्याख्यातारश्च "देवतोद्देश्यद्रव्यत्यागप्रचेपेषु समप्रधानेषु जुहोतिपदप्रयोगः। श्रतश्च प्रचेपाङ्गकिमयाद्वयवृत्तिजातिर्यागत्वम्, क्रियात्रयवृत्तिजातिश्च होमत्वम्" इति ( माट्टदीपिकायां ३।४।१८ ) स्पष्टमूचिरे।

श्रतश्च यजिधातुना विहितो यागः, स च एताहशस्वरूपः । हुधातुनाऽभिहितश्च होमः, स च एवंरूप इति फलितम्। एवं च यत्र शान्तिक-पौष्टिकादिषु कर्मसु यजिधातुना विधानाभावः, तत्र यागत्वं नास्ति इति शतकद्रियादौ जुहोतिचोदना-चोदितत्वात् होमत्वमेव तेषाम्, इति तत्र सङ्क पादौ होमपदस्यैवोल्लेखः कार्यः, न तु याग पदस्य । अत एव श्राग्निहोत्रे प्रातरिनहोत्रं 'होध्यामि' इत्येवोल्लेखः, न तु 'यत्त्ये' इति।

एवं च नवप्रहहोमादिषु होमस्यैव विशेषतोऽभिधानात्तेषां होमत्वमेव, न तु यागता। श्रत एव शान्तिकं-पौष्टिकादिहोमेषु नवप्रहधर्मातिदेशोक्तिस्तत्र तत्र प्रन्थकृतां सङ्गच्छते। यदि नवप्रहहोमस्य यागत्वं स्यात्तिर्हि यागीयानां धर्माणां होमे श्रातिदेशा-मावकथनं विरुद्ध्येत। निर्णीतं हि पूर्वमीमांसायाम् (४१२) यागहोमयोः वैसादृश्यं परस्परं धर्मानतिदेश इति।

एवं च नवप्रहहोमादिषु मख-यज्ञादिशब्दप्रयोगो गौराः। यथा—'स एष यज्ञः पश्चिवधः-श्चाग्नहोत्रम्, दर्शपूर्णमासौ, चातुर्मास्यानि, पशुः, सोमः' इति ऐत० ब्रा०)। श्चाग्नहोत्रेऽपि यज्ञशब्दप्रयोगो गौराः तद्वत् इति ।

## यहहोम-निर्णायः

प्रतिष्ठाभास्तर प्रतिष्ठासरण्यादिमते — अर्कादिसमित्, तिलाः, चरुः, आज्यं चेति चत्वारि हवनीयद्रव्याणि । मयूखे तु—समित्, चरुः, आज्यमिति द्रव्यत्रयमेव विहितम्, न तिलाः । अतो मयूखमनुसरद्भिद्रव्यत्रयेणैव होमः कार्यः । साम्प्रदायि-कास्तु द्रव्यचतुष्ट्यमेव जुह्वति ।

त्रश्रेककुण्डीपत्ते प्रहहोमक्रमः । तत्र द्रव्यत्रयेण होमपत्ते त्रयो होतारः, द्रव्य-चतुष्टयेन होमपत्ते चत्वारो होतारः सूर्यादिनवप्रहेभ्यः प्रतिदैवतं स्रकीदिसिमच्चिक्यः, पत्ते स्रकीदिस्मित्तिल-चर्वाष्यः प्रतिद्रव्यमष्टाष्ट्रसङ्ख्यया स्रष्टवारमावृत्ते-नीममन्त्रस्तत्तद्वावहनमन्त्रवी जुहुयः । यदा षट होतारसद्वा चतुरावृत्तमन्त्रे- हींमः। द्रव्यचतुष्टयपत्ते श्रष्टौ होतारस्तदापि चतुरावृत्तैरेव मन्त्रेहींमः। श्रस्मन् पत्ते सुवाहुतिद्रयम्, पात्रासादने सुवद्वन्द्रस्यासादनादिकार्यम्। ततस्तावन्त एव होतार-स्तावद्भिरेव द्रव्यैश्चतुश्चतुःसङ्ख्यया श्रिधदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवताभ्यः जुहुयुनीम-स्तावद्भिरेव द्रव्यैश्चतुश्चतुःसङ्ख्यया श्रिधदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवताभ्यः जुहुयुनीम-सन्त्रेस्तत्तदावाहनमन्त्रेवी चतुर्वारमावृत्तैः। ततस्तावन्त एव होतारस्तावद्भिरेव द्रव्यैः प्रतिद्रव्यं द्विद्विसङ्ख्यया विनायकादिलोकपालान्तेभ्यः (लोकपालाश्चाष्टौ दश वा) देवताभ्यो जुहुयुर्द्विवारमावृत्तैभन्त्रेः।

पञ्चकुण्डीपत्ते—श्रष्टाहुतिपत्ते ग्रह्होमक्रमः । पञ्चसु कुण्डेषु द्रव्यत्रयपत्ते त्रयस्त्रयो होतारः, द्रव्यत्तपुष्ट्यपत्ते चत्वारश्चत्वारो होतारः सूर्यादिनवग्रहेभ्यः प्रतिदेवतमकीदि-समिच्चर्वाज्यद्रव्यः (पत्ते – श्रकीदिसमित्-तिल-चर्ष-श्राज्यः) प्रतिद्रव्यमघ्टाष्ट-सङ्ख्या प्रथमावृत्तौ पञ्चसु कुण्डेषु, द्वितीयावृत्तौ श्राचार्यादिकुण्डत्रये जुहुयुस्त-त्तदावाह्नमन्त्रेः । द्वितीयावृत्तौ पश्चिमोत्तरकुण्डयोनं होमः, किन्तु तयोः कुण्डयोन् हीतारस्तूष्ट्यीमासीनाः स्यः । ततः पञ्चसु कुण्डेषु तावन्त एव होतारस्तावद्भिरेव द्रव्यः प्रतिद्रव्यं चतुश्चतुःमङ्ख्यया श्रिधदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवताभ्यश्च जुहुयुरा-चार्यादीनां चतुषु कुण्डेषु । उत्तरकुण्डे श्रिधदेवता-प्रत्यधिदेवतानां न होमः । ततः पञ्चसु कुण्डेषु तावन्त एव होतारस्तावद्भिरेव द्रव्यः प्रतिद्रव्यं द्विद्वसङ्ख्यया विनायकादिलोकपालान्ताभ्यो देवताभ्यः प्रतिदेवतमाचार्यकुण्डे पूर्वकुण्डे च जुहुयुः । द्विणादिकुण्डत्रये विनायकादिलोकपालान्तानां न होमः, लोकपाला-रचाष्ट्रौ दश वेत्युक्तं प्राक् । इत्यष्टाहुतिपत्ते होमक्रमः ।

श्रष्टाविशत्याहुतिपन्ने तु—पञ्चिभरावृत्तिभः पञ्चसु कुण्डेषु हुत्वा षष्ठावृत्त-कुण्डत्रये जुहुयुर्नवप्रहेभ्यः । षष्टावृत्तौ पश्चिमोत्तरकुण्डयोनं होमः । श्रिधिदेवताभ्यः प्रत्यिदेवताभ्यश्चास्मिन्पन्ने श्रष्टाष्ट्रसङ्ख्यया होभः, तेन प्रथमावृत्तौ पञ्चसु कुण्डेषु, द्वितीयावृत्तौ श्राचार्यादिकुण्डत्रये होमः । पश्चिमोत्तरकुण्डयोरिधिदेवता-प्रत्य-धिदेवतानां न होमो द्वितीयावृत्तौ । विनायकादिलोकपालान्तेभ्यश्च चतुश्चतुः-सङ्ख्यया होमः श्राचार्यादिकुण्डचतुष्टये । उत्तरकुण्डे विनायकादीनां न होमः ।

इत्यष्टाविंशत्याहुतिपद्मः ।

श्रथाष्ट्रोत्तरशतपत्तः । श्रष्टोत्तरशतपत्ते तु पञ्चसु कुर्ग्डेषु एकविंशत्यावृत्ति-मिर्होमः । द्वाविंशावृत्तौ श्राचार्यादिकुर्ग्डत्रये एव होमो नवप्रहाणाम्, न पश्चिमोत्तरकुर्ग्डयोः । प्रहाणामष्ट्रोत्तरशताहुतिपत्ते श्रिधदेवताभ्यः प्रत्यधिदेवताभ्यः । मिर्होमं कृत्वा षष्ठावृत्तौ श्राचार्यादिकुर्ग्डत्रये एव होमः कार्यः, न पश्चिमोत्तरसुर्ग्डयोः । विनायकादिलोकपालान्तेभ्यस्तु श्रष्टाष्ट्रसङ्ख्यया होमोऽस्मिन्पत्ते । सोऽपि होमः प्रथमावृत्तौ पश्चसु कुर्ग्डेषु द्वितीयावृत्तौ तु कुण्डत्रय एवेति सङ्द्तेपः । एवमष्टोत्तर-सहस्रपत्तेऽप्यूद्यम् । इत्यष्टोत्तरशतपत्तः ।

नवकुण्डोपन्ने—श्रष्टाविशत्याहुतिहोमपन्ने प्रहहोमक्रमः । नवकुण्डशामष्टाहुति-पन्नो नास्तीत्युक्तं प्राक् । तत्र नवसु कुण्डेषु त्रयस्त्रयो होतारः । श्रकांदिसिमच्चिनित्यः प्रतिद्वयं सूर्योदिनवप्रहेभ्यः प्रतिदेवतं प्रथमावृत्तौ द्वितीयावृत्तौ वृतीयावृत्तौ च जुहुयु- र्मन्त्रेः । चतुर्थावृत्तौ तु त्राचार्यकुण्ड एव त्रयो होतारो जुहुयुः । अन्येष्वष्टसु कुण्डेषु न होमः, इत्थमष्टाविंशतिसङ्ख्यो होमो निष्पद्यते । ततः आचार्यादीनामष्टसु कुण्डेषु त्रयस्त्रयो होतारः सिमचर्याच्येरेव प्रतिद्रव्यं अधिदेवता-प्रत्यधिदेवताभ्यः प्रतिदेवतम-प्रष्टाष्टसंङ्ख्यया जुहुयुः । ईशानकुण्डे अधिदेवतानां प्रत्यधिदेवतानां च न होमः । ततः त्रयस्त्रयो होतारः तैरेव द्रव्यः प्रतिद्रव्यं चतुश्चतुःसङ्ख्यया विनायकादि-लोकपालान्तदेवभ्यः आचार्यादीनां चतुर्षु कुण्डेषु जुहुयुः । नैऋत्यादिकुण्डेषु विनायकादिनां न होमः । इत्यष्टाविंशतिहोमपद्यः ।

सिमित्तलचर्वाज्यैरिति द्रव्यचतुष्टयपत्ते तु चत्वारश्चत्वारो जुहुयुः सर्वत्रेति विशेषः। श्रष्टोत्तरशतपत्ते तु—नवसु कुण्डेषु त्रयस्त्रयश्चत्वारश्चत्वारो वा होतारः द्रव्यन्त्रयेण द्रव्यचतुष्टयेन वा द्वादशावृत्तिभः नवमहेभ्यो जुहुयुः। श्रिधदेवताभ्यः प्रत्यिदेवताभ्यश्च तावन्त एव होतारस्ते रेव द्रव्यः प्रतिद्रव्यमष्टाविंशत्यष्टाविंशति-सङ्ख्यया नवसु कुण्डेषु श्रावृत्तित्रयेण जुहुयुः। चतुर्थावृत्तौ तु—श्राचार्यकुण्डे एव होमः। श्रन्येष्वष्टसु कुण्डेषु श्रिधदेवता-प्रत्यिधदेवतानां न होमश्चतुर्थावृत्तौ। ततः विनायकादिलोकपालान्तेभ्यस्तावन्त एव होतारस्तैरेव द्रवः प्रतिद्रव्यमष्टाष्टसङ्ख्यया श्राचार्यादीनामष्टसु कुण्डेषु जुहुयुः। ईशानकुण्डे विनायकादीनां न होमः। इत्यष्टोत्तरशतहोमपत्तः। एवमष्टोत्तरसहस्रपत्तेऽप्यूद्धमिति।

# शान्तिक-पौष्टिकहोमनिर्णयः

प्रतिष्ठायां शान्तिक-पौष्टिकहोम आचार्यकर् कः। अतोऽयं होमः पञ्चकुण्डीपक्ते नव-कुण्डीपक्ते च आचार्यकुण्डे एव भवति, नान्यकुण्डेषु । तेन शान्तिक-पौष्टिकहोमो वि-भागरिहत एव, विभागोक्त्यभावात् । न च 'आचार्यः क्रमेण पलाश-उदुम्बर-अश्वत्य-अपामार्ग-शमीसिमधो द्वादशसहस्र-षट्सहस्र-त्रिसहस्र-अष्टोत्तरसहस्र-अष्टोत्तरशतान्य-तमसङ्ख्या स्वकुण्डसमीपे संस्थाप्य शान्तिक-पौष्टिकमन्त्रैर्यथाविभागं सन्धत्वग् जुहुयात्' इति प्रन्थेन मयूखे यथाविभागंसर्त्विक् इति विभागेन होमविधानाद् विभाग-प्राप्तिरिति वाच्यम् ; सिमधां द्वादशसहस्रादिकं कुण्डसमीपे पलाशादिकमेण संस्थाप्य षड्भिः शान्तिक-पौष्टिकमन्त्रेः द्वादशसहस्रादिसंख्या यथा सम्पन्ना स्यात्तथा ऋत्विग्मः सह स्वकुण्डे जुद्धयात् इति तद्र्थात् । न च 'देशिको मूर्तिपैः सह'' इत्यधिवासनहोम-वत् ऋत्विक्साहित्यं हवनिक्रयायामित्त, अतः सर्वेषु कुण्डेषु होमः स्यादिति वाच्यम् ; तत्र प्राग्वदिति विशेषवचनात् । यत्र च कुण्डेषु होमोऽभिप्रेतो भवति तत्र प्राग्वत् (प्रहवास्तुवत्) ''कुण्डसङ्ख्यया विभज्य'', ''कुण्डेषु विभज्य वा जुद्धयात्' इत्युच्यते तथात्रानुक्तत्वाच्च । अतः शान्तिक-पौष्टिकहोमे विभागोक्तः समित्यरा, न कुण्डपरा । अत्रस्व पलाशादिसमित्यञ्चकमध्ये एकैकया समिधा षड्भिमन्त्रेः षडावृत्तिर्दामः

कार्यः । तेन प्रतिमन्त्रेण अष्टादशाष्टादशसङ्ख्यया होमे अष्टोत्तरशतमष्टोत्तरशतं होमाः प्रतिद्रव्यं स्युः । सिमधां द्वादशसहस्रपत्ते एकैकेन मन्त्रेण द्विसहस्रहोमेः षड्मि-मन्त्रेद्वादशसहस्रमाहुतयः । अत्रैकैकस्याः सिमधो द्वादशसहस्रादिहोम इति प्रागुक्तं न विस्मत्व्यम् । षट्सहस्रपत्ते प्रतिमन्त्रेण एकसहस्रमाहुतयः । द्विसह-स्रपत्ते प्रतिमन्त्रं स्थापनायामिष एक एवायं होमः, स्थाप्यदेवतापरत्वामावात् । अत्रेदमिष बोध्यम् -प्रहहोमानन्तरं सर्वे होमा विभागरिहता एव, विभागोक्त्यभावात् । विभागस्तु वास्तुहोमे प्रहहोमे च नान्यत्रेति ।

# वेदस्य चतुर्घा विभागनिरूपगाम्

तत्र विधिः प्रमाणान्तराज्ञातफलवित कार्ये पूर्वमप्रवृत्तं पुरुषं यः प्रवर्त्त्यति स विधिरित्युच्यते । अत्राप्व प्रवर्तना, प्रेरणा, प्रेष इत्याद्यो विधेः पर्यायशब्दाः । अज्ञात-ज्ञापकोऽप्रवृत्तप्रवर्तकश्च विधिरिति च न्यायिवदः । स च लोके आचार्यादिपुरुषिनष्ठो ऽभिप्रायिवशेषः । लोके हि आचार्यादिः स्वशिष्यं भृत्यं वा कचित्कर्मणा प्रेरियतु-मिच्छन् लिङ्घटितं वाक्यमुच्चारयित तच्छुत्वा च शिष्यादिः तस्मिन् कार्ये भिटिति प्रवर्तते, प्रवृत्तश्च केनिवत्पृष्ट आचार्यप्रेरितोऽहिमिदं करोमि इति वदित । सोऽपि आचार्यादिरहमेनमस्मिन्कार्ये प्रवर्त्त्यामि इति अभिमनते । अनेन व्यवहारेण आचार्यादि-प्रेरकिनिष्ठोऽभिप्रायिवशेष एव विधि-प्रेरणादिशब्दाभिष्येय इत्यवगम्यते । वेदे च स्वमंविशेषो विध्यादिशन्दिनष्ठ एवति वेदस्यापौरुषेयत्वमभिद्धतां मीमांसकानां सिद्धान्तः । ईश्वरकर्तकत्वं तु वेदस्याङ्गीकुर्वतां नैयायिकादीनां मते ईश्वरेच्छैव स्व इति सिद्धयति । तत्तिक्रयाजन्यमपूर्वमेव नियोगशब्दाभिष्येयं विधिशब्दवाच्यं मन्यन्ते मीमांसैकदेशिनः प्राभाकराः । विधेयधात्वर्थादिनिष्ठभिष्टसाधनत्वमेव विधि-रिति मण्डनिमश्रप्रभृतयः केचित् । वैयाकरणा अपि मण्डनिमश्राययमेवानुरुन्धते ।

इष्टसाधनत्वम् , बलवद्निष्टाननुबन्धित्वम् , कृतिसाध्यत्वम्—इति त्रितयमपि विधिः इत्यपि केचन नैयायिकाः । एवं प्रेरणादिपदार्थस्य लिङ्बोध्यस्यैव मुख्यतो विधित्वेऽपि तद्घटितवाक्यस्य विधिरिति व्यवहारः क्रियते लोके वेदे च । तादृशो विधिश्चतुर्विभः । उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, प्रयोगविधिः, अधिकार-विधिश्चेति ।

### तत्रोत्पत्तिविधिः

येन विधिना इदं कर्म कर्तव्यम् इत्यवबोध्यते स उत्पत्तिविधिः। उत्पत्तिरत्रा-क्रातकापनम्, एतद्वाक्याभावे प्रमाणान्तरेण केनापि एतत्कर्मस्वरूपं नावगमितम्, श्रतश्च श्रनेनेव विधिना कर्मस्वरूपं कर्तव्यतया श्रवबोध्यत इति कर्मस्वरूपमात्र- बोधकस्य विधेरुत्पत्तिविधिरिति व्यवहारः। यथा—'श्रग्निहोत्रं जुहुयात्', 'सोमेन यजेतं इत्याद्यः।

### विनियोगविधिः

उत्पन्नस्य कर्मणः अर्थात् प्रमाणान्तरेणावगतस्य द्रव्यदेवतादेवी लोकावगतस्य अन्याङ्गतो बोधको विधिर्विनियोगविधिः। यथा – 'द्रध्ना जुहोति' अत्र लोकावगतस्य द्रध्नः अग्निहोत्राङ्गत्वमनेन विधिना बोध्यत इति, अयं विधिर्विनियोगविधिरि-त्युच्यते। एवं 'यद्ग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति' इत्यादाविध लोकावगताऽ-ग्न्यादिदेवताया होमाङ्गत्वमवगम्यत इत्ययमि विधिर्विनियोगविधिरित्युच्यते। विनियोगोऽङ्गत्वबोधनम्, तत्सम्बन्धी विधिर्विनियोगविधिरित्यर्थः।

### प्रयोगविधिः

दर्शपूर्णमासादिप्रकरणेषु पृथक् पृथक् श्रुतानां प्रधानविधीनामङ्गविधीनां च एकवाक्यतासम्पादनेन श्रनुष्ठानस्य यथावत्सिद्धये यो विधिः कल्प्यते स प्रयोग-विधिः। यथा—दर्शपूर्णमासप्रकरणे एव 'दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' इति प्रधानविधिः श्रूयते, तत्रव 'सिमधो यजित' इत्यादयोऽङ्गविधयोऽपि। तेषां क्रमेणा-नुष्ठानिसद्धये 'सिमदाद्यङ्गविशिष्टाभ्यां दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गे सम्पाद्येत्' इति यो विधिः कल्प्यते स प्रयोगविधिः। प्रयोगोऽनुष्ठानम्, तद्वोधको विधिः प्रयोगविधिः।

### अधिकारविधिः

विहितस्य कर्मणः फलसम्बन्धो येन विधिना बोध्यते सोऽधिकारिविधिः। अधिकारः फलभोक्तृत्वम्, तत्सम्बन्धबोधको विधिरिधकारिविधिरित्यर्थः। यथा – 'अग्निहोत्रं -जुहुयात् स्वर्गकामः' इति । यः स्वर्गं कामयते स तत्सम्पादनाय अग्निहोत्रं कुर्योदिति । एवं च अस्य कर्मण् इदं फलमिति यो विधिबीधयित सोऽधिकारिविधिरिति फलितम् । स विधिः पुनिक्षिविधः-अपूर्वविधिः, नियमविधिः, परिसंख्याविधिश्चेति ।

### अपूर्वविधिः

एतद्विधिप्रवृत्तेः पूर्वे यः पदार्थः प्रमाणान्तरेण सर्वथाऽज्ञातः तादृशार्थबोधको विधिरपूर्वविधिः। यथा 'त्रीहीन् प्रोत्तति', 'त्रिग्नहोत्रं जुहोति' इत्यादिः। स्रत्र हि एतद्विध्यमावे प्रोत्तणादि केनापि प्रमाणान्तरेण न प्राप्तं तादृशमर्थमवबोध-यत्येष विधिः।

### नियमविधिः

एतद्विधिप्रवृत्त्यभावेऽिप विषेयार्थस्य यत्र विकल्पेन (पान्तिकतया) प्राप्तिः तत्र यः प्राप्यमाण्स्य अप्राप्तांशः तादृशांशप्रापको विधिर्नियमविधि । यथा 'त्रीहीनव-हन्ति' अत्र एतद्विध्यभावेऽिप अवहननस्य प्रमाणान्तरेण प्राप्तिरस्ति। कथमिति चेत् ? 'यदाग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशः पौर्णमास्याममायां चाच्युतो भवति' इति वाक्येन पुरोडाराद्रव्यको यागो विहितः, तेनैव पुरोडारासम्पादनमर्थप्राप्तम् । पुरोडाराश्च पिष्टपिण्डरूपः, पिष्टानि च तण्डुलैः सम्पाद्यानि, तण्डुलाश्च विमुक्ततुषा त्रीहय उच्यन्ते, वितुषीमावश्च श्रवहननेन सम्पाद्यते, एवं च श्रवहननमन्तरा वितुषीमावस्यासम्भवाद् श्रवहननं पुरोडाराान्यथानुपपत्तिरूपया श्रर्थापत्त्या श्रन्वयव्यतिरेकाभ्यां चावगम्यत एव । तथापि श्रवघातस्य वितुषीभावसाधनत्वेनैव प्राप्तेर्वक्तव्यत्वाद् वितुषीभावसाधनानं नखविद्वलनादीनामपि प्राप्तिः कदाचिद् भवतीति, तत्पचे श्रवहननस्य प्राप्तिनीस्ति । श्रतश्च श्रवहननस्य पाद्तिकी एव प्राप्तिरिति । नखविद्वलनद्शायां या श्रप्राप्तिरित्त तादृशाप्राप्तांशपूरकत्वाद् विधिरयं नियमविधिरित्युच्यते । नियमोऽ-प्राप्तांशपूरणम्, तद्वोधको विधिनियमविधिरित्यर्थः ।

### परिसंख्याविधिः

डभयोः साधनयोः प्राप्तौ इतरव्यावृत्तिफलको विधिः परिसंख्याविधिः । परिसंख्या व्यावृत्तिः, तद्बोधको विधिः परिसंख्याविधिरित्यर्थः । यथा—'पञ्च पञ्चन्ता मस्याः' श्रत्र शशादिपञ्चनखपञ्चकस्य तद्तिरिक्तपञ्चनखस्य च भस्यत्वेन प्राप्तौ सत्यां पञ्चातिरिक्तपञ्चनखभन्नण्व्यावृत्तावेव विधेस्तात्पर्यमिति परिसंख्या-विधिः । शशादीतरपञ्चनखभन्नण्व्यावृत्तिरनेन विधिना क्रियत इति विधिर्यं परिसंख्याविधिः । नियमविधेरप्राप्तांशपूरणं व्यापारः, इत्तरिनवृत्तिस्तु आर्थिकी । परिसंख्याविधौ तु इत्तरिनवृत्तिरेव व्यापार इति तयोर्भेदः ।

#### मन्त्रः

अनुष्ठेयिकयादिस्वरूपप्रकाशका मन्त्रा इत्युच्यन्ते। विधिना हि तत्तत्कर्म-कर्तव्यतया विहितम्। अनुष्ठेयस्य कर्मणोऽप्रमादायानुष्ठानकाले स्मरणमपि अवश्य-कर्त्तव्यतया समापतित, तच्च स्मरणं तद्रथंबोधकेर्मन्त्रैः क्रियत इति मन्त्राणां प्रयोग-समवेतार्थस्मारकत्वं सिद्धथति।

यद्यपि खपायान्तरेणापि स्मरणं कर्तुं शक्यते, तथापि अन्येनोपायेन स्मरणे कारिते तत्तत्रकरणपिठता मन्त्रा निर्ध्यका भवेगुः । नह्यन्यत् प्रयोजनं तेषामुपपाद- यितुं शक्यते । अतस्तदानधंकयिया मन्त्रेरेव स्मरण्मुपादेयम्, नान्येनोपायेनेति नियमः क्रियते । नियमस्वरूपं तु नियमविधिस्वरूपनिरूपणावसरे निरूपितम् । ते च मन्त्रा अनेकप्रभेदिभिन्ना अपि प्राधान्येन चातुर्विध्यभाजः । करण्मन्त्रः, क्रियमाणानुवादिमन्त्रः, अनुमन्त्रण्मन्त्रः, जपमन्त्रश्चेति ।

### करणमन्त्रः

तत्र पूर्वं मन्त्रमुक्त्वा मन्त्रान्ते यत्र कर्म क्रियते स करणमन्त्रः । यथा—याज्या-पुरोऽनुवाक्याद्यः । तत्र हि यद्देवताकं हिवरग्नौ प्रचेप्तुमिष्यते तद्देवताकां याज्यां पिठत्वा याज्यान्ते वषट्कारे कृते हिवरग्नौ प्रचिप्यते । श्रतः प्रचेपपूर्वभावित्वात् मन्त्रोऽयं करणमन्त्र इत्युच्यते ।

### क्रियमाणाजुवादी मन्त्रः

यत्र मन्त्रोच्चारणकाल एव कर्म क्रियते स क्रियमाणानुवादी मन्त्रः, क्रियमाणस्य कर्मणोऽनुवादकरणात्। यथा—यूपपरिव्याणमन्त्रः। स हि त्रिवृता रशनया अध्व-युणा यूपे परिवेष्टयमाने तत्काल एव 'युवा सुवासा' इति मन्त्रोऽध्वर्युणा पष्ट्यते। अतः क्रियमाणकर्मसमकालमेव मन्त्रपाठात् मन्त्रोऽयं क्रियमाणानुवादी-इत्युच्यते।

#### श्रतुमन्त्रग्मन्त्रः

हविःप्रचेपाद्यनन्तरं यो मन्त्रः प्रष्ठ्यते सोऽनुमन्त्रण्मन्त्रः । यथा—'एको मम एकां तस्य योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्माः त्विषमान् भूयासम्' इति । स हि अध्वर्युणा हविःप्रचेपे कृते स्वेनापि 'इदमग्नये न मम' इति उद्देश्यत्यागरूपे यागेऽनुष्ठिते समनन्तरमेव यजमानेन प्रष्ठ्यते । अतः अनु = यागानन्तरं मन्त्र्यते = उच्चार्थते इत्यनुमन्त्रण्मन्त्र इति व्युत्पत्त्याऽनुमन्त्रण्मन्त्रत्वमस्य ।

#### जपमन्त्रः

केवलमहष्टार्थमिप जपरूपत्वेन ये पठ्यन्ते ते जपमन्त्राः । 'मयीदमिति यज-मानो जपित' इत्येवमादिः । अत्र पूर्वोक्तानां त्रयाणां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकविधयाऽ-दृष्टार्थत्वम् । अन्तिमस्य तु केवलमदृष्टार्थत्विमिति केषािश्चन्मतम् । जपमन्त्रस्यापि अर्थस्मारकविधमेव प्रयोजनवत्त्विमिति केचित् । एतेषामृग्यजुःसामरूपेण पुनस्त्रे-विध्यम् । तत्र पाद्बद्धा अर्थात् छन्दोबद्धा मन्त्रा ऋचः, प्रश्लिष्टतया संहितारूपेण पठिता मन्त्रा यंजूषि, ऋचामुपरि क्रियमाणो गीतिविशेषः साम इत्युच्यते ।

#### अर्थवाद:

विधिसमीपे विधेयार्थस्तावकतया प्रवृत्तं वाक्यमर्थवादः । विधिर्हि यं कक्कनार्थं विद्धाति तत्र पुरुषाणां प्रवृत्तिसिद्धये तिर्द्धष्यिणीं स्तुतिमपेत्तते । श्रर्थवादश्च तादृश्मर्थं स्तौति। यथा लोके इंगंगौः क्रेतव्येत्युक्ते तावन्मात्रेण पुरुषाणां प्रवृत्तिनं जायते । इयं बहुत्तीरा जीवद्पत्या साध्वी इत्यादिस्तुतौ कृतायां समनन्तरमेव प्रवृत्तिन्जायते पुरुषाणाम् । वेदेऽपि विधिमात्रेण पुरुषाणां प्रवृत्त्यत्यत् तत्सिद्धयर्थं स्तुत्या कयाचन भाव्यम् । तादृशी स्तुतिरर्थवादेन क्रियते । एवं निषेधस्थलेऽपि निषध्याद्र्थात् पुरुषाणां निवृत्तिसिद्धये निषेधोऽपि निषध्यस्य निन्दामिमल्यति । सा निन्दा च तत्सिहतेनार्थवादेन क्रियते । एवं च श्रर्थवादस्य विधिसन्निहतस्य प्रवृत्तिजनकत्वम् , निषधसन्निहितस्य निवृत्तिजनकत्वमिति भेदोऽपि फल्तिः । श्रस्य च चातुर्विध्यमुपलभ्यते वेदे निन्दा-प्रशंसा-परकृति-पुराकल्पभेदात् । निन्दा-प्रशंसयो स्वरूपमधुनैवोपवर्णितम् । यत्रैककर्तृकमुपाख्यानं श्रूयते सा परकृतिः । यत्र त्वनेककर्तृकमुपाख्यानं स पुराकल्पः । इतोऽप्यधिकतया भेदा उपात्ता भाष्यादौ —

''हेतुनिर्वचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विघिः। परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना।। उपमानं दशैते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु।।'' इति। ते च भेदाः पूर्वोक्तेषु चतुर्ध्ववान्तभूताः।

वस्तुतस्तु अर्थवादानां स्तुतिनिन्दान्यतरबोधकत्वेनेव फलवत्त्वस्याप्यङ्गी-करणीयतया स्तुतिनिन्दान्यतरबोधकं वाक्यमर्थवाद इति लच्चणमनुगमय्य तेषां द्वैविध्याङ्गीकरणमेवोचितं प्रतीयते । इति दिक्।

# अङ्गताबोधकश्रुत्यादिप्रमागाषट्कनिरूपगाम्

अत्राङ्गत्विनिर्णायकानि श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्या रूपाणि षट् प्रमाणान्युक्तानि, तान्यिप सुखावबोधाय उदाह्नियन्ते ।

तत्र श्रुतिनीम

श्रङ्गत्वबोधने प्रमाणान्तरापेचां विना स्वातन्त्रयेण यः समर्थः शब्दः स श्रुतिरित्यु-च्यते । इयं श्रुतिस्त्रिविधा—विधात्री, श्रभिधात्री, विनियोक्त्री चेति । तत्र यः प्रवर्तना-रूपविधिबोधकः शब्दः स श्रुतिः विधात्रीत्युच्यते । स च लिङ्-लेट्-लोट्-तव्यप्रत्ययादिः, तस्यैव हि विधायकत्वं शास्त्रकारैरभिमतम् , यथा-यजेत, यजानि, यष्टव्यमित्यादि ।

शक्त्या स्वार्थाभिधायकः शब्दः (श्रुतिः)श्रमिधात्रीत्युच्यते । यथा-'त्रीहीनवहन्ति' इत्यत्र त्रीहिपदं सतुषद्रव्यत्रीहिरूपस्वार्थीभिधायक्म्। यद्यपि इयं श्रुतिर्तिङ्गप्रमाणेऽ-न्तर्भू तैवाभाति शब्दगृतस्यार्थप्रतिपादनसामर्थ्यस्यैव लिङ्गत्वात्, तथापि मन्त्रघटकी-भूतपदानां यत् सामर्थ्यं तल्लिङ्गमित्युच्यते । विधिवाक्यगतस्य तस्यैव सामर्थ्यस्य श्रुतित्वमिति बोध्यम्। श्रङ्गत्वबोधने या प्रमाणान्तरं नापेत्तते सा विनियोक्त्री श्रुतिस्तृतीया, यथा - 'द्ध्ना जुहोति' इत्यत्र द्धिपदोत्तरं तृतीया श्रूयते, सा च 'कर्षकरणयोस्तृतीया' (पा० सू० २।३।१८) इत्यनेन करण्त्वे कर्तृत्वे च विहिता। करण्त्वं च - 'साधकतमं करण्म्' (पा० सू० १।४।४२) इत्यनेन यत्क्रियानिर्वृत्तौ अन्तरङ्गं साधनं तदेवोच्यते । एवं च द्ध्नेति तृतीयया श्रुतमात्रया स्ववाक्योपात्तहोमं प्रति स्वप्रकृत्यथस्य द्ध्नः साधकतमत्वरूपकरण्त्वं बोध्यते । नात्र प्रमाणान्तरमपेद्दयते । तच्च करणत्वमेव अङ्गत्वापरपर्यायम् इति व्यवह्रियते । इयं द्वितीया-तृतीयादि-विमक्तिः श्रुतिरित्युच्यते । श्रत एव 'निरपेन्नो रवः श्रुतिः' इति लन्न्ग्मुक्तं मीमांसकैः । इयं विभक्तिरूपा श्रुतिः। अत्र सत्यपि सर्वासां विभक्तीनां विभक्तित्वे समाने न सर्वासां श्रुतित्वम्, किन्तु द्वितीया-चतुर्थी-पञ्चमी-सप्तमीरूपाणां पञ्चानामेव विभक्तीनां श्रुतित्वम्। षष्ठ्यास्तु सम्बन्धमात्रबोधिकाया न श्रुतित्वम्। प्रथमा-विभक्तेस्त केषाश्चिन्मते श्रुतित्वं केषाश्चिन्मते न । श्रत्र द्वितीयाश्रुतेरुदाहर्गां 'त्रीहीन् प्रोच्चिति' इति । तृतीयाश्रुतेः 'द्ध्ना जुहोति', 'त्रीहिसियंजेत' इत्यादि । चतुर्थीश्रुतेः 'विश्राय गां ददाति', 'आत्रेयाय हिरएयं ददाति' इत्यादि । पञ्चमीश्रुतेः 'अग्नेस्तृणान्य-पचिनोति', 'धान्याद् गां वारयति' इत्यादि (लोके)। सप्तमीश्रुतेः 'यदाहवनीये जुहोति', 'पदे जुहोति' इत्यादि ।

कर्मषष्ठ्या अपि अङ्गत्वं केचनेच्छन्ति—यथा 'द्ध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्' इत्यत्र इन्द्रियकामस्येति द्वितीयार्थे षष्टी। द्ध्ना इन्द्रियं भावयेदिति हि तद्श्वः। श्रुतेरस्या विनियोक्त्र्या अन्ये अपि द्वे विधे स्तः, समानाभिधानरूपा, एकपद्रूष्ट्पा चेति। तत्र यः शब्दः प्रकृतिप्रत्ययाद्यात्मना अविभाज्यः सन् अनेकधर्मविशिष्टः तत्तद्धर्मावच्छित्रत्व-पुरस्कारेणानेकमर्थमभिद्धाति स समानाभिधानश्रुतिरित्युच्यते—यथा 'रामेण' इत्यत्र रामप्रातिपदिकोत्तरं श्रूयमाणा एकेव विभक्तिः, सा च विभागानर्हा, परन्तु तत्र विभक्तित्वम्, एकवचनत्वम्, पुंल्लिङ्गत्विमिति धर्मत्रयमस्ति। तत्र विभक्तित्व-धर्मपुरस्कारेण करण्दवं त्रूते, एकवचनत्वधर्मपुरस्कारेण एकत्वम्, पुंल्लिङ्गत्व-पुरस्कारेण च पुंस्त्वमभिधत्ते। एतेषां त्रयाणामर्थानामभिधायक एक एव शब्दः समान एवेति समानाभिधानश्रुतिरित्युच्यते। एवं यजेतेत्याद्याख्यातस्थलेऽपि बोध्यम्। तत्रापि लिङ्खावचिछन्नेन तेन प्रवर्तनायाः, आख्यातत्वावच्छन्नेन तेन प्रवर्तनायाः, एकत्वावच्छन्नेन तेन प्रवर्तनायाः, आख्यातत्वावच्छन्नेन तेन प्रवर्तनायाः, एकत्वावच्छन्नेन एकत्वसंख्यायाश्च बोधनात्। अनेकेषामर्थानामभिधायकस्य शब्दस्य समानत्वात् समानाभिधानश्रुतिरिति।

यत्प्रकृतिप्रत्ययरूपेण एकं पदं सत् प्रकृत्यात्मना कञ्चिद्र्थम्, प्रत्ययात्मना च कञ्चिद्र्थमवबोधयित सा एकपद्रश्रुतिः। यथा 'यजेत' इत्यत्र प्रकृत्या यागोऽभिधीयते, प्रत्ययेन च एकत्वम्। तत्र एकत्वात्मिकायाः संख्याया यागाङ्गत्वं तद्केपद्रश्रुत्या। इयं समानपद्रश्रुतिरित्यि कचिद्भिधीयते। अत्र विनियोक्त्र्या एव श्रुतेख्निविधाया अङ्गत्वे प्रामाण्यम्। इत्रत्योस्तु प्रकारान्तरेण प्रमाण्यमङ्गीकृतं मीमांसकः। इयं च श्रुतिरङ्गत्ववोधिका पूर्वमीमांसायां द्वितीयेऽध्याये निरूपिता। अन्या च काचित्पञ्चमाध्यायगोचरा। साऽनुष्ठेयपदार्थानां क्रमबोधिका, 'अथ ततः प्रथमं कृत्वा परिवीय' इत्येवमादिरूपा। यथा — 'अथेष ज्योतिः', 'ततो होतारं वृण्यिते', 'वषट्कर्तुः प्रथमम् भन्तः', 'वेदं कृत्वा वेदिं करोति', 'यूपं परिवीय सवनीयं पशुमुपाकरोति', अत्र पूर्व किञ्चिद्रनुष्ठाय अनन्तरं कर्तव्यत्वेन बोधनीये पदार्थे 'अथ', 'ततः' इत्यादिशब्दः प्रयुक्तः। एवं च आनन्तर्यक्रमरूपवोधको यः शब्दः स श्रुतिपद्वाच्यः पाञ्चमिकः। अत्य तृतीयाध्यायनिरूपिता श्रुतिरङ्गत्वबोधिका। पञ्चमाध्यायगता चानन्तर्यरूप-क्रमबोधिकेत्यवगन्तव्यम्।

#### लिङ्गम्

तत्तत्पदार्थगतं सामर्थ्यं लिङ्गमित्युच्यते। तथा चोक्तं 'सामर्थ्यं सर्वभावानां लिङ्ग-मित्यभिधीयते'। एवं च यस्य यत्सामर्थ्यं तिल्लिङ्गम्; यथा खनित्रस्य मृत्खनने साम-र्थ्यम्, कुठारस्य वृत्तच्छेदने सामर्थ्यमित्यादि।

तच्च द्विधा विभक्तं शब्दगतम्, पदार्थगतं चेति । पदार्थगतं सामर्थ्यं च अनन्तरोदाहृतम् । शब्दगतं सामर्थ्यं च तत्तदर्थप्रकाशनरूपम्—यथा 'अग्निमूर्द्धोदिवः' (शु० य० ३।१२) इति मन्त्रः अग्नि प्रकाशयित । 'इमं मे वरुण्' (शु० य० २१।१) इति मन्त्रो वरुणं प्रकाशयित । एवं च तत्तत्पदार्थगतं स्वमर्थमालोच्य तत्त्वत्कार्यं तेषां तेषां यो विनियोगः क्रियते स लिङ्गात् । यथा खनित्रस्य खननसामर्थ्यं प्योतोष्ट्रय

खनने विनियोगः क्रियते । यथा वा 'हस्तेनावद्यति' इत्यत्र हस्तस्य कठिनद्रव्यावदान एव सामर्थ्यमवगम्य चरुपरोडाशरूपहविरवदान एव विनियोगः क्रियते, न तु मांसा- द्यवदानेऽपि । एवं 'स्वधितिनावद्यति' इत्यत्र स्वधितेः सामान्यतोऽवदानाङ्गत्वश्रवरोऽपि मांसावदाने एव तस्य सामर्थ्य दृष्ट्या तत्रैव तस्याङ्गत्वं प्रकल्प्यते, न तु चरुपरोडाशाद्यव- दानेऽपि । इदमेवार्थगतं लिङ्गमित्युच्यते ।

शब्दगतं तु लिङ्गमर्थप्रकाशनरूपसामर्थं पूर्वमुक्तम् । तेन ततन्मन्त्राणां तेषु तेषु कार्येषु श्रङ्गत्वं वोध्यते—यथा 'बिह देवसदनं दािम' (मै० सं० १।१२) इति मन्त्रस्य बिह लेवनप्रकाशकत्वरूपं सामर्थ्यं बुद्ध्वा अनेन मन्त्रेण दर्शपूर्णमासाङ्गभूतबहिलेवनं कर्तव्यमिति बिह लेवने विनियुज्यते । एवं सत्यिप लिङ्गस्य द्वैविध्ये शब्दगतस्यैव सामर्थ्यस्य लिङ्गत्वमित्यभिप्रयन्त्यर्थसंग्रहकाराद्यः 'सामर्थ्यं सर्वशब्दानां लिङ्गमित्य-मिधीयते' इति वाक्यमुदाहरन्तः । परन्तु शब्दगतार्थगतयोक्तमयोरेव सामर्थ्ययोलिङ्गत्वं प्रन्थकारेकक्तम्, तदेव युक्तमित्युत्पश्यामः।

#### वाक्यस्

'समिन्याहारो वाक्यम्' इति सामान्यतो वाक्यलच्चणं कथयन्ति । समिन्याहारस्य एकिसन्वाक्ये अङ्गित्वेन अङ्गत्वेन च अभिमतयोः पदार्थयोरुपादानम्—
यथा 'श्रोदुम्बरो यूपो भवति' इत्यत्र यूपः अङ्गित्वेनाभिमतः, श्रोदुम्बरत्वं चाङ्गत्वेन । तयोरौदुम्बरो यूपो भवतीत्येकिसमन्वाक्ये सहोपादनमेव वाक्यम् । अत्र च
लच्चे अङ्गत्वबोधकिवितीयावृतीयाद्यभावे सतीति निवेशनीयम्। अन्यथा 'द्ध्ना जुहोति'
इति श्रुतिविनियोगस्थानेऽपि वाक्यविनियोगः प्रसच्येत । यद्यप्यत्रापि समिभिन्याहारोऽस्त्येव, तथापि तत्र द्ध्नेति वृतीयाविभक्तोः श्रवणात् तस्याश्च श्रुतिक्रपत्वात् श्रुतेश्च
सर्वापेच्चया प्रबल्तवात् 'प्रधानेन व्यपदेशो भवति'इति न्यायेन श्रुतेरेवोदाहरण्मिदं न
तु बाक्यस्य एवं च श्रुतिवाक्यस्थलयोक्षभयत्रापि एकवाक्योपादानक्रपसमिन्याहारसक्त्वेऽपि तत्र यदि दितीयावृतीयादिसंयोगस्तदा श्रुत्या विनियोगः, तद्भावे तु
वाक्यीयो विनियोग इति ध्येयम् । यत्तु 'एकितङ् वाक्यम्' इत्यपि वाक्यस्य लच्चणं
क्रियते वैयाकरणैः, 'पदसमूहो वाक्यम्' इति तु नैयायिकाः, तत्सर्वमर्थावबोधकस्य
लौकिकस्य वाक्यस्य लच्चणम् , न तत्राङ्गाङ्गिभावावबोधनमस्ति । पूर्वोक्तं तु वाक्यमङ्गत्वबोधकप्रमाणेष्वनन्तर्गतं मीमांसकैरभिधीयते ।

#### एकवाक्यम्

एकवाक्यस्य लज्ञ्णम्—"त्रर्थेंकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्ज्ञञ्चेद्विभागे स्यात्"(जै०सू० २।१।४६) इति जैमिनिनोक्तम् । तस्यायमर्थः—वाक्यत्वेनाभिमतानां पद्समूहानां मध्ये एकस्य द्वयोस्त्रयाणां वा ततो विभागे यदि पदान्तराणि साकाङ्ज्ञाण्येवावतिष्ठन्ते न कञ्चनार्थमवोबधयितुं शक्नुवन्ति, सर्वाणि पदानि मिलितानि च सन्त्येकमेवार्थ-

र, अवदानं नाम समुदायरूपेण तत्तद्यागसिद्धये सम्पादितानां इविषां खुवहस्तादिना इवसार्थं यद् प्रहणं तदुच्यते ।

मवबोधयन्ति तदेकं वाक्यमिति, यथा 'देवस्य त्वा०'''गृह्णामि' (शु० य० १, १०)। अत्र सर्वाणि पदानि मिलित्वा निर्वापरूपमेकमर्थं प्रतिपादयन्ति । देवस्यत्वेत्यादि-निर्वपामीत्यन्तेषु पदेषु मध्ये कस्यापि पदस्य विभागे सति इतराणि पदानि साकाङ्-चाण्येव सन्ति, न च कञ्चनार्थमवबोधयन्ति, समुदितान्येव हि निर्वापरूपार्थप्रति-पादकानि । अतः साकाङ्चत्वे सति एकार्थप्रतिपादकत्वरूपमेकवाक्यत्वं सर्वेरपि शास्त्रकारैरङ्गीक्रियते।

#### प्रकरणम्

'उभयाकाङ्ज्ञा प्रकरणम्' उभयोरङ्गभावेन त्राङ्गिभावेन चाभिमतयोर्वस्तुनोर्या परस्पराकाङ्चा सा प्रकरणमित्युच्यते । तथाहि दर्शपूर्णमासप्रकरणे — 'आग्नेयोऽ-ष्टाकपातः पुरोडाशः' इत्यादिवाक्यैराग्नेयाद्यो यागा विहिताः, तेषां च 'दर्शपूर्णमा-साभ्यां स्वर्गकामो यजेत' इति वाक्येन स्वर्गह्रपफलार्थत्वमवगमितम् -दर्शपूर्णमास-शब्दवाच्यैराम्नेयादिभिर्यागैः स्वर्गं सम्पादयेदिति । तेषां च आकाङचा उदेति कथं स्वर्गः सम्पादनीय इति । यथा हि लोके कुठारेण छिनत्तोत्येतावदुक्ते यो नाम छेदनप्रकारं न जानाति तस्य आकाङ्कोदेति 'कथमनेन कुठारेण द्वैधीभावः सम्पाद्-यितुं शक्यतें इति तद्वद्त्रापि । अत्र लोके कुठारं हस्ताभ्यामुद्यम्य कुठाराग्रमागं काष्ठी-परि पातयेत्, एवं बहुवारं निपातने कृते द्रौधीभावः सम्पद्यत इति वक्तव्यं भवति। एवमुक्ते तत्प्रकारमभिज्ञाय तथैव कुर्वन्युरुषः काष्ठे द्वेधीभावरूपं फलं प्राप्नोति। एवं कथमेभिः स्वर्गः सम्पाद्यितुं शक्यत इत्याकाङ्चायामुदितायामन्वाधानादीनि ब्राह्मण्तर्पणान्तान्यङ्गानि एवमेवानुष्ठेयानि, एवमनुष्ठितेषु तेषु तैरुपकृता आग्ने-यादयो यागाः स्वगरूपं फलं जनयन्ति - इत्युक्ते अन्वाधानादीन्यङ्गान्यनुष्ठातुमुद्यतः पुरुषः यथोक्तमनुतिष्ठन् तदुपकृतदेशपूर्णमासयागैः स्वर्गरूपं फलं प्राप्नोति । अतरच द्शीपूर्णमासयागानां कथम्भावाकाङ्जायाः सत्त्वाद् अन्वाधानादीनां क्रियाणां प्रयोज-नाकाङ्ज्ञायाश्च सत्त्वाद् उभयाकाङ्ज्ञा वर्तते । श्रनया चोभयाकाङ्ज्ञया परस्परं सम्बन्धो भवति अन्वाधानादिभिरङ्गकलापैर्दशपूर्णमासोपकारं भावयेत्। तदुपक्र-तेर्देशपूर्णमासयागैः स्वर्गं सम्पादयन्ति । एवं च यो दर्शपूर्णमासयागानामन्वाधाना-दीनां च कर्मणां परस्पराकाङ्का सैवोभयाकाङ्कारूपं प्रकरणां तेन च उमयेषामङ्गा-क्निमावः सिद्ध्यति । इदं च प्रकरणं द्वेधा कथ्यते मीमांसकैः महाप्रकरणम् , अवा-न्तरप्रकरणं चेति । तत्र प्रधानयागस्य तदङ्गानां च या परस्परमुपकार्योपकारकभाव-विषयिग्गी आकाङ्चा सा महाप्रकरणमित्युच्यते—यथा दर्शपूर्णमासप्रयाजयोः पर-स्पराकाङ्चा । दर्शपूर्णमासाः प्रधानानि प्रयाजाश्चाङ्गानि, तेषां च याऽऽकाङ्चा सा महाप्रकरण्म्। तद्ङ्गानां च या परस्परमाकाङ्चा सा अवान्तरप्रकरण्म् यथा प्रयाजा दर्शपूर्णमासाङ्गभूताः, तेषां तदङ्गानामभिक्रमणादीनां च याऽऽकाङ्चा साऽवा-न्तरप्रकरणाम् । अभिक्रमणं नाम-प्रयाज्होमकाले एकैकामाहुति प्रति किञ्चित् किश्चिद्ग्रे पदनिच्चेपण्रूषं गमनम्। इतिकर्त्व्यता नाम कथिमदं कर्तव्यमित्याका-रिका याऽऽकाङ्चा सोच्यते। 'पचेत्' इत्युक्ते कथमद् पचेयमित्याकाङ्चोदैति। अस्या

एवेतिकतेव्यतायाः कथम्भावाकाङ्चा, इत्थम्भावाकाङ्चा, प्रकरणविशेषाकाङ्चा इत्यादि व्यवहार इति ।

#### स्थानम्

अन्यतराकाङ्का स्थानम् । अङ्गत्वेनाङ्गित्वेन च सम्बन्धयोग्ययोः पदार्थयोरन्य-तरस्य स्वापेचितोपकारकलाभेन उपकार्यलाभेन वा निवृत्ताकाङ्चत्वे सति अन्यतरस्य तादृशाकाङ्चासत्त्वे इतरस्यापि त्राकाङ्चामुत्थाप्य यः परस्परं सम्बन्धः स स्थान-मित्युच्यते—यथा 'अग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेत् स्वर्गकामः' इत्यनेन काचनेष्टिः नत्त्रत्रेष्टिसंज्ञिका विहिता। सा च श्रौषधद्रव्यका दृशपूर्णमास-विकृतिः । तस्याश्च साध्याकाङ्चायां स्ववाक्योपात्तं स्वर्गादिकं साध्यत्वेनान्वेति । साधनाकाङ्चायां समानपदोपात्तो धात्वर्थः करण्यत्वेनान्वेति । तत इतिकर्तव्यता-काङ्चोदेति । उदितायां च तस्यां तच्छामकत्वेन स्वप्रकृतिभूताद् दर्शपूर्णमासयागात् प्रयाजाद्यो धर्मा अतिदिश्यन्ते । यद्यपि सौर्ययागसिश्रधावपि उपहोमसंज्ञकाः केचन होमाः पठिताः । ते च सौर्ययागेन सह इतिकर्तव्यतया सम्बद्धुं शक्नुवन्ति । तथापि सौर्ययागो न तान् प्रथमतः स्वाकाङ्चाशामकत्वेन परिगृह्णाति, तेषां प्रथमतया स्वसन्निधावेव पठितत्वेन ततः पूर्वं कचिद्पि तैरुपकाराजननात्, स्वापेचितोपकार-जननेऽनिश्चितत्वात् निश्चिततया कृतोपकाराणि प्रयाजादीनि प्राकृतान्येव स्वोपकार-जनकत्वेनापेचन्ते, तेषां तु प्रकृतावुपकारसम्पादनेन कृतार्थत्वाद् आकाङ्चा विनि-वृत्ता । शान्ताकाङ्चाणामपि तेषां पुनराकाङ्चामुत्थाप्य सीर्थयागेन साकं सम्बन्धः सम्पाद्यते । अत्रश्चे सौर्ययागस्य साकाङ्क्तवात् प्रयाजादीनां च निराकाङ्क्तवाद् श्रन्यतराकाङ्त्रैव वर्वतिं, नोभयाकाङ्त्रा--इति विकृतिप्राकृताङ्गयोर्योऽङ्गाङ्गिभावेन सम्बन्धः सोऽन्यतराकाङ्ज्ञारूपस्थानप्रमाग्रेनैव । एवं प्राकृताङ्गसम्बन्धेन विनिवृत्ता-काङ्चार्या प्रकृत्यां तस्याः पुनराकाङ्चामुत्थाप्य स्वसन्निधिपठिताङ्गेः साकं सम्बन्धः क्रियते सोऽप्यन्यतराकाङ्च्यैव । विकृतिसन्निधौ पठितान्युपहोमादीनि अनन्यप्रयोजनानि स्वप्रयोजनलाभार्थं विकृतिसम्बन्धमपेत्तन्ते । विकृतिस्तु प्राकृतैरङ्गै-र्निराकाङ्चा तिष्ठति । एवं निराकाराकाङ्चया प्रकृत्या सह साकाङ्चाणामुपहोमानां विकृतेराकाङ्चामुत्थाप्य यः सम्बन्धः सोऽप्यन्यतराकाङ्चारूपस्थानप्रमाखेन ।

एवं च यत्राङ्गाङ्गिनोरुभयोरिप स्वारिसक्येवाकाङ्चा प्रकरण्म्। यत्र तु द्वयोरन्य-तरत्र प्रकारान्तरेण् शान्ताकाङ्चत्वम्, अन्यतरस्य च साकाङ्चत्वम्, तत्र यो निराकाङ्चस्यापि आकाङ्चामुत्थाप्य इतरेण् सम्बन्धः स स्थानमिति । इद्मेव च क्रम इत्यप्युच्यते । इद्मेङ्गत्वप्राहकेषु प्रमाणेषु पञ्चमं प्रमाण्म् । इद्मेव सादेश्य-मित्युच्यते । सादेश्यं च समानदेशवत्त्वम् । समानदेशश्च पाठतोऽपि संभवत्यनुष्ठान-तोऽपि । अत इदं पाठसादेश्यमनुष्ठानसादेश्यमिति द्विधा विभक्तम् । तत्र पाठतः सादेश्यं यथा 'दैव्याय कर्मणे शुन्धद्ध्वं देवयज्याये' (शु० य० १।१३) इति मन्त्रः सान्नाच्ययागसित्रधौ पठित इति कृत्वा सान्निध्यपाठात् सान्नाच्ययागङ्गाङ्गं भवति । अनुष्ठानेन ययोः पदार्थयोरेकस्मिन्काले एकस्मिन् देशे वाऽनुष्ठानं तयोरङ्गाङ्गिभावोऽन्

तु ष्ठानसादेश्यात् । यथा सोमयागाङ्गभूतोऽग्नीषोमीयपशुयागो द्वितीयदिनकर्तव्यस्य सोमक्रमस्य सिन्नधौ पठितः, तथापि तत्र पाठे श्रौपवसथ्याख्ये चतुर्थेऽहिन श्रनुष्ठानं तस्य विहितम्, तिद्दनकर्तव्यताङ्गमध्ये उपाकरणिनयोजनाद्यः पदार्थाः पठिताः, तेषां च तिद्दन एवानुष्ठानं कर्तव्यम् । तिस्मन्नेव च दिनेऽग्नीषोमीय पशुरनुष्ठेय इति तेषां पदार्थानामग्नीषोमीयपशुयागाङ्गत्वमनुष्ठानसादेश्यात् समानदेशेऽनुष्ठानात् । श्रत्र देशशब्देन कालोऽभिधीयते, एकिस्मन्काले चतुर्थेऽहिनीति यावत् । पाठसादेश्यमि द्विधा विभक्तम्—यथाक्रमपाठः, सिन्निधपाठरचेति । यथाक्रमपाठः—प्रथमं पठितस्य यागस्य प्रथमपठितो मन्त्रोऽङ्गम्, द्वितीयं पठितस्य यागस्य द्वितीयपठितो मन्त्रो-ङ्गमित्येवं रीत्या । सिन्निधपाठस्तूदाहृत एव ।

#### समाख्या

इदमङ्गत्वबोधने षष्ठं प्रमाएम्। समास्या संज्ञा। सा च यौगिकी गृह्यते, तयाऽप्य-ङ्गत्वं बोध्यते—यथा आध्वर्यवम्, श्रौद्गात्रम्, हौत्रमित्यादिसंज्ञया तत्तद्भागपिठतेषु मन्त्रेषु पदार्थेषु वाऽध्वर्य्वादीनां कर्तृतयाऽङ्गत्वम्। रूढसंज्ञा तु लिङ्गेऽन्तर्भवति। इत्यलं विस्तरेए।

## दशंपूर्यामासवेदिनिर्माग्यमकारः

गाह्पत्यमध्यादाह्वनीयस्य मध्यपर्यन्तं मध्येऽन्तरमष्टौ, एकादश, द्वादश वा प्रक्रमाः । गार्हपत्यमध्यं केन्द्रत्वेन परिकल्प्य सार्धत्रयोदशाङ्कुलमितरज्ज्वा वृत्तं कार्यम् । इदं गार्हपत्याग्नेः स्थानम् । आहवनीयस्थानमायामतो विस्तारतश्च हस्तमितम् । गाह्मत्याहवनीयान्तरस्य द्वादशपदपरिमितत्वपत्ते तदन्तरस्य षड्ढस्तात्मकत्वात षड्ढस्तां तदीयषष्ठभागेन इस्तात्मकेन संयोज्य अर्थात् सप्तहस्तां रज्जुं गृहीत्वा तस्या अन्तयोः पाशौ कृत्वा, मध्ये च तृतीये तृतीये भागे चिह्नं कृत्वा, एकं पाशं गाह्रपत्यमध्यशङ्कौ आसञ्ज्य, द्वितीयपाशमाहवनीयमध्यशङ्कौ आसञ्जयेत्। रञ्जुमध्यवर्तिनोर्द्वयोश्चिह्नयोः पश्चिमचिह्नस्थाने रञ्जुं गृहीत्वा दिन्नणत आकर्ष-येत्, यत्र तिच्चह्नं पतित तत्र तिच्चह्नं कृत्वा तस्मात्स्थानाद् उत्तरतः सार्धनवा-कुलव्यविहते देशे शङ्कर्देयः। शङ्करथानं केन्द्रत्वेन परिकल्प्य यवाधिकोनविंशत्य-इगुलमितरज्ज्वा वृत्तं कार्यम् । वृत्तमध्ये केन्द्रसंलग्ना परिधिपूर्वभागमादाय परिधि-पश्चिमं यावत्सरलरेखा कार्या । रेखात उत्तरभागस्य त्यागः कार्यः । वृत्तस्य द्विगार्धं द्विणाग्निस्थानम् । पूर्वोक्तयोश्चह्नयोः पूर्विच्चह्स्थाने रज्जुं गृहीत्वा उत्तरत त्राकर्षेणे यत्र चिह्नं पतित तदुत्करस्थानम् । त्राहवनीयमध्यशाङ्कु-सकाशात् पश्चिमतस्त्र्यरत्निव्यवहिते देशे शङ्कुर्देयः। आहवनीयप्राचीशङ्कुसकाशात् सार्धारितव्यविहते देशे दिन्नणत उत्तरतश्च शङ्कर्देयः । चतुर्षु कोणस्थराङ्कुषु

सूत्रापंणादिवषमचतुरस्रं भवति । प्राचीशङ्कुमारभ्य पश्चिमशङ्कुपर्यन्तं कोण्द्रय-वेष्टनेन सूत्रं प्रदेयम् । तत्सूत्रार्धपरिमितेन सूत्रेण प्राचीशङ्कुमारभ्य दिल्ल्ण-कोण्स्थशङ्कुवेष्टनेन दिल्ल्ण्तः, उत्तरकोण्स्थशङ्कुवेष्टनेन उत्तरतश्च शङ्कुर्देयः। ताभ्यां शङ्कुभ्यां पूर्वार्धचतुर्थाशेन वेदिमध्ये सङ्ग्रहो कार्यो । द्वादशाङ्कुलं पदम्। अष्टयवमङ्कुलम् । चतुर्विंशत्यङ्कुलो हस्तः। (का० शु० प० १।२६-३०) इति ।

## चातुर्मास्यवेदिनिर्माग्राप्रकारः

चातुर्मीस्ययागे पूर्वस्यां दिशि वेदिद्वयं निर्मातव्यम् । तत्र दिच्चास्यां प्रति-प्रस्थातुः, उत्तरस्यामध्वर्योः । प्रतिप्रस्थातुर्वेदिदेशीपूर्णमासवद्भवति । अत्र गाहीपत्य-द्त्रिणाग्नी न भवतो नाप्युत्करः । अध्वयीर्वेदिरपि दर्शपूर्णमासवदेव भवति, परन्तु तत्र पूर्वपिश्चमयोदें स्प्रारितनिमतं षडरितनिमतं वा भवति । विस्तारस्तु दर्श-पूर्णमासवदेव। अत्र संप्रही न भवतः। आहवनीयस्थाने द्वात्रिंशदङ्कुलदीर्घा ताव-द्विस्तारा समचतुरस्रा चतुरङ्गुलोच्चा उत्तरवेदिः कर्तव्या । तन्मध्ये प्रादेशदीर्घा तावद्विस्तारा एकाङ्कुलोच्चा नामिभवति। पश्चाद्वागे उभयोर्वेद्योरन्तरालं प्रादेशमितं भवति । उत्करो दर्शपूर्णमासवत्पूर्वरुतीये वेद्या बहिर्भवति । स च षडङ्गुलवृत्तश्रामर्णेन द्वादशाङ्गुलवृत्तो द्वयङ्गुलखातश्च निष्पाद्यः। उत्करात्पूर्वस्यां दिशि द्वात्रिंशदङ्गुलिमतं देशं त्यक्तवा द्वात्रिशदङ्गुलदीर्घस्तावद्विस्तारोऽष्टाङ्गुलषडङ्गुलान्यतरपरिमाण-खातवान् चात्वालनामको गर्ती निष्पादनीयः। अध्वर्युवेदेः पश्चिमदिशि अरत्निद्वय मुक्तवा गाईपत्यखर एकचत्वारिंशमितहस्तेन श्रष्टचत्वारिंशाङ्गुलमितहस्तेन वा दर्शपूर्णमासवत् सम्पादनीयः। द्त्रिणाग्निखरश्च पश्चिमवितृतीये देशे द्त्रिणस्यां दिशि गार्हपत्यात् सपादहस्तद्वयमितमन्तरालं त्यक्त्वा सम्पादनीयः। द्त्रिणाग्नेः पश्चिमदिशि द्व्यङ्गुलमितमन्तरालं मुक्त्वा प्रतिप्रस्थातृवेदिमध्यस्य समानसूत्रा सभ्यावसथ्यगाईपत्यद्त्रिणाग्निसंप्रहोत्कराहवनीययुता वेदिः प्राक्तत्या एतद्वेद्याः सम्बन्धिनो द्विणाग्नेईस्तमितमन्तरालं सुक्त्वा द्विणस्यां दिशि द्त्तिणाग्निमध्यसमसूत्रा पितृयज्ञवेदिद्शपूर्णमासवत् कार्या। इयं वेदिद्त्रिण्स्यां त्र्यरत्निविस्तारा उत्तरस्यां चतुररत्निविस्तारा त्र्यरत्निदीर्घा मध्ये दक्षिणाग्नियुता भवति । श्रत्र गार्हपत्याहवनीयसंप्रहोत्करा न भवन्ति । एवमुत्तरस्यां दिशि चतुष्पथे वा त्र्यम्बकेष्टचर्थं प्राकृती वेदिराहवनीययुता प्रकृतिवत् कार्या । इयं वेदिरुत्तरस्यां दिशि त्र्यरित्विस्तारा दित्तणस्यां चतुररित्विस्तारा त्र्यरित्वदीर्घा भवति । गाईपत्य-दिच्णाग्निसंप्रहोत्काराणामभावोऽत्रेति । इति दिक्।

## सौमिकवेदिनिर्माग्राप्रकारः

श्रादौ यागयोग्यां भूमिं निश्चित्य तत्र पश्चिमभागे द्वादशमिद्शमिवा श्ररिक्रिः परिमितं चतुरस्रं मण्डपमनुदग्द्वारं प्राग्वंशं पञ्चहस्तमितैश्चतुर्भिः स्तम्भैयुतं सर्वत उपरि च समाच्छादितं निर्मिमीते। उपरि द्विगोत्तरं तृण्विकादिनिधानम्। श्रयं मण्डपः प्राचीनवंशाख्देन विमितशब्देन च व्यपदिश्यते । प्राचीनः प्रागमो वंशो मंध्यवलो यस्येति । अरत्निद्वयविस्ताराणि द्वाराणि सर्वत्र । विमितस्य पूर्वस्मादन्ताद् द्वयरितन्यवहिते देशे शङ्कुर्देयः, स श्राहवनीयमध्यः। श्राहवनीयस्थानमायामतो विस्तारतश्च हस्तमितम् । तस्मात्पश्चात् सप्तारत्निव्यवहिते देशे शङ्कर्देयः, स गाईपत्य-मध्यः । तत्र सार्धत्रयोदशाङ्गुलमितरञ्ज्वा वृत्तं कार्यम्। स गाईपत्यः । चतुरङ्गुलविस्तारा द्वादशाङ्गुलोत्सेधा मेखलाः सर्वत्र । आह्वनीयमध्यशङ्कोरारभ्य गाह्पत्यमध्यं याव-द्वर्तमानस्य भूभागस्य सप्तारत्निपरिमितत्वात् सप्तारत्निपरिमितां रज्जुं तदीयसप्तमभागेन त्र्यात्मकेन संयोज्य, त्र्यादष्टहस्तां रज्जुं गृहीत्वा तस्या अन्तयोः पाशौ कृत्वा, मध्ये च तृतीये तृतीये भागे चिह्नं कृत्वा, एकं पाशं गार्हपत्य-मध्यशङ्को त्रासंज्ज्य, द्वितीयपाशमाहवनीयमध्यशङ्कौ त्रासञ्जयेत्। रज्जुमध्यवर्तिनोर्द्वयो-श्चिह्नयोः पश्चिमस्थाने रञ्जुं गृहीत्वा दिज्ञ्गात स्थाकषयेत्। यत्र तिच्हं पतित तत्र तिचिह्नं कृत्वा तस्मात्स्थानादुत्तरतः साधनवाङ्गुलव्यवहिते देशे शङ्कुर्देयः। शङ्कस्थानं केन्द्रत्वेन परिकल्प यवाधिकोनविंशत्यङ्गुलमितरज्ज्वा वृत्तं कार्यम् । वृत्तमध्ये केन्द्र-संलग्ना परिधिपूर्वभागमादाय परिधिपश्चिमं यावत् सरलरेखा कार्या। रेखात उत्तरस्य भागस्य त्यागः कार्यः। वृत्तस्य दित्त्याार्धे दित्त्याग्निस्थानम्। पूर्वोक्तयो-श्चिह्नयोः पूर्वचिह्नस्थाने रज्जुं गृहीत्वा उत्तरत श्चाकर्षेणे यत्र तिचहं पति स उत्कर-मध्यः। तत्र त्र्यङ्गुलेन भ्रमणं कार्यम्, एकाङ्गुलो गर्तश्च कार्यः। श्राहवनीयमध्य-शङ्कोः पश्चात् त्र्यरत्निव्यविहते देशे शङ्कुर्देयः । तस्माइन्निणत उत्तरतश्च द्वःयरिन-व्यवहित देशे शङ्क देयौ, ते श्रोणी । आवहेनीयपूर्वशङ्कोर्दिक्तिणत उत्तरतश्च सार्धारितन-सार्धारितन्यविहते देशे शङ्कू देयौ तावंसौ । चतुर्षु कोणस्यशङ्कुषु सूत्रार्पणाद् विषमचतुरस्रं भवति । वेदेदें त्रिणकोणमारभ्य दत्तिणपार्श्वे द्वात्रिंशदङ्गुले देशे शङ्कुर्देयः, स सङ्ग्रहमध्यः। तत्र एकोनविंशत्यङ्गुलमितककेटेन वेदिमध्येऽर्धवृत्तं कार्यम् , स सङ्ग्रहः । एवमुत्तरतोऽपि सङ्ग्रहः कार्यः । त्र्यङ्गुलखाता वेदिः । अखातौ सङ्ग्रही मतौ। गाईपत्यस्योत्तरेऽवकाशं विहाय गाईपत्यवत् सभ्यायतनं कर्तव्यम्। एत्रमाह्वनीयस्योत्तरे आवसथ्यायतनं गार्हपत्यवत्। अयमेव प्राकृतिको विहारः। विशे-षस्तु गाह्मपत्यमध्यशङ्कोरुदक् सार्धद्वयरितन्यवहिते देशे शङ्कुर्देयः, स खरस्य मध्यः। तत्र चतुर्विशत्यङ्गुलमितं द्वयङ्गुलोत्सेघं चतुरस्रं मृदा कुर्यात् स खर इत्युच्यते। एवमेवाहवनीयस्योत्तरतो द्वितीयः खरः कर्तव्यः । विमितस्य पश्चादुत्तरतश्च पञ्चारत्नि-परिमितं परिवृत्तद्वयं कर्तव्यम् । तत्रैकं पत्नीशाला, अपरं दीज्ञास्नानस्थानम्, घमपात्र-पाकस्थानं च। परिवृत्तद्वयेऽपि उत्तरे द्वारं कार्यम् । विमित्तपूर्वद्वारमध्यशङ्कोः सकाशात्



K

पूर्वस्यां दिशि द्विपदात्मकप्रक्रमत्रयव्यवहिते देशे शङ्कुर्देयः, सोऽन्तःपात्यः। सोमे द्विपद्प्रक्रमेणेव मानम्। पदं तु दशाङ्गुलम्, द्वादशाङ्गुलम्, पञ्चदशाङ्गुलं वेति। दशाङ्गुलपदपत्ते सदोमानमरिननेव कार्यम्। अन्तःपात्याद्दिणते उत्तरतश्च पद्मदशसु पद्मदशसु प्रक्रमेषु शङ्कू देयौ, ते महावेदेः श्रोगी। अन्तःपात्यशङ्कोः सकाशात् पूर्वस्यां दिशि द्विपदात्मकषट्त्रिंशत्प्रक्रमव्यवहिते देशे शङ्कुर्देयः, तस्मा-इ ज्यात उत्तरतश्च द्वादशसु द्वादशसु प्रक्रमेषु शङ्कू देयौ, तावंसौ । श्रन्तःपात्यशङ्कोः पूर्वस्यां दिशि द्विपदात्मकसार्धप्रक्रमञ्यवहिते देशे शङ्कुर्देयः, स सदसः पश्चिमप्रान्तः। तस्माइन्सिण्त उत्तरतश्च नवारित्रव्यवहिते देशे शङ्कू देथी, ते सदसः श्रोणी । सदसः पश्चिमशङ्कोः पुरस्तान्नवारित्न-नवारित्रव्यवहिते देशे शङ्कुर्देयः, स सदसः पूर्वेप्रान्तः। तस्मा-इचिएत उत्तरतश्च नवारत्निञ्यविहते देशे शङ्कू देयौँ तावंसौ सदसः। सदसः पश्चिमे पूर्वे च द्वारे कार्ये। अन्तःपात्यात्पूर्वस्यां दिशि पट्सु प्रक्रमेषु शङ्कुर्देयः, तस्माइदिएतः पद्भारितव्यवहिते देशे शङ्कुर्देयः, तदौदुम्बरीस्थानम्। षट्प्रक्रमान्ते निहितशङ्कोः पूर्वस्यां दिशि एकविंशत्यङ्कुले शङ्कुर्देयः, तद्दिण्तत एकोनत्रिंशद्धिकशताङ्कलेषु शङ्कुर्देयः, स प्रशास्त्रधिष्यमध्यः । एवं पृष्ठचात उत्तरतो नवाङ्गुले शङ्कुर्देयः, स होत्रधिष्ण्यमध्यः । वेदिमध्ये वर्तमाना प्राचीरेखा पृष्ठ्या। तस्मादुत्तरतः पट्त्रिशदङ्गलान्तराश्चत्वारः शङ्कवो निखेयाः। ते त्राह्मणाच्छंसि-पोत्त-नेष्ट्रच्छावाकधिष्ण्यानां मध्याः। शङ्कुषु श्रष्टादशाङ्गुलानि चतुरस्राणि चतुरङ्गुलोचानि स्थिएडलानि मृदा कर्तव्यानि, तानि धिष्ण्यान्युच्यन्ते । यूपावटदेशात्पश्चिमतः पदं त्यक्त्वा शङ्कुर्देयः, तस्मात् पश्चिमतः पञ्चारितन्यवहिते देशे शङ्कुर्देयः, तस्माद्दिणत उत्तरतश्च साधद्वयरित-सार्धद्वयरितन्यवहिते देशे शङ्क देयौ. ते उत्तरवेदेः श्रोणी । एवं पूर्वस्मादंसौ । इयं दशपद्योत्तरवेदिः कार्या, सा च चतुरङ्गुलोच्चा हस्तोन्नता उत्तरवेदेः पश्चात् पदद्वयात्मकप्रक्रमन्यविहते देशे हविर्धानपूर्वद्वारमध्ये शङ्कुर्देयः। तस्मात्पश्चाइशसु प्रक्रमेषु पश्चिमद्वारमध्यशङ्कः। द्वारशङ्कोर्दिचिए उत्तरे च पद्द्वया-त्मकपुञ्च-पञ्चप्रकमञ्यवहिते देशे शङ्कुचतुष्ट्यं देयम्। एवं कृते द्शप्रक्रममितश्चतुरस्रश्चतु-स्तम्भो हविर्धानमण्डपः सम्पद्यते। हविर्धानमण्डपे समप्रमाणानि चत्वारि कोष्ठकानि भावियत्वा, आग्नेयकोष्टस्य मध्ये चतुर्विंशत्यङ्गुलिमतं समचतुरस्रं प्रकल्प्य. तस्य चतुर्षु कोणप्रान्तेषु प्रादेशमात्रविस्तारान् प्रादेशान्तरालान्बाहुमात्रनिम्नान् गर्तान् खनेत्। तेषामुपरि वारणानिफलकानि भूसंलग्नानि स्थपुटयेत्। एते गर्ता उपरवशब्देन व्यपदि-दिश्यन्ते । हविर्धानस्य वायव्यकोगादुत्तरे समसूत्रतया पद्द्वयात्मकचतुःप्रक्रमव्यव-हिते देशे शङ्कुर्देयः, स त्राग्नीध्रीयस्य नैर्ऋत्यकोगाः। तस्मादुत्तरतः पञ्चारित्नव्यवहिते देशे शङ्कर्देयः, स त्राग्नीध्रोयस्य वायव्यकोणः। तयोः शङ्क्वोरार्जवेन पुरस्तात् पञ्चा-रितन्यवहिते देशे शङ्क देयौ । तौ आग्नेयशानौ । पञ्चारितनपरिमितं चतुरस्रमा-ग्नीध्रीयं कार्यम् । तस्य दित्तणे पूर्वे च द्वारे कर्तव्ये । एवमेव दित्तणे आग्नीध्रीयस्य समसूत्रतया मार्जालीयागारं पूर्वद्वारवर्जमुद्रग्द्वारमाग्नीध्रीयवत्कर्तव्यम् । उभयोर्मध्ये-ऽष्टादशाङ्गलपरिमिते थिष्ण्ये कर्तव्ये । महावेदेरत्तरांसादुदक् त्रिशद्ङ्कुले शङ्कुर्देयः ।

तस्मात्प्रत्यक् चतुस्त्रिशदङ्कुलव्यवहिते देशे शङ्कुर्देयः, स चात्वालमध्यः । द्वात्रिशदङ्कुल-परिमितश्चतुरस्रश्चात्वालः कार्यः । उत्तरांसात्पश्चाद् द्वादशसु प्रक्रमेषु पृष्ठयाया उत्तरस्य चतुर्दशसु प्रक्रमेषु उत्करमध्यः । तत्र षडङ्कुलेन भ्रमणं कार्यम् , चतुरङ्कुलो गर्तश्च कार्यः । चात्वालादुत्तरतः पूर्वद्वारं पञ्चारित्निमतं शामित्रम् । हविर्धानमण्डपस्यो-परि च्छदिस्रयेण्, सदसो नविमश्छिदिर्मिरुदगग्रैराच्छादनम् । सदोमण्डपे कोर्णेषु स्तम्भचतुष्टयम् । महावेद्या श्चवशिष्टांशस्य श्चाच्छादनं भवेन्न वा । उत्तरवेद्यास्तु श्चाच्छादनं कियते । सदोहिवर्धानयोः परितोऽपि च्छादनम् । त्रयङ्कुलखाता महावेदिः । इति सङ्दोपः ।

## यज्ञकाल्निर्गायः

अथेदानीमिद विचार्यते यदेकं कर्म एकस्मिन् समारब्धमपरस्मिन् पत्ते समापयितुं शक्यते न वा ? तत्र श्रौतेषु कर्मसु पर्यालोच्यमानेषु स्पष्टं निर्गोतुं शक्यते । शुक्लपने कृष्णपन्ने वा प्रारव्धं कर्म तदितरस्मिन् पन्ने समापयितुं शक्यत इति । इष्टिपशुसोमरूपेण विभक्तानां ऋतूनां ''य इष्टचा पशुना सोमेन वा यजेत सोऽमावास्यायां पौर्ण-मास्यां वा यजेत" इत्यनेन वाक्येन पर्वकालानुष्टेयत्वं बोध्यते । तत्रेष्ट्यः ह्यह्कालाः सद्यस्कालाश्चेति द्वेधा विभक्ताः । दुर्शेष्टिः ह्यह्काला, सौर्यादिविकृतयः सद्यस्काला श्रपि भवन्ति । दुर्शेष्टिरिति सा व्यविद्वयते, या श्रमावास्यानन्तरं शुक्तपन्तप्रितिपदि क्रिय-माणेष्टिः। तत्र श्रमावास्यायामेव तदीयानि कानिचनाङ्गानि प्रारभ्यन्ते सायं दोह-शाखाहरणवत्सापाकरणादीनि । अवशिष्टानि चाङ्गानि प्रधानानि च प्रतिपदि समाप्यन्ते । एतेनेदं निश्चितं भवति 'यदेकस्मिन् पन्ने एकं कर्म उपक्रम्यापरस्मिन् पन्ने समापयितुं शक्यते ' तथैवं ज्योतिष्टोमः पञ्चिद्निसाध्यः। "य इष्टथा" इति वाक्य-बलेन स यागः कस्मिश्चन पन्ने एकाद्श्यां प्रारम्यते, समाप्यते च पर्वकालस्यार्घरात्रे । अवस्थरनानं न समाप्तम्, तर्हि प्रतिपदि प्रातस्तत्कर्म समाप्यते । एवं क्रियमाण्मिदं कर्म विगुणं भवति, फलप्रदं न भवति, इति च मीमांसका याज्ञिका वा नाङ्गीकुवते । एवमेव नज्तेष्टिः सप्तविंशतिदिनेषु सम्पत्स्यते। तत्र चावश्यं पज्ञद्वयसाध्यत्वं, तस्य कर्मणः स्वीकर्तव्यमिति को वा नाङ्गीकुर्यात् ? एवमेव द्वादशाह्मारभ्य सहस्रसंवत्सरपर्यन्तं साध्यानि यान्यसंख्येयानि कर्माणि तेषामेकस्मिन्नेव पद्मे समाप्तिः कथं भवेत्? श्चत्र चावश्यं भिन्न-भिन्नपद्मानुष्टेयत्वं स्वीकर्तव्यमिति कः सन्दिहीत ? एतान्युदाहर-गान्यादाय स्मार्तकर्मसु रुद्र-विष्णु-सूर्ययागादिष्वपि व्यवस्था कर्तु शक्यते। यच्छुक्तपत्ते कृष्णपत्ते वा रुद्रादियागमुपक्रम्य तदितरस्मिन् पत्ते समापयितुं शक्यत इति । कश्चन यजमानः रुद्रादियागे लत्त्रसंख्याका आहुतीश्चिकीषेति, अपि चाल्प-संख्याकानेव ऋत्विजोऽवृणोत्, स कथमिव तावत्संख्याका श्राहुतीः एकस्मिन् पत्ते समापियतुं प्रभवेत् ? रुद्रयागादिविधायकवाक्येषु कुत्रापि नायं विशेषः कथितः-



यदेकस्मिन्नेव पन्ने समापनीया इमे यागा इति । प्रारम्भदिनान्येव तत्र तत्र निर्दिष्टानि, समापनिद्नानि तु ऐच्छिकान्येवेति प्रयोगविधितोऽवगन्तव्यं भवति । प्रयोगविधिहिं सर्वत्र श्रौतेषु स्मार्तेषु वा कर्मसु अविलम्बेन पदार्थाननुष्ठापयति । तत्र तत्र श्रौतकर्मणां नियतदिनानुष्ठेयत्वं विधिना बोधितम् । तथा स्मार्तयागविधायकवाक्येष्वश्रवसात् कथमिव वक्तुं शक्यते, यदेकस्मिन्नेव पत्ते समारब्धं कर्म परिसमापनीय-मिति । अतः स्मार्तकर्माणि रुद्रयागप्रभृतीनि एकस्मिन् पत्ते प्रारभ्यापरस्मिन् पत्ते समापयितं शक्यन्त इति बोध्यम् ।

## यज्ञादौ आचार्यप्रतिनिधित्वविचारः

यज्ञादौ आचार्यस्य प्रतिनिधिभैवितुमह्ति न वेति विषये महती विप्रतिपत्ति-दरीदृश्यते । आदौ आचार्यशब्देन कोऽर्थी विवद्यते, तस्य कुत्र शक्तिः ? कुत्र लच्न्या ? इति विषयो विचारमहिति । विषयेऽस्मिन् शास्त्रकाराणां कीदृशोऽभित्राय इति च कि चित् प्रस्तूयते । तथा हि आचार्यशब्द एवं निरुक्तः मन्वादिभिमहर्षिभिः—

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः। सकरपं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥

अनेनाचार्यंत्वच्रण्मुच्यत इत्यविप्रतिपन्नं समेषां विदुषाम्। तथा वाचस्पति-मिश्रोऽपि सूत्रे प्रसङ्गात् समन्वयप्राचीनसम्मतमाचार्यतत्त्त्रण्युपावत्त्यत् तदुपोद्-बलकत्वेन-

"श्राचिनोति हि शास्त्रार्थमाचारे यस्मात्स आचार्य उदाहृतः।"

इतीदं वाक्यमुदाहार्षीत्। एवमेवान्यैरिप प्राचीनैः महर्षिभिः स्वेषु स्वेषु प्रनथेष्वा-

चार्येतन्तर्णं प्राणायि । तत्राचार्यशब्दो मुख्य इति ।

एवं कर्मकाएडे वैदिकैः कर्मादौ "सकलकर्मकर्तारमाचार्य त्वामहं वृणो (वृणी-महे)" इति पठ्यते। श्रतः वैदिकप्रक्रियायामाचार्यशब्दः सकलकर्मकर्त्वोधन-तात्पर्येण प्रयुज्यत इति सम्प्रधायते, पूर्वोक्तावाचार्यौ नाभिप्रेतौ, किन्तु श्रयमेवाचार्यः सम्मत इति । आचार्यवरणानन्तरं च ऋत्विजो वृणीते । तद्नन्तरं च यजमान एवं सङ्कल्पयते 'एषां वृतानां ब्राह्मणानामन्योन्यसाहाय्येनाचार्यमुखेन च इदं कर्म कारियन्ये" इति । अतः यथा ऋत्विजः दित्तिण्या परिक्रीयन्ते, एवं सकलकर्मकर्त्ती आचार्योऽपि । तस्य विशिष्य दक्षिणाम्नानात् । श्रयं क्रियमाणस्य कर्मणः न्यूनातिरेकादिकतं दोषं परिहाय कमें सगुगां साङ्गोपाङ्गतया च सुष्ठु सम्पाद्-यतीति वैदिके कर्मणि दर्शपूर्णमासादावध्वपुरिव प्रधानभूतः सन् आचार्यः इत्यमिधीयते । तस्माइज्ञिणया परिक्रोतत्वादस्य ऋत्विक्त्वं न विहन्यते । अत एव प्रधानम्तुत्रहत्विगित्यप्युच्यते । उपक्रमे विषयोऽयं प्रस्तुतः यत् कर्मकाएडे कर्मस्वरूप-

सम्पादकस्य चाचार्यपदवाच्यस्य भवति प्रतिनिधिनवैति । तत्राचार्यस्यापि प्रतिनिधिन रस्तीति सोपपत्तिकमुपपाद्यामः । तथाहि कर्मणः द्रव्यदेवतामन्त्रऋत्विगादिना साध्यत्वेन श्रुतद्रव्याद्यपचारे अन्यस्य प्रतिनिधिरस्ति न वेति विचारः पूर्वमीमांसा-द्शनाधिकारलज्ञणे प्रतिनिधिपादे कृतः। तत्र केषां नेति विचिकित्सायां देवतायाः प्रतिनिधिनं भवति, आह्वनीयाद्यप्रीनां प्रतिनिधिर्भवति न मन्त्रस्य, न वा श्रदृष्टार्थस्य प्रयाजादेः । श्रयमभिप्रायः—देवतादीनां शास्त्रैः समधिगम्यत्वेनाग्निदेवतया यदृदृष्ट-मुत्पचते, तदेवादृष्टं सूर्यदेवतया समुत्पचत इत्यत्र प्रमाणाभावात् देवतादीनां प्रति-ज्ञानका प्रमाद्ध प्रमाद्ध । ज्ञान च जैमिनिसूत्रम्—"न देवताप्रिशब्द क्रियादृष्टार्थत्वात्" इति । तथा यजमानस्यापि प्रतिनिधिन भवति । यजमानस्यापि प्रतिनिधित्व स्वीकारे प्रतिनिहितोऽपि स्वयमेव यजमानः स्यात् , न तु प्रतिनिधिरिति । तस्माद्यजमानस्य प्रतिनिधिन भवतीति । तथा चोक्तं जैमिनिना—"तथा स्वामिनः फलसमवायात् फलस्य कर्मयोगित्वात्" इति । अतः एतेषां पूर्वोक्तानां प्रतिनिधिर्न भवतीति । ऋत्विजां तु प्रतिनिधिभवत्येव, तेषां कर्मकरत्वात्। त्राचार्योऽपि "ऋत्विग्जातीयः" इत्युक्तम् । ऋत्विजस्तु प्रत्यक्तमेव कर्मस्वरूपं सम्पादयन्तीति न तेषामदृष्टार्थत्वम् , श्रपि तु दृष्टार्थत्वमेवेति समधिगतमीमांसा-न्यायतत्त्वानां पुरतः न किश्चित् पिष्टं पिष्यते । श्रत्र दैवान्मानुषाद्वा श्रपराधात् रोगादेवी यदि वृतोऽप्याचार्यः कर्ममध्ये उपरमेत तदानीं प्रारव्धस्य कर्मणः अवश्यपरिसमापनीयत्वेन अन्याचार्यः वरणीय एव । अन्यथा "कर्मणः फलजनकत्वासम्भवात्" । तस्मादन्यस्याचार्यस्य प्रतिनिधि-त्वेन वरणं शास्त्रीयमेवेति न किञ्चिद्वक्तव्यमवशिष्यते विदितवेदितव्यानां पुरस्तात्। स्थलेषु व्याध्यादिना उपपीडितमाचार परित्यन्य श्रपि च एवं बहुषु शिष्टसम्प्रदाये बहुधा चाचार्यान्तरवरणं दृष्टमिति । शिष्टाचारोऽप्यमुमेवार्थं द्रढयतितराम् । जैमिनिरपि उपकान्तस्य काम्यस्य कर्मणः नित्यस्य वा अवश्य-परिसमापनीयत्वेन विहितद्रव्यऋत्विगाद्यपचारे अन्यः श्रागमयितव्य इति सुस्पद्धः प्रत्यपीपदत्-"श्रागमो वा चोदनार्थाविशेषात्" इति । प्रतिनिधेयस्य ऋत्विगादेरिति । तस्मादाचार्यस्य प्रतिनिधित्वे न किञ्चिद् दुष्यति । श्रापाचनप्र जिमिनिः स्थितिः प्रस्मिन्नेव प्रकरणे "श्रन्यमाग्मयेद् वैगुएयात्" इति सूत्रयामास । श्रास्यायमर्थः - 'यदा वृतानां मध्ये श्रान्य ऋत्विगाचार्यपद्वाच्यः प्रधानऋत्विग्वा यद्यपचरेत् केनचिन्निमित्तेन तदानीं कर्मणो वैगुण्यपरिहारार्थ साङ्गोपाङ्गतासिद्धयर्थं चान्यः प्रतिनिधेय इति' श्रन्यथा वैगुएयापत्तरिति। तस्माद्यम्यः पर्यवस्यति—ऋत्विज आचार्यस्य वा केनचिन्निमित्तेनापचारे अन्यः कश्चन प्रतिनिष्ठेयः, स च प्रतिनिहितः लौकिकेन शास्त्रीयेण वा वरणेन संस्कृतः न स्वयं प्रत्यवैति, न वा यजमानं प्रत्यवायेन् योजयति, श्रमिमतेन् फलेन च सङ्गमयतीति समेषां वदिकविदुषां निश्चप्रचोऽर्थः । तस्माद् वयमिद्मेवान्ते प्रतिपाद्यिष्यामः यद् यजमानस्य प्रतिनिधिन भवति, श्राचार्यादेस्त वरणेन संस्कृतस्यापि देवान्मानुषाद्परा-



धादपचारे अन्यः प्रतिनिधेयः । स च शास्त्रीयेण लौकिकेन वा वरणेन सामिषेनी-प्रवचनकाले होत्वत्संस्कृतः साङ्गोपाङ्गतया कर्मसाद्गुण्यं सम्पाद्यितुं प्रभवति । स न दुष्यति, न वा यजमानः प्रतिनिहितेनाचार्येण समनुष्ठितात्कर्मणः प्रत्यवायं भजते । अपि तु समीहितेन फलेनात्मानं संयुनक्तीति सोपपत्तिकं प्रतिपाद्यितुमुचितम् ।

# यज्ञादौ स्त्रीगामधिकारविचारः

रुद्रयाग-विष्णुयागादौ पुरुषवत् श्लीणामप्यधिकारो भवति नवेति विचारे-यद्यपि श्लीणां वेदाध्ययनिषेधेन विद्याभावान्मन्त्रप्रह्णासम्भवाच्च मन्त्रसाध्येषु श्लौतेषु कर्ममु स्वातन्त्र्येणाधिकारो नास्तीति जैमिनि-कात्यायनादिभिमेहिर्षिभिनिर्णीतम्। कर्ममु स्वातन्त्र्येणाधिकारो नास्तीति जैमिनि-कात्यायनादिभिमेहिर्षिभिनिर्णीतम्। तथापि स्मार्तेषु रुद्रयागादिष्वधिकारो भवितुमहिति। यथा हि वैदिकमन्त्रसाध्येषु श्लाद्धादिषु श्लीणां स्वतो मन्त्रोचारणिनषेधेऽपि ऋत्विग्द्वारा श्राद्धादिकरणेऽधिकारोऽ- स्त्येवेति निर्णीतं निबन्धकृद्धिः।

"विधवा स्वयं सङ्कलं कृत्वा, अन्यद् ब्राह्मण्द्वारा यज्ञादि कारयेत्" इति निर्णय-सिन्धौ । यथा शान्तिक-पौष्टिक-वास्तु-तडागोत्सर्गादिषु स्मातंकमसु वैदिकमन्त्र-साध्येष्वपि ऋत्विक्कर्त्कमन्त्रोचारणपूर्वकं स्वातन्त्रयेण स्त्रीणामधिकारः स्थापितो दानकमलाकरादौ । तथा हि गृह्यसूत्रायुक्तहोमाङ्गक्कशकण्डिकायङ्गापेन्तेषु तुलादानादिषु तद्ध्ययनामावे कथं स्त्रीणामधिकार इति चेद् न । गृह्योक्ताङ्गज्ञानस्योपदेशादिना सम्भवात् वरणाम्नानेन ऋत्विक्कर्त्वकहोमे वैदिकमन्त्रो भवत्येव इति दानकमला-स्रुरे । एवमेव रुद्रयागादाविष ऋत्विग्मिरेव मन्त्रपठनात् स्त्रीणां केवलं द्रव्यत्याग-स्यैवानुष्ठेयतया तद्नुष्ठाने निषेधाभावात् स्त्रीणामपि ऋत्विग्द्वारा स्मार्त्त-रुद्रविष्णु-यागायनुष्ठानेऽधिकारो भवत्येवेति युक्तसुत्परयामः ।

यत्तु रुद्रकल्पद्रुमकारैः स्नी-शूद्रानुपनीतानां वैदिकमन्त्रयुक्तकर्मस्वध्ययनाद्यभावेन साम्राद्वनाभावेऽनिधकार इत्युक्तम्, तत्रेदं द्रष्टव्यम्—यदि वैदिकमन्त्रसाध्यतया स्नीणांमनिधकारः तर्हि श्राद्ध-तुलादानादीनामपि वैदिकमन्त्रसाध्यतया तत्र कथमधिकारः स्नीणामृत्विग्द्वाराऽपि ? यदि ऋत्विग्द्वाराऽनुष्ठाने दोषो नास्तीत्युच्यते, तर्हि अत्राप्यनुष्ठाने कुतो नाधिकारः ? अत्रश्च स्नीणां वैदिकमन्त्रोच्चारणनिषेधात्तत्रा-धिकाराभावेऽपि ऋत्विग्द्वारा रुद्रयाग-विष्णुयागाद्यनुष्ठाने न दोष इति ।

## यज्ञादौ स्वाहाकारनिर्गायः

सर्वैरिप पद्धतिकारैः पुरुषसूक्तस्य समप्रस्य अन्ते नाममन्त्रेण संयुतस्यैकमन्त्रत्व-सुक्तम्। श्रतो मन्त्रादावेवोङ्कारः प्रयोक्तव्यः, एवं यत्र यत्र ऋचोऽन्ते नाम-मन्त्रस्यापि संयोजनं विहितं तत्र सर्वत्रापि नाममन्त्रसिह्तस्यैव ऋगादेः असित बाधके एकमन्त्रत्व-प्रतीत्या "मन्त्रान्तैः कर्मादिः सामिपात्योऽभिधानात्" इति सूत्रकारवचनेन मन्त्राणां प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्वमिति मीमांसान्यायेन च मन्त्रेकत्वावसानात् । मन्त्रभेदाङ्गीकारे विकल्पापत्त्या मन्त्रादावेवोङ्कारः पठनीयो न तु तन्मध्ये नाम-मन्त्रादौ । तथा च "ॐ सहस्रशीर्षाः सान्ता देवाः स्वाहा" इत्युक्तवा होमः कार्यः, न तु 'नारायणाय स्वाहा' इत्यस्य पूर्वम् श्रोङ्कारः पठनीयः । तथात्वे मन्त्रभेदापत्त्या पूर्वोक्तदोषापत्तेः । यत्र तु ऋगन्ते द्वादशाचरमन्त्रस्य संयोजनं विहितं तत्र श्रोङ्कारघटितस्यैव द्वादशाचरसम्पत्त्या श्रोङ्कारः पठनीय एव । यथा ''ॐ सहस्रशीर्षा० सन्ति देवाः ॐ नमो-भगवते वासुदेवाय स्वाहा" इति । एवं यत्र ऋगन्ते नाममन्त्रसंयोजनं विहितं तत्र ऋगन्ते चतुर्थ्यन्तन्नाम पठित्वा तदन्ते स्वाहाकारित्रयोज्य होमः कार्यः। यथा-"ॐ सहस्रशीर्षा० विष्णुवे स्वाहा"इति । एवं केवलनाममन्त्रेण यत्र इवनमुक्तं तत्रापि चतुर्यन्तन्नाम पठित्वा तदुपरि स्वाहाकारं संयोज्य हवनं कर्तव्यम् । यथा "ग्रान्ये स्वाहा" इत्यादि । एवमेव सर्वेषु सूत्रेषु विधिरस्ति । न तु नाममन्त्रान्ते 'नमः' शब्दं संयोज्य तदुपरि स्वाहाकारं संयोज्य "त्रुगनये नमः स्वाहा" इति होमः समुचितः। किन्तु "अग्नयं स्वाहा"इत्येव। यत्र तु मन्त्रादौ नमोऽन्तस्यैव मन्त्रत्वमुक्तं तत्र परं "नमः" शब्दं पठित्वा तदुपरि स्वाहाकारो योजनीयः। यथा "अग्रन्ये नमः स्वाहा" इति । नैतावता सर्वस्यापि नाम्नोऽन्ते "नमः" शब्दं पठित्वा स्वाहाकारो योजनीयः। यत्र स्वाहान्तस्यैव मन्त्रत्वं तत्र तावतैव होमो न तु तदुपरि अन्यः स्वाहाकारः, यथा "वेट् स्वाहा" इत्यादौ।

श्रुतिषु च 'वाजाय स्वाहा'' इत्यादि स्पष्टिलिखितत्वान्नास्ति सन्देहलेश इति । ये तु "नमः" शब्दोत्तरं "स्वाहा" शब्दं पठन्ति तत्र मूलमन्वेष्यम् । तस्मान्नमः-शब्दरितेनैव नाममन्त्रेण होम इत्युद्योतरत्नादाविति प्रतिष्ठेन्दुः ।

## स्पृश्यास्पृश्य-विवेकः

### ( अस्पृश्यस्पर्शने मूर्तिस्पर्शने च निर्णयः )

श्रास्त्रया द्विविधाः --श्रुचयः श्रश्चचयश्च । तत्र 'स्नात्वा श्रुचिः कर्माणि कुर्वीत' इति स्मृतिवलात् ये स्नानादिकमनुष्ठाय श्रुचयः सन्ध्यातपण्-देवपूजादिकमनुति- किन्ति ते परेरश्चिमिरस्पृश्याः । यदि मोहाद्वन्येन वा कारणेन तेऽश्रुचयस्तान् स्पृशे- युस्तद् ते श्रश्चिसंस्पृष्टाः सन्तः स्वयमप्यश्चयो भवन्ति । श्रश्चिसम्बन्धेन श्रुचेरप्यशुचित्वस्मरणात् ।

बौधायनधर्मसूत्रे (१।६।१३) लिखितमस्ति--

"शुचिमध्वरं देवा जुषन्ते । शुचिकामा हि देवाः शुचयश्च । तदेषाऽ-भिवदति — शुची वो हव्या मरुतः शुचीनां शुचि हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः । ऋतेन सत्यमृतसाप आ्रायंच्छुचिजन्मानः शुचयः पावकाः ।" इति ।

एवक्क देवपूजादिकं कुर्वन्तो न कैरप्यस्पृश्यैरशुचिभिर्वा पुरुषैरशुचिभिर्वा वस्तुभिः स्परामहिन्ति ।

अशुचयोऽस्रुश्या अपि द्विविधाः । केचिद् ब्रह्महत्यादिनिषिद्धपापकतीरः स्वकर्म-

भिरसृश्याः, अन्ये च प्रतिलोमजाश्चाण्डालाद्यो जन्मना ह्यसृश्याः।

तत्र प्रथमे तावत् यावत्प्रायश्चित्तानुष्ठानं न शुद्धयन्ति तावत्पर्यन्तमस्पृश्या एव । कृतप्रायश्चित्तानामपि येषां व्यवहायता स्मृतिषूक्ता तैः स्पर्शनादिसंव्यवहारोः भवितुमहति ।

येषां कृतप्रायश्चित्तानामपि संव्यवहारो निषिद्धस्तैरपि सह संस्पर्शाद्वव्यवहारो न

कर्त शक्यते। ते च यथा-

"श्रथ भ्रूणहा श्वाजिनं खराजिनं वा वहिलोंन परिधाय पुरुषशिरः प्रतीपानार्थमादाय (प्रतीपानर्थानादाय)। खट्वाङ्गं दण्डार्थे कर्मनामधेय प्रश्नुवाणश्रङ्क्रम्येत को भ्रूणघ्ने भिक्षामिति। ग्रामे प्राणवृत्तिं प्रतिलभ्य शून्यागारं वृक्षमूलं वाऽभ्युपाश्रयेत् 'न हिम श्रायैः सह संप्रयोगो विद्यते।' एतेनैव विधिनोत्तमादुच्छ्वासाच्चरेत्। नाऽस्यास्मिंक्लोके प्रत्यापत्तिर्विद्यते। कल्मषं तु (श्राप० घ० सू० प० १, क० २८, २६)

१. स्पृश्यास्पृश्यविषयमिषकृत्य धर्मप्रवीरेण गोयनकामिधेन स्व० श्रीगौरीशङ्करश्रेष्ठिना कृतिषुचित् प्रश्नेषु पृष्ठेषु महामहोपाध्यायपदवीभाजा स्व. पण्डितश्रीविद्याधरशर्मगौडमहोदयेन वेदुप्यपूर्य यदुत्तरितं तद्ध्येतृतामाय उपस्थाप्यते । —सम्पादकः ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इत्यादिना पापनिवृत्तिरेवोक्ता । तैरिप सह संस्पर्शादिव्यवहारो न कर्तुं शक्यते । परन्तु ते-"अथाऽभिशस्ताः समवसाय चरेयुर्धार्म्यमिति सांशित्येतरेतरयाजका इतरेतराज्यापका मिथो विवहमानाः।" (आप० घ० सू०, प्र०१, क० २६, सू० ८)।

इति शास्त्रात्परस्परं विवाहादिकं संव्यवहारं च कुर्युः । द्वितीये च ये प्रतिलोमजा-श्चाएडालद्यस्ते चतुर्भरिप वर्णेरस्पृश्या एव । तेषां स्पर्शने तु 'स्पृष्ट्वैवाशुचिर्भ-वति' इति स्पृष्ट्वा यावत्सचैलं न स्ताति तावदशुचिरेव । श्रतश्च एतेषां स्पर्शने स्प्रष्टुरेव कर्मानुष्ठानयोग्यताऽपैति । पूर्वापेच्चया इदमत्र वैलच्चएयम् । पूर्वत्र स्पृश्योऽ-शुचिर्भवति, श्रत्र स्प्रष्टा श्रशुचिर्भवति । सत्यप्येषामस्पृश्यत्वे पूर्वत्रोत्तमत्वबुद्ध्या स्पर्शो निषिद्धयते ।

ते चास्प्रयाः मागध-स्ता-चण्डाल-वैदेहक-सूत-अनुलोम-प्रतिलोम-श्वपाक-वैण-पुल्कसप्रभृतयो बौधायनेनोक्ताः—"शूद्राद्वेश्यायां मागधः, क्षत्रियायां क्षत्ता, ब्राह्मएयां चएडालः । वैश्यात्त्वत्रियायामायोगवो ब्राह्मएयां वैदेहकः । क्षत्रियाद् ब्राह्मएयां स्तः । तत्राम्बष्ठोग्रयोः संयोगे भवत्यनुलोमः । क्षत्तृ-वैदेहकयोः प्रतिलोमः । उग्राज्जातः क्षत्र्यां श्वपाकः । वैदेहकादम्बष्ठायां वैणः । निषादाच्छूद्रायां पुल्कसः । शूद्रान्निषाद्यां कुक्कुटः । वर्णसङ्करा-दुत्पन्नान् व्रात्यानाहुर्मनीषिणः ।" (बौ० घ० सू० १।६।१७)।

> ते चापि वाह्यान्सुबहूंस्ततोऽप्यधिकदृषितान् । परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् ॥ यथैव शुद्रो ब्राह्मएयां बाह्यं जन्तुं प्रद्मयते । तथा बाह्यतरं वाह्यश्रातुर्वएये प्रद्मयते ॥ प्रतिकृतां वर्तमाना वाह्याबाह्मतरान् पुनः । हीना हीनान्प्रद्मयन्ते वर्णान्पश्चदशैव तु ॥

(मनु० १०।२६-३१)

चैत्यद्वमश्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च। वसेयुरेतेऽविज्ञाना वर्तयन्तः स्वकर्मभिः॥ चएडालश्वपचानान्तु बिह्यामात्प्रतिश्रयः। ग्रपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां श्वगईभम्॥ वासांसि मृतचेलानि भिन्नभाएडेषु भोजनम्। काष्णीयसमलंकारः परिव्रज्या च नित्यशः॥ न तैः समयमन्विच्छेत्पुरुषो धर्ममाचरन्।
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सद्दशः सह॥
ब्रान्नमेषां पराधीनं देयं स्याद्धिक्रभाजने।
रात्रौ न विचरेयुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च॥
दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिह्विता राजशासनैः।
ब्राबान्धवं शवं चैव निर्हरेयुरिति स्थितिः॥
वच्यांश्र हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया।
वच्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्रामरणानि च॥

(सनु० १०।४०-४६)

इत्यादिवचनैस्तेषां सर्वबाद्धत्वमेवावगम्यते । एभिरेव वचनैस्तज्जातानां तत्पुत्र-पौत्रप्रभृतीनां सर्वेषामि तद्बाद्धत्वम् । क्षचित् ततोऽपि बाद्धतरत्वं हीनतरत्वं चावगम्यते । त्रत एव ये इदानीमस्माभिरुपलभ्यन्ते चाण्डालाद्यस्ते तत्सन्ततिजा एवेत्यस्माभिः परम्पर्याऽवगम्यमानत्वादेतेषामिष बाद्धत्वसधमत्वं चेति सिद्धचित ।

एतेन ये कथयन्ति यद्द्यत्वे परिदृश्यमाना न सदृशाश्चएडाला इति न तेषां बाह्यत्वं सिध्यति–ते प्रत्युक्ताः। यद्यतेषां न चाएडालादावन्तर्भावस्ति कुन्नान्तर्भावः ? इमे तु न सच्छूद्रकोटौ परिगण्यन्ते, न तैः सह व्यवहारः क्रियते पारस्परिक इति तु विदित्तमेव । अत्रश्चतेषां सच्छूद्रेऽनन्तर्भावः सिद्ध्यति । अत्रण्व चैतेषां बिह्मीव एव ततोऽवगन्तव्यः। तत्र च प्रमाणं व्यवहार एव। यद्येवं नाङ्गीक्रियते तिर्हि भवदुक्तौ वा कि प्रमाण्म् ? कि चास्माभिः पारस्परिकं शिष्टाचाररूपं व्यवहारं प्रमाणिकृत्य अद्यतनानां चण्डालानां चण्डालत्वमुच्यते। भवद्भिस्तु निर्मूलं यथेष्टं प्रमाण्वेशं विनेव स्वदुद्ध्या किञ्चित्परिकल्प्यते।

किन्न स्मृतिकाराः त्रा च मनोः त्राच निवन्धकारेभ्यः सर्वेऽप्यद्य परिदृश्यमानां जातिमेव परम्परया कृतप्रत्यभिज्ञां चण्डालजातिं व्यवहरन्ति । त्रातो मूलभूतो यश्चर्यडालजातिरुत्पन्नोऽयमपि सङ्करजातिश्चर्यडालजातिरेवेत्यत्र नास्ति संशयः।

एवं श्रुतिस्मृतिसिद्धचण्डालजातीयानां पुरुषाणां मन्वादिभिः सर्वत्र बाह्यत्व-श्रवणात् वेदवैदिकविद्यासु चतुर्दशसंख्यास्वष्टादशसंख्यासु वा सर्वथा न तेषा-मधिकारः, श्रतस्ता विद्या न तेभ्यो देयाः। यदि मोहाल्लोभाद्वा कश्चिद्ध्यापयित तेनाध्यापयिताऽपि पतिति।

> संवत्सरेण पतित पतितेन समाचरन्। याजनाष्यापनाद्यौनात्र तु यानासनाशानात्॥

(बौ० घं० सू० राशा३४)

१. संवत्सरेण पतित पतितेन सहाचरन्। याजनाध्यापनाद्यौनाञ्च दु यानासनाशनात्॥ (मनु०११।१८०)

श्रत्र गोविन्दस्वामिन्याख्या—''यानासनाशनैः संवत्सरेग पर्तात, न तु याजनादिभिः संवत्सरेग, किन्तु संवन्धमात्रेग सद्य एव पत्ततीत्यर्थः, अन्तरङ्गत्वाद्याजनादोनां, बहिरङ्गत्वाच्च यानादोनामु" इति।

एवमध्येताऽपि चाएडालादिः स्वानिधक्रतिवद्याध्ययनात् न केवलं तज्जन्यैहिकामुष्मिकफलं न प्राप्नोति, किन्तु महादोषभागिप भवति । अतो ये नाम कथयन्ति
एतिद्वद्याध्ययनेन तेषामुपकारो जायत इति न तद्युक्तियुक्तं शास्त्रीयं च । तेषां नरकपतनं विना कश्चन ऐहिकामुष्मिको वा उपकारो भवतोति न वयं विजानीमः ।
अतश्च येऽध्यापयितारस्तेषां न केवलमध्यापनजन्यं पातित्यम्, किन्तु चाएडालादीनामनह्कमप्रवर्तनक्ष्पोऽपि दोष एतान् स्पृशतीति पापद्रयभागिनस्ते ।

पूर्वोक्तवचनवलादेव चाएडालादिभिः साकं ये नाम अस्मदीया बालका एकस्मिन् आसमादावुपविश्याध्ययनादिकं कुर्वन्ति पाठशालासु तेऽपि संवत्सरेण पतन्त्येव ।

एकशय्यासनं पङ्क्तिर्भाग्डपङ्कत्यन्निभिश्रणम् । याजनाध्यापने योनिस्तथा च सह भोजनम् ॥ नवधा सङ्करः प्रोक्तो न कर्तव्योऽधमैः सह । संलापस्पर्शानःश्वाससहयानासनाशनात् ॥ याजनाध्यापनाधौनात्पापं संक्रमते नृणाम् । संत्रत्सरेण पतिति पतितेन सहाचरन् ॥

श्रतोऽस्मदीयवालकानां चण्डालवालकानां चात्यन्तिहसाकरं कार्यमिदं कूट-हिंसेत्यत्र कः सन्देहः १। श्रनेनेव न्यायेन एतेषां मन्दिरप्रवेशनमि कूटिहसैव। यतः प्राचीनमन्दिरेषु महर्षिभिः सिद्धकल्पैः प्रत्यचीकृतधर्मभिर्मन्त्रेण देवीः कला श्राकृष्य मूर्तिषु प्रतिष्ठापिताः।

अधुनाऽपि वैदिकैर्वेदोक्तमार्गेण यथाविधि मन्त्रैरेव सर्वत्र देवता आकृष्य स्थाप्यन्ते । अतो मन्त्राकृष्टा देवताकलाः पतितादिचण्डालादिसम्बन्धेऽ-वश्यमपसरन्त्येवेति ।

कचिन्मिन्द्रे यदि चण्डालादिर्गेच्छेत् ति अवश्यं तदुचितं प्रायि अत्यम् । स्पर्शने तु पुनः प्रतिष्ठेव समुचिता । अतो मिन्द्रादौ चण्डालप्रवेशनादिकमिति यत्तत् तत्रत्यदेवतोपरोधकं पूजकानां पूजायामिधकृतानामग्रुचित्वापाद्नद्वाराऽनिध-कारित्वापादकं चण्डालादोनामप्यनिधकारिणामकार्यकरणे प्रवर्तनिमिति सर्वथा कृटहिंसाक्ष्पेयं चेष्टा ।

१—श्रत्रायं निष्कर्षे उपलभ्यते यत्-श्रस्प्रयानां वर्णाश्रमविहितकर्मसु श्रिधकारो नास्ति । एषां मन्दिरप्रवेशेन देवकला विनश्यति, मन्दिरख्वापि श्रष्टं भवति । श्रतस्ते देवतात्वनाशजन्यस्य मन्दिरश्रष्टताजन्यस्य च पातकस्य भागिनो भवन्ति । पाठशालासु च एतेषां प्रवेशेन तथा एतैः सह व्यवहारेण महान् दोष उपजायते । एवंविधैः पतितकर्मभिः पापवृद्धया न तेषां केवलं विशेषहानिः; अपितु-अभ्युदयोऽ-प्यवरुध्यते ।

- २—श्रुतिस्मृतिपुराणादिप्रतिपादितासपृश्यत्विनवारणे या प्रवृत्तिस्तया त्र्यस्पृश्यता नापैति, त्रास्पृश्योद्धारश्चापि न जायते, प्रत्युत स्पृश्या त्र्यपि त्र्यस्पृश्यसम्बन्धादस्पृश्या भवन्ति, ताडिताश्च भवन्ति । एषा महती कूटहिंसाऽस्ति ।
- ३—यस्मिन् विद्यालये मन्दिरे वा श्रस्पृश्याः विधि-निषेधावुल्लंघ्य बलात्प्रविशन्ति, प्रवेश्यन्ते वा, तस्मिन् विद्यालये मन्दिरे वा स्पृश्यैः कथमपि न प्रवेष्टव्यमिति।

## वद्रिकाश्रम-गयाश्राद्धयोविंचारः

शिरः कपालं यत्रैतत्पपात ब्रह्मणः पुरा।
तत्रैव बद्रीचेत्रे पिग्छं दातुं प्रशुः पुमान्॥
मोहाद् गयायां दद्याद्यः स पितृन् पातयेत् स्वकान्।
लभते च ततः शापं नारदैतन्मयोदितम्॥

इति सनत्कुमारसंहितावचनेन बद्या छतश्राद्धस्य यद्यपि गयायां श्राद्धकरणं निषिद्धमिव श्रापाततः प्रतीयते, तथापि नेदं निषेधकं वचनम्।

> गयाभिगमनं कर्तुं यः शक्तो नाभिगच्छति। शोचन्ति पितरस्तेषां दृथा तस्य परिश्रमः॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणस्तु विशेषतः। प्रदद्याद् विधिवत् पिएडान् गयां गत्वा समाहितः॥

इत्यादिवचनेन गयाश्राद्धस्य पितृऋणापाकरण्रूपेण नित्यत्वश्रवणात् श्रकरणे प्रत्यवायश्रवणात् जीवता शक्तेन पुरुषेण गयाश्राद्धस्यावश्यकर्तव्यता प्रतीयते, कैरिप निवन्धकृद्भिषद्रीश्राद्धानन्तरं गयाश्राद्धाकरण्यालेखनाच्च। श्रतोऽत्र श्लोकद्वये 'मोहात्', 'शापम्' इत्यादि शब्दद्वयं बद्रीश्राद्धानन्तरं न गयाश्राद्धनिषेधप्रतिपादकम्,

१. महामनीषिणा त्याग-तपोमूर्तिना स्वर्गीयपण्डितश्रीमदनमोहनमालवीयमहोदयेन साग्रहं पृष्टे बदरिकाश्रम-गयाश्राद्धविषयकप्रश्ने काशीस्थिहिन्दूविश्वविद्यालयीयधर्मविज्ञानविमागा-ध्यचेण दिवङ्कतेन महामहोपाध्यायेन पिएडतप्रवरेण श्रीविद्याधरगौडमहोदयेनामिन्यका साम्ब्रानुगतविचारसरिण्यंथात्यं प्रकाश्यते । - सम्पादकः ।

किन्तु बद्रीश्राद्धप्रशंसाबोधकम् "न हि निन्दा निन्दतुं प्रवर्तते किन्तु विधेयं स्तोतुम्" इति न्यायेन । यथा वा "श्रप्श्वो वा अन्ये गो अरवेम्यः पश्वो गो अरवाः" इत्यनेन गवाश्वयोविधानार्थमितरेषां पश्चामपश्चत्वं बोध्यते तद्वत् । तत्र हि पश्चत्वं प्रत्यक्तमेव अजादिषु, तच्च नापह्वोतुं शक्यते । अत्य गवाश्वौ स्तोतुमेव तद्तिरेषामजादीनां निन्दा । सा च गवाश्वस्तुतावेव पर्यवस्यति, तद्वस्रकृतेऽपि बद्रीश्राद्धं स्तोतुमेव गयानिन्दा, न तु गयाश्राद्धनिवृत्तौ तात्पर्यम् । इयमेव व्यवस्था वार्षिकमहालयादिश्राद्धादावप्यवगन्तव्या ।

"पित्र्यमानिधनात्कार्यं विधिवद्दर्भपाणिना।" (मनु० ३।२७६) "मृताहं समतिक्रम्य चाण्डालः कोटिजन्मसु।"

इत्यादिवाक्यैः जीवता पुरुषेण यावज्जीवमवश्यकर्तव्यता बोधनाद्तिक्रमे प्रत्यवाय-श्रवणाच्च गयां गतेन कृतबद्रीश्राद्धेनापि तत्र श्राद्धमनुष्ठेयमेव ।

-:0:-

## मन्त्र-ब्राह्मग्र-सूत्र-स्वरसञ्चारविचारः

यजुर्वेदमन्त्रेषु असंयुक्तस्य रेफहकाराभ्यामृकारेण पदादियकारस्य द्वित्वयकारस्य च सर्वत्र जकारोचारणं भवति । उपसर्गपरस्य यकारस्य तु न जकारोचारणम् । एवं "न यत्" (शु० य० २०। =१), "वि यत्" (शु० य० १२।३४), "स्योजते" (शु० य० १४।३३) इत्यादौ तथा "यजुषे, यजुषे" (शु० य० १।३०) इत्यादाविप न जकारोच्चारणम्, विशेषविधानात् । एवमाम्रेडितेऽपि न जकारायुच्चारणम् । "अनु योज" (शु० य० ३।४२), "अभि यज्ञम्" (शु० य० २६।२१) इत्यादौ तु उपसर्गपरस्यापि पदादियकारस्य जकारोच्चारणं भवति, विशेषविधानात् ।

एवं पदादिवकारस्य सर्वत्र द्वित्वोच्चारणम्। "वा, वाम्, वः, वै" एषु न द्वित्ववकारोचारणं भवति । रेफस्य असंयुक्तान्यहला ऊष्मणा ऋकारेण च संयुक्तस्य सर्वत्र रेकारोच्चारणं भवति । ऋकारस्यापि सर्वत्र रेकारोच्चारणं भवति । एवं लुकारस्यापि ऊष्मणा संयुक्तस्य लेकारोच्चारणं कार्यम् । षकारस्य टवर्गं विना सर्वत्र खकारोच्चारणं कर्तव्यम् ।

श्रनुस्वारस्य दोर्घात्परस्य हस्वगुंकारोच्चारणम् । हस्वात्परस्य तु दीर्घगूंकारो-च्चारणम् । "देवाना इद्येभ्यः" (शु० य० १६।४६) इत्यत्र दीर्घात्परस्यापि हस्वोच्चारणं भवति । एवं संयोगे परेऽपि हस्वात्परस्य श्रनुस्वारस्य न दीर्घगूंकारो-च्चारणम् ।

अत्र केचित् 'गुं गूं' इत्यनयोः स्थाने 'ग्राम्' इति पठन्ति, तन्न समीचीनम् ; तथाऽविधानात् । प्रतिज्ञापरिशिष्टे—'गुम्' इत्याकारिकाया वर्णानुपूर्व्याः स्पष्ट-मुल्लेखाच्च । 'ग्वम्' इत्युच्चारणे ह्रस्व-दीर्घयोः स्पष्टतया भेदोऽपि न स्यात् ।

एवं ''गर्भधम्" ( शु० य० २३।४६ ), ''सहस्रपात्" ( शु० य० ३१।१ ), "रश्मीन्" (शु० य० ३४।४६) इत्यादौ अर्धमात्रिक-मकाराद्युच्चारणानन्तरं द्वयो-रोष्ठयोविंश्लेषं कृत्वा तादृशस्यैव मकारादेशच्चारणे ऋगन्तादिनियमेन मात्रात्रयादि-विरामेऽर्द्धमात्रिको मकारादिः सस्वर इवोचारितः प्रतीयते, न तु वस्तुतस्तत्र समाचरो मकारादिक्वेयः । अवसानगतमकारादीनुच्चार्यं तत श्रीष्टविश्लेषः कर्तव्य इत्यत्र प्रमाणन्त पाणिनीयशिचायाम्—

अनुस्वारे विवृत्यां तु विरामे चाक्षरद्वये ।

द्विरोष्ट्यो तु त्रिगृह्णीयात् ॥
एवं निऋतिरित्यत्र रेफ-ऋकारयोगीने स्वरभक्तिप्रयोगी भवति नवेति विचारे याज्ञवल्क्यशिचायाम् -

> कारियी कुर्वियी चैत्र हरियी हरिता तथा। तद्वत् इंसपदा नाम पञ्चैताः स्वरभक्तयः॥

इत्यादिना पद्धानामेव स्वरभक्तीनां विधानात् तत्र चास्यानन्तर्भावात् दाचिणात्य-सम्प्रदाये स्वरभक्तिपाठाभावाच्च तत्र स्वरभक्तिर्नास्तीति केचित्कथयन्ति । परन्तु वयं मन्यामहे तत्रापि स्वरभक्तिप्रयोगः शास्त्रीय एव । यद्यपि शिद्यायां नोक्तं तथापि "अथापरान्तस्य रेफोष्मऋकारैरेकारसहितोचारग्रम्" इति कात्यायन-परिशिष्टे प्रतिज्ञासूत्रे निऋतिरित्यादाविप स्वरभक्तेविधानात्। न चैवं वाच्यम्। याज्ञवल्क्यशिचाया मन्त्रमात्रविषयकत्वेन तद्विषये तस्या एव प्राबल्यात्, प्रतिज्ञासूत्रं च ब्राह्मण्विषयकमिति, तथा कथने प्रमाणाभावात् ; प्रत्युत तत्रैव : "माध्यन्दि-नीयके मन्त्रे स्वरप्रक्रिया" इत्येवोपक्रमात् तस्य च ये मन्त्रा 'इषे त्वादि खं ब्रह्मान्तास्तेषुं इत्यनन्तरं व्याख्यानात् प्रतिज्ञासूत्रस्यापि मन्त्रविषयत्वस्य स्पष्टतोऽवगमात्। एवं "चानुक्तमिवरोध्यन्यतो ग्राह्यम्" इति न्यायेन प्रतिज्ञा-सूत्रानुसारेण षष्ट्यपि स्वरभक्तिरवश्यं स्वीकार्येति प्रतीयते । शिच्चास्थं पञ्चपदं तु डपलज्ञणतया नेयम् । यथैव हि प्रातिशाख्येऽनुक्तानिप विषयानिवरोधिनः शिज्ञादितः स्वीकुर्मस्तथैव शिक्तानुक्तस्यापि परिशिष्टतः स्वीकरणे न कश्चिद्दोषः। अतएव विकल्पमन्तरा पद्भानामिव षष्ठ्यपि स्वरमक्तिः प्रतिज्ञासूत्रवलान्नियमेन प्राप्नोति। न च सम्प्रदायविरोधः, गौडीयसम्प्रदायेऽत्रापि स्वरभक्तिप्रयोगस्य नियमेन दर्शनात्। श्रतो वेदे पाठभेद्स्यानुचितत्वात्प्रमाण्सिद्धोऽयं निर्ऋतिरित्यादौ स्वरभक्तिप्ठ एकरूपेण सर्वे रेव कर्तव्य इति प्रतिभाति। एवं यज्ञ इत्यादाविप एकरूपपाठेनैव भाव्यमिति।

ज्दात्ते तर्जन्याः, श्रनुदात्ते कनिष्ठायाः प्रद्येपः । स्वरिते ह्रस्वे दोर्घे वा वकारे संयुक्तेऽसंयुक्ते वा जात्ये वा सर्वत्र श्रङ्कालिद्वयप्रद्येपः । इतरत्र स्वरिते एकस्याः कनिष्ठायाः प्रक्षेपः । ह्रस्वे गूंकारेऽङ्कुष्ठाकुञ्चनम् , दोर्घे गूंकारे रङ्गे च तर्जन्याः प्रसारः ।

वेदेषु तत्र तत्र "वितृण्णाम्, प्रतृण्णाम्, स्वयमातृण्णाम्, शतातृण्णाम्, असन्तृण्णाम्" इत्येवं पदानि श्रूयन्ते । इमानि सर्वाण्यपि पदानि हिंसानादरार्थकतृदिरधातोः निष्पन्नानि भवन्ति । तैत्तिरोयसंहितायां षष्ठिद्वितीयैकादरेऽनुवाके वाक्यमिदमुपलभ्यते — "हन् वाऽ एते यस्य यदिष्ठपत्रणे न
सन्तृण्णि असन्तृण्णे हि हन्" वाक्येनानेन स्पष्टमवगम्यत एव तृदिरधातोरेवायं
शब्दो निष्पन्न इति । धातोरस्य हिंसानादरार्थकत्वेऽपि ''उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र
नीयत'' इति-श्रमियुक्तोक्तेविभिन्नेष्वर्थेषु पदानीमानि प्रयुक्तानि वेदे । वेदेषु यत्र
यत्रायं शब्दः प्रयुक्तस्तत्र तत्र णकारद्वित्वघटित एवोपलभ्यते । अत्र च प्रमाण्म्—
"श्रृप्ण प्रण्ण ष्ण म्ण राव्ण च", "इति प्राकृताः" (१३।१३-१४) इति तैत्तिरीयप्रातिशाख्यगतं सूत्रद्वयमेव । यत्र 'ऋएण्' शब्दस्योदाहरण्यतेन तद्पि व्याख्यायामिमान्येव पूर्वोक्तानि पदानि उल्लिखितानि । सति चैवं 'प्रतृण्ण' शब्दमशुद्धं मन्वानः
कश्चन पिण्डतन्मन्यः 'प्रतृणा' इति पाठेन भाव्यमित्युल्लिलेख । तत्र समीचीनम् ।

'यन्मे छिद्रम्' (शु० य० ३६।२) इति मन्त्रे 'श्रितितृएण्म्' इति ण्कार्ययपाठे श्रितिहिंसितार्थरूपार्थलामो मवित । केवलमेकण्कारघटितपाठे तु वास्तविकार्थो न सङ्गच्छते । श्रतः पूर्वोक्तेषु सर्वेष्विप परेषु ण्कारद्वयस्योच्चारणं सर्घथा सर्वसम्मतं प्रतिमाति । एवं वेदेषु प्रमादवशतो यत्र कुत्रापि 'वेष्योऽसि' (शु० य० ११३०), 'मनोऽसि' (शु० य० ४।१६), 'चप्यम्' (शु० य० १६।५५), 'भस्मसा' (शु० य० ११।५०) इत्यादीनि श्रशुद्धवाक्यान्युट्टक्कितानि सन्ति । वस्तुतस्तत्र 'वेष्योऽसि', 'मनासि', 'चप्पम्', 'मस्मसा' एवंविधाः शुद्धाः पाठा विधेयाः ।

ये परशास्त्रीया मन्त्राः सूत्रकारेण संगृहीतास्तेऽपि जकार-द्वित्व-वकार-रेकार-षकार-गूंकाराद्युच्चारणरूपेण यजुर्वेदधर्मेणैव पठनीयाः, स्वशास्त्रीये गृह्यसूत्रादौ तेषां पाठात्।

सूत्रकारेण परशाखीयमन्त्राणां स्वररिहतानामेव पाठात् एकश्रुत्यैव ते पठनीयाः, न तु त्रैस्वर्यं तत्र । परन्तु तत्र यकारादिस्थाने जकाराद्युच्चारणं न कर्तव्यम्, स्वशाखायां कुत्राप्यपाठात् ।

शुक्तयजुर्वेदीयमाध्यन्दिनशतपथत्राह्मणे उदात्तानुदात्तौ द्वावेव स्वरौ, न स्वरान्तरम्। यकारस्य जकारोच्चारणम्, षकारस्य खकारोच्चारणम्, अनुस्वारस्य ँकारोच्चारणम्, पदादिस्थवकारस्य द्वित्ववकारोच्चारणम्, रेफस्योष्म-ऋकारैः

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

संयुक्तस्य रेकारोच्चारणम्, लकारस्योष्मसंयुक्तस्य लेकारोच्चारणम्, माध्यन्दिन-संहितावदेव भवति । विसर्गेष्वङ्कुलिप्रचेपणं तु न क्रियते । यत्र द्वयोरच्चरयोस्रयाणां वाऽनुदात्तता तत्र सर्वाण्यच्चराणि हस्तेन कण्ठेन च अनुदात्तानि उच्चारणीयानि ।

कृष्ण्यजुर्जाह्मण्डिप त्रयः स्वराः सन्ति । ब्राह्मणान्तरेषु स्वराणामभाव एव । सामवेदे गाने मध्यम-गान्धार-ऋषभ-षड्ज-धैवत-निषाद-पञ्चमेति क्रमेण सप्त स्वराः क्रियन्ते । तत्र मध्यमे हस्तो रिक्त एव स्थाप्यते । गान्धारे श्रङ्कुष्ठेन तर्जन्या मध्यं पर्व स्पृश्यते । ऋषभेऽङ्कुष्ठेन मध्यमाङ्कुित्तमध्यपर्व, षड्जेऽनामिका-मध्यपर्व, धैवते कनिष्ठामध्यपर्व, निषादे कनिष्ठामूलम्, पञ्चमे तर्जन्यग्रं स्पृश्यते ।

यस्य वर्णस्योपरि, एतच्चिह्नं तस्य दीर्घमुच्चारणं तर्जनीमध्यस्पर्शी हस्तस्य

तियक्करणं च भवति।

यत्र—एतह्रप्डसदृशं चिह्नं तत्र तर्जनीमारभ्य कनिष्ठिकापर्यन्तं स्पृशेत्। यत्र दु एतच्चिह्नं भवेत् तत्र पूर्ववत् तर्जनीमारभ्य कनिष्ठान्तं कनिष्ठामारभ्य तर्जनी यावत् स्पृष्ट्वा मध्यमामन्तः चिपेत् त्राह्मतीर्थसंस्पृष्टां कुर्योदिति।

यत्र क एतच्चिहं भवेत् तत्र मध्यमामप्रमारभ्य मूलं यावत् स्पृशेत्।

यत्र वर्णस्योपरि ९ लिखितं स्यात्तत्र तर्जनीमूलमारभ्य मूलं यावत् स्प्रशेत्।

विरामे विसर्ग सानुनासिकमुचरेत्। श्रनुनासिकस्य चोच्चारणं ङकारतुल्यं भवति। दीर्घमकारं रे इत्युचरेत्। ऋकारस्य च रे इत्युच्चारणं षकार-हकारयो-योंगे विषेयम्। सामसंहितायां मध्यम-गान्धार-ऋषभास्त्रय एव स्वराः क्रमेण स्वरितो-दात्तानुदात्ता भवन्ति।

पारस्करादिगृह्यसूत्राणां तदीयमन्त्राणां चोच्चारणं तु ''छन्दोवतसूत्राणि भवन्ति'' (प्रति० परि० ) इति शास्त्रात् तत्तच्छास्तानुसारेण कार्यमिति ।

### विवाह-विषये विशेषविचारः

१ — विवाहे वरकन्ययोः ग्रन्थिवन्धनकालिनिर्णयः

विवाहे पाणिप्रहणात्पूर्वं वर-कन्ययोर्वस्त्रयोर्प्रन्थिबन्धनं यदाधुनिके पुस्तके कचिदुपलभ्यते तत्प्रमाणपदवीमारूढं नवेति विचारे पारस्करगृह्यसूत्रानुसार-पद्धत्य-नुवादकेन केनचित्---

कन्यका सुद्शे पार्श्वे द्रव्यपुष्पाक्षतादिकम् । निक्षिप्य तच्च सम्बध्य वरवस्त्रेण संयुजेत्॥ वस्त्रैः संयोज्य तौ पूर्व कन्यादानं समाचरेत्। दानेन युक्तयोः पश्चाद् विदध्यात् पाणिपीडनम्॥

इति योगियाज्ञवल्कीयोद्धृते श्लोके यद्यपि पाणिप्रह्णात्पूर्वमेव प्रन्थिबन्धनस्य कर्तव्यत्वं प्रतीयते, तथापि तस्य श्लोकस्य योगियाज्ञवल्कीये किस्मन्निप प्रन्थेऽनुप-लम्भात् शिष्टाचारिवरोधाच्च श्लोकोऽयं केवलं स्वकपोलकिल्पतो न प्रमाणकोटि-मारूढ इत्यवगम्यते।

सूत्रकारान्तरैरापस्तम्ब-बौधायन-खादिर-जैमिनि-हिरएयकेशिप्रभृतिमिः पाणि-प्रह्णं विधाय श्रनन्तरमेव "श्रन्वारव्धायामुत्तरा श्राहुतीर्जुहोति" (श्राप० गृ० सू० ४।११।४), "श्रन्नमुपसमाधाय द्विणतः पति भार्योपविशति, श्राचान्तः समन्वा-रव्धायां परिषिक्चन्ति" (हिरण्यके० गृ०सू० ४।४।४), "पाणिप्राहस्य द्विणत उपवेशयेद्-न्वारव्धायां सुवेणोपघातं महाव्याहृतिभिराज्यं जुहुयात्" (खादिरगृ० सू० १।३।७।८), "द्विणत एरकायां भार्यामुपवेश्योत्तरतः पतिरुभावन्वारभेयातां स्वमुच्चेजुंहुयाज्ञा-यायामन्वारव्धायाम्" (जैमिनिगृ० सू० १।२०), "श्रलङ्कृत्य कन्यामुद्कृपूर्वां द्वात्समन्वारव्धायां हुत्वा" (श्राश्व० गृ० सू० ११०)। "श्रन्वारव्ध श्राधारा-वाज्यभागौ हुत्वा" (पार० गृ० सू० १।४।३)।

भट्टकुमारिलप्रसीतायामाश्वलायनगृद्धकारिकायाम्— "वरेसुवं वृतां कन्यां तित्पता प्रददाति ताम्" (१।१०।१७) इत्यादिना कन्यादानं विधाय—

> वध्या वस्त्रान्तग्रुभयोः प्राङ्ग्रुखौ च ततः परम् । होमदेशे त्रजेतां तु परिगृथह करौ मिथः ॥ वधुदक्षिणहस्तेन समन्वारब्ध एव सन् । कुर्यादाघारपर्यन्तं चौलोक्ताज्याहुतित्रयम् ॥ (१६।२०)

इत्यादिना च पाणिप्रहणानन्तरमेव वरवध्वोरन्वारम्मो विहितः। श्रतश्च सर्वे रेव सूत्रकारैः वर-वध्वोरन्वारम्भस्य पाणिप्रहणानन्तरमेव विधानात् यावत्पाणिप्रहरणं म

सञ्जातम् ततः पूर्वं तयोः परस्परं सम्बन्धाभावात् श्रसम्बद्धयोरन्वारम्भस्यानुचितत्वात् पाणिप्रह्णानन्तरमेवान्वारम्भः कर्तव्य इति सर्वसूत्रकारानुमतम् । एतद्नवारम्भज्ञाप-कमेव प्रन्थिवन्धनमपि लौकिकाचारागतमित्यनुमानुं शक्यते । श्रतएव पाणिप्रह्णा-नन्तरमेव प्रन्थिवन्धनं शास्त्रानुमतम् , न ततः पूर्वम् । एवं च पाणिप्रह्णात्पूर्वं कन्या-प्रदक्तिं प्रन्थिवन्धनमिति यत् कचिदुपलभ्यते तिन्नमूलकं वा कन्याप्रद्योमीतापित्रो-विति निर्ण्यः ।

२ - विवाहे वधूवरयोरग्नेश्च मध्ये अन्तःपटविचारः

लाजहोमात्पूर्व 'परं मृत्योऽ च्रानु०' (शु० य० ३४। ७) इत्यनेन मन्त्रेण यो होमः क्रियते तस्य फलं मृत्युनिवारणम्।

रौद्र्यां पैत्र्यामथो यास्यां मातन्यीमाहुतौ तथा । दम्पत्योरस्पमायुः स्यादन्तर्धिरचना न चेत्॥

इति वचनात् । श्रत एव होमकाले होत्रा वरेण वध्वा च श्राहुतिर्न द्रष्टव्येति । वध्वरयोरग्नेश्च मध्ये पटेनान्तर्थानं क्रियते तद्नतःपटशव्देनोच्यते । श्रत्र केश्चित् केवलं वध्वा एव श्रद्धणोः पटेन पिधानं क्रियते तल्ल समीचीनम् । होमेनानेन समयनिष्ठदोपस्येव निवारणात् । श्रतोऽत्र फलभाजोरुभयोरपि दर्शनं वारणीयभिति मत्वा दम्पत्योरग्नेश्च मध्येऽन्तर्धानं कर्तव्यम् , न त्वेकस्या वध्वाः । श्रतएव संस्कारभास्करे उपक्रमेऽस्योभयार्थत्वमेवोक्तकारिकानिर्देशपुरःसरमभिहितम् । श्रन्ते तु वध्वदणोर्वस्त्रपटं निह्निप्येति यदुक्तं तदुभयोरुपलक्त्यणार्थमिति मन्तव्यम् ।

ज्योतिष्टोमे प्रवर्ग्यहोमकाले पत्न्या अपि केवलं वस्त्रेणाच्छादनं भवति, वचन-वलात्। अत्र तु न तथा, वचनमस्तीत्युभयोरन्तर्धानम्। दान्तिणात्यानामुपनयने विवाहे च गायत्र्युपदेशात्पूर्वमाचार्यमाणवकयोः, कन्यादानात्पूर्व वधू-वरयोरन्तः-

पटधारणं भवति । पठन्ति च -

वस्त्रान्तरं तयोः कृत्वा मध्ये तु वर-कन्ययोः। परस्परं मुखं परयेन्मुहूर्ते चाक्षतान् क्षिपेत्। वध्वोरन्तः पटं वस्त्रं वराय विनिवेदयेत्॥ इति।

३—विवाहे वधूवरयोब्रह्माग्न्योर्मध्येन निष्क्रमणविचारः

समाचारात् क्रियमाणे चतुर्थक्रमणे वधूवरौ ब्रह्माग्न्योर्मध्ये न गच्छेताम्। श्रग्नेरिव मण्डपस्थानां ब्रह्मादीनामपि पूज्यबुद्धचा प्रदित्तणोकरणस्य ''मृदं गां दैवंतं विप्रम्" ( मनु० ४।३६ ) इति मनुवचनात् सिद्धत्वात् ।

दिचणां दिशमाश्रित्य यमो मृत्युश्र तिष्ठतः।

तयोः संरक्षणार्थाय ब्रह्मा तिष्ठति बाह्यतः ॥

इत्यादिवचनैः "श्रथ परिक्रामतः" (पा. गृ. सू० १।७) इति विधिबोधितेषु त्रिषु परिक्रमऐषु ब्रह्माग्न्योरन्तरा गमनेऽपि चतुर्थे नान्तरा गमनम्। इतरथा वृत्तावेव

पूर्वोवृत्तिसाजात्यनियमसत्त्वात् । इतरथाऽऽवृत्तिस्तु नात्र, तत्कारणस्य बहिरङ्गव्यवधा-नस्याभावात्।

कात्यायनो हि ''त्र्यावृत्तिसामन्तेषु प्रदृत्तिग्णम्" (का० श्रौ० सू० १।७।२४ ) इति सूत्रानन्तर्मनुल्लिख्य "गार्ह्पत्याहवनीयौ न व्यवेयात्" (का० श्रौ० सू० १। न। २३) इति गाईपत्याहवनीययोव्यवधानं निषिध्य प्रदित्त्णीकरणादौ व्यवायावश्यंभावं मन्यमानो व्यवायकरणदोषपरिजिहीर्षया विवृत्येति इतरथाऽऽवृत्ति विद्धाति। ततश्च प्रकृते वधूवरयोः स्वामित्वेनान्तरङ्गत्वात् , ब्रह्मण् श्च ऋत्विकृत्वेन वहिरङ्गत्वाद् वधूवरयोस्तदन्तरा गमने वहिरङ्गव्यवायाभावान्नेतरथावृत्तिः। स्रन्तरङ्ग-बहिरङ्गभावस्र ''हविष्पात्रस्वाम्यृत्विज्ञां पूर्व पूर्वमन्तरम्' ( का० श्रौ० सू० १।⊏।३१ ) इति परिभा-षायां कात्यायनेन प्रतिपादितः । एवं च चतुर्थपरिक्रमणे कुर्वन्तौ वधूवरौ ब्रह्माग्न्यो-र्मध्ये न गच्छेतामिति हरिहरोक्तिः साधीयस्येवेति नात्र तत्खर्डनेऽभिनिवेष्टव्यमिति। स्त्रव्याख्यायां त्रह्माग्न्योमेंच्ये गच्छेतामित्येव युक्तम् , इत्युल्लेखस्तु परिक्रमण्त्रयाऽ-भिप्रायक इति बोध्यमिति संस्कारदीपके।

### ४-विवाहे लाजाहुतिसंख्याविचारः

- (क) विवाहे लाजानां दशाहुतयः सूत्रकारें रुक्ताः । श्रापस्तम्बादिभिस्तु श्राहुति-त्रव्यमुक्तम्। एतासामाहुतीनां प्राधान्ये न कस्यापि विवादः। होमकर्तरि मन्त्रपाठे च विवादो दृश्यते। तत्र आपस्तम्बीयानां होमो वरकर्त्वक एव। यद्यपि कन्या-हस्तेनैव हूयते, तथापि कन्याहस्तस्तत्र जुहूस्थानीय एव । त्रातएव च केचन प्रतपन-संमार्गादीन् जुहूधर्मान् हस्ते विद्धति । केचन नेच्छन्ति । कन्याहस्ते पञ्चावत्ततादि-सम्पादनार्थमुपस्तरणाभिघारणे हविषो द्विरवदानं त्रिरवदानं वा कुर्वन्ति। मन्त्र-पाठोऽपि वरकर्तृक एव 'तेषाम्। श्रतश्च वरः कन्याहस्तं स्वहस्ते जुहूवद् गृहीत्वा उपस्तरांगादिकमनुष्टाय ततो जुहोति, मन्त्रं च पठतीति सम्प्रदायः। श्रास्माकीनास्त प्रनथकारा लाजाहुतीद्शापि कन्याकर्णका एवाभिप्रयन्ति, श्रतएव च मन्त्रपाठोऽपि तस्या एव । मन्त्रलिङ्गमपि एतद्नुकूलमेवास्माकम् । वरस्यान्वारम्भः परं कैश्चित्पद्धति-कारादिभिक्कः। "लाजानावपति" इत्येतद्वचनाद् उपस्तरणाभिघारणादिरूपोऽवदान-धर्मोऽिय नैवामित्रेतः सूत्रकारस्येति गम्यते । भाष्यकार-पद्धतिकारादिभिरपि नैवालिखितः।
- (ख) दशमो लाजहोमः "चतुर्थं शूपंकुष्टया सर्वाल्लाजानावपति भगाय स्वाहा" इति सूत्रस्य भाष्याद्यनवलोकनेन सूत्रमात्रपर्यालोचनायां यद्यपि वरकर्षकोऽयं होमः र्रोपेण 'भगाय स्वाहा' इति मन्त्रेण कर्तव्य इति प्रतीयते "शूपेण शिष्टानमावोप्य" इति खादिरगृद्धसूत्रेण "लाजानावपन्तिका" इति पारस्करगृद्धमन्त्रलिङ्गाच "त्रावाप" शब्दोऽत्र होमविषय एव । अतः शूर्पे एव वध्अतुर्थीमाहुति कुर्यात् इत्येवार्थवर्णने समुचितमिति प्रतिभाति, तथापि अस्यार्थस्य भाष्यकारादिभिः कैरप्यनुक्तत्वात् प्रत्युत शूर्पकोर्णेन वधूभ्राता वध्वञ्जलौ चतुर्थमावपेत्। सा "भगाय स्वाहा" इति

मन्त्रेण श्रञ्जलिना जुहुयादिति सुरपष्टं लेखनात् भाष्यकाराचाहतोऽद्य यावच्छिष्टै-राहतोऽयमेव पत्तः साधीयानिति ।

"शूर्षकोग्रेन शिष्टांस्तानभ्यात्मं जुहुयाद् वधुः।" शौनकः—हुतावशिष्टांद्वाजांस्तु वधुः स्वाभिम्रखं ततः। शूर्पाग्रेगौव जुहुयात्तृष्णीं निरवशेषतः॥ श्राश्वतायनस्पृतिः—ग्रवशिष्टान् वरो लाजान् शूर्पकोग्रेन चैव हि। श्रभ्यात्मं जुहुयात्तृष्णीमिति यज्ञविदां मतम्॥ इति।

### भ विवाहे लाजहोमेऽन्वारम्भविचारः

लाजहोमकाले अन्व।रम्भमात्रस्य रेगुकारिकादावुक्तत्वाद् वरेग् कन्यायाः स्पर्शमात्रं कार्यम्। स च स्पर्शः कन्याया अनुपृष्ठं पतिः परिक्रम्य उद्ङ्मुखोऽवस्थाय वरेग् कर्त्तव्यः, गोभिलगृह्यसूत्रादौ तथैव विधानात्। न तु कन्यायाः पृष्ठतो गत्वा ततः पुरतो हस्तौ प्रसार्य कन्याया हस्तयोर्प्रह्णम्, अशास्त्रीयत्वात् असभ्यताऽऽ-पादकत्वाच्च।

यद्यपि कैश्चिद्नवारम्भण्स्यास्मत्सूत्रकारानुक्तत्वात् शाखाऽन्तरीयान्वारम्भग्रहणे प्रमाणाभावाद् श्रन्वारम्भो नानुष्ठेयः । श्रतएव चातुर्मास्ययागे वरुणप्रघासकर्मणि ''करम्भपात्राणि जुहोति शूर्पण मूर्द्धनि कृत्वा द्विणेऽग्नौ प्रत्यङ्मुखी जायापती वा'' (का० श्रौ० सू० १।१।१०) इति सूत्रेण उभयकर्ष के करम्भपात्रहोमविधाने यजमानस्य पत्न्यन्वारम्भ उक्तः, न नु केवलपत्नीकर्ष के करम्भपात्रहोमे । एवं च पत्नीमात्रकर्ष के लाजहोमे नैवान्वारम्भः, केवलं पत्नी उत्थाय जुहुयात्, वरस्तु उपविशेदेवेत्या- विष्यते । तथापि—

तिष्ठन्ती तिष्ठता पत्न्या गृहीताञ्जलिनैय सा । अञ्जलिस्थान् त्रिधा कृत्या प्राङ्गुखी प्रतिमन्त्रतः ॥

इति रेगुकारिकावचनमाश्रित्य शिष्टाचारप्राप्तोऽन्वारम्भो लाजहोमे वरेग कार्य इति वक्तुं शक्यते । तत्रापि वध्ः प्राङ्मुखी जुहुयात् । वरश्च प्राङ्मुख एव भवे-दित्याहुः । शाखान्तरे तु वरस्योदङ्मुखत्वं श्रूयते "श्रुनुपृष्ठं पतिः परिक्रम्य दिच्चित् उदङ्मुखोऽवितिष्ठते वध्वञ्जलिं गृहोत्वा" (गो० गृ० सू०)।

#### ६ — विवाहे लाजहोमे प्रदक्षिणाविचारः

विवाहे कुशकिएडकाकरणात्पूर्वमेकम्, लाजहोमसमकाले त्रीणि, ततः समाचारा-च्चतुर्थमिति पञ्चैव प्रदक्षिणानि, न तु सप्त । सप्तानां प्रदक्षिणानां केनापि प्रमाणेना-प्राप्तत्वात् । श्रतः पञ्चैव प्रदक्षिणा श्रतुष्ठेया इति ।

#### ७—विवाहे त्याच्छेदनाभिशायः

विधाय वार्शि गां कौशीं विधि तत्र समाप्य च। गाम्रद्धत्य च तां कौशीमीशान्यां तान् कुशान् क्षिपेत्।। श्रत्र बहुषु श्रवीचीनेषु पुस्तकेषु "तृणं छिन्द्यात्" इति पाठो दृश्यते । श्रत्र मृतं नोपलभ्यते, तिद्त्थिमिह तर्कः । "पाप्मा हतः" इत्युच्यते, तत्र न तद्धननमनुभूतम् । तस्माद्यथा विष्टरे वैर्यध्यासं कृत्वा तद्धः करण्मेव वैर्यधिकरणं तथेहापि तृणे एव पापाध्यासं कृत्वा तच्छेदनमेव पापहननिमिति प्रदर्शनाभिप्रायेण तथाऽऽचरण्मिति । — विवाहे मण्डपवेद्यादौ हस्तनिर्णयः

'कन्याहस्तैः पद्धभिः सप्तभिर्वा कार्या वेदिः कूर्मपृष्ठोन्नता सा'' इति वचनात् । मण्डपस्तु षोडशहस्तादिः सद्मनो वामभागे द्वारसमीपे वा पित्रादेईस्तेनेव कार्यो न तु कन्यायाः । अन्यथा मण्डपस्याष्टादिहस्तत्वपचेऽतिलघुत्वापत्तेः ।

त्राचार्यहस्तमानेन मण्डपे निर्मिते शुभे। मध्ये वेदी प्रकर्तव्या चतुरस्ना समन्ततः॥

इति ज्योतिर्निबन्धवचनाच्च ।

#### ६ - कन्यादानकाले हस्तधारणविचारः

कन्यादानकाले कैश्चित् सङ्कल्पात्पूर्वमेव वरहस्ते कन्याहस्तं निधाय ततः सङ्कल्पा-दिकं दानं वा क्रियते तदसाधु । तथा कचिद्प्यविधानात् , दानात्पूर्वं वरेण श्चदत्त-कन्याहस्तप्रह्णे प्रमाणाभावात् । श्चतो दानानन्तरमेव श्चर्थात् "तुभ्यमहं सम्प्रद्दे" इति दानबोधकशब्दोच्चारणपूर्वकं कन्याहस्तं गृहीत्बा तिपत्रा यदा दानं क्रियते तदनन्तरम् "हस्तं केशं तथा पुच्छम्" इति शास्त्रेण कन्याहस्तो वरेण प्रहीतव्यो न ततः पूर्वम् । एवं च कैश्चिदाधुनिकैः पद्धतिकारैः "जामातृद्दिण्करोपिर कन्याद्दिण्करं निधाय" इत्यादि यिल्लिखतं तदनाचारमूलकमेव ।

### १० - विवाहे प्रधानाहुतिविचारः

विवाहप्रकरणेऽस्माकं सूत्रकारेण "जयाभ्यातानांश्च जानन्, राष्ट्रभृत इच्छन्, श्चानिरतु प्रथमो देवतानाम्, कुमार्या भ्राता शमीपलाशिमश्रांल्लाजान्, चतुर्थं शूपं-कुष्ट्रया" इति चतुर्मिः सूत्रेरष्टपञ्चाशदाहुतयो विहिताः। तत्र जयाः, अभ्यातानाः, राष्ट्र-भृतश्चेति त्रिचत्त्वारिशदाहुतय अन्थेबौधायनापस्तम्बादिभिः सूत्रकारैः "अत्रके जयाभ्यातानान् राष्ट्रभृत इत्युपजुद्धति पुरस्तात्तिवष्टकृतः" इति उपहोमत्वेन (अङ्गत्वेन) विहिताः। न त्वेतेषां कचिदिप कर्मणि प्राधान्यमङ्गीकृतं तैः। अस्मत्सूत्रकारेखु 'जानन् इच्छन्' इति पद्समिमव्याहारात् होमान्तरैः साक्रमेतेषां त्रिचत्वारिशद्धोमानां विकल्पः परमङ्गीकृतः। प्रधानत्वाप्रधानत्विषये तु न किञ्चिद्पि सूत्रितम्। व्याख्यातृभिः कैरिप एतद्विषये न किञ्चिद्पि स्पष्टतयोक्तम्। नापि पद्धतिकारैविषयोऽयं स्पृष्टः। परन्तु अत्रत्यसूत्रसन्दर्भशैलीपर्यालोचनया व्याख्यातॄणां व्याख्यानपरिपाटीदर्शनेन च इदमवगन्यते–एतेषां विवाहे प्राधान्यमेवामिप्रेतमस्मत्सूत्रकारादिभिः, न तु सूत्रकारान्तरवदङ्गत्वमिपप्रेतम् । यदि हि अङ्गत्वमेतेषामिप्रेतसभाविष्यत्, तिर्हे आपस्तम्बादिवत् अत्राप्यवद्यत्। तद्भावात् पूर्वोत्तरतन्त्रमध्ये प्रधानस्थाने एतेषा-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मावापविधानात् अन्यत्र कचिद्पि कर्मण्येतेषामविधानात् प्राधान्यमेवाभिप्रेतिमत्यव-गम्यते। एवमेव "येन कर्मणेर्त्सेत्" (ते० सं० ३।४।६) इत्यनेन अन्यत्रापि ऋदि-मिच्छता जयहोमः कार्य इति ज्ञायते इति वदन् गदाधरदीन्नितः अन्यत्राप्येतेषा-मनुष्ठानमङ्गीकरोति, तथापि प्राधान्याप्राधान्यविषये न किञ्चिदुक्तवान्। एसन्मन्त्र-ज्याख्यानरीतिस्तु एतेषां प्राधान्यमेवागमयतीति।

### ११ -विवाहे च्यायुषकरणादिविचारः

'पाकयज्ञेषु स्वयं होता भवति'' (श्राश्व० गृ० सू०) इति वचनात् वासःपरिधानादि सकलं विवाहकर्म वरेग्येव कर्तव्यमिति प्रतिपादितम् । एवं च त्र्यायुषकर्ग्णं स्वयमेव वरेग्णं कर्तव्यम् । तत्र वरकर् के त्र्यायुषकरग्णे "तन्नोऽ श्रस्तु
त्र्यायुषम्'' इत्यत्र श्रस्मच्छव्दस्य नोहः । वरप्रतिनिधिभूताऽऽचार्यकर्षकत्र्यायुषकरग्णपन्नेऽपि उहो नास्ति, कर्मणः परार्थत्वात् । श्रुत्विजां च कर्मकरग्णार्थं परिक्रीतत्वात् । लिङ्गाच्च—'गां वे काद्ध यज्ञऽ ऋत्विजऽ श्राशिषमाशासते यजमानस्येव
सा'' (शत० त्रा० १। १। १६) इति । श्रतएव "वाजश्च मे प्रसवश्च मे'' इत्यादौ
ऋत्विकर्षकपाठेऽपि नोहः । "श्रूलेन पाहि नो देवि'' इत्यादौ दुर्गापाठेऽस्मच्छव्दस्य
नोहः । स्पष्टकचेदम्—'ममाग्ने वर्चो विह्वेष्वस्तु'' इत्यत्तसूत्रे कर्कभाष्ये (का० श्री०
सू० २। १। २) । तथाहि—'ममाग्ने' इत्यत्र श्रध्वर्युकर्तकेऽपि श्रम्यन्वाधाने
यजमानाभिधायिपदानाम् श्रन्यायिनगदत्वाद्नृह एव । न च वर्चोदिशां च
श्रवनितः श्रध्वर्युविषया, कर्मणः परार्थत्वात् इति । एवं च "तन्नोऽ श्रस्तु त्र्यायुषम्" इत्यत्र "तत्ते" इति विशेष इति काचित्कलेखनं तु प्रामादिकमेव ।

ब्रह्माण्डपुराणे—स्नात्वा पुर्ग्ड्रं मृदा क्रुर्यात् हुत्वा चैव त अस्मना । देवानभ्यच्यं गन्धेन सर्वपापापनुत्तये ॥

प्रयोगदीपिकायां विशिष्टः — ऐशान्या ब्राहरेद् अस्म स्रुचा वाऽथ स्रुचेण वा । श्रङ्कनं कारयेत्तेन शिरः कर्णठांसहृत्सु च ॥ कर्यपस्यति मन्त्रेण यथाऽनुक्रमयोगतः ॥ इति । ततोऽनामिकया कुर्याद् विन्दुं सघृतभस्मना । हृद्यंसयोर्ललाटे च त्र्यायुषेति पदैः क्रमात् ॥ इति ।

### १२-विवाहे चतुर्थीकर्मकालनिर्णयः

विवाहाङ्गभूतस्य चतुर्थीकर्मणो विवाहाच्चतुर्थेऽहि श्रपररात्रे कर्तव्यत्वेन सत्यिप विधो केनिचदापदादिना कारणेन तिसम् दिने कर्तुमशक्तौ विवाहदिन एव कर्तव्यं न वेति विचारे सर्वेरिप सूत्रकारैः पद्धतिकारैश्च चतुर्थेदिन एव

तत्कर्तव्यताविधानात् कालान्तरस्याविधानाच्च विहितसमये कर्तव्यमिति यद्यपि प्रतीयते। युक्तं चैतत्, तथापि चतुर्थिदिने बलवत्तरप्रितबन्धेन कर्तुमशक्तौ कर्मलोप—सम्भावनायाम् "कर्मलोपो विगिहितः" इति कर्मलोपस्य निषिद्धत्वात् "यदि त्वशक्तः कुलाचाराद्वा तद्दिन एव चतुर्थीहोमः क्रियते तदा तत्समाप्तावेवोदीच्यं कर्म तन्त्रेण कर्तव्यम्" इति (संस्कारतत्त्वे पृ० ६०६) प्रामाणिकनिबन्धकारवचन-बलात् कचिद्देशे चतुर्थीकर्मणो विवाहादनन्तरकर्तव्यताया द्यपि प्रतीतेः "प्रात-होंमं कृत्वा दिवा विवाहं सम्पाद्य सद्यश्चर्यीकर्मं च कृत्वा तद्दिन एवावसथ्याधानम्" इत्याधानप्रकरणस्थहरिहरवाक्येनापि (पा० गृ० सू० हरि० कां० १) ज्ञापत्काले चतुर्थीकर्मणः सद्यः कर्तव्यताया अभ्यनुज्ञातत्वाच्च विवाहदिनेऽपि अनुष्ठानं परित्यागापेच्चया समुचितमिति।

### १३ -विवाहे वधूपठनीयमन्त्रविचारः

विवाहे दर्शादौ च ये मन्त्राः वध्वा पठनीयास्ते सर्वेऽपि पूर्वे तया गुरुमुखा-त्सस्वरमध्येतव्या एव । अधीतानामेव मन्त्राणां यागीयापूर्वजनकत्वस्य पूर्वतन्त्रे सिद्धान्तितत्वात् । अतरच ये मन्त्राः स्त्रीमात्रपठनीयास्तेषां पूर्वमध्ययनमावश्यकम् । इदं च "तस्या यावदुक्तम्" (६ । १ । २४) इति पूर्वतन्त्रे षष्ठाध्याये व्यवस्थापितम् ।

#### १४-दिवा विवाहविचारः

श्रापस्तम्बगृह्यस्त्रे चतुर्थंखण्डे विवाहप्रकरण्मुपक्रम्य पद्धमखण्डे श्रश्मारोह्ण्सप्तपद्यादीनिभधाय लाजहोमान् जयादींश्च विधायानन्तरं वधूवरौ तेनैवाप्निना साकं
तिस्मन्नेव श्रश्वाभ्यामनडुद्भ्यां वा युक्तं रथमारुह्य वरगृहं गन्छेतामित्यभिद्दितम् ।
श्रानन्तरं षष्ठखण्डे मध्येमार्गं नदीवाप्यादीनां प्राप्तौ तत्तरणे विशेषधर्माश्चाभिधाय,
वरः स्वगृहं प्राप्य "गृहानुचरया सङ्काशयित" इत्यनेन वध्वै (स्वभार्याये) "सङ्काश्यामि" इत्यनया ऋचा स्वगृहं दश्येदिति विधायानन्तरं गृहं प्रविश्य तत्र लोहितं
वास श्रास्तीयं वधूं दित्रणेन पदा गृहान् प्रपादयन् वध्वामन्वारुख्यायां "श्रागन् गोष्ठम्"
इत्यादित्रयोदशाहुतीर्हुत्वा पूर्वमास्तीर्णे वस्त्रे उपविशतो वरो वधूश्चेत्यभिधायानन्तरमिदं सूत्रम् – "श्रथास्याः पुंसोर्जीवपुत्रायाः पुत्रमङ्क उत्तरत उपविश्य तस्मै फलान्युत्तरेण्
यज्ञुषा प्रदायोत्तरे जित्त्वा वाचं यच्छत श्रानच्नत्रेभ्यः" इति प्रवृत्तम् । श्रनन्तरम्—
"उदितेषु नच्नत्रेषु प्राचीमुदीचीं वा दिशमुपनिष्क्रम्योत्तराभ्यां यथा लिङ्गध्रुवमहन्धतीस्च दश्येति" इति सूत्रम् ।

श्रत्र प्रथमसूत्रे विवाहिद् एव "वाचं यच्छत श्रानच्त्रेभ्यः" नच्चत्रोद्यपर्यन्तं वधूवराभ्यां वाग्यमः कार्यं इत्यिमहितत्वात्, द्वितीयसूत्रे "उदितेषु नच्चत्रेषु" इत्यिनिधाना विवाहो दिवा कर्तव्य इति स्पष्टमवगम्यते।

एवं पारस्करगृह्यसूत्रेऽपि विवाहदिने वरो वधूं "तच्चन्नः" इति मन्त्रेण सूर्यमुदी-च्चयेदिति विधिरस्ति—"अथैनां सूर्यमुदीच्चयित तच्चन्नः" इति । एवम्—"अस्तमिते अवं दशैयति" इत्यपि विधिवतते । अनयोस्पृत्रयोः दिवा विवाहपच्च एव सङ्गृतिः स्यात् । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGanggur विवाहिदने घटीस्थापनमेवं विहितं नारदेन—
ताम्रपात्रे जलैः पूर्णे मृत्पात्रे वाऽथ वा शुभे ।

मगडलार्घोदयं वीच्य रवेस्तत्र विनिक्षिपेत् ।। इति ।

अनेनापि प्रमाग्रेन दिवा विवाहः स्पष्ट एवेति ।

१५ — विवाहे मधुपर्कविचारः

विवाहे वरदात्रोरेकशाखत्वे मधुपर्कविषये न विवादः। भिन्नशाखत्वे तु यजमान-शाखयैव मधुपर्कः कर्तव्य इति जयन्तप्रभृतयः। अस्यैव पत्तस्य सर्वदेशेषु भूयान् प्रचारः। युक्तं चैतत्। अत्र यजमानकर्तकत्वात् कर्तृशाखयैव कर्मानुष्ठानस्योचितत्वात्।

यः स्वशाखां परित्यज्य परशाखां समाश्रयेत्। अप्रमाणमृषिं कृत्वा सोऽन्धे तमसि मज्जति॥

इति परशाख्या कर्मानुष्ठाने दोषश्रवणात् । शाखान्तरेणानुष्ठाने तच्छाखीय-पन्त्राणां यजमानादिनाऽनध्येयत्वदशायामेतदर्थमध्ययनकल्पनागौरवापत्तेः। अत्र—

स्त्रशाखी चेद्वरो न स्यात्कस्मै देया सुकन्यका।
स्त्रगृद्धोक्तविधानेन दद्याद्परशाखिने।।
पूजयेन्मधुपर्केण स्वशाखाविधिना वरम्।
श्राकन्यादानपर्यन्तं पिता कुर्यात्स्वशाखया।।

इति गदाधरमिश्रकृतटीकाधृतवचनान्यत्रानुकूलानि । परन्तु केचिद् प्रनथकाराः पत्तमिमं निषिध्य वरशाखयैव मधुपकं लिखन्ति, तत्र प्रमाण्यमिप ददति—

श्रर्च्यस्य या भवेच्छाखा तच्छाखागृह्यचोदितः। मधुपर्कः प्रदातच्यो ह्यन्यशाखेऽपि दातरि।

( श्राश्व० गृ० सू० )

केचित्तु वचनस्यास्य सोमयागपरत्वं मन्वानास्तत्रैवार्च्यशाखया मधुपर्कः । अन्यत्र तु यजमानशाखया, तुलादान-जलाशयोत्सर्गादौ तु विकल्प इति वदन्ति । यथोचितमत्र माह्यमिति । अद्यत्वे तु अर्च्यस्य यच्छाखीयं कर्म तच्छाखया मधुपर्कं कुर्वन्ति यायजूकाः ।

''तत्तद्गृह्योक्तविधिना विष्टराद्यहर्गं ततः।"

इति जगन्नाथकारिकावचनात्। तद्युक्तमयुक्तं वेति विचारणीयम्। नारायण्-भट्टाद्यस्तु "श्रयुक्तम्' इत्याहुः। यतः मधुपर्कार्हेषु स्नातकराजमातुलादिषु कर्मा-भावेन एतस्यासंभवात् कचिद्धीयमानशाखायाः क्वचिच्च कर्मसवन्या प्रह्णे वैरूप्यापत्तेः। तेन सर्वत्रैकरूपेण् श्रधीयमानशाखयैव मधुपर्कः, "ऋत्विजो वृत्वा मधुपर्कमाहरेत्" इत्याश्वलायनसूत्रात्।

संपूज्य मधुवर्केण ऋत्विजः कर्म कारयेत्। अपूज्य कारयन् कर्म किल्बिषेशैव युज्यते॥ इति विश्वप्रयोगचिन्तामणिधृतविश्वामित्रवचनाच्च । सोमयागातिरिक्त-स्थलेऽपि मधुपर्को वैकल्पिक इति ।

### १६ - विवाहे पठनीयमन्त्रेषु स्वरविचारः

3

विवाहे ये मन्त्राः स्वशाखीयास्ते सस्वरा एव पठनीयाः । ये मन्त्राः सौत्रास्तेषां मध्ये ये शाखान्तरादागतास्तेषां तत्तच्छाखातः स्वरान् ज्ञात्वा ते सस्वरा एव
पठनीयाः । येषां तु सर्वथा मूलं नोपलभ्यते स्वराश्च नावगम्यन्ते तेषां परमैकस्वर्येण पाठो, न तु सर्वेषाम् । एवं यज्ञेऽिष याज्याः पुरोऽनुवाक्याः प्रैषः निवित्
सामिधेन्यः सूक्तवाकः इत्येवमादीन् वर्जयित्वा अन्ये करणमन्त्रा अपि "इषे त्वा"
इत्यादयः सर्वेऽिष सस्वरं पठनीयाः । एवं यत्र जुहोतिचोदना तत्र सर्वत्रापि
होमाङ्गभूतानां मन्त्राणां सस्वरमेव पाठः । एवं न्यास-पूजा-जपामिषेकादाविष
सस्वरमेव पाठः कर्तव्यः । न चात्र न्यासादौ इस्तस्य व्याप्रतत्वात् कथं स्वरः
पठितुं शक्यत इति केषाख्चिद् भ्रमो युक्तः। स्वरो हि कपठेन प्रकाश्यः । कण्ठेनोच्यमानस्य स्वरस्य हस्तः सूचकः परम्, न तु इस्तेनैव स्वरः पठ्यते । अतएव
हस्तस्य कार्योन्तरव्याप्रतत्वेऽिष मुखेन अत्तरः साकं पूर्वोक्तेषु कर्ममु स्वराः पठनीया
एव निषिद्धवर्जम् । "एकश्रुति दूरात्सम्बुद्धौ यज्ञकर्मीण्" इति तु प्रतिषेधो
याज्याप्रैषादिपरक एव । अतएव "अग्निज्योतिर्गनः स्वाहा" इत्यिनहोत्रहोमाङ्गभूतो मन्त्रः जातवेद्स इति वपायागाङ्गभूतो मन्त्रद्य करणभूतोऽिष
सस्वर एव पठ्यते।

श्रतश्च ये नाम श्रन्धपरम्परामनुसरन्तो न्यासहोमादिषु व्यापृतेन हस्तेन स्वरस्य प्रदर्शयितुमशक्यत्वात् स्वरोच्चारणमपि परित्यक्तव्यं मन्यन्ते, श्रतपव च कारणात् स्वरं विना एताहशानां कार्याणां प्रचित्तत्वात् श्रन्धोतवेदा श्रिप श्रपरिज्ञातस्वरा श्रिप पुस्तकं हस्तेनादाय केवलं पुस्तकवाचनमात्रेणेव कर्माण्यनुष्ठा-पयन्ति ताहशानां कर्मणां यथाविध्यनुष्ठानामावात् न केवलमिमलिषितफला-प्राप्तिः, किन्तु निन्दितकरणात् विपरीतफलप्राप्तिरपि यजमानाचार्ययोभवेत्। श्रतो ये नाम कर्मानुतिष्ठन्ति श्राचार्यीभूयानुष्ठापयन्ति वा तैः पूर्व तत्तदुपयुक्तान् मन्त्रान् सस्वरं गुरुमुखादधीत्य, श्रनन्तरं कर्मानुष्ठाने श्राचार्यत्वेन प्रयतितव्यम्। मन्त्रान् सस्वरं तेषु तेषु कर्ममु पठनीया इति।

### १७-विवाहे ऋषिच्छन्दोदेवताविनियोगादीनामुच्चारणविचारः

विवाहकाले ऋषिच्छन्दोदेवताविनियोगादीनां ज्ञानमेव आवश्यकम्, न प्रयोग-मध्ये उच्चारणम् । एवं सौत्रमन्त्राणां च ऋष्याद्यपेत्ता नास्तीति बहवः । होम-मन्त्राणामृष्यादिज्ञानमावश्यकमिति संस्कारदीपके ।

#### १८--विवाहे अभिषेकविचारः

विवाहमध्ये वरकर् कवधूमूर्धाभिषेकाङ्गकः "आपः शिवाः" इत्यादिको मन्त्रो वरे ग्रैव

पठनीयः। यद्यपि विशेषेण सूत्रकार रेवं न स्वकण्ठत उक्तं तथापि विवाह-प्रकरणपठितानां मन्त्राणां वधू-वरान्यतरपाठ्यत्वमेव सर्वसूत्रकारसम्मतम्। भाष्य-कारैरपि तथैव भाषितं पद्धतिकार श्च तथैवोक्तम्। प्रकृतमन्त्रविषयेऽपि — "आपः शिवाः" इत्यादिमन्त्रेण वरो मूर्द्वन्यभिषिद्धति इत्येव कर्कादिभिक्कम्।

लाजहोमे मन्त्रत्रयं सूर्यस्यावेक्षणे सकृत्।
भगाय चैकमंत्रश्च कन्या पठित पश्चकम्।।
ध्रुवदर्शनकाले च षष्ठश्चैव उदाहृतः।
कन्यावस्त्रपरीधाने तथा चैत्रोत्तरीयके ।।
तथा समीक्षाकालेऽपि चतुर्निष्कमणे गृहात्।
श्रश्मन्यारोहणे चैव हस्तग्राहे तथैव च।।
सप्तपद्यां तथा चैव वरसूद्धम्यभिषेचने।
हृदयालंभने चैव तथैव चाभिमंत्रणे ।।
हृदयालंभने चैव तथैव चाभिमंत्रणे ।।

इति रेगुदीचितोऽपि । तथापि सर्वोऽयं विषयोऽधीतब्राह्मण्विषयः नान-धीतब्राह्मण्स्य चत्रियवैश्ययोश्च विषयः, सामर्थ्यात् । अद्यत्वे प्रायः चत्रियादीना-मध्ययनाभावात् । यदि दैवान्मानुषाद्वां प्रतिवलात् अनुपनीतयोः चत्रियवैश्य-योर्विवाहो भवेत् , तत्र विवाहे तु सुतरां मन्त्रपाठेऽनधिकारात् मन्त्राणामृत्विजामपि पाठो भवितुमहति । अतोऽनुपनीतत्वात् अनधीतत्वात् शिष्टसमाचाराच्च ।

> विवाहे यो विधिः प्रोक्तो मन्त्रा दाम्पत्यवाचकाः । परन्तु तान् जपेत् सर्वान् ऋत्विग्राजन्यवैश्ययोः॥

इति गृह्यासङ्ग्रहवचनवलाच्च-वैवाहिकानां मन्त्राणामृत्विजाऽपि पाठकरण-प्रतीतेः प्रकृतस्याप्यभिषेकमन्त्रस्य वरातिरिक्तेन ऋत्विजादिनापि पाठे न कमपि दोषं पश्याम इति ।

## १६ - विवाहानन्तरमेकवर्षपर्यन्तं त्याज्यविषयाणां विचारः

विवाहानन्तरमेकवर्षपर्यन्तं पिएडदानं मृदा स्नानं तिलतपर्एं तीर्थयात्रां मुएडनं प्रेतानुगमनं चेत्यादि न कार्यम् । कार्ष्णाजिनिः—

विवाहवतचूडासु वर्षमर्घं तदर्धकम्। पिएडदानं मृदा स्नानं न कुर्यात्तिलतर्पणम्॥ इति। एवं निषेषे प्राप्ते कचित्तस्यापवादो हेमाद्रौ—
महालये गयाश्राद्धे मातापित्रोः क्षयेऽहनि ।
कृतोद्वाहोऽपि कुर्वीत पिएडनिर्वपर्णं सदा ॥ इति ।

श्रत्र महालये पिएडदानं श्रुतं तथापि विवाहान्दे महालयं शिष्टा नानुतिष्ठन्ति, सवदेशेष्वयमेवाचारः । महालये च्चयाहेऽपि पिएडदानं केचनानुतिष्ठन्ति, तत्राचार एव मूलम्। गयाश्राद्धे प्रतिप्रसवः प्रासङ्गिकगयायात्रापरः। ताद्रश्येन गमनस्य विवाहान्दे निषेधात्।

२० -- सिंहस्थे गुरौ गुरु-शुक्रमौढ्यादौ च विवाहादिविचारः

यस्मिन् वर्षे गुरुः सिंहराशिगतो भवति तस्मिन् वर्षे विवाहादिशुभकर्माणि कर्तव्यानि नवेति जिज्ञासायां मत्स्यः—

सिंहस्थिते सुरगुरावधिमासके च ज्येष्ठे तथाद्यतनयस्य तु शुक्रगुर्वोः । मौढचे तथा स्थविरवालकयोश्च कुटर्या-

ज्जनस्थिते सुरगुरौ नहि मङ्गलानि ॥ इति।

गर्गः—गुरौ सिंहस्थिते चैव सूर्ये च धनुषि स्थिते।
विवाहमपि नेच्छन्ति सुनयः काश्यपाद्यः॥ इति।
नारदः—गुरौ तु सिंहराशिस्थे भागे भाग्यवती भवेत्।
पैत्रे यमर्चे सा नारी विवाहे विधवा भवेत्॥ इति।

एतत्सर्व नर्मदोत्तरविषयम् । तथाह व्यासः— नर्मदोत्तरदेशे तु सिंहस्थे देवमन्त्रिणि ।

विवाहं नैव कुर्शत निषेधा नास्ति दक्षिगो ॥ इति।

श्रीधरीये - नर्मदोत्तरभागेषु सिंहस्थेऽमरपूजिते । विवाहादि न कुर्नीत नायं दोषोऽस्ति दक्षिणे ॥ सिंहराशौ सिंहराशौ यावत्तिष्ठति वाक्पतिः । नर्मदायाम्यकोगोषु न दोषो दिच्णापथे ॥ इति ।

श्चर्णवे श्वन्नप्राशं न वैवाहं पुंसो जन्मर्च एव च। जन्ममासे च वर्ज्यं स्थान्नर्मदातीर उत्तरे।। नर्मदादक्षिणे भागे विवाहादिषु मङ्गलम्। जन्ममासे शुभं प्रोक्तं बहुनां सम्मतन्त्वदम्।। इति। व्यासः - ग्रन्नप्राशनमातिथ्यं विवाहं वास्तुकर्म च । रात्रावहनि वा कुर्याच्छेषाप्यहनि कारयेत्॥ त्राषाढः प्रोष्ठपन्माद्यौ मार्गशीर्षस्तथैव च। चत्वारो दृषिता मासा वर्णसंस्कारकर्मिण ॥

#### विवाहं मौझीबन्धनम्।

माघफाल्गुनवैशाखज्येष्ठमासारशुभावहाः मध्यमः कार्तिको मार्गशीर्षको निन्दिताः परे ॥ न कदाचिद् ऋषर्चेषु भानोराद्रीप्रवेशनात्। पौषचैत्रौ शुभौ गाग्यों नेति प्राह बृहस्पतिः ।। श्रावणं केचिदिच्छन्ति नेच्छन्त्यन्ये महर्षयः। कन्याकुम्भकुलीरस्थे रवौ चौरं विवर्जयेत्।। श्राषाढादिचतुर्मासान् चान्द्रान् पौषञ्च वर्जयेत् । सार्वकालिकमिच्छन्ति विवाहं गौतसाद्यः ॥ इति ।

श्रापस्तम्ब:-

सर्वर्तवो विवाहस्य शौशिरौ मासौ परिहाप्योत्तमञ्च नैदाघमिति ।

शैशिरौ---माघफाल्गुनौ । निदाघस्य श्रीष्मस्य । यश्चोत्तमः अन्त्यः आषाढः तानेतान् त्रीन्मासान् परिहाप्य वर्जीयत्वा सर्वर्तवो विवाहस्य काल इत्यर्थः। बालभूषायाम् — निन्द्यो सघास्थः सर्वत्र विशेषाद् गौडगुर्जरे।

कलिङ्गवङ्गमगघे सिंहे सिंहांशगो गुरुः ॥ इति ।

मुहूर्त्तचिन्तामणिकारः —

मघादिपश्चपादेषु गुरुः सर्वत्र निन्दितः। गङ्गागोदान्तरं हित्वा शोषांत्रिषु न दोषकृत्॥ मेषेऽर्के शुभ उद्वाहो वङ्गे गोदान्तरेऽपि च। सर्वसिंहगुरुर्वज्यः कलिङ्गे गौडगुर्जरे ॥ इति ।

एभिः प्रमाणैरिदं सिद्धम्—सिंहस्थे गुरौ नर्मदातो द्त्रिणवासिभिः विवाहा-दिकं कर्तुं शक्यते, उत्तरवासिभिश्च सर्वे रेव न कर्तुं शक्यते, आपस्तम्बगौतमादिमि-स्तथा विधानात् । अतश्च तत्तद्देशाचारभेदेन स्मृतीनामपि कल्पसूत्राधिकरणे पूर्वपत्तानुसारेगा व्यवस्थितप्रामाण्यमङ्गीकृत्य विवाहाद्शुभकर्भाण्यनुष्ठेयानीति सिद्धम् । यद्यपि कल्पसूत्राधिकरणे ईत्दशं प्रामाण्यं स्मृतीनामाचाराणाञ्च CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सिद्धान्तितम्, तथापि मीमांसकसरिएतो याज्ञिकानां वैदिकानाञ्च सरिएस्तत्र तत्र किञ्चिन्नैवोपलभ्यत इति देशभेदेन स्पृतीनामाचाराएगञ्च प्रामाएयव्यवस्था स्वीकार्यो इति ।

### २१—चतुर्थीकर्मणि कुशकिएडकाविचारः

विवाहे कुशकिएडकाकरण्पूर्वकमिनस्थापनं कृत्वा विवाहहोमोऽनुष्ठीयते, पुनः कुशकिएडकानुष्ठान विना चतुर्थीकर्महोमो न कर्तुं शक्यते । कुशकिएडकान्करणस्य अग्निसंस्कारकपत्वेन यत्कमांद्देशेन ये संस्कारास्तिसमञ्ज्ञावनुष्ठितास्तत्कर्म-समाप्त्यनन्तरमेव तेषामिप संस्काराणां नाशात् पुनः कर्मान्तरानुष्ठानार्थं कुश-किण्डकान्तरमवश्यानुष्ठेयमेव । "अपवृत्तकर्मा लौकिकोऽर्थसंयोगात्" (का. श्रौ. सू. १. ३. २८) इति शास्त्रेण विवाहे जाते तस्याग्नेलौकिकत्वेन वेवाहिकेऽग्नी चतुर्थीकर्मणो विहितत्वेऽि सद्यश्चतुर्थीकर्मानुष्ठानपत्ते चतुर्थीकर्मार्थं पुनस्तत्र कुशकिण्डकाकरण्मित्येव पत्तो मुख्यः । अथवा—'पश्चः समानतन्त्रः स्यादिति वौधायनोऽत्रवीत्" इति बौधायनेन प्रायश्चित्तपशोरग्नीषोमीयपश्चसमानतन्त्रता-बोधनात् माध्यन्दिनादिभिः सर्वैरिप तत्पत्तस्य स्वीकारात् अत्रापि कुशकाण्डिकां विनैव विवाहहोमेन समानतन्त्रतास्वीकारात् चतुर्थीकर्महोमानुष्ठानम् । विवाहाग्नौ चतुर्थी-कर्मानुष्ठानं तु सूत्रान्तरात्, "तमेवाग्निमुपसमाधाय" (पा० गृ. सू० १११० ) इति कुशकिण्डकां विनापि स्वसूत्राच्च प्राप्नोत्येवेति ।

### २२—विवाहे कुशकपिडकाविचारः

विवाहादिषु कर्मसु कुशकिएडकाकरण्पूर्वकम् अग्निस्थापनं कृत्वा विवाहादि-होमेऽनुष्ठिते सित पुनः कुशकिएडकानुष्ठानं विना होमादि कर्तुं न शक्यते। कुशकिण्डकाकरण्पस्याग्निसंस्काररूपत्वेन यत्कर्मोद्देशेन ये संस्कारास्तिसन्नग्नावनु-ष्ठितास्तादृशकर्मसमाप्त्यनन्तरमेव तेषामिप संस्काराणां नाशात्पुनः कर्मान्तरानुष्ठा-नार्थं कुशकिण्डकान्तरमवश्यमनुष्ठेयमेवेति।

२३ — विवाहकाले वरवध्वोरुभयोर्जलाटे पट्टिका (सेवरा) काचन निबद्धव्या, इयमपि रीतिः स्पष्टतोऽस्मत्सूत्रकारेणानुक्ताऽपि श्राश्वलायनगृह्यपरिशिष्टे पट्टिकाबन्धन-स्योक्तत्वात् 'श्रनुक्तमन्यतो श्राह्यम्' इति न्यायेनास्माभिरपि तदेव पट्टिकाबन्धनं पुष्पेण वस्त्रेण पत्रादिना वा कार्यत इति ।

२४—वैवाहिकवेद्याश्चतुर्षु कोर्णेषु चतुरः कुम्भान् निन्निष्य तत्सविवे चतुरः शङ्कृत् निखाय शङ्कृत् कलशांश्च सूत्रेणावेष्ट्य कुम्भमध्ये शरेषीकाश्चतस्नः स्थाप- यित्वा इषीकाणां चत्वार्यप्राणि एकीकृत्य यथा च बन्धनमग्नेरुपर्यागच्छेत्तथा रक्त- सूत्रेणाऽऽबध्य लाजहोमः कर्तव्यः । विधिरयं सूत्रकारेरनुक्तोऽपि मरुदेशीयाचारप्राप्तः प्राचीनपरम्पराऽऽदृतश्च । विवाहे मण्डपस्य विहितत्वात् मुख्यस्य तस्य सम्पादनासम्भवे गौणिमिदं मण्डपकरणिमिति प्रतीयते । अतो मण्डपकरणस्थानीयमिदं कर्म । एतस्यैव

कुम्भचतुष्टय-कोण्चतुष्टयादि-सम्बन्धनात् चतुरिका चौरी )- करण्मित्यपि

कथयन्ति मरुदेशीयाः।

२४-लाजहोमे कन्यायाः कर्तृत्वम् , 'श्रायुष्मानस्तु मे पतिः' , पा० गृ० स्० ११६ ) इति मन्त्रलिङ्गात् । 'ताञ्जुहोति सर्ठ० हतेन तिष्ठती' (पा० गृ० सू० ११६) इति सूत्राच्च।

२६—सप्तपदीप्रक्रमणे सप्ताचतपुद्धान् विनिच्चिप्य तदुपरि त्वया पदं निच्चेप्तव्यमिति यदुपदेशमात्रेणोच्यते कन्यां प्रति तद्साधु । अत्र वरः कन्याया दंचिगां पादं गृहीत्वा सप्तसु स्थानेषु निचिपेत् इत्येव सूत्रकाराशयः प्रतीयते । एव-मेवाश्मारोह्णेऽपि । न चैवं शङ्कनीयं पादस्परोऽपि दोष इति, शास्त्रविहिते कर्मणि दोषतेशस्य सम्भावयितुमशक्यत्वात् । एवमेव दान्तिगात्यानामाचारोऽपि ।

२७-वर-कन्ययोक्तभयोर्मातामहगोत्रस्यैक्येऽपि परस्परं सपिएडताऽभावे विवाहो भवितुमहीत । सपिएडतायां सत्यां यदि वरसातामहात्पञ्चमान्तवैर्तिनी कन्या स्यात्तर्हि सा विवाद्या न भवतीति।

२८-विवाहमध्ये नान्दीश्राद्धानन्तरमाशौचप्राप्तौ वधूवरयोः तन्मातापित्रोश्च विवाहसमाप्तिं यावत् दानप्रतिप्रहकालपर्यन्तमाशौचं नास्ति इतरेपां तु भवत्येव ।

२६—नान्दीश्राद्धातपूर्वमपि विवाहार्थं सम्भारेषु सम्भृतेषु श्राशीचागमने प्रायश्चित्तं कृत्वा साङ्गं विवाहकर्म अनुष्टेयम् । प्रायश्चित्तं तु-

श्रनारब्धविशुद्धचर्थं कूष्मारहैर्जुहुयाद् घृतस् । गां दद्यात्पश्चगन्याशी ततः श्रद्धचति स्रतकी ॥

इति विष्णुक्तं वोध्यम्।

३०-विवाहे आशौचेऽपि स्वस्तिवाचनादि प्रहयज्ञादिकं च सर्व भवति।

३१—विवाहे आशौचादिसम्भावनायां पूर्वसङ्कल्पितान्नस्य उभयपत्तीयै-रन्येरपि भोजने न दोषः । परं परिवेषण्मसगोत्रैः कर्तव्यम् ।

३२—ऋाशौचादिसम्भावनायां विवाहे नान्दीश्राद्धं दशभ्यो दिनेभ्यः

पूर्वमनुष्ठातुं शक्यते, कृते नान्दीश्राद्धे त्राशौचं न भवति ।

३३—विवाहमध्ये विवाहाङ्गहोमादिकाले कन्याया रजोदर्शने तां कन्यां स्नापयित्वा 'युङ्जान' ( शु. य. ११. १ ) इति मन्त्रेण होमं कृत्वाऽविश्षिष्टं कर्म कुर्यात्।

यज्ञपार्श्वे-विवाहे वितते तन्त्रे होमकाल उपस्थिते। कन्यामृतुमतीं दृष्ट्वा कथं कुर्वन्ति याज्ञिकाः ॥ स्नापयित्वा तु तां कन्यामर्चियत्वा यथाविधि। युद्धानामाहुतिं हुत्वा ततस्तन्त्रं प्रवर्तयेत्।। इति। ३४—एवं बधूवरयोर्मातुः रजोदर्शनादिसम्भावनायां नान्दीश्राद्धमपकृष्य दशभ्योऽहोभ्यः पूर्वमनुष्ठेयम् । श्रकृते नान्दीश्राद्धे रजोदशैने श्रीशान्ति कृत्वा विवाहः । एवं वरवध्वोर्मातरि सूतिकायामिप श्रीशान्त्या शुद्धिः ।

३४ एकस्मिन् वत्सरे विवाहानन्तरं षएमासाभ्यन्तरे चौलोपनयने न कतंच्ये, चौलोपनयनानन्तरं विवाहः कत्त्रं शक्यते।

३६ — एकस्मिन् वत्सरे सोद्रयोर्विवाहादि न शोभनम् , सङ्कटे तु कर्तव्यम् । वर्षभेदे तु न दोषः ।

३७—एवमेककाले हिशोभनं नेष्टम्। तत्रापि पुत्रीविवाहात्परं पुत्रविवाहो भवति । पुत्रोद्वाहानन्तरं पुत्रीविवाहस्तु ऋतुत्रये न शोभनः।

३८—पुत्रीद्वयपरिण्यस्तु एककालेऽपि शास्त्रानुमतः, परं न सह। किन्तु एकस्या वैवाहिकं कृत्यं समाप्य। श्रतो दिनचतुष्टयमध्ये न कुर्यात्, श्रनन्तरं कुर्यादिति।

३६ - कन्यादाने पिता, पितामहः, भ्राता, मातामहः, मातुलः, सकुल्यः, जननी इति क्रमः। श्रत्र पूर्वपूर्वाभावे उत्तर उत्तरोऽधिकारीति।

४०-ज्येष्ठे भ्रातरि अकृतविवाहे कनिष्ठस्य न विवाहः, एवं कन्याया श्रिप ।

कृते तु कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ प्रायश्चित्तम्।

४१—वाग्दानानन्तरं कुलद्वयेऽपि कस्यचिद्विनाशे तेन वरेण साकं तस्या विवाहो न कर्तव्यः। सङ्कटे तु वरवध्वोर्मातृमरणे संवत्सरं यावद्विवाहः। आतृ-पुत्रमरणे सार्द्वमासम्, सिपण्डान्तरमृते मासम्, तद्नन्तरं विनायकशान्ति गोदानं च कृत्वा विवाहः।

४२ - विवाहात्प्राक् कन्याया रजोदर्शने ऋतून् गण्यित्वा तावतीर्गा द्यात्। कस्यैचित्कुमार्ये सरत्नभूषणं च द्यात्। कन्या च दिनत्रयसुपोषयेत्। उपवास-

प्रत्याम्नायं वा कारयेत्।

1

४३ - वरकन्ययोः चतुःपुरुषपर्यन्तं कस्यचिन्धतौ न विवाहः । सङ्कटे तु

श्रनुमासिकान्यपकुष्य वृद्धिश्राद्धानुष्ठानपूर्वकं विवाहः।

४४—श्रनाथकन्यादाने द्विगुणं फलं भवति । श्रनाथां कन्यां धर्मार्थं सहशाय वरायात्मीयद्रव्यव्ययेन यो दद्यात्तस्यापि कन्यादानद्विगुणं फलं भवति ।

## श्रनाथां कन्यकां दृष्ट्वा यो दृद्यात्सदृशे वरे । द्विगुणं फलमाप्नोति कन्यादाने यदीरितम्॥

इति संस्काररत्नमालाधृतं वचनम् । एवमनाथपुरुषविवाहेऽपि फलमुक्तम् ।

४४-परकीयां कन्यां तत्पित्रोः सुवर्णं दत्वाऽऽत्मीयां कृत्वा असगोत्रोऽपि धर्मार्थं दातुं प्रभवति ।

४६ - कन्याया वैधव्ययोगे कुम्भविवाहः सौवर्णविष्णुप्रतिमादानं वा विधिना कृत्वा विवाहः कार्यः।

४७ - तृतीयभार्याविवाहः शास्त्रे निषिद्धः। श्रतोऽर्कविवाहं कृत्वा तृतीय-भार्योद्वाहः कर्तव्यः। ४८-पुत्रस्य प्रथमविवाहे नान्दीश्राद्धं पिता कुर्यात् । द्वितीयादिविवाहे तु वर एव स्वयं कुर्यात्।

तु वर एवं स्वयं अवार्।
%६—नान्दीश्राद्धे पित्रादिजीवने मात्रादिजीवने मातामहादिजीवने वा पितरं
४६—नान्दीश्राद्धे पित्रादिजीवने मात्रादिजीवने मातामहादिजीवने वा पितरं
पितामहं वा पिरित्यज्य ततः परेभ्यः पितामहादिभ्यः प्रिपतामहादिभ्यो दद्यात् । एवं
पितामहीप्रमातामहादिजीवनेऽपि ''येभ्य एवं पिता दद्यात्' इति न्यायात् । "जीवेत्तु
यदि वर्गाद्यः" इति वचनं तु तीर्थ-गया-महालयादिपरं न नान्दीश्राद्धविषयम् ।
पवं शान्तिक-पौष्टिकादिकमस्विप येभ्य एवेति न्यायस्यैवानुसरणं नान्दीश्राद्धे ।

५०—विधवाकर्तकनान्दीश्राद्धे श्वश्रूप्रभृति तिस्रः स्वभर्तेप्रभृति त्रयः

स्विपतृप्रभृति त्रय इति नव देवताः।

"अपुत्रा पुत्रवत्पत्नी पितृकर्म समाचरेत्।"

इति वचनात्। "स्वभर्त्प्रभृति त्रिभ्यः" इति वचनं षड्दैवतद्शादिश्राद्धपरम्। "चत्वारः पार्वणाः" इति तु महालयपार्वणपरम् । श्राद्धमयूखे विस्तरेणतेतदुक्तं ततोऽवगन्तव्यम्।

४१-पितुरभावे नान्दीश्राद्धकर्ता वरवध्वोरेव पित्रादीनां श्राद्धं कुर्यान्न

स्वपित्रादीनाम्।

४२-विवाहे मधुपर्की यजमानशाखयेति बहवः ।

४३-विवाहे अगिनस्थापनकुशकिएडकादिविधिवरशाखया अवति ।

४४—विवाहे मण्डपनिर्माणं संस्कारकस्य पित्रादेईस्तेनैव न तु कन्याया इस्तेन।

४४-विवाहे कौतुकागारम्-

"दिचिणस्यां पराग्मागे कल्पयेन्मग्डपान्तिके । विवाहे कौतुकागारं पत्नीशालां तथाऽध्वरे ॥" ''यज्ञोत्सवविवाहादौ विधायादौ च मग्डपम् । धर्मदिक्पश्चिमे कुर्यात्कौतुकागारमग्डपम् ॥"

४६ —विवाहे प्रहयज्ञो सरखपस्थापनिद्नात्पूर्वं दशसु दिनेषु यस्मिन् कस्मिश्चिद्दिने कर्तुं शक्यते ।

४७ - विवाहे प्रधानद्वयं कन्यादानं पाणिप्रहणं च। आद्यं कन्यापितरं प्रति। द्वितीयं वरं प्रति।

४८ - विवाहात्पूर्वं ज्ञातिभोजनमुक्तं वैखानसगृद्धे ( ३।२ )-

"कन्यां वरियत्वा पञ्चाहेषु कुलस्य परिशुद्ध्ये सिपएडैः श्रोत्रियैः सह भुङ्जीत यस्मात्स पूर्तो भवतीति विज्ञायते ॥"

४६—-विवाहे वृद्धपरम्परागता प्रामधर्मा देशधर्माः कुलधर्माश्च कर्तव्याः--'श्यथ खल्चावचा प्रामधर्मा जनपद्धर्माः कुलधर्माश्च तान्विवाहे प्रतीयात्।"
( श्राश्व० गृ० सू० )

"आवृताआऽऽस्त्रीभ्यः प्रतीयेरन्" ( आप० गृ० सू० ) "देशजातिकुत्तधर्माश्चाम्नायैरविरुद्धाः" ( गौ० घ० सू० ) "आचारिकाणि कर्माणि कुर्यात्" ( तौ० गृ० सू० )

६० - देशान्तरे विवाहे नान्दीश्राद्धं तत्रेव गत्वा कार्यं न गृहे। इदं च साङ्गविवाहस्य देशान्तरे करणपत्ते बोध्यम्।

६१—कन्यागृहे वान्धवैः सह गमनं वैखानसगृह्ये (३।२) उक्तम्---"कन्यागृहं बान्धवैः सह गत्वा" इति ।

६२—विवाहे वाद्यं वेदघोषं गीतकं च कुर्यात् । मात्स्ये---मङ्गलानि च वाद्यानि ब्रह्मघोषं च गीतकम् ।
ऋद्वचर्थं कारयेद्विद्वानमङ्गलविनाशनम् ॥

६३ विवाहे नर्तनमि अविधवाभिः स्त्रीभिर्मात्रादिभिः कार्यम्। अथवा सौशील्यादिगुण्युक्तः कश्चन पुरुषोऽपि नृत्यं कुर्यादित्युक्तं भारद्वाजगृह्ये (२२.१)।

६४—विवाहादौ कर्माङ्गत्वेन पाठ्यमानानां मन्त्राणां प्रतिपदादावनध्यायो नास्ति। श्रनध्यायविधेरध्ययनमात्रोद्देशेन प्रवृत्तत्वात्। तथा चापस्तम्बः (प. १ सू० ४०)—

"स्वाध्यायेऽनध्यायो मन्त्राणां न कर्मण्यर्थान्तरत्वात्"

६४—विवाहादौ दर्शपूर्णमासादिषु च सर्वत्र शुक्लयाजुषैः प्रतिमन्त्रमादा-वोङ्कारोच्चारणं क्रियते, श्रन्यशाखीयैस्तु न क्रियते। तत्र "नोङ्कुर्योद्धोममन्त्राणां पृथगादिषु कुत्रचित्" इत्यादिना गोभिलवचनेन द्वितीयपच्च एव शास्त्रानुमत इति प्रतीयते।

६६ — वैवाहिकोऽग्निरेव स्मार्ताग्निरिति शाखान्तरीयाणामाश्वलायनादीनां पत्त । श्रस्माकं माध्यन्दिनीयानां तु "श्रावसथ्याधानं दारकाले" (पा. गृ. सू० १. २) इत्यादिविधिना स्थापितोऽग्निर्गृद्धाग्निः ।

६७ - गान्धर्वादिविवाहेषु अग्निसान्तिकभार्यात्वाय होमादिः सप्तपद्यन्तो विधिः कार्यो न दानम् ।

६८—विवाहे अष्टपञ्चाशदाहुतयः सूत्रकारेण विहितास्तासां सर्वासां प्राधान्यमेवेति भाष्यादिनाऽवगम्यते ।

६६ - द्वितीयविवाहे, सीमन्ताद्संस्कारेषु च सर्वत्र स्मार्ताग्नेरिप जौिकका-ग्नावेव सर्वं कर्मानुष्ठेयं न तु स्मार्तेऽग्नौ ।

७०—विवाहे कुशर्काण्डकाकरणात्पूर्वमेकम्, लाजहोमसमकाले त्रीणि, ततः समाचाराच्चतुर्थमिति पञ्चेव प्रदृक्षिणानि न तु सप्त । सप्तानां प्रदृक्षिणानां केनापि प्रमाणेनाप्राप्तत्वात् ।

७१—''यद्याग्नस्थापनानन्तरं कर्मकाले वृष्टचादिशङ्कया संस्कृतोऽग्निर्न्यत्र नोयते तदा पुनर्भूसंस्कारः कर्त्वयः'' (गो० ग० भाष्ये १८६०, १९८०) by eGangotri



७२—विवाहे मण्डपः घोडशहस्तः । तत्र प्रह-योगिनी-चेत्रपाल-वास्तु-वेद्यादिरचनमपि कर्तुं शक्यते । एवं नव-पञ्चेककुण्डीपचोऽपि यथायथं कर्तुं शक्यते । कुण्डेपु होमो प्रहाणामेव'। वैवाहिको होमस्तु मध्यवेद्यामेव । मध्यवेदिः श्रीधरी अपि भवति, तन्निर्माणप्रकारः श्रस्मदीयविवाहपद्धतौ टिप्पण्यामुक्तः ।

७३ — विवाहादिस्मार्तकर्मसु सर्वत्र होमस्यैवोपदेशात् प्रचेपान्त एव त्यागः समुचितः प्रचेपकाले वा । न तु त्यागोत्तरं प्रचेपः । अनेककर्तकहोमे तु प्रत्याहुति त्यागस्याशक्यत्वाहेवताभिध्यानकाले एव सकृत्तन्त्रेणैव त्यागः कार्यः । अत एव

हरिहरादिपद्धतिषु सर्वत्र प्रचेपं निर्दिश्य त्यागोल्लेखो दृश्यते ।

७४ — विवाहाङ्गवरवृतौ, कन्यादाने, कन्यादानसाङ्गतायां च यथाशक्ति सुवर्णा-दिदानमावश्यकम् । कन्यादानानन्तरं सति विभवे अन्यदिप भूषणवस्त्रमामादिदानमै-च्छिकम् । कन्यापाणिम्रहण्निमित्तं वरिपत्रा यत् कन्यापितुः सकाशाद् बलाद् द्रव्यं गृह्यते तत्तु न शास्त्रसिद्धम् ।

७४-''मग्डपाद् बहिरैशान्यां वेदिं चैवाग्निहेतवे।''
इति मण्डपाद् बहिर्वेदिकरणं नेदानीं प्रचलति।

''कलौ सङ्कोचतः कुर्याद् बहिर्वेदि न मण्डलात्।'' इति वचनात्। कलौ मण्डलाद् बहिः कुर्यान्न मण्डपादिति तदर्थः।

७६ - कर्मकाले मूपक-पल्ली-सरट-वायस-सच्छूद्रादि-मार्जारपुच्छस्पर्शे स्नानम्, दर्शने त्वाचमनम्, मार्जारस्यान्याङ्गसंस्पर्शे आचमनम्, चाण्डाल-रजस्वला-शुद्रादिसम्भाषणेऽश्चिदर्शनेऽपि स्नानम्, तद्दर्शने त्रिराचमनम्, स्त्रीशुद्राणामम-न्त्रकं प्राणायामः। तथा चोक्तम्—

स्त्रियो वृद्धाश्च वालाश्च मक्षिका मशकादयः। मार्जारश्चेव दर्वी च मारुतश्च सदा शुचिः॥

(७७) वरवृतौ कन्यादाने कन्यादानसाङ्गतायां च यथाशक्ति हिरख्यादि वराय देयम् । विवाहानन्तरमपि वरकन्याभ्यां वस्त्र-पात्र-भूषण्-प्रामादि यथेष्टं दातुं शक्यते । एतद्तिरिक्तस्थले विवाहे दानस्यावश्यकता नास्ति ।

श्राचारिकाणि द्रव्याणि वस्त्राण्याभरणानि च।
मणि-म्रका-प्रवालानि यथाशक्ति प्रदीयते ॥
गो-भू-हिरण्यमश्वांश्र वस्त्राणि विविधानि च।
श्रन्यानि चैव दानानि यथाविभवमर्पयेत्॥

( ५८ ) विवाहादौ नान्दीश्राद्धेऽनुष्ठिते तदीयमातृविसर्जनं ( मण्डपोत्थानं ) यावत् अन्यसंस्कारिनिमित्तं नान्दीश्राद्धं न भवति । पुत्रजन्मादिनिमित्तं तु मण्डपो-त्थापनात्पूर्वमपि भवत्येव । मातृविसर्जनानन्तरं तु भवत्येव । एवं च एकस्मिन् आभ्युद्यिके कृते ष्यमासं यावत् अपरमाभ्युद्यिकं नानुष्ठेय-मिति अमो हेयः।

७६ - एवमाभ्युद्यिकानन्तरं मातृविसर्जनं यावत् बलिवेशवदेवोऽपि पितृ-यज्ञवर्जितं कार्यः। श्रपसव्यं श्राद्धं नित्यश्राद्धं भस्माद्धिारणं तिलतपर्णं च न कार्यम्। नित्यतपर्णं तु कार्यमेवेति। स्वाध्यायोऽपि सक्नेपेण कार्यः।

पo - विवाहे स्पर्शास्पर्शदोषो न भवति-

तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविध्रवे । नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिर्न दुष्यति ॥

पश-विवाहे भस्म गोपीचन्दनं वा न धार्यम्।

ज्योतिर्निबन्धे—ग्रभ्यङ्गे स्तके चैत्र विवाहे पुत्रजन्मनि । माङ्गल्येषु च सर्वेषु न धार्यं गोपिचन्दनम् ॥

पर-विवाहे रजकथौतवस्त्रादिधारणं न निषिद्धम्।

प्रश्निव विवाहमध्ये उपोषणमुद्यापनादि च न कार्यम् । ज्योतिर्निबन्धे— इतस्योद्यापनं नैव नैव कुर्यादुपोषणम् । जीर्णभाणडादि न त्याज्यं गृहसंमार्जनं तथा ।।

८४--विवाहे छिकायां न दोष:--

श्रासने शयने दाने भोजने वस्त्रसंप्रहे। विवादे च विवाहे च जुतं सप्तसु शोभनम्।।

प्र-विवाहे पूर्णाहुतिनं भवति-

विवाहे व्रतवन्धे च शालायां वास्तुकर्मि॥ गर्भाधानादिसंस्कारे पूर्णाहुतिं न कारयेत्॥

प६-विवाहफलं देवपितृऋणापाकरणम्।

८७-अन्तर्जातिविवाहो न शास्त्रीयसम्प्रदायसिद्धः।

प्प-स्वशाखी चेद्वरो न स्यात् कस्मै देया तु कन्यका। स्वगृद्धोक्तविधानेन दद्यात्तां परशाखिने।।

इति वचनात् परशाखिनेऽपि कन्या दातुं शक्यते ।

पर-विकलाङ्गानां षण्ढादीनां च विवाहः शास्त्रसम्मतः । सत्र"कन्यास्वीकरणाद्न्यत्सर्वे विप्रेण कारयेत् ।" इति विधिः ।

६०—त्रत्र वरस्यापिठतत्वे वरस्य मन्त्रपाठानुवाचनमाचार्येण कार्यम् । अनु-वाचनस्य चाद्रष्टार्थत्वाद्वसानं विना यथा वाचनं स्यात्तथा कार्यम् । सर्वयेवमु-च्चारणाशक्तौ यथाशक्ति वाचयीत । "यथाशक्ति वाचयन् सन्धिकृतं वर्णविकारं नान्यथा कुर्यात्" इति स्पृतिकौस्तुभे ।

६१-प्रवसितस्य द्वाद्शाब्दादूष्वमनागतस्य कृतौष्वदेहिकस्य जीवतः पुनर्गृहे समागतस्य गार्हस्थ्यं चिकीर्षतो जनस्य गर्भाधानाद्यो विवाहान्ताः संस्काराः पुनर्तु-ष्ठियाः इति विधिः । तत्र विवाहे "ममौध्यदेहिकजनितानिष्टदोषनिषहणपूर्वकं पुनर्गृहस्थाश्रमसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरपीत्यर्थं तामेव स्त्रियमुद्वहिष्ये'' इति सङ्कल्पः। नात्र पित्रादिकर्तृकं कन्यादानादि, किन्तु होममारभ्य चतुर्थीकर्मान्तं भवति।

स्त्र्यन्तरपरिण्ये तु सर्वं प्रथमविवाह्वदेव भवति।

धर---विवाहे केचन होमात्पूर्व गर्भाधानादीन् पञ्चदश संस्कारानग्ने: द्विन्त । तत्र पद्मदशसंस्कारसिद्धयर्थं पद्मदशकृत्वः प्रग्वं पठेत् इत्येकः पक्षः।

अथवा "अग्नेर्गर्भाधानादिपद्भदश संस्कारान् करिष्ये" इति सङ्कल्प्य आज्य-स्थाल्यामाज्यं निरूप्य अधिश्रित्य स्नुक्सुवं प्रतप्य सम्मृज्याभ्युद्य पुनः प्रतप्य दृद्गिगातो निद्ध्यात्। आज्यमुद्रास्य उत्पूय अवेद्य उपयमनकुशान् वामहस्ते कृत्वा स्रुवेण स्रुचि चतुर्गृहीतं गृहीत्वा दिच्यां जान्वाच्य विवाहे वहेः गर्भाधानसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ १ ॥ इति हुत्वा एवं पुनः पुनः पूर्ववद् चतुर्दशवारमाज्यं गृहीत्वा चतुर्दश श्राहुतीर्जुहुयात्। तत्र मन्त्राः—विवाहवह्नेः पुंसवनसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ २॥ सीमन्तसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ३॥ जातकर्मसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ४॥ नामकरणसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ४॥ निष्क्रमणसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ६॥ श्रन्नप्राशनसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ७॥ चौलसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ८॥ उपनयनसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ६॥ वेदारम्भसंस्कारं करोमि स्वाहा॥ १०॥ वेदव्रतचतुष्टयसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ ११ ॥ केशान्तसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥१२॥ समावर्तनसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ १३॥ विवाहसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ १४॥ चतुर्थीकर्मसंस्कारं करोमि स्वाहा ॥ १४ ॥ इति । ( संस्काराणां क्रम-संख्यादिविषये मतभेदा उपलभ्यन्ते । तत्र स्वपरम्परागता व्यवस्था आह्या । )

६३ - अरिग्विपत्ते विशेषः। आदौ पद्धभूसंस्कारसंस्कृतायां वेद्यां हिरएयं निधाय वेदिं वस्त्रेणाच्छाद्य पीठे अधरारणिम्, उत्तरारणिम्, मन्थम्, प्रमन्थम्, अविलीं च निधाय, वर:-"गोत्रः शर्मा ऋस्मिन् विवाहकर्मणि विवाहसाधनभूतस्याग्नेर्योनि-रूपयोररएयोः पूजनं करिष्ये" इति सङ्कल्प्य "श्रीश्च ते" (शु० य० ३१।२२) इति "योनिरूपाभ्यां त्ररिण्भ्यां नमः" इति षोडशभिरुपचारैः सम्पूज्य उत्तरारिण्त ईशान-कोण्स्थं राङ्कुं निष्कास्य प्रमन्थमूले दृढीकृत्य अग्न्यायतनस्य पश्चिमतः प्राग्नीवमुत्तर-लोम कृष्णाजिनमास्तीय तस्योपरि प्रागप्रामधरारिं सत्तेत्रां निधाय तदुत्तरत उत्तरारिं च निधाय : मन्थनदेशे मन्थमूलं धृत्वा श्रोविलीं रज्ज्वा त्रिवेष्टियित्वा प्रमन्थं प्राङ्मुखो यजमानो मन्थस्योपरि धारयेत्। श्रोवितीं च श्रन्यः कश्चन गृहीत्वा मन्थेत्। यावदग्नेरुत्पत्तिस्तावदग्निसूक्तानि पठेत्। कांस्यादिपात्रे शुष्कगोमयस्य चूर्ण नारिकेलजटां च निधाय उत्पन्नमरिएस्थाग्नि तन्मध्ये प्रचिष्य धमन्यादिना सुखेन प्रकृतियेत्। तत् आचार्याय वरं दद्यात्। "जातस्याग्नेः समृद्ध्यर्थं वरमृल्यमाचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे । ततो वेद्या उपरि आच्छादितं बस्त्रमपसार्थं 'अगिन दूतम्" (शु॰ यह देश भिक्ष ) इति स्याप येव बेत्र इणी। ह्यांत्रेत. Digitized by eGangotri

६४ - कर्मापवर्गे त्राह्मणभोजनमिति शाङ्खायनसूत्रम्।

"शुचीन्मन्त्रवतः सर्वकृत्येषु भोजयेत्' (त्राप० घ० २।१४।६) इति वचनात्। 'ततो त्राह्मणभोजनम्" (पा० गृ० सू०) इति सर्वकर्मान्ते त्राह्मणभोजनविधायक-पारस्करादिवचनात्। ''त्राह्मणं तर्पयितवे त्र्याद्यक्ञमेवैतत्तर्पयतीति श्रुतेः" (का० श्रौ० सू० ३।८।२७)। ''गर्भाधानादिसंस्कारे त्राह्मणान् भोजयेद्शं' इति विशेषवचनाच्य श्रौतेषु गृद्योक्तेषु स्मार्तेषु दैवेषु पित्रयेषु मानुषेषु च सर्वेषु कर्मसु त्राह्मणभोजनस्य यथाशक्ति कर्तव्यत्वेन विधिप्रतीतेः तत्तत्कर्माङ्गमेव त्राह्मणभोजनम्। अतश्च तद्वश्य-मनुष्टयमेव। तद्मावे त्रङ्गवैगुण्यकृतदोषो भवत्येव। परन्तु इतराङ्गवत् अस्याप्यङ्गत्व-मेव। अस्य च कालविशेषाभावात् प्रधानसन्निहितकाले करणं न्यायप्राप्तम्। केनिच-निवन्वेन तदा करणाशक्तौ कालान्तरेऽपि कर्तुं शक्यते, परन्तु अवश्यमनुष्टेयमिति।



## यज्ञोपवीतविषये विशेषविचारः

१—उपनयने त्राशौचादिसम्भावनायां षड्भ्यो दिनेभ्यः पूर्वं नान्दीश्राद्ध-मनुष्ठातुं शक्यते, नान्दोश्राद्धानन्तरमाशौचं न भवति । उपनयनारम्भोत्तरमा-शौचप्राप्तौ—

क्ष्माएडीभिर्घृतं हुत्वा गां च दद्यात्पयस्विनीम् । चूडोपनयनोद्राहप्रतिष्ठादिकमाचरेत् ॥ इति भवत्येव ।

२—आशौचेऽपि नान्दीश्राद्धानन्तरं स्वस्तिवाचनादि प्रह्यज्ञादिकं च सर्वः भवति ।

३--नान्दीश्राद्धानन्तरमाशौचेऽपि पूर्वसङ्कल्पितान्नभोजने न दोषः। परं परिवेषणमसगोत्रैः कार्यम्।

४--नान्दीश्राद्धानन्तरमाशौचप्राप्तौ उपनयनकर्तुः सपत्नीकस्य उपनेयस्य चाशौचं न भवति उपनयनसमाप्ति यावत् । इतरेषां तु भवत्येव ।

४—वरमातू रजोदर्शनादिसम्भावनायां नान्दीश्राद्धमपकृष्य षडहोभ्यः पूर्वं कुर्यात्, तत उपनयनादि कर्तुं शक्यते । श्रकृते नान्दीश्राद्धे रजोदर्शने श्रीशान्त्या उपनयनम् । एवमापत्तौ सुहूर्तान्तराद्यलाभे सूतिकादिप्राप्ताविप श्रीशान्त्यो-पयनम् ।

् ६--एकस्मिन्काले सोदरयोरुपनयनं न शोभनम्। सङ्कटे तु कर्त्तव्यम्। वर्ष-

भेदेऽपि न दोषः।

७—उपनयनात्परं षण्मासं यावत् पिण्डदानं मृदा स्नानं तिलतपंणादि तीर्थ-यात्रा प्रेतानुगमनादि च न कार्यम्। महालये चयाहे च पिण्डदानं कर्तव्यमेव। गयाश्राद्धे प्रतिप्रसवः प्रांसङ्गिकगयायात्रापरः । महालय-त्त्याह्योरपि पिएडदानं नानुतिष्ठन्ति केचन, तत्राचार एवं मूलम् ।

-- उपनयने चतुष्पुरुषपर्यन्तंमृतौ नोपनयनम् । सङ्कटे तु श्रनुमासिकान्यप-

क्रुच्य वृद्धिश्राद्धानुष्ठानपूर्वकसुपनयनम् ।

६—श्रनाथबाह्यगोपनयने महत्फलम्।

१०—उपनयने नान्दीश्राद्धे पित्रादिजीवने मात्रादिजीवने मातामहादिजीवने वा पितरं पितामहं वा परित्यज्य ततः परेभ्यः पितामहादिभ्यः प्रपितामहादिभ्यः पिण्डं द्यात्। एवं पितामही-प्रमातामहादिजीवनेऽपि, "येभ्य एव पिता द्यात्" इति न्यायात्। "जीवेत्तु यदि वर्गायः" इति वचनं तु तीर्थ-गयामहालयादिपरं न तु नान्दीश्राद्धविषयम्। एवं शान्तिक-पौष्टिककर्मस्विप "येभ्य एव" इति न्यायस्यैवानुसर्यां नान्दीश्राद्धे।

११—-पितुरभावे नान्दीश्राद्धकर्त्ता उपनेयस्य पित्रादिभ्य एव द्यान्न स्विपितुभ्यः।

१२ — उपनयने मण्डपनिर्माणं संस्कारकस्य पित्रादेहरतेनैव, न तु संस्कार्यस्य हस्तेन । अन्यथा मण्डपस्याष्टहस्तत्वेऽतिलघुत्वापत्तेः ।

श्राचार्यहस्तमानेन मग्डपे निर्मिते शुभे। मध्ये वेदी प्रकर्तव्या चतुरस्रा समन्ततः।।

इति ज्योतिर्निबन्धवचनाञ्च।

१३—- उपनयने मण्डपपंचे षोडशहस्तादिमण्डपः । तत्र फलभूयस्वार्थिना वास्तु-योगिनी-चेत्रपालपीठादिः कार्यः । प्रहहोमार्थं कुण्डं च कत्तुं शक्यते, कुण्डानि वा । मध्यभागे वेदिहस्तोचा । तत्रैवोपनयन-वेदारम्भ-समावर्त्तनहोमार्थं वेद्यो विषेयाः ।

१४ - उपनयने प्रहयज्ञो मण्डपस्थापनदिनात् पूर्वं दशसु दिनेषु यस्मिन् कस्मिन् दिने कर्तुं शक्यते ।

१४ - उपनयने प्रधानं सावित्रीवाचनम् । अन्यत्सवमङ्गम् ।

१६—उपनयनादौ सर्वत्र शुक्तयाजुषैः प्रतिमन्त्रमादावोङ्कारोचार्गं क्रियते । अन्यशासीयस्तु न क्रियते । तत्र—

"नोङ्क्याद्वोममन्त्राणां पृथगादिषु कुत्रचित्।"

इत्यादिना गोभित्वचनेन द्वितीयपत्त एव शास्त्रानुमत इति प्रतीयते ।

१७ छुन्दोदेवतार्षयविनियोगादीनां ज्ञानमेव कर्मकाले आवश्यकं न प्रयोग-मध्ये उद्यारणम् । एवं सौत्रमन्त्राणां च ऋष्याद्यपेत्ता नास्तीति बहवः । प्रयोगमध्येऽ-प्युच्चारणमिति च मतम्।

१८ उपनयनाग्नेस्त्रिरात्रपर्यन्तं संरत्त्त् एां कार्यम् । ततः परं लौकिकेऽग्नौ न्यानारियों होम इति सर्वसम्मतः पत्तः । उपनयनाग्निरौपासन इति बौधायन-यमस्त्रोक्तेर्विनाह्रपर्यन्तमपि उपनयनाग्निर्धारियतुं शक्यते । १६--उपनयन-वेदारम्भ-समावर्तनेषु न पूर्णाहुतिः । समावर्तने भवतीत्यन्ये । २०--- श्रत्र कुमारस्य मन्त्रपाठानुवाचनमाचार्येण कार्यम् । श्रनुवाचनस्य चाद्दष्टार्थत्वाद्वसानं विना यथावाचनं स्यात्तथा कार्यम् ।

सर्वथैवोच्चारणाशकौ यथाशक्ति वाचयीत । 'यथाशक्ति वाचयन् सन्धिकृतं

वर्णविकारं नान्यथा कुर्यात्" इति स्पृतिकौस्तुभादावुक्तम् ।

२१-- त्रह्मचारिकर्त्वकियाकरणीभूतमन्त्राणां "शन्नो देवीः" (शु० य० ३६।१२) इत्येवमादोनामुपनयनात्रागेव शिच्चणं कर्तव्यम् , सूत्रवृत्तिकृद्भ्यनुज्ञातत्वात् , पत्न्या यथाऽवेच्चणादिमन्त्राणामिति संस्काररत्नमालायाम् ।

२२-- त्राह्मण्-त्तत्रिय-वैश्यानामष्टौ, एकादश, द्वादश वर्षाण् उपनयनस्य मुख्यः कालः । ततः षोडश, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिर्वर्षाण् यावद् गौणः कालः । मुख्यकाले उपनयनाकरणे अनादिष्टं प्रायिश्चत्तम् ।

२२—पितामहः, भ्राता, पितृव्यः, ज्ञातयः इति वट्वपेज्ञया वृद्धा उपनेतारः। विद्वत्पितुरमावेऽन्यो विद्वानुपनेता। "तमसो वा एष तमः प्रविशति यमविद्वानुपनयते" इति श्रुतिः। ज्ञश्चिय-वैश्ययोस्तु ब्राह्मण् एवोपनेता न पित्राद्यः।

२४--बद्भानेत्रोरधिकारसिद्धये प्रायश्चित्तम्-

"कुच्छ्रत्रयं चोपनेता त्रीन् कुच्छ्रांश्च वदुश्चरेत्।" इति ।

२४—श्राचार्यस्य गायत्र्युपदेशाधिकारार्थं गायत्रीजपो द्वादशसहस्रं द्वादशा-धिकसहस्रं वा । माण्वकस्य तु न गायत्रीजपः श्रविधानात् श्रनिधकाराच्च ।

> गुरुद्वीदशसाहस्रं सानित्रीं प्रजपेत्ततः। स्वाधिकारार्थमेवास्याः प्रदानार्थं हि तत्स्मृतम्॥

इति गुरोरेव विधेः।

२६—''उपनीत्या सहाथवा'' इति वचनात् उपनयनदिन एव उपनयनात्प्राक् चौलकम विधातुं शक्यते ।

२७ - अनापदि ज्येष्ठेऽकृतसंस्कारे कनिष्ठो न संस्कार्यः ।

२८—(क) विकलाङ्गानां मूकोन्मत्तजडान्धबधिरषण्ढादीनामुपनयनं द्विजत्व-सम्पादनाय कार्यम् । तत्र--

संस्कारमन्त्रहोमादींन् करोत्याचार्य एव तु। श्रानीयाग्निसमीपं वा सावित्रीं स्पृश्य वा जपेत्।।

इति विधिद्रष्टव्यः।

(ख) मूक-बिधरादौ 'को नामाऽसि" इति नामप्रश्नोऽपि नास्ति श्रयोग्यत्वात्। ''न नाम प्रच्छति'' इति बौधायनोक्तरेच । श्रन्यदङ्गजातं यथासम्भवं भवति । वेदा-ध्ययनेऽधिकारस्तु नास्त्येव ।

२६ - पुनरुपनयने मेखलाऽजिनवस्त्रादानभिन्ना त्रतवत् ।

३०—प्रथमं पुनरूपनयनंः चाभद्यभद्ताणे समुद्रयात्रादौ प्रायश्चित्तं कृत्वा भवति प्रायश्चित्तार्थम् ।

३१ - द्वितीयं पुनरूपनयनस्य निमित्तमनध्यायादायुपनीतत्त्वम् ।

३२ — तृतीयं पुनरुपनयनिमित्तं ''नान्यत्र संस्कृतो सृग्विङ्गरसोऽधीयीत'' इति अथर्ववेदार्थं वचनात्। अत्रोभयत्रापि कचिदपि अन्थे विशेषानुक्तेरिवकृतं पुनरुपनयनं कार्यम्।

३३—प्रायश्चित्तार्थं पुनरूपनयनं तु प्रायश्चित्तं कृत्वा मेखलाजिनवस्त्रभिन्नाव्रत-

द्राडिनवृत्तिपूर्वकमनुष्ठेयम् ।

३४—प्रायश्चित्तिना कालान्तरेऽपि पुनरुपनयनकरेेे तावत्पर्यन्तं सन्ध्याऽनुढठेयैव । ब्रह्मयज्ञादिकं तु न भवत्यशुचित्वात् । महापातिकनोऽपि "सम्यक् सन्ध्यामुपासीत" इति स्मृत्या सन्ध्यावन्दनविधिः समयते ।

३५ — त्रतेऽह्वि पूर्वसन्ध्यायां वारिदो यदि गर्जति । तदिने स्यादनध्यायो मौझीवन्धं न कारयेत् ॥ नान्दीश्राद्धे कृते चेत् स्यादनध्यायस्त्वकालिकः । मौझीवन्धं तदा कुर्याद्वेदारम्भं न कारयेत्॥

अत्र शान्तिरप्युक्ता नृसिंहप्रसादे-

त्रसौदनविधेः पूर्वं प्रदोषे गर्जितं यदि । तदा विघ्नकरं ज्ञेयं वटोरघ्ययनस्य तत् ॥ तस्य शान्तिप्रकारं तु वच्ये शास्त्रानुसारतः । प्रधानं पायसं साज्यं द्रच्यं शान्तियजौ भवेत् ॥ सक्तं बृहस्पतेविद्वान् पठेत् प्रज्ञाविबृद्धये । गायत्री चैव मन्त्रः स्यात्प्रायश्चित्तं तु सर्पिषा ॥ घेतुं सवत्सकां दद्यादाचार्याय पयस्विनीम् । व्राह्मणान्मोजयेत्पश्चात्ततो ब्रह्मोदनं चरेत ॥

३६--चत्वारि वेदव्रतानि आह आखलायनः-

प्रथमं स्यान्महानाग्नी द्वितीयं स्यान्महात्रतम् । तृतीयं स्यादुपनिषद् गोदानाख्यं ततः परम् ॥

गोदानस्यैव 'केशान्त' इति संज्ञा । ब्राह्मण्स्य त्रयोद्शवर्षादारभ्य ब्रतानि । चत्रियस्योनविंशतिवर्षादारभ्य ब्रतानि । वैश्यस्यैकविंशतिवर्षादारभ्य ब्रतानि ।

केशान्तः पोडशे वर्षे ब्राह्मणस्य विधीयते। राजन्यवन्धोर्द्वाविंशे वैरयस्य द्व्यधिके ततः॥ इति वचनात्।

तैत्तिरीयाणां त्वन्यानि व्रतानि - "प्राजापत्यं सौम्यमाग्नेयं वैश्वदेवम्" इति । कातीयानां परिशिष्टोक्तानि—'श्राग्नेयं शुक्रियं सावित्रं गोदानम् ।" इति । गदाधरभाष्ये तु - षड् त्रतानि कात्यायनानामुक्तानि । एषां त्रतानामेकमेकं संवत्सर-मनुष्टानमुक्तम् । एषां त्रतानामकरणे प्रायश्चित्तमनुष्टेयम् ।

३७ "द्व्यामुष्यायणो गौतम-शाण्डिल्यगोत्रः गौतमाङ्गिरसौतथ्यशाण्डिल्या-सितदेवलेति प्रवरस्त्वामभिवाद्ये" इत्येवमभिवाद्येत् । पवं विवाहादाविप गोत्रद्वयोच्चारणम्।

३ :- उपनयने वपनं नाचरन्ति केचन, तद्साम्प्रतम् । तत्प्रतिनिधित्वेन तस्य प्रायश्चित्तादिकमपि नास्ति।

३६—विवाहानन्तरमुपनयने ब्रात्यप्रायश्चित्तमनुष्ठेयम्।

४०-उपनयनाग्नौ वेदारम्भोऽपि तस्मिन्नेवाग्नौ पुनः कुशकण्डिकानुष्ठानं विना न कर्तुं शक्यते । कुशकिष्डिकाकरणस्य अग्निसंस्काररूपत्वेन यत्कर्मोद्देशेन ये संस्कारास्तरिमन्नग्नावनुष्ठितास्तत्कर्मसमाप्त्यनन्तरमेव तेषामपि संस्काराणां नाशात् पुनः कर्मानुष्ठानार्थं कुशकरिडकान्तरमवश्यमनुष्ठेयमेव । ''अपवृत्तकर्मा लौकिकोऽ-थसंयोगात्" (का० श्रौ० सू० १।३।२८) इति शास्त्रेण उपनयने जाते तस्याग्ने-लौंकिकत्वेन पुनस्तत्र कुशकिएडकाकरणिमत्येव पन्नो युक्तः।

श्रथवा--"पशुः समानतन्त्रः स्यादिति बौधायनोऽत्रवीत्" इति बौधायनेन प्रायश्चित्तपशोरग्नीषोमीयपशुसमानतन्त्रताबोधनात् माध्यन्दिनादिभिः सर्वैरपि तत्प-त्तस्य स्वीकारात् अत्रापि कुशकिएडकां विनैव वेदारम्भहोमः।

समावर्त्तनं तु उपनयनाग्नौ न सम्भवति । उपनयनाग्नेर्वेद्यह्णार्थत्वेन समावर्तनस्य च व्रतविक्षगरूपत्वेन भिन्नविषयत्वात् । क्षुशकिएडकान्तरकर्णे त समा-वर्तनमपि उपनयनाग्नौ भवतीत्यन्ये।

४१—अत्र पिः राचार्यत्वे पितुराचार्यस्य न वरण्म् । कर्मोपदेशकस्याचार्यस्य उपदेशकाचार्यप्रतिनिधिम् तस्य तु वरणं भवति । अत्रोपनयन-वेदारम्भ समावर्तन-कर्मसु आचार्य-त्रह्मभेदात् षड् ऋत्विजः । आचार्यप्रतिनिधिपन्ने त्रय आचार्यप्रतिनिधय इति नव । एवमेकाचार्यपत्ते आचार्यस्यैकप्रतिनिधिपत्तेऽप्यूद्यम् ।

४२--मेखलाबन्धनं माण्यकस्य कटिप्रदेशे कर्तव्यम-

''स्राचार्यो मासवकस्य कटिप्रदेशे बद्ध्वा'' ( शा० ग० सू० २।२।२१ )

''मेखलामाबध्नन् वाचयेत्" (गो० गृ० सू० २।२०)

"तस्मादेषाऽन्तरा वाससो भवति" ( श० प० ब्रा० ३।२।१।११ )

''तच्चैतत्सन्नहनं नाभेरधः कटिप्रदेशे कर्त्तव्यम्" (देवया० औ० सू० २)

''अस्ति वै पत्न्या श्रमेध्यं यदावाचीनं नाभेः' ( श० प० ब्रा० १ )

"स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्वे" ( भागवतः ३।८।२८ ) इत्यादिवचनेन । ४३ - उपनयन-वेदारम्भ-समावर्तनकर्मणां पृथक्करणपर्चे पृथगाभ्युद्यिक-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

श्राद्धं स्वस्तिवाचनादि च । सहानुष्ठाने तु "गण्शः क्रियमाणानाम्" इति वचनात्

सकृत्तन्त्रेणानुष्ठानम् ।

४४—श्रकामतो गर्भाधानादिसंस्काराणामननुष्टितौ एकैकस्य संस्कारस्य लोपे पादकुच्छं चूडाया श्रधकुच्छं प्रायश्चित्तम्। कामतोऽननुष्ठाने तु द्विगुणम्। पादकुच्छ्रपत्याम्नाय एका गौः तन्निष्क्रयो वेति। एतःप्रायश्चित्तमनुष्ठायानादिष्ट-मप्यनुष्ठेयम्।

४४ — उपनयनस्य त्राह्मण चित्रय-विशां क्रमेण त्रष्टौ, एकाद्श, द्वाद्श वर्षाणि मुख्यः कालः। ततः षोडशः, द्वाविशतिः, चतुर्विशतिर्वर्षाणि गौणः कालः। तत्र मुख्य-कालातिक्रमे गौण्कालेऽप्यनादिष्टप्रायश्चित्तं कृत्वोपनयनं भवति। गौण्कालातिक्रमे तु त्रात्यस्तोमं कृत्वोपनयनम्। पतितसावित्रीका त्रात्या उच्यन्ते। त्रात्यकर्णु को यज्ञो त्रात्यस्तोमः।

तत्र त्रात्याश्चतुर्विधा भवन्ति । हीनाचाराः, पापाध्यारोपेण जातिबहिष्कृताः, युवावस्थायामेव ज्ञातिबहिष्कृताः, अपगतप्रजननेन्द्रियसामर्थ्या वृद्धव्रात्याः । एतैः शुद्धवर्थः क्रियमाणो यज्ञो व्रात्यस्तोमोऽपि चतुर्विधः । एषु द्वितीय उक्थ्यसंस्थः । इतरेऽ- ग्निष्टोमसंस्थाः ।

श्चरं च गण्यज्ञः । श्चतोऽयं नैकेन ब्रात्येन कर्तुं शक्यते । ब्रात्यस्तोमोऽयं लौकिकेऽग्नौ भवति (का० श्रौ० सू० १।१।१४)। ब्रात्यस्तोमयज्ञविधिः कात्यायन-श्रौतसूत्रे (२२।४) द्रष्टव्यः ।

श्रस्य यज्ञस्य पाशुकत्वाद् गण्यञ्चत्वाच नास्मिन् युगेऽनुष्ठानम् । श्रतः स्मृत्युक्तेन प्रत्याम्नायेन शद्धिः सम्पाद्या । प्रत्याम्नायोऽपि गोनिष्क्रयदानमेव प्रत्याम्नायान्तरा-पेत्तया सुकरः । तत्र ब्राह्मण्स्य द्वादशाद्दम् , त्रियस्य नवाद्म् , वैश्यस्य षडद्म् । एषु क्रमेण् ३६०, २७०, १८० गावस्ति ब्रिष्क्रया वा दात्तव्या भवन्ति ।

४६ - कलौ उपनयनयोग्यस्त्रिय-वैश्ययोरभावान्न तयोरुपनयनमिति नागोजिमट्टप्रभृतयो दान्तिणात्याः। सर्वेषु देशेषु अयं ब्राह्मणः, अयं स्त्रियः, अयं वैश्यः,
इत्यविगीतव्यवहारस्य जातिनिणायकस्य विद्यमानत्वात् स्व-स्वजात्युचितधर्माचरणरिहतानामि तत्तज्ञात्युचितधर्माचरणशीलैः सह भोजनादिव्यवहारस्य दर्शनात्
विण्ज इत्याद्यनभिचितिताविगीतव्यवहाराच्च अगरवालाः सर्वेऽपि तृतीयवर्णाः
प्रायेणोपनयनादिसंस्कारभाजः शिष्टैः परिगृहीताः भवन्ति । अतः सर्वेऽपि प्रायश्चित्ते
कृते उपनयनाही भवन्ति । तत्र त्रिपुरुषं पतितसावित्रीका एवोपनयनाही न तु दशविशतिपुरुषपर्यन्तमस्मर्यमाणोपनयना अपीति केचन दान्तिणात्याः।

४७—बहुकालतोऽस्मर्थमाणोपनयनानामि चित्रय-वैश्यानामुपनयनाहत्वं प्राय-श्चित्तेन निष्कण्टकमिति सर्वे ।

४५--कासुचित् उपनयनपद्धतिषु "उपनयन वेदारम्भ-समावर्तनकर्माणि एक-तन्त्रेण करिष्ये" इति सङ्कल्पो लिखितः, यच्च कैश्चित्तद्तुसारेण त्रयाणां समान-तन्त्रेणव सङ्कल्पः क्रियते, तन्त युक्तम्, त्रयाणां तेषामेकैकप्रयोगपरिसमाप्त्यनन्तरमेव अपरस्यानुष्ठेयत्वेन एकप्रयोगपरिगृहीतत्वाभ।वात् । एकप्रयोगपरिगृहीतानामेव च कालकर्त्राचैक्ये तथाऽनुष्ठानस्य शास्त्रे सिद्धान्तितत्वात् । अतोऽत्र पृथक् पृथगेव सङ्कल्पः कार्यो न तु सर्वादौ पृथक् सकृत्, पृथक् पृथग्वा।स्विस्तिवाचनादिषु तु एकस्मिन् दिने कर्त्रव्येषु आवृत्त्यभावात् सर्वादौ सर्वोद्देशेन 'किरिज्यमाणसर्वकर्माङ्गत्वेन स्विस्तिपुण्याह्वाचनादीनि करिज्ये" इत्येव युक्तम् । ''तन्त्रं च अनेकेषां प्रधानानामेक-दाऽनुष्ठाने प्राप्ते पूर्वोङ्गानामुत्तराङ्गानां च सर्वोद्देशेन सकृद्नुष्ठानम्' ।



# चूडाकरगाविषये विशेषविचारः

१—चौलकर्मिण गणपतिपूजनं पुण्याहवाचनं मातृपूजनमाभ्युद्यिकं सति सम्भव महयज्ञश्च भवति । एतच पूर्वदिने चौलदिने एव वा भवति ।

र—आभ्युद्यिकश्राद्धं चौलात्पूर्वं त्रिभ्योऽहोभ्यः पूर्वमनुष्ठातुं शक्यते ।

३—सोदराणां युगपचौलसंस्कारो न कार्यः।

४--श्रसोदराणां युगपचौलादिकरणे मातृपूजनं नान्दीश्राद्धादि च सकृदेव

६ — चूडाकर्मानन्तरं मासत्रयपर्यन्तं पिएडदानं तिलतपर्णादि च न

७-चृ्डाकर्म पित्रा कार्यम् , तद्भावेऽन्येनापि ।

५—पितुरभावे कुमार्रापतरमारभ्य श्राद्धादि कार्यं न स्विपतरमारभ्य।

६—पित्रादिजीवने पितामहादिमारभ्य श्राद्धं कार्यम्।

''जीवेतु यदि वर्गाद्यस्तं वर्गे तु परित्यजेत्।"

इति तु गयाश्राद्धे प्रवर्तते न नान्दीश्राद्धे इति रुद्रकल्पद्धमादौ स्पष्टमस्मच्छा-खिनं प्रति ।

१०—विधवाकर्षके नान्दीश्राद्धे "अपुत्रा पुत्रवत्पत्नी भर्तुः श्राद्धं समाचरेत्" इति वचनात् पत्यादयः श्वश्र्वादयः पित्राद्यश्च देवताः ।

११—चौलकर्मणि शिखाधारणं कार्यम् । अस्य कर्मणः शिखाधारणसंस्का-रत्वात् । शिखाच्छेदनं तु न कुत्रापि विहितम् । "गर्भकेशा न धारणीयाः" इत्यपि जनप्रवादो निर्मूल एव ।

१२—कन्यायाश्चौलकर्मीण सर्वं तूष्णीं मन्त्रवर्जं भवति । ''हुतकृत्यं तु पुंवत् स्यात्स्त्रीणां चूडाकृताविष ।''

इति वचनात् होमः समन्त्रको भवति । केवलं प्रधानकृत्यममन्त्रकं भवति । अन्यत्सर्वमङ्गृष्टत्यं गण्पतिपूजादि नान्दीश्राद्धान्तं समन्त्रक् मेवेति । १३—क्षीणां शिखाधारणं न भवति— शिखायज्ञोपवीतं च कुशा मौनं तथैव च । वेदाध्ययनभैच्ये च स्त्रीशुद्रपतनानि षट्॥

इति धर्मप्रवृत्तौ निषेधात्।

१४- "शूद्रोऽप्येवंविधः कार्यो विना मन्त्रेण संस्कृतः।" इति वचनाच्छूदस्यापि चूडाकरणं भवति।

१४-कुमारस्य ज्वराद्युत्पत्तौ चूडाकरणादि निविद्धम्।

१६—"गर्भाद्यसंस्कृतस्यापि कर्तव्यं चोपनायनम् । प्रायश्चित्तं तु पूर्वेषां नौपनायनिकस्य च ॥ श्रौतस्मार्ताधिकारी स्यान्नौपनायनिकं विना ।" "एतेष्वेकैकलोपे तु पादकुच्छं समाचरेत्।" "चूडाया श्रर्घकुच्छं स्यादापदीत्येवमीरितम्। श्रनापदि तु सर्वत्र द्विगुणं द्विगुणं चरेत्॥"

१७—सूनोर्मातरि गर्भिण्यां प्रथममासादृध्वं चूडाकर्मे न कार्यम् । उपनयनेन सह चूडाकरणे तु गर्भिण्यामपि चूडाकर्मे कर्तुं शक्यते । कुमारस्य पञ्चमवर्षादृध्वं तु गर्भिण्यामपि मातरि न चूडाकर्मेनिषेधः ।

१८—कुमारस्य मातरि रजस्वलायां न चौलं भवति । नान्दीश्राद्धानन्तरं रजस्वलायां तु श्रीशान्ति गोदानं च कृत्वा कार्यम् । सङ्कटे तु नान्दीश्राद्धाकरगोऽपि शान्त्या कार्यम् ।

१६—मातुलपितृज्यादौ कर्तरि तत्पत्न्यां रजस्वलायामपि मङ्गलं नेति सिन्धः।

२०—चतुष्पुरुषमध्ये षरमासमध्ये उपनयनविवाहोत्तरं चृडाकर्म न

२१—चूडाकर्मानन्तरमपि महालये गयायां वार्षिके च पिएडदानादि कार्यम्। साम्प्रतं नानुतिष्ठन्ति प्रायस्तत्र मूलं मृग्यम्।

२२—चौते पूर्णाहुतिर्नास्ति । अग्निमुखं पितृशाखया भवति ।

२३—साग्नेरप्येतत्कर्म लौकिकेऽग्नौ भवति न गृह्येऽग्नौ। बहिःशालाया विधानसामर्थ्यात्। विना वचनमग्निः स्वायतनाद् बहिने नेतुं शक्यते।

. २४ — सुहूर्तवशादनध्यायेऽपि क्रियमाणे चौलेऽनध्यायदोषो मन्त्रपाठे न भवति।

# शिलान्यासविषये विशेषविचारः

१---नूतनगृहादिनिर्माणारम्भे सविधि प्राथमिकशिलानिवेशः शिलान्यासः ।

२-जोर्णोद्धारे काष्ठतृणादिनिर्मिते चलमण्डपादौ च न शिलान्यासः । तत्र काष्ट्रमयस्तम्भनिवेश एव शिलानिवेशस्थानीयः। तथा च निर्णयसिन्धौ-

श्रायव्ययौ मासशुद्धिं तृणागारे न चिन्तयेत्। शिलान्यासादि नो कुर्यात्तथाऽऽगारपुरातने ॥ इति।

विष्णुधर्मोत्तरे ( खं० ३, अ० ६४ )—

"मृन्मये चेष्टकान्यासः कर्तव्यो न च दारवे।" इति।

३ कूपाद्यारम्भेऽपि भूमिपूजनमात्रम्, न शिलान्यासः। शिलान्यासस्य प्रासादगृहयोरेव विधानात्।

४—शिलामये प्रासादादौ शिलामय्य इष्टकाः, इष्टकामये मृत्मये च इष्टकामय्य एव शिलाः।

शिलान्यासः प्रकर्तव्यः प्रासादे तु शिलामये। इष्टकानां तु विन्यासः प्रासादे चेष्टकामये।। इति विश्वकर्मप्रकाशवचनात्।

> "प्रासादे तु शिलाः शैले इष्टका इष्टकामये।" ( अग्नि. अ. ६२) "मृत्मये चेष्टकान्यासः" इति पूर्वोक्तवचनाच्च ।

४—इष्टकालच्यां च—

एकत्रणीः सुपकाश्च बहुजीणीस्तु वर्जिताः। श्रप्यङ्गारान्विताः नेष्टाः कृष्णवर्णाः सशर्कराः ॥ भग्नाश्च विभ्रमहींना वर्जनीयाः प्रयत्नतः। रक्तवर्णाश्रतुरस्ना मनोरमाः॥

६ —शिलाश्च त्राह्मणस्य एकविंशत्यङ्कुलदीर्घास्तदर्घविस्तारा विस्तारार्घोच्छ्राया-श्रतुरस्राः, चत्रियस्य सप्तद्शाङ्कुलदीर्घास्तद्धविस्तारास्तद्धीच्छ्रायाः, वैश्यस्य त्रयो-दशाङ्कुलदीर्घास्तदर्घविस्तृता विस्तारार्घोच्छिताः, शूद्रस्य नवाङ्कुलदीर्घास्तदर्घविस्तारा-स्तद्धींच्छ्रायाश्चतुरस्राः कार्याः । तथा च विश्वकम्प्रकारो-

शिलाप्रमाणं क्रमशः प्रदिष्टं वर्णातुपूर्व्येण तथाञ्कुलानाम् । श्रथैकविंशाद् धन-विश्व-नन्दा विस्तारके व्यासमितं तदर्धम् ॥ तदर्भमानं त्वथ पिरिडका स्यात् ऊर्घ्वाधिका न्यूनतरा न कार्या ॥ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विश्वकर्मप्रकाशे—"प्रासादादौ विधानेन न्यस्तव्याः सुमनोहराः।
चतुरस्नाः समाः कृत्वा समन्ताद्धस्तसिन्नभाः॥
आग्नेये—"ग्रष्टाङ्गुलोच्छिताः शस्ताश्चतुरस्नाः करायताः।"
"पाषाणानां शिलाः कार्या इष्टकानां तदर्धतः।"
तत्रैव — "करप्रमाणा श्रेष्ठा स्याच्छिलाऽप्यथ शिलामये।"
सुहूर्तसिन्धौ—देवाम्बुगेहे परितो जिनाङ्गुष्ठाः षडुक्नताः।
विस्तारेऽकाङ्गुलाः केचिल्लिङ्गेऽम्बुनि विरिक्तकाः॥

७—इष्टकाश्च नव पञ्च चतस्रो वा कार्याः।
आग्नेये—नन्दा भद्रा जया पूर्णा श्चजिता चापराजिता।

श्राग्नेये—नन्दा भद्रा जया पूर्णी श्रजिता चापराजिता। विजया मङ्गलाख्या च धरणी नवमी शिला॥ इति। श्राग्नेये—शिलापश्रकपत्तेऽपि मनागुद्दिश्यते यथा।

नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णाख्या पश्चमी मता ॥ इति । विश्वकर्मप्रकाशेऽपि—गृह्यकोगोषु सर्वेषु पूजां कृत्वा विधानतः । ईशानमादितः कृत्वा प्रादक्षिण्येन विन्यसेत् । नन्दाभद्राजयारिक्तापूर्णानाम्नीर्यथाक्रमम् ॥

विष्णुधर्मोत्तरे—शिलान्यासं तु कुर्वीत तत्रैवाह्वि चतुर्दिशम् । नन्दा मद्रा जया पूर्णाश्चतस्रो हि शिलाः शुभाः ॥

विश्वकर्मप्रकाशे च यो विधिर्गृहनिर्माणे शिलान्यासस्य कर्मणि । प्रासादादिषु स ज्ञेयश्रतस्रस्तु शिलास्तथा । नन्दाभद्राजयापूर्णा आग्नेयादिषु विन्यसेत् ॥

प्राचित्र को से अस्ति । प्राचित्र को से प्राचित्र को से प्राचित्र को से इत्येकः पद्मः । तथाऽऽह ब्रह्मशम्भौ—

स्त्रभित्तिशिलान्यासं स्तम्भस्यारोपणं तथा।
पूर्वद्विणयोर्मध्ये क्रुयीदित्याह काश्यपः॥
कुण्डमन्थेषु—स्तम्भोच्छ्राये शिलान्यासे स्त्रयोजनकीलके।
स्तनावटसंस्कारे प्रारम्भो वह्विगोचरः॥
बास्तुराजवल्लभे—"दिविणपूर्विभागे पूजनपूर्वे शिलाः समाः स्थाप्याः।"
समराङ्गणसूत्रधारे—"त्राग्नेय्यामादितो नन्दां स्थापयेत् क्रमशः शिलाम्।"
विश्वकर्मप्रकारो—"नन्दामद्राजयापूर्णा त्राग्नेयादिषु विन्यसेत्।"

गृह्यकारिकायाम्—"त्राग्नेयादिषु कोग्णेषु मन्त्रेरेतैः शिलां न्यसेत्।" वराहसंहितायाम्—"दक्षिणपूर्वे कोग्णे कृत्वा पूजां शिलां न्यसेत् प्रथमाम्"। व्रह्मशम्भौ—सूत्रं भित्तिं शिलान्यासं स्तम्भस्यारोपणं तथा। पूर्वदिच्णयोर्मध्ये कुर्यादित्याह् काश्यपः॥

शार्क्षधरः--प्रासादेषु च हर्म्येषु गृहेष्वन्येषु सर्वेदा । श्राग्नेय्यां प्रथमं स्तम्भं स्थापयेत्तद्विधानतः ॥ ईशानमादितः क्रत्वा शिलान्यास इति द्वितीयः पत्तः । गर्गः--

"ऐशानमादितः कृत्वा प्रादक्षिण्येन विन्यसेत्।" विश्वकर्मप्रकाशे ईशानमादितः कृत्वा प्रादिष्विण्येन विन्यसेत्॥ नन्दामद्राजयारिक्तापूर्णानाम्नीर्यथाक्रमम्। गृहकोणेषु सर्वेषु पूजां कृत्वा विधानतः॥

शान्तिरत्ने—"तत ईशानिदंग्भागे साक्षतं रत्नपञ्चकम्।" इत्यादि। विष्णुधर्मोत्तरे—"मध्ये शैलमयं कुम्भं शङ्कं च स्थापयेत्ततः। ऐशाने च ततः कोणे शिलां पूर्वं प्रतिष्ठयेत्।।

(.द्वि. वि. श्व. २६)

तत्रैव ( अ. १४ ) प्रासादप्रकरणे—

ऐशाने च ततः कोणे शिलां पूर्वं प्रतिष्ठिताम् ।
प्रदक्षिणं ततो राजन् शिलान्यासो विधीयते ॥
हिर्मिक्तिविलासे — "निश्चित्य मध्यमेशान्यां गर्तं कृत्वाऽर्पयेच्छिलाम् ।"
वैक्षानसतन्त्रे — गृहवास्तोर्देववास्तोरीशाने विधिरिष्यते ।
ब्राह्मणै वैष्णवैश्वापि विशेषफलहेतवे ॥
वासुदेवसंहितायाम् — "अथेशदिशमारम्य शिलान्यासं समाचरेत्।"

पद्धरात्रागमे-- ''प्रासादब्रह्मभूभागे न्यसेत्तत्र महाशिलाम्।'' ब्रह्मभूभाग ऐशानकोणः।

वीरिमत्रोदये—"ऐशाने च तथा कोणे शिलां पूर्व प्रतिष्ठयेत्।" श्रत्रोक्तवाक्यनिचयेन परस्परिनरपेन्नेण श्राग्नेयेशानान्यतरकोणोपक्रमः शिलान्यासः प्राप्नोति । सति चैवमेकार्थत्वाद् विकल्प इति बहवः।

"ऐशानादिग्निकोणाद्वा शिलाः स्थाप्याः प्रदक्षिणाः।"

इति प्रासादमण्डनेऽपि विकल्प एवोक्तः। गृहे शिलान्यास ईशानोपक्रमः, प्रासादे तु आग्नेयोपक्रमः इति विश्वकर्मप्रकाशव्यवस्था। धचनानि प्रागुक्तानि।

\*\*\*

श्रथेशदिशमारभ्य शिलान्यासं समाचरेत्। सर्वेष्विप हि वर्णेषु ब्राह्मणेषु विशेषतः।। ब्राह्मणैवेष्णवैश्वापि विशेषफलहेतवे।।

इत्यादिवचनबलात् ब्राह्मण्यकर्षके ईशानादिकमः। चत्रियादौ तु—
"वास्तु चैशानतो विप्रे क्षत्रादाविग्नतो न्यसेत्।"

इति वचनवलादाग्नेयादिकम इत्यपि केषाञ्चिद् व्यवस्था । गृहे प्रासादे वा सवत्राग्नेयादिकम एवेति प्रामाणिकसम्प्रदायः।

ध्—सम्पूज्य कलशान् पश्च क्रमेण निजनामिः। निरुन्धीत विधानेन न्यासो मध्यशिलाक्रमात्।।

पद्धशिलापचे मध्योपक्रमपचे मध्ये प्रथमां शिलां न्यस्य तत आग्नेयादिक्रमेण शिलां न्यसेत् इत्युक्तं तत्रैव ( अ० ६४ )।

शिलापश्चकपत्ते तु मनागुद्दिश्यते यथा।
मध्ये पूर्णशिलान्यासः सुभद्रकलशेऽद्धेतः॥
पद्मादिषु च नन्दाद्याः कोगोष्वग्न्यादिषु क्रमात्।

श्रनेन पञ्चिशिलापत्ते मध्योपक्रमे पूर्णादिक्रमेश्वैव शिलान्यास इत्यपि प्रतीयते । चतुःशिलापत्ते तु नन्दादिक्रमेश्वैव शिलास्थापनम ।

उपशिलाश्च शिलासमसङ्ख्या एव कार्याः, न तु एकस्यामुपशिलायां महत्यां सर्वासां शिलानां स्थापनम्। उपशिलानां प्रासादपादस्थानीयत्वात् पादानां चैकत्र न्यासस्यासम्भवात्। तदुक्तमाग्नेये(६२ श्च०)

शिलाः प्रासादलिङ्गस्य पादा धर्मादिसंज्ञकाः । श्रष्टाङ्गुलोच्छिताः शस्ताश्रतुरस्नाः करायताः ॥

एतेनोपशिलाप्रमाण्मपि सिद्धथित ।

नन्दादिशिलानां स्थापनार्थं किञ्चित्तदिधिकप्रमाणाः शिलामया आधारिवशेषा उपशिला इत्युच्यन्ते ।

१०—उपशिलासु मध्ये कुम्भनिधानार्थमेकैको गर्तोऽपि कारयितव्यः— भ्रुवे शिलायास्तु ततः खनित्वा कुम्भं प्रतिष्ठाप्य श्राङ्गुलीयम् । विप्रादिवर्णातुगतः प्रशस्तस्तदर्धमानं तु तदर्धमानम् ॥ इति विश्वकमप्रकाशे । एतेन विप्रादीनां क्रमेण पञ्जाङ्कुलाः सार्धद्वयङ्कुलाः सपादाङ्कुलाः कलशाः कार्यो इति कलशप्रमाणमपि सिद्धथति ।

११—कलरालच्यां पञ्चरात्रे— समानोय शिलोपेतान् कलशान् पूर्वसंभृतान्।

उत्कृष्टधातुसम्भूतान् नव शैलमयांस्तु वा॥ समान् सुपक्वान् सुवनान् मृन्मयांस्तद्भावतः। द्वादशाङ्गुलविस्तीर्णांस्तन्मानेन तु चोन्नतान्॥ द्विगुणान् सति सामर्थ्ये नृपाणां हेमजान् हितान्।

एवख्र घातुमयाः पाषाण्मया मृन्मया वा कलशाः कार्याः।

१२—नवशिलापचे कलशानां नामानि—सुभद्रः १ विभद्रः २ सुनन्दः ३ पुष्प नन्दः ४ जयः ४ विजयः ६ कुम्भः ७ पुर्णः म उत्तर ६ इति ।

१३—पञ्चशिलापचे कुम्भनामानि—पद्मः १ महापद्मः २ शङ्कः ३ मकरः ४ सुभद्रः ४ इति ।

१४—चतुःशिलापत्ते—पद्मः १ महापद्मः २ शङ्कः ३ सुमद्रः ४ इति ।

१४-शिलान्यासे वास्तुपूजनमि सित सम्भवे कार्यम्।

वसिष्ठः—निर्माणे मन्दिराणां च प्रवेशे त्रिविधेऽपि च।

वास्तुपूजा प्रकर्तव्या तस्मांत्तां कथयाम्यदः ॥

मात्स्ये—प्रासादभवनोद्यानप्रारम्भे परिवर्तने । पुरवेश्मप्रवेशेषु सर्वदोषापजुत्तये ॥

"इति वास्तुविधानं तु कृत्वा तां स्नानमण्डपात्।"

इति विश्वकर्मप्रकाशे विधेश्च।

'साज्यं क्रम्मं स्थिरं मुक्तवा वास्तुपूजनपूर्वकम्' इति शान्तिरत्ने । १६—पञ्चशिलापत्ते शिलासु क्रमेण चन्दनादिना पद्मम्, सिंहासनम्, तोरणच्छत्रे, कूर्मम्, चतुर्भुजम् विष्णुं चोल्लिखेत्।

१७-शिलाविन्यासकाले सम्भारा गर्गोका:--

शिलाविन्यासकाले तु सम्भारांश्रोपकल्पयेत्। सुवर्णजातिरत्नानि सुवर्णं रजतं तथा।। सर्ववीजानि गन्धांश्र शरांन् दर्भांस्तथैव च। शुक्लान् सुमनसः सर्पिः केतकीं मधु रोचनाम्॥

१८—शिलान्यासे होमोऽपि गर्गेणोक्तः—

"हुत्याम्नि विधिवत्सर्व ग्रुहूर्ते चोपपादिते।"

१६—शिलान्यासः कुम्भोपिर कर्तव्य इत्युक्तं शान्तिरत्ने-तत ईशानदिग्भागे साक्षतं रत्नपश्चकम् । साज्यं कुम्भं स्थिरं मुक्त्वा वास्तुपूजनपूर्वकम् ॥ कुम्भोपिर शिलान्यासः कर्तव्यस्तदनन्तरम् ॥





२०--शिलान्यासे शङ्कुस्थापनमप्युक्तं विष्णुधर्मोत्तरे— "मध्ये शैलमयं कुम्भं शङ्क्षं वा स्थापयेद् बुधः।"

२१—पूर्णाहुत्यनन्तरं भूतेभ्यो बलिदानमुपशिलास्थापनं घटस्थापनं घटान्तरालानां मृदादिभिः पुरगां चोक्तम्।

तन्त्र अन्थे—दत्वा पूर्णा स्वयं कृत्वा स्थलस्थस्यार्चनं ततः । बलिदानं च भूतानां समाचम्य ततो व्रजेत् ॥ ततः स्वशक्तिपाषाणैरेकैकं स्थापयेद् घटम् । पूरयेदल्लमन्त्रेण घटानामन्तरं ततः ॥ मृदुमृद्वालुकाभिस्तु सुध्याऽचलसिद्ध्ये ॥

२२—नवशिलापत्ते शिलानां न्यासम् आग्नेयादिक्रमेण ईशानादिक्रमेण वा। तत्र आग्नेयादिक्रमेण न्यासे पूर्णादिक्रमेण शिलानां न्यासो न तु नन्दादिक्रमेण। ईशानादिक्रमेण न्यासे नन्दादिक्रमेण न्यासः, आग्नेये तथा विधानात्।

२३--शिलापञ्चकपत्ते आग्नेयादिकम ईशानादिकमो वा । आग्नेये तु मध्या-दिक्रमेणापि शिलान्यास उक्तः शिलापञ्चकपत्ते ।

२४--खननं च पुरुषपर्यन्तं चतुईस्तं द्विहस्तं वा कार्यम्,

"पुरुषाधः स्थितं शल्यं न गृहे दोषदं भवेत्।" इति मात्स्यात्। "चतुर्हस्तं द्विहस्तं वा जलान्तं वाऽपि शोधयेत्।।" इति लङ्गाच।

जलान्तमिति प्रासादादिपरम्---

"प्रासादे दोषदं शर्खं भवेद्यावज्जलान्तिकस् ।" इति मास्यात्। पाषाणान्तं जलान्तं वा शर्करान्तमथापि वा। प्रासादपादभूमिष्ठं सशस्यं दोषदं यतः॥ प्रासादपदिस्रुवं तस्मात्ततन्मानेन शोधयेत्। इति त्रिविकमपद्धतौ।

२४—''चतुःषष्टिपदे चेत्रे'' इत्यादिना ईशानादीनां वास्तुदेवतानां बित-विधानमुक्त्वा —

रक्षोमातृग्णेभ्यश्च पिशाचादिभ्य एव च। पितृभ्यः चेत्रपालेभ्यो बलीन् दद्यादकामतः॥ श्रहुत्वैतानसन्तर्प्य प्रासादादीन् न कारयेत्॥

इति राज्ञसादीनां च बलिविधानमुक्तमग्निपुरागो।

२६—पुत्र-कलत्र-धन-धान्य-धर्मार्थ-कामादि-सकलसौख्यसाधनं शीताम्बुवात-धर्मापहं सकलजन्तुनिवासभूतं गृहम्। श्री सर्वदा त्वं मां कामानामजितं कुरु ।
प्राप्तादे तिष्ठ संहृष्टा यावच्चन्द्रार्कतारकौ ॥
२५—अपराजितास्थापनमन्त्रः—स्थिराऽपराजिते भृत्वा कुरु मामपराजितम् ।
आयुर्दा धनदा चात्र पुत्रपौत्रप्रदा भव ॥
२६—विजयास्थापनमन्त्रः— विजये विजयं देहि, स्थिरा भृत्वाऽत्र सर्वदा ।
आयुः कामं श्रियं चात्र प्राप्तादे देहि मेऽनघे ॥
३०—मङ्गलास्थापनमन्त्रः— प्राप्तादेऽत्र स्थिरा भृत्वा मङ्गले मङ्गलं कुरु ।
धनधान्यसमृद्धिं च सर्वदा कुरु नन्दिनि ॥

३१-धरणीस्थापनमन्त्रः-धरणी लोकधरणी त्वामत्र स्थापयाम्यहम्। निर्विष्टनं धारय त्वं मां गृहेऽस्मिन् सर्वदा शुभे॥ इति।

- C49 --

# गृहवास्तुविषये विशेषविचारः

१—एतद् वास्तूपशमनं कृत्वा कर्म समाचरेत्।
प्रासादभवनोद्यानप्रारम्मे परिवर्तने॥
प्रत्वेशमप्रवेशे च सर्वदोषोपशान्तये।
वास्तूपशमनं कृत्वा ततः स्रत्रेण वेष्टयेत्॥
रक्षोघ्नपावमानेन स्रक्तेन भवनादिकम्।
नृत्यमङ्गलवाद्येश्व कुर्याद् ब्राह्मणभोजनम्॥
श्रनेन विधिना यस्तु प्रतिसंवत्सरं बुधः।
गृहे वाऽऽयतने कुर्यान्न स दुःखमवाप्नुयात्॥

इति हेमाद्रौ मत्स्यपुराणे गृहनिर्माण-गृहप्रवेशादौ कास्तुशान्तिः सर्वाशुभ-निष्टुत्त्यादिफलिका विहिता।

२—कार्यारम्भेषु सर्वेषु नववेश्मप्रवेशने । प्रहृशान्ति विधानेन कृत्वाऽभीष्टं समश्जुते ॥

इति शौनकेन प्रहयागस्यापि वास्तुशान्तौ विधानात् सित सम्भवे प्रह्याग-सिहता वास्तुशान्तिः प्रकर्तव्या । प्रह्पूजनं च वास्तुदेवतापूजनापेच्नया पूर्वभेव कार्यम् । होमोऽपि प्रहोद्देश्यको वास्तुदेवोद्देश्यकहोमापेच्नया पूर्वभेव कार्यः । प्रह्शान्तेः १४



सकलकम् साधारएयेन पुएयाह्वाचनादीनामिव कर्मारम्भात्पूर्वमेव अनुष्ठातुमु-चितत्वात् ।

''ततो ग्रहार्चनं वास्तुपूजाविधिमतः परम्।" इति विश्वकर्मप्रकाशे ( न।२।२७ ) वचनात्।

इति विश्वक्षप्रकाश ( दारार्थ) वचनात्। "होसं कुर्याद् ग्रहाणां तु स्वशाखोक्तविधानतः।

वास्तहोसं ततः कुर्यात ....।" (११।४०)

इति तत्रैव होमेऽपि अहहोमस्यैव पूर्वोक्तेः।

र-"नित्यं नैमित्तिकं हित्वा सर्वमन्यत्समण्डपम्।"

इति शारदातिलकात्। मत्स्यपुराणे गृहप्रवेशविधिमुक्तवा "प्रासादवास्तुशमने च विधियं उक्तः" (२५७) इति प्रासादवास्तुशान्त्युक्तविधानस्य गृहवास्तुशान्तौ अतिदिष्टत्वाच्च मण्डपकरणं सति संभवे भवति। प्रासादवास्तुशान्तौ च मण्डपो मात्स्ये उक्तस्तद्नुसृत्य समूखादौ चोक्तः।

४-वास्तुशान्तौ वरदो नामाग्निः। वास्तुयागे "प्रजापितिः" इति वास्तुतत्त्वे

वचनात् प्रजापतिर्वा।

४—"ईशान्यां चतुरस्नां चतुरस्नां चतुरङ्गुलमुच्छितां वेदिं कृत्वा" ( श्राश्व० गृ० प० ) इति सूत्राद्वास्तुवेदिः चतुरस्ना चतुरङ्गुलोच्छिता इस्तमाना कार्या । शान्तिसार-शान्ति-कमलाकर-मयूखकारादिभिः सर्वैः परिशिष्टवचनमनुस्त्य ईशान्यामेव वास्तुवेदि-करणमुक्तम् ।

गर्तस्योत्तरपूर्वेश स्थिष्डिलं हस्तमात्रकम् । द्विवप्रं चतुरस्रं च वितस्त्युच्छ्रायसम्मितम् ॥

इति पूजार्थवेदिनिर्भाणस्य ईशान्यामेव वास्तुवेदिकरणं युक्तम् । पूर्वतो वेदि-करणं तु निर्मुलमेव ।

महवेदिश्च वास्तुवेदितो द्विणतः कार्या, वास्तुवेदिश्च तदुत्तरतः। महाणां पूर्वाङ्गत्वात् प्राक् पूजनीयत्वेन पश्चाद् रुद्रपूजाया उदक्संस्थत्वापेन्नणात्। श्वतप्व—

अथ प्रधानादिष यत्र पूर्व ग्रहादिवासश्च तदा प्रधानम् । ईशानदेशे च ततस्त्ववाच्यां श्रीखेंटवेदिः करविस्तृतोचा ॥

इति कुण्डरत्नावल्यामुक्तम् । भट्टकृतमहारुद्रपद्धतौ च ''महारुद्र-वास्तुशान्त्यादौ प्रधानमीशान्यां तहित्यो प्रहाः" इत्युक्तम् ।

''अवाङ्मुखो निपतित ईशान्यां दिशि संस्थितः।" (वि० क० प्र० ४।३)

इति विश्वकर्मप्रकाशवचनमप्यत्रानुकूलमिति।

६ वास्तुमण्डलकोणेषु ईशानादिक्रमेण च।

शङ्कृनां रोपणं शस्तं प्रादक्षिएयेन मार्गतः ॥ (वि० क० प्र० ४।१३)

इति वचनात्।

कुर्याद् वेदिं हस्तमितां चतुरस्रामुदक्ष्लवाम् । तदीशानादिकोगोषु लोहकीलान् निवेशयेत्॥

इत्युक्तेश्च ईशानादितः शङ्करोपग्रम् ।

स्तम्भोच्छाये शिलान्यासे सत्रयोजनकीलके। खननेऽवटसंस्कारे प्रारम्भो वह्निगोचरे॥

इति वचनादाग्नेयादित इति केचित्। शङ्कवश्च सारदारुमया इति श्लोक-शुल्वे। "कुर्याद् वेदिम्" इत्युक्तवचनाल्लोहमया वा इत्यपि जीर्णसम्प्रदायः।

७-वास्तुदेवतास्थापने शिख्यादिक्रमः-

"शिखी चैवाथ पर्जन्यो जयन्तः कुलिशायुधः।"

इत्यादिना मत्स्यपुराणे चक्तः । आश्वलायनगृह्यपरिशिष्टेऽपि "त्राह्मणमादितः क्रत्वाऽदित्यन्तमेके" इति शिख्यादिक्रममुक्त्वा चक्तम् । अत एवात्र एकप्रह्णात् त्रह्मादिक्रमेऽनाद्रता प्रदर्शिता । मयूख-शान्तिसार-शान्तिकमलाकरादिभिरपि अय-मेव क्रमोऽङ्गीकृतः । शारदातिलके परं "त्रह्माणं पूजयेदादे।" इत्यादिना त्रह्मादि-क्रम चक्तः।

म्—वासुपूजनं वेदमन्त्रेर्नाममन्त्रेः समुच्चितः प्रणवव्याहृतियुतैः 'ॐ भूर्भुवः स्वः शिखिने नमः" इत्याकारकैर्विघेयम्।

शिख्यादिपश्चचत्वारिंशदेवांस्तत्र प्रपूजयेत्। वेदमन्त्रैनीमम्न्त्रैः प्रणवन्याहृतिस्त्था।।

इति विश्वकर्मप्रकारो (४।१०) वचनात्।

हिल्लास्थाने ततो विद्वान् कुर्यादाधारमद्यतैः । तस्मिन् संस्थापयेत् कुम्भं वर्द्धन्या सह पूरितम् ॥ इति यागतत्त्वे वचनात् । विश्वकर्मप्रकाशे (५।१७०) तु— "कलशे स्थापयेद्देवं वरुणं वारुणस्ततः ।"

इत्यादिना कलशस्थापनमुक्तम् , स्थानं नोक्तम् । तत्र सामान्यनियमात् ईशान्यां तत्स्थापनमिति पद्धतिकाराः।

१०—कलशे सर्वोषध्यादिप्रचेपणानन्तरं द्रव्यविशेषाः प्रचेष्या उक्ता वास्तु-शान्तौ । ते यथा विश्वकर्मप्रकाशे ( ४।१०४-१०४ )—

वटीर्घटोदुम्बरस्य वेतसस्य तथैव च। अश्वत्थस्यैव मूलं च पश्च काषायकाः स्मृताः ॥ तुलसी सहदेवी च विष्णुकान्ता शतावरी। मूलान्येतानि गृक्षीयाच्छतालामे विशेषतः॥ इति।

११-वास्तुमूर्तिः सर्पाकारा कार्या-

इति प्रार्थ्य ततो भूमौ संलिखेद् वास्तुपूरुषम् । पिष्टातकस्त्र एडलेर्वा नागरूपधरं विश्वम् ॥ (वि० क० प्र० १।७)

इति वचनात्।

गृहवास्तुं प्रवच्यामि येन देवमयो भवेत्। ईशानादि निर्ऋत्यन्तं वास्तुः सर्पः प्रकोर्तितः॥

इति प्रतिष्ठासर्गौ सङ्गमशक्तितन्त्रधृतवचनाच्च ।

१२—अत्र वास्तुदेवतापूजन-बिलदान-होम-प्रतिमा-निखननान्तः परिशिष्टा-चुक्तो मुख्यः पद्यः । प्रतिमानिखननरिहतो मात्स्योक्तो मध्यमः । पूजाबिलदानमात्रः शारदोक्तः किनष्टः । न च मतभेदात्सर्वेऽपि मुख्यकल्पा एवेति वाच्यम् ; "एककर्मणि गुण्विशेषे फलविशेषः" (का० औ० सू०१।१०।११) इति न्यायेन समान-फलानुत्पत्तेः ।

१३—''वास्तोष्यते'' इति मन्त्रैश्चतुर्भिर्होमः शिख्यादिहोमात्पूर्वमेव कार्य इति युक्तं पश्यामः । अत्र वास्तुशान्तौ वास्तोष्पतिदेवस्य प्रधानत्वात् प्रधानहोमस्य च पूर्वमेव न्याय्यत्वात् । परिशिष्टे – "वास्तोष्पत इति चतस्विभश्चरुणा समित्तिलपायसाज्यैः केवलाष्येन वा हुत्वा होमशेषं समाप्य" (आश्व० परि०) इत्युक्तेश्च । पद्धतिकारेस्तु सर्वैः शिख्यादिहोम एव पूर्वमुक्तः । तैः शिख्यादयोऽपि प्रधानत्वेनैवाङ्गोक्ताः । शिख्यादिहोमानन्तरं "वास्तोष्पते" इति चतुर्भिर्मन्त्रैः प्रधानहोमः, ततो विल्वहोम इति पद्धतिक्रमः । अस्माकं मते तु आदौ प्रधानहोमस्ततः शिख्यादिहोमः । ततो विल्वहोमः । प्रधानहोमश्च प्रतिद्रव्यं प्रतिमन्त्रं वा अष्टादिसंख्यया, शिख्यादिहोमः । दिहोमश्चाष्टसंख्यया, सामान्यनियमात् ।

होमो ग्रहादिपूजायां शतमष्टोत्तरं भवेत्। श्रष्टाविंशतिरष्टौ वा तत्संख्या परिकीर्तिता।। श्रष्टोत्तरसहस्रं वा तत्संख्या परिकीर्तिता।

इति वचनात् । श्रथवा शिख्यादिभ्यो दश-दश-संख्यया होमः कार्यः । "इतरान् दशभिर्देवानाहुतिभिः प्रकल्पयेत् ।"

इति वास्तुयागतत्त्वे रघुनन्दनधृतवचनात्। श्रथवा "वास्तोष्पत इति चत-सृभिः प्रत्यृचं हुत्वा" इति सूत्रविहितहोमे सक्तरसंख्या यथा गृद्धते, तद्वदत्रापि सक्ट-त्संख्येव प्राह्मा, तेन शिख्यादिभ्यः एकैकाऽऽहुतिरित्यिप पत्तो बोध्यः।

१४—शिख्यादिहोमः पूजान्ते कार्य इति विश्वकर्मप्रकाशे (४०।६६)। शिख्यादिपूजनमुक्त्वा ततः कलशस्थापनं च (वि० क० प्र० ४।१००—१०६) उक्त्वा अनन्तरं "होमिक्सिमेखले कार्यः" (वि० क० प्र० ४।११० – ११२) इत्यादिना पूजनानन्तरमेव होमविधानात्।



१४-वास्तुबलिहींमान्ते कार्यः-

होमान्ते भच्यभोज्येस्तु वास्तुदेशे वर्लि हरेत्। नमस्कारान्तयुक्तेन प्रंखवाद्येन सर्वतः॥ (वि० क० प्र० ४।११३)

इति वचनात्। स च बिलः "घृतान्नं शिखिने दद्यात्" (वि० क० प्र० ४।११६-१३३) इत्यादिना शिख्यादिदेवेभ्यः पृथक् पृथग्द्रव्यैर्विहितेभ्यस्तत्तद् द्रव्येण देयः।

"अथवा पायसं दद्यात् सर्वेभ्यश्च सदीपकम्।" (वि० क० प्र० ४।१३४)

इति वचनात्।

पायसं वाऽपि दातव्यं स्वनाम्ना सर्वतः क्रमात्। नमस्कारान्तयुक्तेन प्रखवाद्येन सर्वतः।।

इति मात्स्यात्। "पायसान्नैर्वेति हरेत्" इति शारदातिलकाच्च सर्वेभ्यः पायसद्रव्येण वा विलर्देयः। आग्नेये तु विलविशेषमभिधाय—

"यजेत सकलं वास्तु दध्यचतकुशैर्जलैः।"

इत्यग्निपुराखे उक्तम्। बलिश्च—

"कुकुटाएडप्रमाणं तु बिलिरित्यमिधीयते।"

इति स्पृत्यर्थसारोक्तः कार्यः । सति संभवे— ''सर्वेभ्योऽपि हिरएयं च ब्रह्मणे गां पयस्विनीम् ।" (वि० क० प्र० ४।१३३)

इति वचनात् । शिख्यादिभ्यश्चतुश्चत्वारिंशद्भ्यः सुवर्णम् , ब्रह्मणे च गां तन्निष्क्रयं वा द्द्यात् ।

<sup>१६</sup> — ततः सम्पूजयेत्तस्मिन् सर्वलोकबसुन्धराम् । सुरूपां प्रमदारूपां दिन्याभरणभूषिताम् ॥ ध्यात्वा तामर्चयेद्दे वीं परितृष्टां स्मिताननाम् ।

इति वास्तुयागतत्त्वे रघुनन्दनोक्तेः।

वास्तुमण्डलमध्ये तु ब्रह्मस्थाने प्रपूजयेत् । सुरूपां पृथिवीं दिन्यरूपाभरणसंयुताम् ॥ (वि० क० प्र० ४।३४)

इति वचनाच्च ब्रह्मस्थाने ब्रह्मपूजोत्तरं तिस्मिन्नेव पदे तदुत्तरतो धरापूजन-माचरन्ति । केचित्तु श्रस्मिन्नेवावसर इति ।

१७-वास्तूपशमनं कृत्वा ततः स्त्रेण वेष्टयेत् । रचोघ्नपवमानेन स्रक्तेन भवनादिकम् ॥ इति मास्यात्।



"क्रुगुष्व पाजः" इति पश्चर्चं रज्ञोध्नसूक्तम्। ''पुनन्तु मा पितरः" इत्यादिकं नवर्चं पवमानसूक्तम्। १८—''बर्लि च सम्यग्विधिवत्प्रयुज्य चीरेण धारां परितम्तु दद्यात्।"

इति मात्स्यात्।

वाचियत्वा ततः स्वस्ति कर्करीं परिगृह्य च । सूत्रमात्रेण तोयस्य धारां कुर्यात्प्रदिच्याम् ॥ प्रिचिपेत्तेन मार्गेण सर्वनीजानि चैव हि । (वि० क० प्र० ४।८०-८८)

इति विश्वकर्मप्रकाशोक्तेश्च जलदुग्धोभयधाराकरणमत्र कर्तव्यम्।

१६—"होमशेषं समाप्याथ यजमानो वास्तुमूर्तिं रौद्रकोणेऽघोमुखीं गर्ते प्रच्छाद्येत्" इति आश्वलायनगृह्यपरिशिष्टे (४।२) पूजितवास्तुप्रतिमाया गर्ते प्रच्छाद्नमीशानकोणेऽभिहितम्।

मृत्पेटिकां स्वर्णारत्नधान्यशैवालसंयुताम् । गृहमध्ये हस्तमात्रे गर्ते न्यासाय विन्यसेत् ॥

इति नारदसंहितायां मृत्पेटिकायां गृहमध्ये गर्ते निधानमुक्तम् । शान्तिसारादिकारेस्तु उभयेकवाक्यतया वास्तुप्रतिमां मृत्पेटिकायां निधाय गर्ते तस्या निधानमुक्तम् ।
अथ च वास्तुभूमेरेकाशीतिपदानि कल्पयित्वा ईशानकोणाद्ष्टमे आकाशपदे
निधानमुक्तम् , तच्च परिशिष्टोक्तसंहितोभयविरुद्धमिति चेन्न । आकाशपदस्यैव
रौद्रत्वस्वीकारात् , लिङ्गतोभद्रादिमण्डले इन्द्राग्न्योमध्यस्य रुद्रायतन्त्वकथनात् ।

२०—वास्तुयागान्ते दिच्चिणोक्ता वास्तुयागतत्त्वे —
एवं निष्पाद्य विधिना वास्तुयागं सुरोत्तम ।
सुवर्णो गां च वस्त्रं च आचार्याय निवेदयेत् ॥ इति ।
विश्वकर्मप्रकाशे (४।२४६-२६२) च—

ततस्तु प्राङ्गुखो भूत्वा श्राचार्याय निवेदयेत्। दिविणां ब्रह्मणे दद्याद्यथावित्तानुसारतः॥ उदङ्गुखाय च ततः चमस्वेति पुनः पुनः। गां सवत्सां स्वर्णयुतां तथा वासोयुगान्विताम्॥ यज्ञान्ते श्राप्जुतान् वस्नानाचार्याय निवेदयेत्। देवज्ञं च ततस्तोष्य स्थपतीन् वैष्णवानिष॥ दिविणां च ततो दद्यात् घृते छायां विलोकयेत्। रचावन्धं मन्त्रपाठं त्र्यायुषं च समाचरेत्॥

ऋत्विग्म्यो दिन्नणां दद्याच्छिष्टेभ्यश्च स्वशक्तितः। दीनान्धकृपणेभ्यश्च दद्याद् वित्तानुसारतः॥ सम्प्राप्नोति नरो लक्सीं पुत्र-पौत्रधनान्त्रिताम्। इति।

२१— श्रकपाटमनाच्छन्नमदत्तविक्योजनम् । गृहं न प्रविशेद्धीमान् विपदामाकरं हि तत् ॥

इति नारदसंहितावचनात् गृहे त्राह्मणानां भोजनं कृत्वा गृहप्रवेशः कार्यः । २२—गृहप्रवेशाङ्गत्वेन पताकादिरोपणप्रकारो विश्वकमप्रकाशे (१०।६८-१०१) विहितः ।

वितानैस्तोरणैः पुष्पैः पताकाभिर्विशेषतः।

ऋलङ्कृत्य नवं गेहं देहलीं पूजयेत्ततः।।

दिक्पालांश्य तथा चेत्रपालं ग्रामाधिदैवतान्।

प्रणम्य विधिवत् पूज्य द्वारमार्गे विशेद् गृहम्।।

पूजयेद् गणनाथं च मातृकाश्च विशेषतः।

वसोधीरां पातियित्वा ग्रहांश्चैव तु पूजयेत्।।

वास्तुनाथं च सम्पूज्य ब्राह्मणान् मोजयेत्ततः।

गोदानं भूमिदानं च कुर्याच्चैव यथाविधि।। इति।

गृहेऽपि पताकाः कुण्डसिद्धयुक्तवर्णीचिता दश कार्या इत्युक्तं विश्वकर्मप्रकाशे (१३। १०१-१०४)।

यद् द्वारमार्गे पूर्वे तु ध्वजः षोडशहस्तकः। स्तम्भोऽस्य विधिवत् स्थाप्यः सधराकिङ्किगीयुतः॥ इति।





## **ठ्यवस्थासंग्रहः**

### १-श्रावणीनिर्णयः

वर्षेऽस्मिन् (संवत् १६८८) श्रावणी पूर्णिमा परेखुः ३।४८ दण्डपरिमिता, पूर्वेद्यः ०।४७ एतत्पत्तेभ्योऽनन्तरं प्रवर्त्तते । किस्मिन्दिने उपाकर्मानुष्ठेयमिति संशये यजुर्वेदिनां प्रथमदिन एव कर्तव्यता प्रतीयते हेमाद्रि-निर्णयसिन्ध्वादिपर्यातोचनया। तथाहि—

उदये सङ्गवस्पर्शे श्रुतौ पर्वणि चार्कमे । कुर्युर्नभस्युपाकर्मे ऋग्यज्ञःसामगाः क्रमात् ।।

इति वचनेन उद्यसङ्गवोभयव्यापिपर्वादिके कर्मणो मुख्यः कालः उपाकर्मण् इत्यवगम्यते । तद्भावे उद्यसम्बन्धाभावेऽपि यस्मिन्दिने पर्वणः सङ्गवकालसम्बन्धो वर्तते तस्मिन्नेव दिनेऽनुष्ठेयम् । तच्चास्मिन् वर्षे प्रथमदिन एव वर्तते न तु द्वितीय-दिवसे । यद्यपि प्रथमदिने चतुर्दशीसम्बन्धोऽस्ति पर्वणः स च—

सम्याप्तवान् श्रुतीर्ब्रह्मा पर्वणयौदियिके पुनः। अतो भूतदिने तिस्मिन्नोपाकरणिमध्यते।।

इति निषिद्धः, तथापि न सम्बन्धमात्रं दोषावहम्, किन्तु तत्र तत्र तिथ्यन्तर-वेधस्यव धर्मशास्त्रेषु दोषावहत्वं श्रूयते । वेधश्च "त्रिभिर्ग्यहूर्तेर्विध्यन्ति" इति वचनबलात् मुहूर्तत्रयरूपद्ण्डषट्कपरिमितकालसम्बन्धात्मक एवेत्यवगम्यते । प्रकृते तु न तथास्ति, श्रतो न चतुर्दशोवेधसम्बन्धनिमित्तो दोषः पूर्वदिने ।

"पर्वण्यौद्यिके कुर्युः श्रावणीं तैत्तिरीयकाः।"

इति मद्नरत्नधृतबह्वृचपरिशिष्टबलाद्पि पूर्वदिन एक कर्तव्यता प्रतीयते, तत्र हि पर्वण श्रौदियकत्वं नाम न उद्यकालमात्रसम्बन्धस्तस्य—

श्रावणी पौर्णमासी तु सङ्गवात्परतो यदि। तदैवौदियकी ग्राह्या नान्यदौदियकी भवेत्।। घटीपरिमितः कालः सङ्गवाद्ध्वपर्वणि। \*श्रौदयीकमिति ग्राहुर्ग्रनयस्तिथिचिन्तकाः॥

इत्यादिवचनविशेषैः पर्वव्यवस्थापनात्। एवक्क श्रौद्यिके पर्वणि यजुर्वेदिनामुपाकर्मानुष्ठानं विद्धतो मद्नरत्नकारस्य मतेनापि द्वितीयस्मिन्द्वसे पर्वणः
सङ्गवसम्बन्धाभावेन श्रौद्यिकत्वासिद्धेः पूर्वद्वस एवोपाकर्मानुष्ठानं सिद्ध्यति।
श्रतश्च हेमाद्रि-मद्नरत्नादिसर्वनिबन्धक्वन्मतेनापि सर्वयजुर्वेदिनामुपाकर्म पूर्वसिमन् दिन एव कर्तव्यं शास्त्रसम्मतम्।

श्रौदयोक्तिमिति दीर्घ त्रार्षः एवमेवोपर्युंद्वतेषु पद्येषु 'पूज्य' 'तोष्य' श्रादिप्रयोगा बोध्याः।

रज्ञाबन्धनस्य तु पूर्वदिने भद्रायोगात् उपाकर्मर्ज्ञाबन्धनयोरङ्गाङ्गिभावस्य गृह्यनिवन्धकाराद्यनिमतत्वात् परेद्युरेवानुष्ठानिमति निर्णयः। २ - संक्रान्तौ उपाकर्मनिर्णयः

कस्मिरिचद् वर्षे यदि पौर्णमासीसमाप्त्यनन्तरमर्द्धरात्राद्धस्तात् संक्रान्ति-भेवति तदा तहिने प्रातरारभ्य विद्यमानायां संक्रान्त्यस्पृष्टायां पौर्णमास्यामुपाकर्म न करणीयमिति निर्णयसिन्धुकारमत्म् । तथाहि तदीयप्रन्थे श्रवण्युतदिने संकान्त्यादौ तु-

उपाकर्म न कुर्वन्ति क्रमात्सामर्ग्यजुविंदः। ग्रहसंक्रान्तियुक्तेषु इस्तश्रवणपर्वसु ॥

इति हेमाद्रौ निषेधात् । 'पक्चम्यादयो प्राह्याः' इत्युपक्रम्य एतेन प्रह्णसंक्रान्ति-काले श्रवणसत्त्वे एव निषेधः, नार्वागिति मूर्खशङ्का परास्ता, प्रहणविशिष्टानां हस्तश्रवणपर्वणां प्रत्येकं निषेघे तद्युतोपाकर्मनिषेघे च विशिष्टोहेशे वाक्यभेदात् पद्भम्यां संक्रान्तौ निषेधाभावापत्तेश्च । तेनार्धरात्रात्पूर्वं ग्रहसंक्रमसत्त्वे एवोपाकर्म-निषेधः, न तद्योगे एव इत्यन्तेन उपसंहतम् । निर्णयसिन्धुमतानुसारेण धर्मसिन्धावपि मह्ण-संक्रान्तियोगश्चोपाकमसन्धन्यहोरात्रे भविष्यन्मध्यरात्रातपूर्वमतीतमध्यरात्रा-यामाष्टके विद्यमानश्रवण् नत्तत्रपूर्णिमादितिथिस्पृष्टोऽप्युपाकर्मदूषकः इत्युक्तम् । यद्यपि पञ्चम्यां संक्रान्तियोगे उपाकर्मनिषेधकवचनं नोपलभ्यते। तथापि निर्णयसिन्धुकारैर्वाक्यभेद्भिया कल्पितेन सामान्यवाक्येन तत्र निषेधः स्वीक्रियते । नतु प्रह्णसंक्रान्तौ सामान्येन उपाकर्मनिषधकवचनं वर्त्तते, तथाहि हेमाद्रिमदनपालधृता स्मृतिः—

संक्रान्तौ ग्रह्णे चैव सतके मृतके तथा। गणस्नानं न कुर्वीत नारदस्य वची यथा ॥ इति।

एवं च सामान्यवचनेन पञ्चम्यां संक्रान्तावुपाकर्मनिषेधः स्पष्ट एवेति चेत् न, हेमाद्रिणा अस्य विशेषवचनेनैकवाक्यतास्वीकारात्। अस्य वाक्यस्य सामान्यतः संक्रान्तिदिने उपाकर्मनिषेधकत्वस्वीकारे निर्णयसिन्धुकारमते-

संक्रान्तिर्प्रहणं वापि यदि पर्वणि जायते। तन्मासे इस्तयुक्तायां पश्चम्यां वा तदिष्यते ॥ संक्रान्तिप्र हणं वापि पौर्णामासी यदा भवेत्। उपाकृतिस्तु पश्चम्यां कार्या वाजसनेयिभिः ॥ इति विधानात्।

३ — होलिकादाहनिर्णायः

फाल्गुनीपूर्णिमा पूर्विदने ३६।३६ अनन्तरं प्रवर्तते, परिदने ३१।२६ यावद् वर्तते । तत्र होलिकादाहः कदा कार्य इति संशये—परिदने पूर्णिमायाः सन्ध्याकालेऽ-ल्पावशिष्टत्वात् प्रस्तोद्यचन्द्रप्रहण्यसत्त्वाच्च "सर्वेषामेव वर्णीनां स्तकं राहुद्र्शने"



इति वचनेन उपरागकाले क्रियान्तरस्थाननुष्ठेयत्वदर्शनात् पूर्विस्मन्नेव दिने धर्मशास्त्रोक्तं नाडीपञ्चकात्मकं भद्रामुखं वर्जयित्वा द्वाचत्वारिंशद्घटिकोत्तरं होलादाहः कार्यः, न तु परिदिने प्रदोषकाले पूर्णिमासत्त्वेऽपि पूर्णिमाया तस्याः प्रहणदृषितत्वात् । 'श्रथ परेऽह्वि प्रस्तोदयस्तदा पूर्विदिने भद्रावर्ज रात्रौ चतुर्थयामे विष्टिपुच्छे वा होलिका कार्या। प्रहोत्तरं प्रतिपत्सत्त्वात्तत्पूर्वं च दिवा होलानिषधात्' इति निर्णयसिन्धौ पूर्विदिनकर्तव्यत्वस्यैच प्रतिपादनात्। यत्तु तत्रैव "वस्तुतस्तु" इत्यादिना दितीयेऽह्वि कर्तव्यता, तत्र च हेतुतया—

सर्वेषायेव वर्णानां स्तकं राहुदर्शने। स्नात्वा कर्माणि कुर्वीतः।।।

इति वचनमुत्तरार्द्धशेषतया व्याख्यातम् , तन्न युक्तम् । परेऽह्नि उपरागसमये उपरागप्रयुक्तजप-दान-होमादिकियातिरिक्तस्य सर्वस्यापि कर्मणो धर्मशास्त्रेषु निपंधात् होलिकादाहस्य च तन्निपंधान्तः पातित्वेन तस्य प्रहणकालेऽनुष्ठानाप्रवृत्तेः । अत एव निर्णयसिन्धुव्याख्यात्रा छुट्णंभट्टेनापि "पूर्वपचेऽस्वरसंसूचयन्नेवाह वस्तुतस्तु" इति व्याचचाणेन प्रथमदिनकर्तव्यतापच्च एवाभ्युपगतः । अत्रश्च यद्यपि प्रथमदिने न प्रदोपरूपसुख्यकाललाभः, तथापि गौणकालस्य सत्त्वात् द्वितीयदिने च सुख्यकालस्य प्रदोपस्य प्रहण्युज्यत्वेन च निपंधाकान्तत्वात् निषद्धकालप्रहणापेचया गौणकालप्रहण्यये समुचितत्वेन पूर्वदिने चतुद्श्यामेव द्विचत्वारिशद् द्रखोन्तरं होलिकादाहः कार्यं इति युक्तं प्रतीमः ।

## ४-एकादरयुपवासनिर्णायः

यदा पूर्वीदने घटिकात्रयं यावद् दशमी, तत एकादशी, अनन्तरिवसे च एकघटिकापर्यन्तमेकादशी तदुपरि द्वादशी, तृतीयदिवसे च ०।१४ पर्यन्तमेव द्वादशी श्रस्यां दशायामेकादश्युपवासः कदा कार्य इति संशये—

"द्वादशी तु त्रयोदश्यां कलामात्रापि दृश्यते। द्वादशद्वादशीर्हन्ति पूर्वस्यां पारणां कृतम्।" "पारणाहे न लभ्येत द्वादशी कलयाऽपि चेत्। तदानीं दश्यमीविद्धाप्युपोष्येकादशी तिथिः॥"

इत्यादिनिर्ण्यसिन्धुवचननिचयेन यस्मिन् दिने सूर्योदयानन्तरं कलामात्र-मिष द्वादशी तस्मिन्नेव दिने पार्णा, तत्पूर्वस्मिन् दिने उपवास पकादशीप्रयुक्त इत्यवगमात्। शेषेतु एकादश्युपवासः कर्तव्य इति भाति।

## ५ -- नवरात्रपारणाानर्णयः

भारिवनशुक्तनवभी षष्टिदण्डा, द्वितीयदिने च बृद्धशा २३ पर्यन्तं गतां,

श्रनन्तरं दशमी, तद्नन्तरिंदनेऽपि ३४ यावद् दशमी, तत्र नवरात्रपारणा कदा कर्तब्येति सन्देहे सञ्जाते — पूर्वदिने शेषनवन्यनन्तरं दशमीलाभात् दशम्यामेव पारण-विधानात् 'यदा दिनद्वये नवमी तदा उपोध्य तिथ्यन्ते पारणा' इति निर्णयिसन्धु-वाक्यात् 'श्रथ नवमी षष्टिद्रा द्वितीयदिने शेषयुक्ता दशमी, तत्रापि नवम्या युक्त-दशम्यामेव विसर्जनपारणे' इति धर्मसिन्धुवचनाच नवमीविद्धद्शम्यामेव पारणम्, न तु शेषदशम्याम् । पूर्वदिने कर्मकालपर्याप्तितिथिलाभात् द्वितीयदिने तद्भावान्नवमी-वेषस्य कचिद्पि निषेधाश्रवणाचेति युक्तं पश्यामः।

#### ६ -- ग्रहणविचारः

यस्मिन् देशे दिने सञ्जातं चन्द्रग्रह्णं सूर्यास्तात् द्विपलाभ्यां पूर्वमेव समाप्तं भवित तत्र प्रह्णपुण्यकालस्तत्प्रयुक्तं स्नानादिकं कर्तव्यं न वेति विचारे निर्णय-सिन्धु-धर्मसिन्धुप्रमृतिषु निवन्धेषु पर्यालोच्यमानेष्वयमेव निर्णयः सञ्जायते यन्मेधाच्छादने सित चन्द्रग्रह्णस्य सूर्यग्रह्णस्य वा यस्य दर्शनयोग्यता (किञ्चित्काला-वस्थायिता) तस्येव पुण्यप्रयोजकता, तत्रैव च स्नान-दानाचनुष्टानं नान्यत्र। एवक्च सूर्यास्ताव्यविहतपूर्वच्रणस्यापि दिवात्वाविशेषात् सूर्यास्ततः श्रत्यल्पकालात् पूर्वमिप समाप्तस्य ग्रह्णस्य दिवाग्रह्णत्वस्याङ्गीकर्तव्यत्वात्।

स्र्यप्रहो यदा रात्रो दिवा चन्द्रप्रहस्तथा। तत्र स्नानं न कुर्वीत दद्याद्दानं न च क्वचित्॥

इति शास्त्रविषयत्वावगतेः सूर्यास्तपूर्वच्रेणे समाप्तस्य ग्रहण्स्य पुण्यजनकत्वं स्नानादिप्रयोजकत्वं वा नास्त्येवेति ।

## ७—अनुदोत्सवनिर्णयः

श्रमकूटोत्सव श्रमाविद्धायां प्रतिपदि (परेद्युः) कर्तव्य उत द्वितीयावि-द्धायां प्रतिपदि (परेद्युः) कर्तव्य इति संशये — स्पृतिपुराणादिधर्मप्रन्थेषु कार्तिक-श्रुक्तप्रतिपदि गोवर्धनगोपालपूजा विहिता, तत्र मुख्यगोवर्द्धनासम्भवे गोमयेनान्त-कूटेन वा गोवर्द्धनं सम्पाद्य तत्र तयोः पूजा कर्तव्या, इदमेव पूजनमन्नकूटोत्सव इत्यभिधीयते।

तथा च धर्मसिन्धौ—'मुख्यगोवर्द्धनासम्भवे तस्यैव पूजा; तदसान्निध्ये गोमयेनान्नकूटेन वा गोवर्द्धनं कृत्वा तत्सहितगोपालपूजा कार्या।' इति ।

स्मृतिकौस्तुभेऽपि—'इदमेव गोवर्द्धनपूजात्मकं कर्म अन्नकूटोत्सवत्वेन पाद्मे उक्तम्' इति ।

# तच-"पूर्वविद्धा प्रकर्तव्या शिवरात्रिर्वलेर्दिनम् ।"

इत्यादिवचनात्पूर्वविद्धप्रतिपद्येव कर्तव्यम् । एवं च सति यत्र गोवर्धनपूजा क्रियते काशोस्थ-गोपालमन्दिरादौ तत्रात्रकूटोऽपि पूर्वविद्धायामेव कर्तव्यः । यत्र त्वन्नकूटः कल्पितो न वा, किन्तु गोवर्धनगोपालपुज्ञनाद्धिकं क्रियक्षेत्र केवलं



भक्तानां प्रसादप्रदानार्थं बहोः कालात्सम्प्रदायमवलम्ब्य क्रियते यथा काशीस्थ-विश्व-नाथाऽन्नपूर्णामिन्दरादौ । तत्र पूर्वोक्तवचनस्याप्रवृत्तेः । तत्र च क्रियमाणस्यान्न-कूटस्य दुर्गापूजादिरूपत्वेन तत्र पूर्वोद्ध्व्यापिन्या एव तिथेप्रोद्धत्वात्तथैवाचाराञ्च द्वितीयदिने उद्यव्यापिन्यां प्रतिपद्येवान्नकूटः । यदि च विश्वनाथमन्दिरादाविष गोपालपूजादिकं क्रियते, तर्हि तत्रापि पूर्वदिने तत्कर्तव्यता । तत्र त्वेवमाचाराभावा-त्केवलस्यान्नकूटस्यान्नपूर्णा-विश्वनाथपूजाङ्गत्वेनैव सम्पादनात्तस्य च गोवर्द्धनपूजा-त्वाभावाद् द्वितीयदिन एव तद्नुष्ठानम् ।

प्रतिपद्शीसंयोगे क्रीडनं तु गवां मतम्। पर्रावद्वेषु यः कुर्यात्पुत्रदारधनक्षयः॥

इत्यादिनिषेधस्तु गोवर्द्धनगोपालपूजात्मकान्नकूटविषयक एव, न त्वन्न-कूटसामान्यविषयकः । अत्रश्च द्वितीयदिनकरणे विरोधाभावादाचाराच्च द्वितीयदिन एवात्रकूट इति शास्त्रनिर्णयः ।

### ८ - अग्निहोत्रविचारः

केनचित् धार्मिकधौरैयेण राज्यादिकार्यान्तरच्याप्टतेन स्वयमिनहोत्रं कर्तुमव-काशमलभमानेनान्यं कञ्चन श्रौत-स्मार्तनित्यकर्मानुष्टानिनरतं विप्रवरं तत्र नियुज्य तेन कारितेऽग्निहोत्रादिकर्मीण काले च दैवाद्दिष्टं गते तस्मिन् प्रयोजितरि, तत्युत्रा-देश्चानिधकारप्रयोजके वैधुर्यादौ सञ्जाते पूर्वनिर्दिष्टत्राह्मणकर्ष्टकाग्निहोत्रस्याधिकारा-भावप्रयुक्तो लोपो भवेन्न वेति संशये-इद्मुत्तरम्—

"वसन्ते ब्राह्मणोऽग्रोनाद्धीत" इत्यादावात्मनेपद्श्रवणेनाग्निसिद्धिरूपफल्त-स्याधानसामानाधिकरण्यावश्यकतया अनाधातुराह्वनीयाद्यभावप्रतीतेः क्रयादिनाऽन्येन केनचित् प्रकारेणाहिताग्नित्वसम्पाद्नयाऽऽधानाधिकरण्योः निरस्तत्वात् यद्गतं यादृशं कर्वृविशेषण्मधिकारिताप्रयोजकं तद्गततादृशाभावस्येव तद्भावप्रयोजकन्तावश्यंभावनयत्येन प्रयोजकपुरुषगतवध्यादेस्तत्त्वाभावेनाऽधिकारनाशकत्वासम्भवात्पूर्वानिर्दिष्टे विप्रवरेऽधिकारपौष्कल्यप्रतिभानात्तेन चाऽग्निहोत्रं यथावदेव रक्षणीयम्। विरह्म वा एष देवानां चाग्निग्रद्धासयते इति श्रुत्या अग्न्युत्स्रष्टुः वीरहृत्याद्योषप्रतिपाद्नात्तेन ब्राह्मणेनावश्यमेव वोरहृत्याद्योषाभावायाऽमयः संरक्षणीयाः। अपिरहोत्रं च करणीयम्। यश्च नियतवृत्तिद्वानादिना प्रवर्तितोऽयं ब्राह्मणोऽस्मिन् धर्मकार्ये तैस्तस्तन्तिजञ्ज पुरुषेस्तादृशदोषप्रयोजकत्वाद्यात्मानं रिच्चतुकामैः यथावदेव नियतवृत्तिन्ति संरक्षणीया अग्नयोऽग्निहोत्रं चेति धार्मिकश्चायं पन्था इति।

## ६ -देवमन्दिरजोर्णोद्धारविचारः

दुत्थाप्य स्थानान्तरे कचित्तन्निकट एव संस्थाप्य तन्मूर्तिनिष्ठां शक्ति सुवर्णादिपात्रस्थे जले आकृष्य तत्रैव तत्त्वन्यासादिकं कृत्वा यावत्पुनः स्थापनं मूर्तेस्तावत्तज्जलं रचेत्।

एवं प्रासादशक्तिमपि किस्मिश्चिद् खड्गे आकृष्य तत्त्वन्यासादिकं कृत्वा मूर्ति-सिन्नधौ निधाय खड्गमेव यथाविधि देववत्पूजयेत्। ततो देवाज्ञयं नूतनं पूर्वदेशे निर्माय तत्र तामेव मूर्त्तं पुनः स्थापयेद्यदि मूर्तिरखिखता भवेत्। संस्थाप्य च पुनस्तां तां शक्तिमाकर्षणादिना तत्र तत्रैव न्यस्य मूर्ति प्रासादक्क यथावत्पूजयेदिति शास्त्रीयो निर्णयः प्रतिष्ठात्रैविकम्यां विद्यत इति।

१०—श्रौताग्निहोत्रप्रयोजककर्तुर्देहदाहाय दत्तेऽप्यरप्युत्पादिताग्नौ नाग्नि-होत्रनाशः

केनचित् धार्मिकाग्रेसरेण कश्चिच्छ्रौतस्मार्त्तकर्मनिष्ठो त्राह्मणः नियतवृत्त्यप-कल्पनपुरःसरं श्रौताग्निहोत्रफलकामनयाऽग्न्याधाने प्रवर्तिते यथाविधि श्रौताग्नि-होत्रादि करोति । वृत्त्युपकल्पकस्य श्रौताग्निहोत्रप्रयोजककर्तुस्तस्य दैवाधीने शरीर-त्यागे वृत्ते सति तदीयजनाऽभ्यर्थनयाऽग्निहोत्रित्राह्यसेन लौकिकारस्युत्पादितो वहि-स्तच्छरीरसंस्कारार्थं प्रशस्त इति बुद्धचा समर्पितः । सत्यामेवंविधायामवस्थायां पूर्वाग्निहोत्रनाशः सञ्जात इति केषाब्चिद्विदुषां मतं समीचीनं नवेति प्रश्ने - न समी-चीनमित्युत्तरम् । तथाहि आधानसिद्धानामेवाग्नीनामग्निहोत्रादिकर्मौपयिकता सर्वशास्त्रानुमता इत्यत्र नास्ति सन्देहः। आधानस्य च अग्निसिद्धिकामकर् कत्वेन काम्यतया 'काम्ये प्रतिनिधिर्नास्ति' इति शास्त्रानुसारेण प्रतिनिधिद्वाराऽनुष्ठाप-यितुमशक्यत्वात् यजमानकर्ष्टकत्वमेव । इत्थं च प्रयोजककर्तुर्धार्मिकाग्रेसरस्य प्रातिनिध्येन त्राह्मणेन अग्न्याधानं कृतिमिति न शक्यते संभावयितुमि । अतः प्रयोजक-कर्तृत्वाधीनपुण्यप्राप्तिकामेन कारितस्याप्यग्निहोत्रस्य प्रयोजककर्तृनाशेन नाशशङ्का न शङ्कास्पदमपि । सत्येवं लौकिकारणिस्थवहिकृतसंस्कारस्य सद्गतिप्राप्तिरूप-फलविशेषप्रयोजकत्वेऽपि पूर्वाग्निहोत्रनाशकत्वं न सम्भवत्येवेति स्थिर एव पूर्व-गृहीतः श्रौतोऽग्निरग्निहोत्रकर्तुर्बाह्मणस्येति, तेन यथापूर्वमग्निहोत्रादिकमें सम्यग-नुष्ठेयम् । प्रयोजककर्तृपुत्रादिभिरपि स्विपतृप्रवित्तं कर्मवृत्त्युपकल्पनद्वारा यथापूर्वमेव सम्यप्रज्ञ्णीयमित्येव धर्मतत्त्वविदां मतम्।

## • ११ — मन्दिरादिगृहनिर्माणे शिलास्थापनदिशो व्यवस्था

मन्दिरादिगृहिनर्माणार्थमादौ शिलान्यासकर्म कर्तव्यत्वेन विहितम्। शिलाश्च चतुर्षु कोणेषु मध्येषु स्थापनीयत्वेन विहिताः। तच्च स्थापनं कस्मात्कोणा-दारभ्य कर्तव्यमिति विषये—क्यौतिषप्रन्थाः सर्वेऽपि श्राग्निकोणादारभ्येव शिलास्थापनं कर्तव्यत्वेन विद्धति । यद्यपि पारस्करगृद्धो वास्तुप्रकरणे शालाकर्मणि शालानिर्देशो न कृतः, तथाऽपि भाष्यकारेण श्राग्निकोणमारभ्येव शिलास्थापनं लिखितम् । तदेव भाष्यकारवचनानुसारेण सर्वे पद्धतिकाराः श्राग्नेय-कोणमारभ्येव लिखितिन् । श्रयमेव चाचारः श्रास्मासु प्रायशः सर्वेषु देशेषु प्रभूनलित । त्रियमारभ्येव लिखितिन् । श्रयमेव चाचारः श्रास्मासु प्रायशः सर्वेषु देशेषु प्रभूनलित ।



श्रतश्च यदिद्म् श्राग्नेयकोणादारभ्य शिलास्थापनं तत्सर्वं ज्यौतिषप्रन्थविहित-भाष्यकारेणोल्लिखितं सर्वपद्धितकाराद्दतं प्राचीनशिष्टाचारानुमोदितं चेति । श्रस्माभिरिप इदानीन्तनैरयमेव पन्था श्रनुसर्णायः । विश्वकर्मप्रकाशाख्ये वास्तुविद्याप्रन्थे संस्कारदीपके च ईशानकोणादारभ्य शिलान्यासो विहितः। वीरिमित्रोदये राजनोतिप्रकाशेऽपि ईशानकोणादारभ्य शिलान्यास उक्तः। प्रन्थ-द्वयमिदं वर्जयित्वाऽन्यत्र कचिद्धि न ईशानकोण उक्तः । यदि तु कचित्कदा-चित्कैश्चित् ईशानकोणस्य प्राह्मत्वमुक्तं स्यात्ततु सर्वानिष श्रम्निकोणविधायकान् प्रन्थान् पृष्ठोक्चत्य प्रन्थद्वयमात्रमिद्मवलम्ब्य उक्तं भवेत् । यदि च मयाऽपि कचित्कदाचिद्यं पद्मः श्रनुमोदितो भवेत्तदनुमोदनं पूर्वोक्तप्रन्थद्वयमात्रप्रामायय-पद्मपातिमात्रप्राहिणं पुरुषं प्रति । तस्यापि प्रन्थद्वयस्य प्रमाणकोटिनिविष्टत्वेन तदीयं प्रामाण्यमनपलिपुमेव कृतम् , परन्तु श्रम्निकोणपद्म एव ज्योतिःशास्त्र-भाष्य-पद्धितकारशिष्टाचारादिभिः सर्वेरप्यनुमोदितः श्रेष्ठतरः पद्म इति ।

### १२-- अवभृथस्नानविचारः

कद्र-विष्णुयागादिषु कर्मसमापनान्तेऽवसृथस्नानं क्रियते, तयुक्तं न वेति विचारे युक्तमित्येव प्रतिभाति । ज्योतिष्टोमादिसोमयागेषु कर्मसमाप्यनन्तरं नद्यां तढागे वा श्रवसृथेष्टि कृत्वा तत्र सर्वेः स्नानं कर्तव्यमिति विधिरस्ति । श्रयं चावसृथो मुख्यः परिगण्यते । एवं दर्शपूर्णमासयोरप्यवसृथस्नानं विहितम् । "एष वै द्रशपूर्णमासयोरवसृथः यद्पां व्युत्सेकः" इति । श्रत्र नदी-तडागादिष्व-वगाहनपूर्वकमुख्यावसृथस्नानाभावेऽि श्रपां व्युत्सेकक्तपगौणावसृथस्नानं तत्र कर्तव्यत्वेन विहितम् । तद्वत् प्रकृतेऽिष कद्वादियागे कर्मणः साङ्गत्वसिद्धयेऽन्ते गौणावगाहनस्नानं कर्त्तव्यम्", तथािष यागसमाप्त्यनन्तरं पुण्येषु तीर्थेषु तदङ्गत्वेना-वसृथस्नानं कर्त्तव्यम्", तथािष यागसमाप्त्यनन्तरं पुण्येषु तीर्थेषु तदङ्गत्वेना-वसृथस्नानं कर्त्तव्यम्", तथािष यागसमाप्त्यनन्तरं पुण्येषु तीर्थेषु तदङ्गत्वेना-वसृथस्नानं कर्ते न कोऽिष दोषः । प्रत्युतावसृथस्नानकरणेनैव कर्मणः साद्गुर्यं भवेदिति शिष्टाचारस्य वर्त्तमानत्वाद्वश्यमाचरणीयमवसृथस्नानम् । शिष्टाचारस्यािष प्रामाण्यस्य व्यवस्थापनात् मीमांसाशास्त्रे । श्रतस्तदनुरोधेनावश्यमेवावसृथस्नान-माचरणीयमिति ।

## १३--- \*दत्तकविषये व्यवस्था

अपुत्रस्य सन्तत्यविच्छेदार्थं स्वस्य पैतृकानृष्यसिध्यर्थे सत्यां दत्तकविधानेत पुत्रजिघृत्तायां कीदृशो दत्तको प्रहीतव्य इति विषये विचारपर्थं गते सति एतद्विषयक



<sup>\*</sup> स्व०श्रीमन्महाराजाधिराजकाशिराजश्रीमदादित्यनारायण्सिंहमहोद्यै: वर्तमान महाराजाधिराजकाशिराजश्रीविम्तिनारायण्सिंह एम० ए० महोद्यो यो दत्तकरूपेण गृहीत-स्त्रास्मन्नसरे म० म० प्राव्वनश्रीविद्याधरुशीद्वसाहोद्वर्षेक्षेत्रस्य स्टूसहुक्षाः वर्तते । CC-0. Mumukshu Bhawan Valahasi Collection हो हुन्ने संस्थान स्टूसहुक्षाः वर्तते ।

सर्वधर्मशास्त्रप्रन्थालोडनेन समासादितोऽयं निर्णयः—

3

''माता पिता वा दद्याती यमद्भिः पुत्रमापदि। प्रीतिसंयुक्तं स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः ॥" "दद्यान्माता पिता यं वा स पुत्रो दत्तको भवेत्।" सपिगडेषु कर्तव्यः प्रत्रसंग्रह: तदभावेऽसपिएडो वाऽन्यत्र तु कारयेत्।।" न "अदूरवान्धर्वं वन्धुसन्निकृष्टमेव प्रतिगृद्धीयात्।"

इत्यादिमनु-याज्ञवल्क्य-शौनक-विसष्टादिवचनात् सति सम्भवे बन्धुसन्निकृष्टस्य जातिकुलगुणादिभिः सहशस्य मातापितृभ्यां प्रीतिपूर्वकं दत्तस्य दत्तकहोमाद्यनुष्ठान-पूर्वकं गृहीतस्य स्वसिपएडसगोत्रस्य जातकर्मादिभिः संस्कृतस्य च पुत्रत्वं सिध्यतीत्य-वगम्यते । तस्यैव च मुख्यं दत्तकत्वम् । अन्येषान्तु गौण्तविमिति गम्यते । सगोत्र-सपिएडाभावे तु असगोत्रसपिएडस्य दत्तकरूपेण प्राह्यत्वम्, "ब्राह्मणानां सपिएडेपु" इति शौनकवचने समानासमानगोत्रजसिपण्डमात्रवाचिपदप्रयोगात् । तच्च सापिएड्यं द्विविधम्-एकपिण्डान्वियत्वेन एकशरीरान्वियत्वेन च। "श्रवश्यञ्जेकशरीरा-वयवान्वयेन सापिण्ड्यं वर्णनीयम्" इत्याद्ना मिताचरादौ एकश्रीरान्वयित्वरूप-सापिण्ड्यस्याऽपि अवश्याभ्युपगमात्। एव् अकिपण्डान्वियपुरुषालाभे एकशरीरान्व-यिरूपसिपएडस्यैव प्रहणं कर्तव्यम्। न चैवं शङ्कनीयम्-एकशरीरान्वियरूपसापि-एड्यस्य विवाहमात्रविषयकत्वान्न दत्तकविषये प्रवृत्तिरिति ।

#### दत्तकीतादिपुत्राणां वीजवप्तुः सपिगडता। पश्चमी सप्तमी तद्वद् गोत्रं तत्पालकस्य च ॥

इति बृहन्मनुवचनेन तस्य दत्तकविषयेऽप्यतिदेशदर्शनात्। श्रत एव च प्रतिप्राह्य-पुत्रक्रमनिरूपणावसरे 'तत्राऽयं सिपएडसगोत्रो मुख्यः, उभयथाऽपि प्रत्यासत्तेः। तद्भावेऽसगोत्रः सिपएडः, सापिएड्यप्रत्यासत्तः' इति समानगोत्रः सिपण्डो मुख्यः, तद्भावेऽसमानगोत्रः सपिएडः। यद्यप्यसमानगोत्रः सपिएडः समानगोत्रोऽसपिण्ड-रचेत्युभाविप तुल्यकच्यौ, एकैकविशेषण्राहित्यादुभयोः, तथाऽपि गोत्रप्रवर्तकपुरुषात् सापियड्यप्रवर्तकपुरुषस्य सन्निहितत्वेनाऽभ्यहितत्वम् । तेन च 'श्रसमानगोत्रोऽपि सिपएड एव प्राह्यों मातामहकुलीनः' इति च वीरिमत्रोद्य-दत्तकमीमांसाकारौ कण्ठ-रवेणोचतुः । एवक्च सगोत्रसपिण्डाभावे तद्नन्तरमसगोत्रसपिण्डस्य स्वमातामह-्रुलीनस्यैव दत्तकविधया प्राह्यत्वं शास्त्रतः सिद्ध्यति।

एवं "ज्येष्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति मानवः" इति मनुवचनानुमितं "न ज्येष्ठं पुत्रं दद्यात्" इति मिताच्चरीयं वचनम् , तहातारमेव स्प्रशति न तु प्रतिमहीतारम्। श्रतश्च ज्येष्ठपुत्रदाननिषेधोल्लङ्कनेन तहाने दातुरेव दोषाः प्रति-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by et aligota प्रति-

प्रहीतुः, न वादत्तकत्वस्याऽसिद्धिः—इति दत्तकमीमांसा-मयूखकारादीनां मिताचराशयं वर्णयतामयमेव सिद्धान्तः ।

एवं "नैकपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं कदाचन" इत्येकपुत्रदानिषेषपरे "वहुपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं विशेषतः" इति शौनकीये वाक्ये बहुपुत्रपदश्रवणमे- "वहुपुत्रेण कर्तव्यं पुत्रदानं विशेषतः" इति शौनकीये वाक्ये बहुपुत्रपदश्रवणमे- कत्वसङ्ख्याधिकसङ्ख्याक-पुत्रवत्परं सद्नुवादः । अन्यथा पूर्वोत्तरार्धयोः पृथकपृ- थिविधिनिषेधाङ्गीकारे वाक्यभेदप्रसङ्गात् प्रन्थान्तरिवरोधाच्च । अत एव बालम्भट्ट्यां मतान्तरिकरासपूर्वकमयमेव पद्मः सिद्धान्तितः । तस्माद् द्विपुत्रेणाऽपि पुत्रदानकरणे न दोषः ।

एवञ्च सित श्रीकाशीमहाराजैः श्रीमदादित्यनारायणसिंहमहोद्यैः पूज्यतमायाः स्वमातुराज्ञया यः स्वमातामहश्रुद्धप्रपौत्रः तन्मातापितृभ्यां प्रीति-पूर्वकं दत्तः दत्तकहोमाद्यनुष्ठानपूर्वकं ज्येष्ठपुत्रोऽसगोत्रसिपण्डो गृहीतः श्रीविभूतिनारायणसिंहमहोदयः, स शास्त्रीयया दृष्ट्या सर्वप्रकारेण दत्तकता-मईत्येवेति ।

# १४ सिपण्डीकरणश्राद्धे ज्ञातिभोजनविषये विचारः

सपिण्डीकरण्श्राद्धानन्तरं त्राह्मणान् भोजयित्वा ततो ज्ञाति-भोजनिमिति कृत्वा क्वचित् सजातीयाः स्वशक्तिमितिकृत्यापि भोज्यन्ते, तत् सजातीयभोजनं शास्त्रारूढं न वेति विचारे इत्थम् शास्त्रपर्यातोचनिनगंतितो निर्णयः—ज्ञातिशब्देन सर्वत्र स्पृतिकारैः सपिण्डाः समानोदका एव च गृद्धन्ते, न सजातयः। यथा— "सर्वे ज्ञातयोऽपोऽभ्यवयन्त्यासप्तमात्पुरुपाद्दशमाद्धा" (पा० गृ० सू० ३।१०।१६) "ज्ञातयः सपिण्डाः समानोदकाश्च" इति कर्क—हिरहर—गदाधरमाज्ये च। "तां ज्ञातयोऽन्वारमन्ते" (ज्ञाप० पितृमेध सू० ४।४) "ज्ञातयः सकुलाः" इति गोपालस्तद्व्याख्याता। "सप्तमाद्दशमाद्धापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः" (याज्ञ० प्रायंश्च० ३) "निर्देशं ज्ञातिमरणं श्रुत्वा पुत्रस्य जनम च। सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः॥" (मनु० ४।७०) "ज्ञातयः समानगोत्राः सपिण्डाः समानोदकाश्च" (मिताच्रा) "निर्देशाहसपिण्डमरणं श्रुत्वा" इति तद्व्याख्या कुल्लुक्भृदृक्कता। "सगोत्रवान्थवज्ञातिबन्धुस्वस्वजनाः समाः। " (ज्ञमरकोश २।६।३४)

"सगोत्रः, बान्धवः, ज्ञातिः, बन्धुः, स्वः, स्वजनः" इति षट् सगोत्रस्य इति तद्रीका।

प्रमार्गे रेतैर्ज्ञातिशब्देन सिपण्डानां समानोदकानामेव प्रह्णात् तेषामेव तत्र तत्र श्राद्धशिष्टान्नमोजने विधिदर्शनात् सिदतरेषां श्राद्धशिष्टान्नमोजने—

"पित्रादीनामथान्येषां श्राद्धशेषात्रभोजनम् । त्रतिनां विधवानां च यतीनां च विगहिंतम् ॥" "श्राद्धावशिष्टभोक्तारस्ते वै निरयगामिनः । सगोत्राणां सकुलानां ज्ञातीनां च न दोषकृत् । विप्रस्त्वन्यगृहे श्राद्धशिष्टामं भोजनं चरेत् । प्राजापत्यादिशुद्धः स्यात् ज्ञातिभोजे न दोषकृत् ॥"

इति निर्णयसिन्धुहेमाद्रयादिवचनेन निषेधदर्शनात् ज्ञातिभ्य इतरेषां भोजनस्य धर्मशास्त्रे विध्यभावाच्च, यदिदं सजातीयभोजनं तदशास्त्रीयमेव । नैवमाशङ्कृनीयं यदिमानि शास्त्राणि श्राद्धशिष्टान्नभोजनस्यैव निषेधपराणि, नतु दिनान्तरे पृथक् पक्वान्ननिषेधपराणि।

> "प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिप्रायं प्रकल्पयेत्। ज्ञातिभ्यः सत्कृते दत्त्वा ब्राह्मणान्पि भोजयेत्।।" "निवृत्ते पितृमेघे तु दीपं प्रच्छाद्य पाणिना। प्रक्षाल्य पाणी श्राचम्य ज्ञातीन् शेषेण भोजयेत्॥"

इति मनु-देवल-विहित-ज्ञातिभोजनाच अतिरिक्तस्य स्वसंजातीयभोजनस्य कुत्रापि विषेरदर्शनात्। श्रतः सपिएडनानन्तरं स्वसंजातीयभोजनं न शास्त्रविहित-मिति तत्करणे अविहितानुष्ठानरूपदोषप्राप्तिमन्तरा न कुद्धनं फलविशेषं पश्यामः।

#### १५-पश्चायतनदेवतास्थापनविचारः

पञ्चायतनदेवतास्थापने प्रसिद्धा प्राची प्राह्मा, मन्त्रशास्त्रोक्तां देवाभि-मुखत्वादिरूपा कल्पिता प्राची वा इति शङ्कायामिद्मुत्तरम्—मन्त्रशास्त्रोक्ता कल्पिता प्राच्येव पञ्चायतन-देवता-स्थापनादौ प्राह्मा।

"देवस्य मुखमारभ्य दिशं प्राची प्रकल्पयेत्।" इति । "शम्मौ मध्यगते" इति श्लोकव्याख्याने निर्णयसिन्धूक्तेः। "पूज्यपूजकयोर्मध्ये प्राची प्रोक्ता विचक्षग्रैः" इति तच्श्लोकव्याख्याने

१७





१. श्रन्ये—मिन्नगोत्राः।

पूजाप्रकाशे मित्रमिश्रोक्तेश्च । तस्मान्मत्रशास्त्रोक्तकिल्पतप्राच्यनुस।रेग् पञ्चायतन-देवता-स्थापनं युक्ततरम्। केचित्तु केवलवैदिकपूजने मन्त्रशास्त्रोक्तकिष्पतप्राचीम-नाहत्य प्रसिद्धप्राच्यनुसारेण पञ्चायतनदेवतास्थापनं वदन्ति । कैश्चित् साम्प्रदायि-कैस्तथैवाचरणात्। देवमन्दिरेषु स्थापनं चोभयथा दृश्यते । मन्त्रशास्त्रोक्तप्राची-ब्रह्णपत्तश्च त्रासेतुहिमाचलं समादतिनण्यसिन्ध्वादिमहानिबन्धसम्मतः शिष्टाचार-प्रसिद्धप्राचीप्रहणपत्तरच टीकोद्धतानां केषाख्चित्सम्सतः सम्प्रदायसिद्धश्च । तस्मात् कल्पितप्राच्यनुसारि स्थापनं शुभावहतरम् । प्रसिद्ध-प्राच्यनुसारि स्थापनमपि न दोषावहम्, किन्तु शुभावहमेव सम्प्रदायसिद्धत्वात्। अत्रानुष्ठाने रुचिरेव नियामिका, न कोऽपि कस्यचिद् गर्ह्य इत्यलं पल्लवितेन।

१६ — मातृपितृमरणे संवत्सरपर्यन्तं शुभकर्मनिषेधः

प्रमीतौ पितरौ यस्य देहस्तस्याशुचिर्भवेत्। न दैवं नापि पित्र्यं वा यावत्पूर्णो न वत्सरः ॥ इति निषेधात् पुत्रेण वर्षपर्यन्तं किमप्यनापत्तौ नानुष्ठेयम् । अन्यमर्गोऽपि — प्रेतकर्माएयनिर्वर्य चरेन्नाभ्युदयक्रियास्। आचतुर्थं ततः पुंसि पश्चमे शुभदं भवेत्।।

इति निर्णयसिन्धुभृतमेधातिथिवचनात् चतुःपुरुषपर्यन्तं वर्षं यावत्काम्य-कमेंगोऽननुष्ठानमिति।

१७ मातापित्रोर्मृते संवत्सरपर्यन्तमार्त्विज्यनिषेधः

माताषित्रोर्फृते संवत्सरं यावद्नापदि विष्णुयागादौ आर्त्विज्यं न कार्यम्। "आरम्भो वर्गं यज्ञे" इति वचनात् ऋत्विजामपि मधुपर्कानन्तरं यद्यप्याशौचा-भावो निर्णयसिन्ध्वादायुक्तः, तथापि नायं पत्तः सुसमीचीनः।

१८— गायत्र्या जप-होम-स्वाध्यायादौ प्रण्वयोजनविचारः

गायत्र्या जप-होम-स्वाध्यायादौ प्रणवसाहित्यमुक्तं प्रन्थेषु, तत्र कुत्र कैः कियन्तः प्रण्वाः संयोजनीया इति संशये निम्नलिखितः तत्तदाश्रमपुरस्कारेण प्रकारो धर्मशास्त्रेषु निर्णीतः। गृहस्थनहाचारिभिः जपे प्रथमं प्रण्वमुचार्यं ततो व्याहृती-रचोचार्यं ततो गायत्री जप्तव्या। होमे तु तथैव प्रयुज्य अन्ते स्वाहाकारोऽपि योजनीयः। सम्पुटगायत्री तु संन्यासिनामेव, एवं षडत्तरापि।

प्रणवः पूर्वग्रच्चार्यो भूर्श्ववः स्वस्ततः परम्। ग्रंयत्री प्रणवश्चान्ते जपो ह्येवम्रदाहृतः॥ सम्पुटगायत्री सर्वपापप्रगाशिनी ॥ इति । 'ःउभयतःप्रण्वां CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



षडोङ्कारां जपेद्विप्रो गायत्रीं मनसा श्रुचिः । तिस्रो व्याहृतयः पूर्व पृथगोङ्कारसंयुताः ॥ पुनः संहृत्य चोङ्कारं मन्त्रस्याद्यन्तयोस्तथा। इदं द्वयमपि संन्यासिविषयम्। स्मृतिरत्नावल्याम्—

सम्पुटैकपडोङ्कारा गायत्री त्रिविधा मता।
तत्रैंकप्रणवा प्राद्धा गृहस्थैर्जपकर्मिण्।।
गृहस्थवत्तु जप्तन्या सदैव ब्रह्मचारिभिः।
सम्पुटा च षडोङ्कारा भवेतामूर्ध्वरेतसाम्॥
अर्ध्वरेतसो नैष्ठिकब्रह्मचारिवानप्रस्थप्रभृतयः।
यो न वाञ्छति सन्तानं मोक्षमिच्छति केवलम्।
अन्त्योङ्कारमसौ कुर्वन्नक्षरं पद्माप्तुयात्॥ इति।
स्पृतिसारसमुच्चये—

गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत्। श्रन्ते यः प्रणवं कुर्याचासौ वृद्धिमवाप्तुयात्॥ इति। संवर्तः—"प्रणवाद्यां तु सन्ध्यायां जपेद् व्याहृतिभिः सह ।" इति। मतः—एतदश्वरमेतां च जपन् व्याहृतिपूर्विकाम्। सन्ध्ययोर्वेदविद्विप्रो वेदपुर्ण्येन युज्यते॥ इति। "प्रणवव्याहृतीः सार्द्धं स्वाहान्ता होमकर्मणि।" इति।

नित्यस्वाध्याये तु दशप्रण्वा गायत्री श्रध्येतव्यत्वेनोक्ता । तस्याः स्वरूपं तु स्मार्तील्लासे स्पष्टम् ।

प्राणायामेऽपि द्शप्रण्वा गायत्री समर्यते सर्वत्र । वस्तुतस्तु योगियाज्ञवल्क्य-सिद्धान्तानुसारेण् त्रादावन्ते च जपे प्रण्वसंयोजनं सर्वैः कर्तव्यम् । यत्तु 'गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रण्वाद्यामिमां जपेत्' इति मतेन त्रादावेव प्रण्वसंयोजनं हरिहरादिमाध्यिवरोधादुपेच्यम् । त्र्रतण्व वीरिमेत्रोदयेनापि निजाहिकप्रकाशे त्र्राद्यन्तप्रण्वसंयोजनमेव स्पष्टतः समर्थितम् । किन्तु जपाद्न्यत्र गृहस्थो ब्रह्मचारी च त्रादिप्रण्वां गायत्रीं प्रयुक्षीत ।

१६ - गायत्रीजपे आनुपूर्वीविचारः

'तज्जपस्तद्रथेभावनम्' इति (यो०सू० १।२८) योगसूत्ररीत्या अर्थानुसन्धानपूर्वकं



जपः कर्तव्य इति सम्प्रदायः । तत्र 'िण्यम्' इत्यस्योचारणे श्रर्थाववोधो न सम्पर्धते । एवख्र जपे 'वरेण्यम्' एव प्रयोज्यम् । इदमेव मतं गायत्रीपुरश्चरणपद्धत्या विश्वामित्र-कल्पेन च समर्थ्यते । 'इयादि पूरणः' (पिङ्गल० सू० ३।२) इति पिङ्गल- छन्दस्मूत्रानुसारेण 'िण्यम्' इति प्रयोगस्तु केवलं पादपूर्त्तये । तथा च चतुर्विश- त्यत्तरत्वं गायत्र्याः सुयोज्यते ।

२०-गयाश्राद्धभेदादिविचारः

गयाश्राद्धे चिकीषिते घृतश्राद्धं पार्वण्विधिना कृत्वा गयां प्राप्य तत्र तीर्थ-प्राप्तिनिमित्तकं फल्गुतीर्थे श्राद्धं तीर्थविधिना अर्घावाहनादिवजं कुर्यात् । ततः प्रेतपर्वतश्राद्धमारम्य सर्वाण् श्राद्धानि पार्वण्विधिना कार्याण्, नतु तीर्थश्राद्ध-विधिना। तथाहि गयाश्राद्धपद्धतौ 'इदं प्राप्तिनिमित्तकमेव कार्यम् नतु तदन्तर्गत-प्रेतशिलादितीर्थान्तरेषु दिनान्तरेषु वा कर्तव्यम्, व्यवहाराभावात् तन्त्रादिन्यायात् प्रधानन्यायाच्च । एवमेव सकलशिष्टाचारोऽपि । तथैव प्रामाण्किप्रन्थसिद्धव्यव-हारोऽपि। एवं च प्रेतशिलादौ पार्वण्विधिनेव अविकृतेनेव पार्वण् वत्त्यमाण्रीत्या षोडशदैवं करणीयम्।

तीर्थिचन्तामणी— 'गयाप्राप्त्यनन्तरमेवार्धावाहनादिरहितपार्वणेतिकर्तव्यताकं श्राद्धं कुर्यात्' प्रेतशिलादौ तु पार्वणेतिकर्तव्यताकमेव, नत्वर्धावाहनादिसहितम्। गयाश्राद्धस्य प्रकृतिश्राद्धं प्रेतशिलाश्राद्धं तत्र सर्वाङ्गोपदेशात्। एवमेव ढोण्ढुमिश्र-मैथिल-जीवानन्द-रघुनन्दन-अनन्तदेव-वाचस्पति-नारायणभट्टकृतपद्धतौ च।

लघुत्रिस्थलीसेतौ—तच्च श्राद्धं प्राप्तिदिने 'फल्गु'नद्यामप्यावाहनवर्जं तीर्थ-श्राद्धवत्कार्यमित्यविवादम्। प्रेतपर्वत-पद्वटादाविप तथैव। तेषां च स्थलतीर्थत्वादिति केचित्। वयं तु—तेषां स्वतन्त्रतीर्थत्वं गयाक्रत्यान्तर्गतत्वं वेत्यन्यदेतत्, वस्तुतस्तु सप्तपञ्चादिदिनसाध्यं गयाक्रत्यमेकं कर्म। तथाऽथशब्दादिभिः क्रमोक्तः। श्रथ जिह्नाया श्रथ वद्यस इतिवत्। न विभिन्नप्रयोगविधिप्रहे क्रमोऽङ्गं भवतीत्येकं कर्म। तत्र च तीर्थप्राप्तेः सक्वन्निमित्तत्वादादावेव तीर्थम्। श्रन्यानि तु भिन्नानीत्यावाहनादि तत्र कार्यमेवेत्ययं पन्थाः—इति युक्तमुत्पश्यामः।

गयामाहात्म्ये — प्रेतिशिलायामावाहनादिसहितसकलं पार्वण्युक्तवा "सर्व-स्थानेषु चैवं स्यात्पिएडदानं तु नारद्" इति प्रेतपर्वतश्राद्धस्य तद्प्रिमश्राद्धेष्वतिदेशः। एवं च गयाश्राद्धं सर्वपार्वणविधिनैव, नतु तीर्थविधिनेति निरवद्यमिति।

२१-दत्तकस्य गयाश्राद्धादिविचारः

गोत्रिस्थे जनियतुर्न भजेइत्त्रिमः सुतः।
गोत्रिस्थातुगः पिएडो व्यपैति ददतः स्वधा॥ (मनु॰.६।१४२)
इति वचनेन जनियतुपिएडदानस्य दत्तकपुत्रेण अकर्तव्यतया प्रहीतुरेव पितुः
सांवत्सिरिकगयाश्राद्धादीनां कर्तव्यताविधानात् "एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि
गयां व्रजेत्" इत्यादि-अत्रिसंहितावचनेन गयाश्राद्धस्यावश्र्यकृत्वात् "पिएडोद्कः

क्रियाहेतोर्नाम संकीर्तनाय च" इति वचनेन पिण्डदानार्थमेव दत्तकस्य प्रहणाच्च जनयितृपितृसत्त्वेऽपि मृतप्रहोतृस्वपितृकस्य दत्तकस्य गयाश्राद्धादावधिकारः । शास्त्र-दृष्ट्या जनिवतुः पितुः पितृत्वमेव नास्ति, किन्तु लोकव्यवद्दारेण तत्र गौणमेव पितृत्वम् ।

२२-- प्रेतोद्देश्यकश्राद्धे दत्तानि सर्वाएयपि वस्तूनि महापात्रस्यैव

प्रेतोद्देश्यकश्राद्धे यानि वस्तुनि दीयन्ते, तानि सर्वाणि महापात्रस्यैव भवन्ति । पुरोहितेन प्रेतोद्देश्यकं द्रव्यं यदि गृद्येत तर्हि तेन प्रायश्चित्तं करणीयम् । श्रत्र प्रमाणानि प्रायश्चित्तविवेके श्रभद्याभद्यप्रकरणे सन्ति, तानि तत्रैव द्रष्टव्यानि ।

२३—विप्रहस्ते दर्भासनदानस्य नैष्फल्यम

त्राह्मण्हस्ते देव-पितृ-मनुष्य-प्राजापत्याग्नि-तीर्थानां सद्भावात् इस्तविन्यस्तेषु दर्भेषु ममेदमिति देवादीनां कलहः स्यात्। श्रतएव नागरखण्डे हस्ते दर्भासन-दानस्य वैफल्यमुक्तम् —

इस्ते तोयं परिचेप्यं नो दर्भास्तु कथश्चन। यो हस्ते चासनं दद्यात्तं दर्भे बुद्धिवर्जितः ॥ पितरो नाशये तत्र प्रकुर्वन्ति निवेशनम्।

यत् प्रचेतसोक्तं 'गृह्वीयुस्ते तु तान् कुशान्' इति तदपि मनसा स्वीकुर्युरिति व्याख्येयम् , नतु हस्ते गृह्णीयुरित्यतो न विरोधः । देवस्वामी तु मन्यते-यः पाणौ दर्भदानप्रतिषेधः स आसनास्तरणार्थदर्भविषयः। यस्तु प्रह्णविधिः स याज्ञवल्क्य-वचनात्तस्य पर्यालोचनया पाणावेव विष्टरार्थं कुशविषय इति तद्युक्तम् । आसनास्तरणार्थानां दर्भाणां विप्रहस्ते प्रदानाप्रसक्तेः प्रतिषेधानवकाशादिति हेमाद्रौ ।

२४ — त्यक्तशिखास्त्रस्य पुनर्गाईस्थ्यप्रवेशे प्रायश्चित्तम्

प्रमादवशात् परित्यक्तशिखासूत्रः कृतोद्वाहः सपितृमातृको कश्चन ब्राह्मण्-कुमारः पुनर्गृहस्थाश्रमं चिकीर्षुः पुनरुपनयनादिसंस्कारेण शुद्धो भवितुमहैति नवेति प्रश्ने—धर्मशास्त्रोक्तविधिना प्रकृतत्र्यब्दप्रायश्चित्तः पुनरुपनयनादिसंस्कार-संस्कृतः 'सर्वेषामेव पापानां जपः प्रायश्चित्तम्' इत्याद्युक्त्या द्वादशसद्गन-गायत्रीजपेन शुद्धो भवितुमहति । प्रमाणं च प्रायश्चित्तविवेके संस्कार-भास्करे च वर्तते।

२५ — त्रसच्छिष्यस्य न गुरुधनभागिता

करिचद् त्राह्मणः कस्यचिद्यतेर्धनप्रह्णार्थं तच्छिष्यतया साधुरूपेण वर्तमानः पश्चादसच्छिष्योऽयमिति गुरुणा परित्यक्तस्तदोयधनभागी भवितुमईति नवेति प्रश्ने नाहेतीति विदुषां परामर्शः । तथा च याज्ञवल्क्यः (व्यवहारा० १३७)—

वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थमागिनः। क्रमेणाचार्यसञ्छिष्यधर्मभ्रात्रेकतीर्थिनः

क्रमेण प्रतिलोमक्रमेणेत्यर्थः।



## २६ - सच्छिष्यस्यैव यतिधनभागिता

कस्यचिद्यतेः पार्श्वे लुच्धो ब्राह्मणसुतः छद्मना मठे गतः। यत्र तत्र गत्वा स्वीयै-त्रीह्मण इति व्यपदिश्यमानो यतेः सर्वस्वं परिगृह्य यतेव्यीमोहं कृतवान् । सच तादृशः कदाचित् यतिना लिह्नतः। ततोऽन्यः कश्चन विरक्तः शिष्यः कृतः। याते च काले कदाचित् यतिः मृतः । पश्चात् स कपटवेषपटुरसच्छिष्यः तां गुरुसम्पत्तिं कस्य-चिद्न्यस्य यतेः पार्श्वे विक्रीय द्रव्यं गृहीत्वा स्वपत्न्या सह स्वग्रामे तिष्ठति । किं स एव तद्धनमहित विरक्तो वा तच्छिष्य इति संशये एष निर्णयः-

तस्य यतेर्यः सच्छिष्योऽन्यतः परावर्त्यं तद्रपंश्महतीति । यथोक्तं

याज्ञवल्क्येन-

## वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणां रिक्थभागिनः । क्रमेगाचार्यसच्छिष्यधर्मभात्रेकतीर्थिनः

क्रमश्च विपरीतक्रमो बोध्यः । तथा चायमर्थः—'ब्रह्मचारिएो नैष्ठिकस्य धनमाचार्यो गृह्वाति । उपकुर्वाणस्य तु ब्रह्मचारिणः भ्रात्रादयो गृह्वन्ति । यतेस्तु धनं सच्छिष्य एव गृह्वाति । दुर्वृत्तस्याचार्यादेरिप भागानहर्त्वे किमु वक्तव्यं तादृशस्य शिष्यस्येति । वानप्रस्थस्य धनं एकाश्रमिणा धर्मभ्रात्रा लभ्यत इति । तथा च प्रकृतकपटवेषपटोर्गुरुप्रतारकत्वेनासच्छिष्यत्वात् तद्धनलाभानहेता । अन्य एव सच्छिष्यस्तद्धनं लब्धं योग्य इति ।

#### २७ - कर्मकालेऽश्रुचिस्पर्शादौ श्रुद्धिविचारः

यज्ञादिकर्मकाले मूषक-पल्ली-सर्ट-गोधा-वायस-सच्छूद्रादिस्पर्शे स्नानम्, दर्शने त्वाचमनम् । मार्जारस्यान्याङ्गसंस्पर्शे त्राचमनम्, चाण्डाल-रजस्वला-शू द्रादि-संभाषणेऽशुचिद्शंनेऽपि स्नानम् , तद्दशंने त्रिराचमनम् , स्नीश्द्राणाममन्त्रकं प्राणायामाः।

मनुः - त्राचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने । सौरान्मन्त्रान् यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥ इति । बृहरपतिः—स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च मित्रका मशकाद्यः। मांर्जारश्चैव द्वीं च मारुतश्च सदा शुचिः॥ इति। २८--रोगार्तनित्यकृत्यलोपे विचारः

(क) रोगार्तस्य गृहस्थस्यं स्नान-सन्ध्या-देवर्षिपिनृतर्पण्-वैश्वदेव-देवार्चालोपे 'विदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे" (मनु० ११।२०३) इत्यादिवचनेन श्रनातुरस्य एकस्य परित्यागे एकस्योपवासस्य विधानेऽपि श्रातुरस्य—

राष्ट्रक्षोमे नृपचोमे रोगातौँ चयस्तके। सन्ध्यावन्द्निविच्छित्तिर्न दोषाय कदाचन्॥ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इति गौतमवचनेन दोषाभावस्मर्णेऽपि "अत्रापि यथासंभवमाचरणीयम्, लोपे तु किञ्चित् प्रायश्चित्तम्" इति प्रायश्चित्तमञ्जरीकारवचनात् तत्रैव पूर्वमापदि दिनत्रयातिक्रमे उपवास इत्युक्तत्वाच्च स्नानादेनिंत्यकर्मण एकैकस्य दिनत्रयातिक्रमे एक उपवासः, अनेकेषामतिक्रमे 'प्रतिनिमित्तं नैमित्तिका वृत्तिः' इति न्यायेन उपवासा वृत्तिः प्राप्नोति । एवं च यावत्सु दिनत्रयेषु सन्ध्यादीनां लोपः सञ्जातस्तावन्त उपवासा निमित्तमेदेन कर्तव्यतां प्राप्नुवन्ति । तदशक्तौ उपवासषट्कप्रतिनिधित्वेन एकं प्राजापत्यं परिकल्य यावन्त्युपवासषट्कानि तावन्ति प्रत्याम्नायकुच्छाणि कार्याणि । तत्राप्यशक्तौ तावत्संख्याका गावो देयाः ।

(स्व) ज्वरार्तस्य द्विजस्य स्नान-सन्ध्या-देवर्षि-पितृ-तर्पण-वेश्वदेव-देवार्चालोपेन यो दोषः समजिन तद्दोषपरिहाराय श्रापिद् नित्यकर्मणां दिनत्रयाविषकलोपे एकोप्-वासस्य धर्मशास्त्रेषु विधानात् एकैकस्य लोपे एकैक उपवास इति पञ्चानां स्नानादीनां दिनत्रयाविषकलोपे पञ्चोपवासा इति श्राहत्य परिगणनया सार्द्धमासद्वये सन्ध्यादि-लोपे पञ्चविंशत्यिषकशतोपवासानां प्राप्तत्वात् तावतामुपवासानां स्वरूपतः कर्तुमशक्यत्वेन तत्प्रतिनिधित्वेन उपवासषदकस्य एकप्राजापत्यपरिकल्पनया एक-विंशतिप्राजापत्यं कुच्छाणां प्रतिनिधित्वेन एकविंशतिगोमृत्यं वेति।

## २६ - पूर्वसङ्काल्पतस्यानुष्ठानविचारः

(क) यदि कश्चिदातैः पूर्वं मनसा सङ्कल्पतं बहुदिनसाध्यं गायत्री-पुरश्चरणादिकं कर्म चिकीषेन् शुक्रास्तादिदोषरहितकालागमनपर्यन्तं जीविते संशयमापन्नस्तादृशदोषदृषित एव काले स्वसङ्कल्पं पृर्यितुमभिक्षषति तद्नुष्ठानं शास्त्रीयमस्ति न वेति विचारे इद्मुत्तरम्—

स्वसङ्कल्पितस्य स्वेनेव समापनीयस्य षाष्ठज्यायसिद्धत्वात् दोषापरामं याव-ज्जीवनस्यानिश्चितत्वेन सङ्कल्पितकर्मणोऽनन्यगतिकत्वात् अंनुष्ठातव्यत्वमेव ।

"कालेऽनन्यगतिं नित्यां कुर्यान्नैमित्तिकीं क्रियाम्।" तथा—"नैमित्तिकं तु कुर्वीत सावकाशं न यद् भवेत्।"

इत्यादिवचनवलादुत्तरत्र — श्रतएव "सावकाशं च सम्भवति, निरवकाशस्य कर्मणो दोषयुक्तेऽपि कालेऽनुष्ठानं न दोषायेति गम्यते" इति निरवकाशस्यानन्य-गितकस्य प्रतिप्रसकोऽर्थात् सिद्धः।

कर्म कुर्यात्फलावाप्त्यै चन्द्रादिशोभने बुधः। स्वस्थकाले त्विदं सर्वं नार्तकालमपेचते।। स्वस्थकाले त्विदं सर्वं स्रतकं परिकीर्तितम्। श्रापद्गतस्य सर्वस्य स्रतकेऽपि न स्रतकम्॥



# च्यतीपातोऽथ संक्रान्तिस्तथैव ग्रहणं रवेः। पुरायकालास्तदा सर्वे यदा मृत्युरुपस्थितः॥

एवच्च पूर्वोक्तेन पुरुषेण शुक्रास्तादिदोषयुतेऽपि स्वसङ्गल्पतस्यानुष्ठानं यदि व क्रियते कार्येत वा तच्छास्त्रीयमेवेति ।

( ख ) केनचिन्मानसिकः सङ्कल्पः कृतो गायत्रीपुरश्चरणस्य पूर्वम् । स च

मर्गावस्थां प्राप्तः, अतस्तेन किं कर्तव्यमिति संशये उत्तरमिदम्

स्वपुत्रादौ विश्वासयोग्ये प्रतिनिधौ च सति तद्द्वारा कारणीयं शुक्रास्ता-दिदूषितसमयानन्तरम् । तादृशपुत्राद्यलाभे तु वैद्यादिद्वारा स्वात्मज्ञानद्वारा च मरण्निश्चये सति स्वयमपि कालाशुद्धावपि अनुष्ठानं कर्तव्यम्, मानसिकसङ्कल्प-स्याप्यारम्भरूपत्वात् आरव्धकर्मणो नित्यत्वात् नित्यानां शुक्रास्तादिदोषाभावादिति ।

३० - श्रावणमासादौ गवाश्वादिप्रस्तिविचारः

कचिन् श्रावणमासादौ गवाश्व।दिप्रसूतिसंभवे किं कर्तव्यमिति विचारे— माघे बुधे च महिषी श्रावणे वडवा दिवा। सिंहे गावः प्रसूयन्ते स्वामिनो मृत्युदायकाः॥

इति गार्ग्यपरिशिष्टवचनेन माघे बुधे चेति समुच्चयार्थकचकारश्रवणात् माघबुधयोः समुच्चितयोरेव निमित्तत्वं न तु पृथग्भूतयोः । यथा गौश्च श्रश्वश्चेत्यत्र चकारश्रवणाद् विशिष्टानामेव विधानं तद्वत् ।

एवं ''श्रात्रगो वडवा दिवा" इत्यत्रापि चकारानुकर्षणात् समुच्चितयोरेव श्रावणदिनयोर्निमित्तत्वं न तु पृथग्भूतयोः।

एवं च माघमासाविच्छन्नबुधवारे महिषीप्रसवे, श्रावणमासाविच्छन्नदिने वडवाप्रसवे च दोषः । गोप्रस्तौ तु सिंहस्यैव केवलस्य निमित्तत्वम् । एवं च
सति शान्तिरत्ने कोष्ठान्तर्गतमागे "माघे बुधे च" इत्यत्र चकारोपादानान्माधबुधयोः समुच्चयः दिवेत्यस्यानन्तरमपि चकारोऽनुषञ्जनीयः । उद्द्योते विशेषः—
"श्रत्र माघबुधयोः श्रावणदिनयोश्च विशिष्टयोनिमित्तता, न च विशिष्टोहेशे वाक्यभेदात्प्रत्येकं निमित्ततेति वाच्यम्, महिषीप्रसवस्योहं श्यत्वेनान्यतरिववन्नायामपि
वाक्यमेदात् । श्रतः पौरुषेयत्वाद्वाक्यभेदो नेति समाधेयम्" इति प्रथमत उक्त्वा
श्रन्ते "श्रावणान्तर्गते दिवसे वडवाप्रसवश्चिद्वशेषतो दुष्टः, माघे महिषीप्रसवोऽपि
बुधे चत्त्रया, बुधरहिते माघे महिष्याः, श्रावणे रात्रौ तदितरमासे दिवा च वडवायाः
प्रसवश्चात्पदोषदः" इति । "श्रावणे च विशेषतः" इति विशेषपदस्वारस्यात्
यत्केवलस्यैव दिनस्य बुधस्य वा निमित्तत्वमुक्तं तत्परस्परविरुद्धत्वेन प्रक्षिप्तत्वावगमादुपेन्नणीयम्। एवं च सति श्रावणमासि दिने यदि वडवा प्रसूचेत, माघमासान्तर्गतद्वाके च साहिष्यी प्रसुचेन्न, जन्नान्नीयेन्न बिह्नोत्रक्षार्थिकमनुष्ठेयमिति।

रि प्रकृत सच्छि २७

दशंने संग माघश्रावणौ तु न सङ्क्रान्त्या प्राह्मौ, किन्तु पूर्णिमान्तमासेन । सिंहेति सिंहस्यैव सङ्क्रान्त्योपादानात् , एवं च श्रावणस्याधिमासत्वे उभावपि श्रावणौ दुष्टाविति ।

"त्यागो विवासो दानं वा कृत्वाऽप्याशु शुभं लभेत्।"

इति वचनात्सति संभवे गवादेदीनादिकमेव विषेयम् । निष्कयदानप्रमार्गं तु न काप्युपलभामहे ।

#### ३१ — मृतवृषभस्य संस्कारविचारः

करिचदुत्सृष्टवृषः स्वायुषः चयेण कालकवित्तोऽभूत्। तच्छवस्य प्रतिपत्ति-करणे प्रामव्यवहारानुसारिणि किलकालप्रभावान्वितचर्मकारेरस्वीकृते तथेव शवस्थितौ दुर्गन्धादिदोषभयेन तद्प्रामिनवासिभिः कितपयैवैरयजातीयैः संहत्य तच्छव-प्रतिपत्तिकरणं निश्चित्य स्वयमेव प्रामाद् बिहर्नीत्वा देशप्रथानुसारेण निखननादिक-मनुष्ठितम् । ततोऽन्ये कितपयजनास्तान् निन्दितकर्मकारितयाऽधिच्चिपन्ति । एवं स्थिते शास्त्रतस्ते निन्दितकर्मानुष्ठातारो नवेति प्रश्ने इद्युत्तरम् धर्मार्थं परोपकार-बुद्ध्या तैः शवनिहर्णस्य तत्संस्कारस्य च विधानात् ते न दुष्यन्ति । तथाहि—

"वोढा चैवाग्निदाता च सद्यः स्नात्वा विशुद्ध्यति।"

इति निर्णयसिन्धौ धर्मार्थं शवनिर्हारप्रसङ्गेनापराकेष्ट्रतवृद्धपराशरोक्तेः, अत्र वचने ब्राह्मणपद्मुपलच्चणमिति तट्टीकायां रत्नमालायाम् । एवमग्निदातेत्युपलच्चणम्, संस्कारकर्तुः पूर्वार्द्धे संस्कारपदोपादानात् । एवक्क धर्मार्थं वृषभशववोढारस्तत्व-ननादिकर्तारस्च न दोषभाज इति ।

#### ३२--छायादानविचारः

दीयतां राजशार्द् छायादानं विशेषतः । दद्यात्ते प्रीतये राजन् कृष्णां घेनुं पयस्विनीम् ॥

इति शनिप्रहशान्तिकर्मेणि विहितं छायादानं यद्यक्कत्वेन विहितं यद्वा कर्मसमृद्धयर्थम्, उभयथापि तदाज्येनेव कर्तव्यं छायादानमिति ।

> कांस्यपात्रे स्थिताज्यं च आत्मरूपं निरीच्य तु । ससुवर्णं तु यो दद्यात्सर्वविघ्नोपशान्तये॥

इत्यादिवचनात्कांस्यपात्रं सुवर्णमाज्यम्, तत्र च स्व-स्वरूपनिरोज्ञणमित्यङ्ग-चतुष्टयमाज्यस्थाने, तैलप्रहर्णे आज्यरूपाङ्गाभावादङ्गहीनं छायादानं भवेत् । यथा सोमयागाद्यङ्गभूतदीज्ञणीयेष्टेः स्वाङ्गसहिताया एवानुष्ठानम्, तत्र केनाप्यङ्गेन न्यूनायां दीज्ञणीयेष्टी ज्योतिष्टोमाद्यङ्गत्वं न सेत्स्यतीति यथा सिद्धं तद्वदेवात्रापि स्वाङ्गसहित-स्येव छायादानस्य प्रधानोपकारकत्वं भवति । अतः शनिप्रीत्यर्थं तैलस्यावश्यकत्वेऽपि प्रथगेव तस्य दानं कर्तव्यम्, मतु छायादाने तदन्तर्भाव्यम्। अतपव शनिप्रहदान-

१**५** <sub>CC-0.</sub> Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



विधौ छायादानात्पृथगेव तैलदानं शनिमूर्तिसहितं पृथक्त्वेन च विहितम् । अतश्च शनिप्रहशान्तावाज्येन यच्छायादानं परम्परागतमनुष्ठीयते तदेव साधु, नान्यदिति निर्णयामः ।

#### ३३ -- कूपादिजलेषु स्नानविचारः

यत्र नदा नद्यस्तडागा वा न सन्ति तत्राल्पजलोदके कूपे यन्त्रादिविनिःसृतोदके वा स्नानफलप्राप्तिभवति न वेति विचारे—

नद्यां तु विद्यमानायां न स्नायादुष्णवारिणा। न स्नायादल्पतोये तु विद्यमाने स्हूदके॥ इति।

यत्र नद्यः सन्ति तत्र ताः परित्यच्य श्रन्यत्र न स्नातव्यम् । विशेषतश्च— नद्या यच्च परिश्रष्टं नद्या ४च्च विनिस्सृतम् । गतप्रत्यागतं यच्च तत्तोयं परिवर्जयेत् ॥

इति व्यासवचनेन यन्त्रद्वारा विनिस्तृते जले स्नाननिषेधाच्च । तडागाम्भ-स्येव स्नानं शास्त्रसम्मतं स्नानफलदम्, न तु यन्त्रोद्धृतनालीद्वाराऽऽगतजलेन स्नाने तादृशं फलम् । तेन दृष्टफलं शरीरमलोद्वासनं कदाचित् भवितुमईति, न त्वदृष्टह्मं स्नानजं फलम् । श्रतस्तडागादिसत्त्वे तत्रैव स्नानादिकं कर्तव्यमिति ।

# ३४ — ऊनमासिकादिश्राद्वविचारः

शास्त्रेषु षोडशमासिकेषु ऊनमासिक-ऊनषाण्मासिक-ऊनाव्दिकश्राद्धविषये मतभेदो दृश्यते । तत्र 'मृतेऽहृनि तु कतंव्यम्' इति वचनानुसारेण मासिकं घ्याहे भवति । तच्चाशौचान्ते एकादशाहे अनुष्ठीयते । एवं ''मृतेऽहृनि तु कर्तव्यं प्रति-मासं तु वत्सरम्' इत्युक्त्या आव्दिकस्यापि च्चयाह एव काज्ञः, तस्याप्यशौचानते एकादशाहे आद्यशाद्धेन सह तन्त्रेणानुष्ठानम् । एतत्पच्चे मासिकस्य प्रथमाव्दिकस्य चैकादशाहे एवानुष्ठानात् 'एक-द्वि-न्निह्निक्क्ते' इति वचनानुसारेण ऊनमासिकस्य माससमाप्तेः पूर्वमेकादिन्यूने दिवसे अनुष्ठानमिति । आव्दिकस्याप्यव्दपूर्तेः एकादिन्यूने दिवसे अनुष्ठानम् । एवं षाण्मासिकस्यापि षष्ठमासारम्भदिने अनुष्ठानात् ऊनषाण्मासिकस्य च मासोनदिने अनुष्ठानम् । मासिकम् , ऊनमासिकम् , षाण्मासिकम् , ऊनषाण्मासिकम् , द्वादशमासिकम् , उन्नाव्दिकं चेति कमः पर्यवस्यितीति प्रथमप्रकारः ।

"श्राद्यश्राद्धं क्षयेऽहिनं", "मासादौ मासिकं कार्यमाब्दिकं वत्सरे गते" इति लौगान्तिवचनानुसारेण द्वितीयमासारम्भिदने प्रथममासिकस्य द्वितीयवर्षा-रम्भिदने प्रथममासिकस्य चानुष्ठानं प्राप्नोति। तन्मते षाएमासिकमिप सप्तममासारम्भिदने श्राप्नोति। तन्मते षाएमासिकमिप सप्तममासारम्भिदने श्राप्नोति। तन्मिते श्राप्नोति।

र्म प्रकृत सच्छि २७

दशने संग सिक-ऊनाव्दिकानां क्रमेणानुष्ठानिमति । एतत्पत्ते ऊनमासिक-ऊनषाण्मासिक-मासिक-ऊनाव्दिक-याव्दिक-राव्दानां तत्तच्श्राद्धे ऊहः कार्य इति ।

३५—पतिमृतौ पत्या साकं चितारोहणमीहमानाया रजस्वलायाः शुद्धिविषये विचारः

अन्त्येष्टिपद्धतौ गुद्धिमयूखे च—

यदा स्त्रियामुद्दस्यायां पतिः प्राणान् परित्यजेत् । द्रोणमेकं तण्डलानामवहन्याद्विशुद्धये ॥ मुसलाघातैस्तदा साञ्चक् स्रवते योनिमण्डलात् । विरजस्कां मन्यमाना स्वे चित्ते तद्युक्श्वयम् ॥ हण्ट्वा शौचं प्रक्वर्यीत पश्चमृत्तिकया पृथक् । त्रिंशद्विंशति दशं च गवां दद्यादहःक्रमात् ॥ विप्राणां वचनाञ्चञ्चा समारोहेद् हुताशनम् । नारीणां सरजस्कानामियं शुद्धिरुदाहृता ॥ इति ।

तन्मूलं मृग्यं गारुडे।

३६--ज्वरामिभृताया रजस्वलायाः शुद्धिविषये विचारः

ज्वरावस्थायां रजस्वलायाः शुद्धिविषये तूशनाः—

ज्वरामिभूता या नारी रजसा च परिप्तुता।
कथं तस्या भवेच्छौचं शुद्धिः स्यात्केन कर्मणा॥
चतुर्थेऽहिन संप्राप्ते स्पृशेदन्यां तु तां स्त्रियम्।
सा सचैलावगाद्यापः स्नात्वा स्नात्वा पुनः स्पृशेत्॥
दश-द्वादशकृत्वो वा स्त्राचामेच पुनः पुनः।
स्रान्ते च वाससां त्यागस्ततः शुद्धा भवेतु सा॥ इति।
स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेनं ततः शुघ्येत्स स्रातुरः॥(पाराशरस्मृ००।२१)
दद्याच्छक्तया ततो दानं पुण्याहेन विशुद्ध्यति।
न स्तकादिदोषोऽस्ति प्रहे होमजपादिषु॥
प्रस्ते स्नायादुदक्यापि तीर्थादुद्धृत्य वारिणा॥ इति।



रजस्वलायाः स्नानविधि चाह—

स्नाने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रजस्वला । पात्रान्तरिततोयेन स्नानं कृत्वा व्रतं चरेत् ॥ सिक्तगात्रा भवेदद्भिः साङ्गोपाङ्गा कथश्चन । न वस्त्रपीडनं कुर्यान्नान्यवासथ धारयेत् ॥ इति । सेकरात्रं वा समपोष्य प्रहाणे स्नानदानावानक्याने सहाफलमिति

त्रिरात्रमेकरात्रं वा समुपोष्य प्रह्णे स्नानदानाद्यनुष्ठाने महाफलमिति। ३७—सन्निहितातिकाले मौझीबन्धे मीनगेऽर्के गुर्वादिदोषामावः

गुरौ द्वादशके व्रतप्रकरणविहितवर्षसमाप्तौ उपनयनं कार्यं नवेति प्रश्ने कार्यमेवेत्युत्तरं निर्णयसिन्धौ--

"शुद्धिनैंव गुरोर्यस्य वर्षे प्राप्तेऽष्टमे यदि। चैत्रे मीनगते भानौ तस्योपनयनं 'ग्रुभस्।। जन्मभाद्ष्टमे सिंहे नीचे वा शत्रुभे गुरौ। मौज्ञीवन्धः शुभः प्रोक्तश्रैत्रे मीनगते रवौ॥" इति। "त्रते जन्मत्रिखारिस्थो जीवोऽपीष्टोऽर्चनात्सकृत्। शुमोऽतिकाले तुर्याष्टन्ययस्थो द्विगुणार्चनात्।।" इति।

३८ -क्लीबान्धादिविवाहविषये विचारः

षगढान्धवधिरस्तब्धजडगद्गद्पङ्गुषु । ध्वस्तपुंस्त्वेषु चैतेषु संस्काराः स्युर्यथोचितम् ॥

इति स्पृतिरत्नधृतवचनेन षण्ढादीनामुपनयन-विवाहादिसंस्कारविधिश्रवणात्। "कर्मस्वनिधकारेऽपि संस्काराहीः" इति श्रुतिः।

> म्कान्धादिषु चोद्वाहे कन्यास्वीकरणं विना। पाणित्रहं विना सप्तपदानां क्रमणं विना॥ विप्रेण कारयेत्सवं पङ्गोः सप्तपदान्यपि॥

इत्यादिस्मृतिमुक्ताफलधृतवचनात्। "यद्यथिता तु दारै: स्यात्" (मनु० ६।२०३) इति मनुक्तेश्च । तस्य च क्लीबस्य स्मार्नेष्वधिकारात्तदर्थी विवाहोऽसत्यामप्यथितायां युक्त एवेति मेधातिथिव्याख्यानात् । मेधातिथिव्याख्याने उपक्रमोपसंहारयोर्विवाहस्य विहित्तत्वात् । श्रस्ति तु क्लीबादीनां दारपरिम्रहः इति जीमूतवाहन-लेखनात् । 'केचित् स्तब्धमूकत्वादिदोषदुष्टानां विवाहसंस्कारो नेति वदन्ति, तद्पास्तम्' इति सरस्वती-विलासवचनात् । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by

र्म प्रकृत सच्छि २७

दशने संभ

धृतराष्ट्रादीनामन्धानामपि विवाहरूपाचारदर्शनाच्च क्लीवादीनामपि दारसंप्रहोऽ-स्येवेति सिद्ध्यति । यद्यपि ''त्रानंशौ क्लीवपतितौ'' ( मनु० ६ । २०१ ) इति मनु- वचनेन क्लीबादीनां भागहरत्वं नास्ति, तथापि स्नेहेन कारुएयादिना वा कार्रोन भात्रादिभिः क्लीबादिभ्यो दत्ते भागे तैश्च बहुकालं तद्धने निर्विवादं सुक्के पुनः कालात्ययदोषदुष्टस्य तस्य न पुनर्दायादिभिः प्रत्याहरणं कर्तुं शक्यते । क्लीबस्य अनंशित्वेऽपि प्रतिप्रहे व्यवसायादौ चाधिकारात्। क्लोबादीनां विवाहानहता-विषये यज्जैमिनीयन्यायमालायाः कथनं तत्सर्वथाऽज्ञानविज-प्रमाण्टवेन म्भितम्। तत्र हि यज्ञेऽधिकारानधिकार्विचारः कृतः। अन्धपङ्ग्वादीनाम-चिकित्स्यरोगिणां यज्ञेऽनिधकारनिरूपण्स्यैव तद्विषयत्वात् । निह विवाहो यज्ञरूपः, किन्तु दारपरिग्रहरूपः। तस्य यज्ञत्वं कुत्रापि स्पृतिषु शास्त्रान्तरेषु वा नोक्तम्। किञ्च 'यजितचोदनाचोदितत्वमेव यागत्वम्'। नहि कुत्रापि विवाहो यजित चोदनाचोदितः । श्रतः सर्वथा न तद्विषये जैमिनीयन्यायमालावचनं प्रामाएय-महतीति ।

## ३६ — सापिएड्याद्यभावे द्रसम्बन्धिनोर्मिथो विवाहविषये विचारः

कस्यचिद् ब्राह्मण्स्य मातुलकन्या केनचिद् ब्राह्मण्ने ऊढा, साच मृता, अनन्तरं स वोढा ब्राह्मणः कामप्यन्यामुवाह । तस्यां पुत्रः समजिन । स इदानीं परिण्यनकाल-मवाप्तः । तेन सह स ब्राह्मणः स्वां दुहितरं विवाहियतुमिच्छ्रति । अतोऽयं विवाहः धर्म-विरुद्धो न वेति जिज्ञासायाम्—धर्म्य एवेति प्रतिवचनम् । अनयोर्वधूवरयोः सापिएड्या-भावात् सगोत्रत्वाभावाच याश्च काश्चित्सपिएडसगोत्रत्वरहिता अपि विवाह-सम्बन्धे विरुद्धाः, यथा भार्यास्वमुर्दुहिता पितृव्यपत्नीस्वसा च तथा । बौधायनोऽपि—

"मातुः सपत्न्या मगिनीं तत्सुतां च विवर्जयेत्।" इति।

''मातृष्वसुः सापत्नपुत्रकृन्याप्यविवाद्या" इत्याद्या निर्णयसिन्धौ तृतीय— परिच्छेदे उक्ताः । तास्वप्यस्या अभावात् । तथा—

वाक्सम्बन्धकृतानां तु स्नेहसम्बन्धभागिनाम्। विवाहोऽत्र न कर्तव्यो लोकगर्हा प्रसज्ज्यते ॥

इत्यादिवचनानां तु मूलाभावाच्चिन्त्यतैवोक्ता निर्णयसिन्धुकृता । स्रतोऽस्य सम्बन्धस्य विवाहप्रतिबन्धकशास्त्रीयदोषाभावात् संमतत्वमेवेति व्यवस्था । ४० —स्त्रपुत्रस्य स्त्रपितृष्वसुः पौत्र्याः साकं विवाहो न शास्त्रसम्मतः

रमाबाई मीराबाईदेव्याः पितुःष्वसा भवति । श्रतः मीराबाईदेव्याः पुत्रस्य रमेशचन्द्रस्य वित्राहः रमाबाईदेव्याः पौत्र्या साकं भवितुमहेति न वेति जिज्ञासाया-मिद्गुत्तरम्—

शास्त्रदृष्ट्या पितुःस्वसा मातृसदृशी स्मृता । श्रतः वरवधूत्वेनोपस्थिताविमौ श्रातृमगिनोसमानौ । श्रनयोविवादः कथमपि नैव मवितुमहिति । वस्तुतः विवादस्य प्रयोजनं सापिण्ड्यनिवृत्तिः । सापिड्यं च एकशरीरावयवान्वयः । एकस्य पितुमीतुर्वी

शरीरावयवः येषु पुत्र-पौत्रादिषु साम्नात्परम्परया वा शुक्रशोणितरूपेणानुस्यूतस्तत्रैव सापिण्ड्यव्यवहारः । वध्वा वरस्य सापिण्ड्यंस्वतो न भवति, किन्तु कूटस्थपुरुष-द्वारैव । तथाहि—

"पञ्चमात्सप्तमाद्ध्वं मातृतः पितृतस्तथा।"

इति याज्ञवल्क्यस्मृत्यनुसारं प्रकृते वरस्य माता मूलपुरुषेण (नृसिंहरामेण) पञ्चमी भवति । रमाबाईदेन्याः पौत्र्याः सूरजवाईदेन्याः पिता (किशनलालः) मूलपुरुषेण पञ्चमः सम्पद्यते । तस्मात्सापिण्ड्यस्य निवृत्तेरसम्भवादनयोविवाहः न शास्त्रसम्भतः ।

#### ४१--निवृत्तसापिगड्ययोरेव विवाहः शास्त्रसम्मतः

मातामही भ्रातृपुत्रो मातुर्मातुलभ्राता समानबन्धुस्तद्पेत्तया अर्ध्वतना श्रधस्तनाश्च ये पञ्चपुरुषास्तेभ्यः प्रत्येकं पञ्चमी कन्या न विवाह्या । एवं पितामह्या भ्रातुष्पुत्रः पितुर्मातुलभ्राता सपितृबन्धुस्तद्पेत्तया अर्ध्वतना श्रधस्तनाश्च ये सप्तपुरुषास्तेभ्यः प्रत्येकं सप्तमी कन्या न विवाह्या ।

#### ४२-- सापिएड्यनिवृत्तौ वरकन्ययोर्विवाहविचारः

वरकन्ययोरुभयोर्भातामह्गोत्रस्यैक्येऽपि परस्परं सपिएडताऽभावे विवाहो भिवतुर्महित । सपिएडतायां सत्यां यदि वरस्य मातामहात् पद्धमान्तर्वित्ती कन्या स्यात्तर्हि सा विवाह्या न भवतीति ।

४३—विवाहाङ्गचतुर्थीकर्मणि पत्युर्दक्षिणत एव भार्याया उपवेशनम्

प्रयोगपारिजाते—संस्कार्यपुरुषो वाऽपि स्त्री वा दक्षिणतः शुभा ।
संस्कारकर्ता सर्वत्र तिष्ठेदुत्तरतः सदा ॥ इति ।
धर्मत्रवृत्तौ— जातके नामके चैव हान्नप्राशनकर्म्मणि ।
तथा निष्क्रमणे चैव पत्नी पुत्रश्च दक्षिणे ॥
गर्भाधाने पुंसवने सीमन्तोन्नयने तथा ।
वध्प्रवेशने चैव पुनः संधान एव च ॥
प्रदाने मधुपर्कस्य कन्यादाने तथैव च ।
कर्मस्वेतेषु भार्यां वै दक्षिणे त्रपवेशयेत् ॥ इति ।
स्वितसंप्रहे— व्रतवन्ये विवाहे च चतुथ्यां सह भोजने ।
वते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दिच्णे ॥ इति ।

रि प्रकृत सच्छि

20

दशंने संभ धर्मप्रवृत्तौ— श्राशीर्वादेऽभिषेके च पादप्रचालने तथा। शयने भोजने चैव पत्नी तूत्तरतो भवेत्।। इति। मूलशान्तौ — 'पत्नी वामाङ्गतः प्रोक्ता मूलाऽश्लेषाविधानयोः।' इति। संस्कारसंप्रहे— 'सर्वेषु धर्मकार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा।' इति।

इत्यादिवचनेभ्यः सर्वेषु धर्मकार्येषु वधूप्रवेशे च दक्षिणत एव पत्न्या उपवेश-नविधानाद्वधूप्रवेशे दक्षिणत एव भार्याया उपवेशनम् । एवमेव सर्वे संस्कारभास्करा-दयो निबन्धा त्रामनन्ति ।

> वामे सिन्द्रदाने च वामे चैंव द्विरागमे । वामेऽशनैकशय्यायां भवेज्जाया प्रियार्थिनी ॥

इति संस्कारभास्करादुद्धृतं वचनं द्विरागमनपरम् । द्विरागमनक्क तृतीयादि-विषमवर्षे यो वधूप्रवेशः स उच्यते ।

विवाहानन्तरं क्रियमाणं फलकश्रमणाख्यं कर्म न द्विरागमनस्थानापन्नम् । श्रत्र दिरागमनसंबन्धिनः पदार्थस्य कस्यचिद्भावात् , तत्स्थानापन्नत्वेन क्वचिद्पि प्रमाण्यन्थेष्वनुपलम्भात् । श्रतो द्विरागमनधर्मः पत्न्या वामत उपवेशनादि नात्र प्राप्नोति । न वा वामभागोपवेशनाहेषु कर्मसु क्वचिदिदमन्तर्भवति । श्रतः "स्र्तेषु धर्मकार्येषु" इत्यादिवचनैः प्राप्तं दिल्लात उपवेशनमेवात्रापि कर्तव्यम् , सामान्यत प्राप्तस्य निषेधे सङ्कोचे वा प्रमाणानुपलम्भादिति ।

#### ४४—अग्निहोत्रिणामशने ग्राह्माग्राह्मविचारः

(क) उपवसथिद्नेऽग्निहोत्रिणा हिवज्यात्रमिशतन्यम् । हिवज्यान्नं च—
हिवज्येषु यवा मुख्यास्तद्तु त्रीहयः स्मृताः ।
मापकोद्रवगौरादि सर्वालाभेऽपि वर्जयेत् ॥ (कात्या० स्मृ० ६।१०)
गौराः—गौरसर्षपाः । आदिपदेन चणक-मसूर-कुलित्थादि प्राह्मम् ।
(ख) अग्निहोत्रिणा उपवसथिदने किं नाशितव्यमित्यत्र कात्यायनः—

शाकं मांसं मसरं च चणकं कोरद्वकान् ।
मावान्मधु परात्रं च वर्जयदीपवस्तके ॥ इति ।तिलग्रद्गादते शैम्व्यं सस्यगोधूमकोद्रवौ ।
चणकं देवधान्यं च सर्वशाकं तथैक्षवम् ॥
सज्जीचारं यवक्षारं टङ्कणं चारमेव च ।
व्रतस्थो वर्जयेन्नित्यं साम्रद्रलवणं तथा ॥ इति परिशिष्टे ।

(ग) अनिनहोत्रिणा गुड-गोरसमन्तरा किमपि पराग्निपक्वं न भन्नणीयम्।



शि

सच्छि

(घ) अग्निहोत्रिणा अन्याग्निहोत्रिगृहेऽपि भोजनं न कर्तव्यम्। यदि स स्नेन सह खारिन निनयेत् तदा तत्र स्वारिनपक्वं भोक्तुमहित ।

# ४५—अग्निहोत्रिणा प्रवासे पृष्ठोदिविविधानं विधायैव भोक्तव्यम्

श्चितिहोत्रिणा प्रवासे कात्यायनपरिशिष्टसूत्रानुसारं पृष्ठोदिविविधानं विधायैव भोजनं कर्तव्यम् । पृष्ठोदिविविधानं कात्यायनप्रणीतपरिशिष्टविहितमित उतान्येन केनचिद्विदुषा प्रणीतं वेत्यत्र विद्वांसो विप्रतिपद्यन्ते ।

# ४६ - अग्निहोत्रिणः परदेशगमने पुत्रादीनां कर्तव्यनिर्णयः

श्रग्निहोत्री यदा परदेशं स्वाग्नि विहाय गच्छेत्तदा तत्पुत्राद्यः पद्भमहायज्ञ-मनुतिष्ठेयुः । ते "पितृ स्यः स्वधा नमः" इति बल्ति द्युः । पितुः प्रतिनिधित्वेन तदाज्ञया एतादृशमनुष्ठानं शास्त्रसम्मतम्। जीवत्पितृकः पुत्रः पितुः पार्थक्येन यदि निवसति तदा सः पञ्चमहायज्ञादिकं पृथक् कुर्यात्। पञ्चमहायज्ञे जीवत्पितृकः मृतिपितृकश्चेत्युभावप्यधिक्रियेते । पञ्चमहायज्ञानुष्ठानात्पूर्वं समागतान् परिव्राजकः ब्रह्मचारिप्रभृतीन् श्रोत्रियादीनतिथींश्च भिन्ना-भोजनादिदानेन सन्तोषयेयुः।

अकृते वैश्वदेवे तु भिद्धके गृहमागते। उद्धृत्य वैश्वदेवार्थं भिक्षां दत्त्वा विसर्जयेत् ॥ निष्टं ने वैश्वदेवे तु यदन्योऽतिथिराव्रजेत्। तस्याप्यनं यथाशक्ति प्रदद्यान बलिं हरेत्।। इति स्मरणात्।

गृहे बालवृद्धा अपि पञ्चमहायज्ञानन्तरमेव भोजनं कुर्युः। "बालज्येष्ठा गृह्या यथाईमरनीयुः" (पा० गृ० सू० २।६।१४) इति पारस्करवचनात्।

# ४७ - नान्दीश्राद्धं स्वस्तिवाचनात्प्राक् पश्राद्वेति विचारः

ये नान्दीश्राद्धं कर्मान्तःपातित्वेनान्तरङ्गं मन्यन्ते ते पूर्वं स्वस्तिवाचनं विधाय पश्चात् नान्दीश्राद्धमनुतिष्ठेयुः। ये तु कर्मबहिर्भूतत्वं मत्वा बहिरक्कं मन्यन्ते ते प्रथमं नान्दीश्राद्धं विधाय परस्तात् स्वस्तिवाचनं कुर्युः । उभयमपि शिष्टाचार-सम्मतम् ।

# ४८-चान्द्रायणव्रतविषये विचारः

शुक्लपत्तस्य प्रतिपद्मारभ्य पौर्णमासीपर्यन्तं तिथिसमुदायं गण्यित्वा यदा सौरेषु पञ्चदशसु दिनेषु परिसमाप्तिभविष्यति, एवं कृष्णप्रतिपद्मारभ्य अमावास्या-पर्यन्तं तिथिसमूहं गण्यित्वा सौरेषु पञ्चदशसु दिनेषु तत्समाप्तिभविष्यति तदैव यवमध्यं चान्द्रायणं कर्तव्यम् । सौरदिने तिथिसम्बन्धस्तु यस्मिन् कस्मिन् समयेऽपि भवति चेत्क्रमानुसारेगा तत्सौरदिनस्य तत्तिथित्वेन प्रहृणं कर्तव्यम् ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

यथा—श्रमावास्यायां द्वित्रदण्डानन्तरं प्रतिपत्रवृत्तिः परेचुश्च पश्चदशदण्ड-पर्यन्तं प्रतिपत् तदा पूर्वेचुर्वतारम्भः—एकप्रासमात्रभोजनम् । परेचुश्च सत्यामपि प्रतिपदि क्रमानुरोधात् प्रासद्वयभोजनं द्वितीयातिथ्यनुसारेणः कर्तव्यम् ।

#### ४६ - स्वयं पाठं वाचियत्वा पाठश्रवरो फलविचारः

एकस्माद्पि पाठात् स्वनाम्ना सङ्कल्प्यं श्रवणे फलं न भवतीति न वक्तुं शक्यते, किन्तु फलस्य न्यूनता भवत्येव । श्रतः समर्थो यः सः स्वयमेव पाठसङ्कल्पं विधाय तद्यं कमपि विद्वांसं नियोज्य यदि श्रणोति तदां समग्रफलभाग्भवतीति मन्यते । सुतरामयमेव पज्ञः श्रेयानिति ।

#### ५० - सन्दिग्धास्पष्टानुपदिष्टधर्मनिर्णये विचारः

श्रनाम्नातेषु श्रभ्याख्यातेषु वा धर्मेषु सञ्जाते धर्मसंशये के निर्णेतारो भवितुमह्न्तीति प्रश्ने तत्र भगवती श्रुतिराह्—

"श्रथ यदि ते कमीविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् । ये तत्र व्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता श्रायुक्ताः । श्रल्ल्ज्ञा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः । श्रथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता श्रायुक्ताः । श्रल्ल्जा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः ।" (तैतिरीयोपनिषत् १।११।३-४)

श्रत्र कर्म श्रौतं स्मार्तं च₁ वृत्तमाचारः । श्रभ्याख्यातेष्टिवति सन्दिद्यमानेन दोषेण संयोजितेष्ठ–इति शङ्कराचार्याः । मनुरप्याह ( १२।१०८ ) —

> अनाम्नातेषुः धर्मेषु कथं स्यादिति चेद् भवेत्। यं शिष्टा त्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशङ्कितः॥

श्रनाम्नातेषु सामान्यविधिप्राप्तेषु विशेषेणानुपदिष्टेष्ट्रिति कुल्लूकभट्टः। के शिष्टा इति प्रश्ने मनुः (१२।१०६-११३)—

घर्मेणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिशृंहणः।
ते शिष्टा ब्राह्मणा इयाः श्रुतिप्रत्यश्रहेतवः॥
दशावरा वा परिषद्यं धर्म परिकल्पयेत्।
त्र्यवरा वापि वृत्तस्था तं धर्म न विचालयेत्॥
त्रैविद्यो हैतुकस्तर्की नैरुक्तो धर्मपाठकः।
त्रयश्राश्रमिणः पूर्वे परिषत् स्याद्दशावरा॥
त्रयश्राश्रमिणः परिषज्ञेया धर्मसंश्रयनिर्णये॥
एकोऽपि वेदविद् धर्मः यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः।
स विज्ञयः परो धर्मी नाज्ञानाग्रुदितोऽयुतैः॥ इति।



यमश्र— एको द्वौ वा त्रयो वापि यं ब्र्युर्धर्मपाठकाः।
स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः॥ इति।
पराशरश्र— "चत्वारो वा त्रयो वापि यं ब्र्युर्वेदपारगाः।
सधर्म इति विज्ञेयो नेतरैस्तु सहस्रशः॥" इति।
"चत्वारो वा त्रयो वापि वेदवन्तोऽन्निहोत्रिणः।
ब्राह्मणानां समर्था ये परिषत् साऽभिधीयते॥
त्र्याहिताग्नयो येऽन्ये वेदवेदाङ्गपारगाः।
पश्च त्रयो वा धर्मज्ञाः परिषत्सा प्रकीर्तिता॥" इति।
वृहस्पतिश्र— वेदवेदाङ्गधर्मज्ञाः पश्च सप्त त्रयोऽपि वा।
यथोपविष्टा विप्राः स्युः सा यज्ञसदशी सभा॥ इति।

शिष्टलत्त्रणं महाभाष्येऽप्युक्तम् (६।३।१०६)—"कः पुनरार्यावर्तः ? प्रागादर्शात् प्रत्यक् कालकवनाद्दत्तिणेन हिमवन्तमुत्तरेण पारियात्रम् । एतस्मिन्नार्यावर्ते आर्यनिवासे ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्या अलोलुपा अगृह्ममाणकारणाः किञ्चिद्नतरेण कस्याश्चिद्विद्यायाः पारङ्गतास्तत्रभवन्तः शिष्टाः ।" इति ।

कित्युगे पूर्वोक्तत्तत्त्त्या त्राह्मणाः सुदुर्तभाः, त्रातः परिषदः सङ्घटनं न सम्भवतीति शङ्का पराशरभाष्ये माधवाचार्येण निवर्तिता। तथा चेयं माधवाचार्याणामुक्तः—"निह पापप्रवृत्तानां परिषत्त्वं युक्तम्।" "स्वधर्मरतिवप्राणाम्" (पाराशरस्म० पार ) इति तल्तत्त्त्याणात्। न चाभद्य-भन्त्रणादिभ्यः पापेभ्यो निवृत्तानां शिष्टानां परिषत्त्वं स्यादिति शङ्कनीयम् ; तादृशस्य कस्याप्यदृष्टचरत्वात्। स्रतः कित्युगे सर्वेषां निन्दात्वादेतदेव युगमुद्दिश्य प्रवृत्तस्य पराशरधमशास्त्रस्य निर्विषयत्वं स्यादित्याशङ्क्याह्—

युगे युगे तु ये धर्मास्तेषु तेषु च ये द्विजाः।

तेषां निन्दा न कर्तव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥ (पाराव्समृव ११।४२)

श्रयमाशयः—द्विविधा ह्यधर्मप्रवृत्तिः, युगप्रयुक्ता प्रमादालस्यादिप्रयुक्ता च।
तत्र युगप्रयुक्तायाः प्रवृत्तेरपरिहायत्वान्न तन्निवृत्तये पराशरस्योद्यमः। या तु प्रमादाः
लस्यादिप्रयुक्ता तत्र सावकाशं धर्मशास्त्रम्। स्वरूपलोपाद्वरं यथासम्भवानुष्ठानिमत्यः
भिप्रत्य युगप्रवृत्तां सर्वेरप्यवर्जनीयामधर्मप्रवृत्तिमदोषत्वेनाभ्युपगम्य तेषां निन्दा न
कर्तव्या इत्युक्तमिति।

५१ - वैश्यपत्न्याः प्रेतवाधाविमुक्तये कर्तव्यम्

श्रकृतसिपण्डनायाः वैश्यपत्न्याः प्रेतबाधाविमुक्तये प्रेतिशालायां पिशावः मोचने च पिण्डदानं कर्तव्यम् । सप्ताह्विधिना श्रीमद्भागवतश्रवणं च कर्तव्यमिति । श्रथवा 'दुर्गा'-नामज्ञपः ल्ब्बुनेक्डम् आद्मानुद्वामुद्धम् । स्वाहिष्याः शतावृत्तिः, पार्थिवपूजनमध्टोत्तरशतम् , तुलसीपत्रदानञ्चाष्टोत्तरशतम् । एतत्पञ्चका-नुष्टानेन प्रेतबाधाया विमुक्तिभवतीति ।

#### ५२ - पतितोत्पन्नत्वरूपपापश्चयार्थं प्रायश्चित्तम्

सजातीयेन पुंसा वैश्यायां विधवायामुत्पन्नया कन्यकया प्रतितोत्पन्नत्वरूपसंसर्गजन्यपापन्नयकामनया द्वाद्शवार्षिकमहात्रतस्य यस्तृतीयांशस्तज्ञृतीयमागरूपं
चतुर्मासाधिकवार्षिकव्रतं कर्तव्यम् । तत्राशक्तौ चत्वारिशद्धेनवो देयास्तन्मूल्यं वा ।
तस्याः परिणेतुर्पि प्रायिक्षत्तमेतदेव । संसर्गिषु परिण्यरूपयौनसंसर्गस्य गुरुतमत्वाभिधानात् । गुरुतमसंसर्गे च सकुत्कृते तत्तुल्यत्वाभिधानात् । एवं कृतप्रायिक्षत्तायास्तस्यास्तत्पतेर्पि कृतप्रायिक्षत्तस्य व्यवहारो भिवतुमह्ति । अत्र प्रमाणं प्रायिक्षत्तविवेके—'पतितोत्पन्नत्वमपि संसर्गविशेषः ।' तत्र प्रायिक्षत्तमाह बौधायनः—
"अशुचिशुक्रोत्पन्नानां तेषां शुद्धिमिच्छतां प्रायिक्षत्तं पत्नीयानां तृतीयोंऽशः
स्त्रीणामंशात्तृतीयः"इति । विवेककृता व्याख्यातं च "पतितोत्पन्ना स्त्री पतितप्रायिक्षितस्य तृतीयभागस्य तृतीयभागं कुर्यात्" इति । अतः प्रायिक्षत्तविवेकधृतवौधायनवचनमेवात्र प्रमाण्म् । कृतप्रायिक्षत्तायास्तस्या विवाहे तु न वरस्य दोषः । तथा च तत्रैव
हारीतः—"पतितस्य कुमारीं विवस्त्रामाप्लाव्यामहोरात्रोपोषितां प्रातः शुक्लेन वाससाऽऽच्छाच 'नाहमेतेषां न ममैवैते' इति त्रिक्चैरिमद्धानां तीर्थेषु गृहेषु वा चद्वहेरन्"
इति । "कृत्यां समुद्वहेदेषां सोपवासामकिश्चनाम् ।" इति याज्ञवल्क्यः । एषां
पतितानामित्यर्थः ।

#### ५३ - आशौचे देवाचीविषये विचारः

आशौचे संप्राप्ते देवार्चा कार्या न वेति प्रश्ने ब्राह्मणुद्धारा कार्या इत्युक्तम्— ''ब्राह्मणोऽपि स्वयं पाकं निर्माय विनिवेदयेत्।" इति।

निम्नलिखितवचनानुसारेण अन्नाद्षु नाशौचसम्भवः । वचनानि च यथा —

लग्यो मधुमांसे च पुष्पमूलफलेषु च।
शाककाष्ठरायेष्वप्सु द्धिसर्पिःपयःसु च॥
तिलौषधाजिने चैव पक्वापक्वे स्वयं ग्रहः।
प्रथेषु चैव सर्वेषु नीशौचं मृतस्रतके॥ इति।

स्वयमेव स्वाम्यनुज्ञया प्राह्मं न तद्धस्तादित्यर्थः । ऋये तु तद्धस्तादिप न दोषः । पक्वं लड्डुकादि । श्रपक्वं तण्डुलादि ।

"पूर्वसङ्काल्पितान्नेषु न दोषः परिकीर्तितः।" इति।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



#### ५४-वैश्यस्य आशौचनिर्णयः

कश्चित् वैश्यजातीयः शास्त्रानुसारेण स्वकीयपूर्वपुरुषपरम्परया च सपिण्ड-जनन-मरण्योः पञ्चदशाहाऽऽशौचमाचरन्नवर्तत । त्रधुना केचन तदीयसपिण्डाः पूर्वपुरुषपरम्पराचारं परित्यज्य लोके केषािञ्चद् ब्राह्मण्जात्यतिरिक्तानामपि दशाहाऽऽ-शौचाचरण्मनुलक्य तद्रीतिमनुसरन्तो दशाहाशौचमाचरन्ति । एतस्यामवस्थायामत्र किल्युगे पूर्वोक्तस्य पञ्चदशाहाऽऽशौचमाचरतो वैश्यस्य स्वीयपूर्वपुरुषपरम्परा-परित्यागेन दशाहाऽऽशौचाचरणं युक्तम्, श्रथवा तेन पञ्चदशाहाऽऽशौचमाचरण्यायमिति प्रशनस्योत्तरम्—

शुद्ध्येद्वित्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । वैश्यः पश्चदशाहेन शुद्रो मासेन शुद्ध्यति ॥ ( मनु० ४।८३ )

इति मनुनोक्तम् । धर्मशास्त्रप्रणेतृषु मनोः प्राधान्यान्मितात्तरा-निर्णयसिन्धु-शुद्धितत्त्व-शुद्धिविवेकादि-प्रामाणिकस्मृतिनिवन्धेष्विद्मेव जात्याशौचं मुख्य-कल्पत्वेन व्यवस्थाप्य—

> सर्वेषामेव वर्णानां स्तके मृतके तथा। दशाहाच्छुद्धिरेतेषामिति शातातपोऽत्रवीत्॥

इत्याद्यो न्यूनाऽऽशौचपत्ता मनुस्मृतिविरोधपरिहाराय त्रापद्नापद्गुण्व-निर्गुणदेशभेदादिकमाश्रित्य यथाकथित्रद् व्यवस्थापिताः। एवं च यत्र कुले पूर्वपुरुषपरम्परया मन्को मुख्याऽऽशौचपत्तोऽनुष्ठीयते, तत्र मनुस्मृतिसम्मतं पूर्व-पुरुषपरम्पराचितं तादृशं मुख्यपत्तं विहाय मनुस्मृतिविरुद्धं कल्पान्तरं कथमपि नाऽनुष्ठेयम्। स्मृतिप्रणेनुषु मनोः प्राधान्यञ्च।

"वेदार्थोपनिवन्धृत्वात्प्राधान्यं हि मनोः स्पृतम् । मन्वर्थविपरीता या सा स्मृतिर्नेव शस्यते ॥" इति बृहस्पतिना । "पुराणं मानवो धर्मः साङ्गवेदश्विकित्सितम् ।

श्राज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः॥" इति महाभारते भगवता व्यासेन चोक्तमिति।

५५ — दत्तकप्रतिप्रहीतजनकयोः कुले मिथो जननाद्यशौचाभावः

दत्तकप्रतिप्रहीरुजनकयोः कुले परस्परं जनन-मर्ण्यानिमित्तमाशौचं घटते नवेति सन्देहे—

"वैजिकाद्मिसम्बन्धाद्तुरुष्याद्घं ज्यहम्।" इति वचनात् घटत इति पूर्वपन्नः, नैवेति सिद्धान्तः । तथाहि— गोत्ररिक्थे जनयितुर्ने भजेद्दत्रिमः सुतः । गोत्ररिक्थानुगः पिएडो ज्यपैति दुद्तः स्वधा॥ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इति मनुवचनात् गोत्ररिक्थापगमेन पिएडापगमो बोध्यते । अत्र स्वधापिएड-आशौचादिसकलिपतृकर्मीपलत्त्रणम् , पिण्डदानादिनिमित्तभूतयोर्गीत्र-रिक्थयोर्निमित्तश्रवणात्। प्रेतिपिण्डदानादिश्चापूर्वाशौचपूर्वकत्वनियमेन नियन्त्रितः। नतरच पिएडिनिवृत्त्या चाशौचिनवृत्तिरर्थसिद्धैव।

श्रसगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्। प्रथमेऽहनि यो दद्यात् स दशाहं समापयेत्।।

यावदाशौचमुद्कं पिएडमेकं च द्युरित्यादिवाक्यपर्यालोचनया पिएडाशौचयोः समव्याप्तिसिद्धिः । यत्तु "वैजिकाद्भिसम्बन्धात्" इति वचनं त्र्यहाशौचपरं तद्पि "व्यपैति ददतः स्वधाः" इत्यनेन व्यपोदितम्। वचनन्तु दत्तकातिरिक्तचेत्रजा-दिस्थले सावकाशम्, त्राशौचोदकदानादौ गोत्रसापिएड्ययोर्मिलितयोर्निमत्तत्वा-वगमेनान्यतरापाये तन्निमत्तं नाशौचादि । एष च सिद्धान्तः शंख-लिखिताभ्या-मप्यनुमतः।

सपिएडता तु विज्ञेया गोत्रतः साप्तपौरुषे। पिएडश्रोदकदानं च शौचाशौचं तदानुगम्।। प्रतिप्रहीतृपित्रादीनान्तु दत्तकादिमर्गो त्रिरात्रमाशौचम् । तदाह **इति** बृहस्पति:-

अन्याश्रितेषु दारेषु परपत्नीसूतेषु च। एतेष्वाप्तुत्य शुद्ध्यन्ति त्रिरात्रेण द्विजोत्तमाः ॥ इति । इदं च त्रिरात्राशौचविधानं यन्निरूपितं भार्यात्वं पुत्रत्वस्त्र तस्यैव त्रिपुरुषा-

न्तर्वर्तिनां प्रतिप्रहोतृसपिएडानां पृथगाह् मरीचि: —

स्तके मृतके चैव त्रिरात्रं परपूर्वयोः। एकतस्तु सपिएडानां त्रिरात्रं यत्र वै पितुः ॥ इति ।

पितुः प्रतिप्रहीतुरित्यर्थः । सिपण्डानां प्रदेयिपण्डसामान्यवताम् । यद्यपि दत्तकस्योत्पन्नस्यैव स्वीकारात्प्रतिप्रहीतुस्तदुत्पत्त्याशौचं तु न घटत्येवेत्थं प्रतिप्रहीतृ-जनककुले दत्तकाशौचनिर्णयः। तयोः कुले बहुपुरुषभेदे तु आशौचाशङ्कालेशोऽपि न विद्यत एव।

# ५६ — दशवारं कारागृहनिवासिवेश्यागाम्यन्नभोजिनः मृतावाशौचिवचारः

दशवारं कारागृहे श्रनुरूपापराधेन निवसतो वाराङ्गनागामिनस्तद्ननं तद्धस्ताद् भुञ्जानस्य मृतस्याशौचादिकं तत्सिपण्डेने करणीयम्, न वा दाहः कतंव्यः, न वा श्राद्धं च कर्तव्यम् , पतितत्वात् । यदि ते सपिएडा दयया श्राद्धं कर्तु-मिच्छन्ति तदा पतितप्रायश्चित्तं द्वादश्वार्षिकव्रतं तद्नुकल्पमशीत्युत्तरशतघेनुदान-रूपं प्रायश्चित्तमनुष्ठाय श्राद्धादिकं सर्वं कर्तुमह्नित नान्यथेति।



भ

४७-दाल्स्यगोत्रेतराणां दाल्स्यगोत्रिणां च कायस्थानां वर्णव्यवस्थाविचारः

दालभ्यगोत्रेतरे कायस्थसंज्ञका माहिष्यवनिताजाता वैदेहसूनवः उपनयन-

संस्कारहीना पुंसवननामकरणान्नप्राशनचौलविवाहेतिपञ्चसंस्कारमात्राधिकारिणो त्राह्मणादिसेवालिपिलेखनशिल्पकर्माणः शुद्रधर्माणो देवतास्पर्शनानधिकारियो भवन्ति । दालभ्यगोत्रिण्स्तु जन्मतः चत्रिया एव । चात्रधमेवहिष्कृताः क्रियालो-

पाच्छद्रत्वं गता इति । अत्र प्रमाणं स्कान्दे-

माहिष्यवनिता सूनुं 'वैदेहाद्यं प्रसूयते। स कायस्य इति प्रोक्तस्तस्य कर्म विधीयते ॥ लिपीनां देशजातानां , लेखनं स समाचरेत् । गणकत्वं विचित्रं च बीजपाटिप्रभेदतः ॥ श्रधमः शुद्रजातिभ्यः पश्चसंस्कारवानसौ । चातुर्वसर्यस्य सेवा हि लिपिलेखनसाधनम् ॥ व्यवसायः शिल्पकर्म तज्जीवनसुदाहृतस् । शिखां यज्ञोपवीतं च वस्त्रमारक्तमस्भसा ॥ स्पर्शनं देवतानां च कायस्थाद्यो विवर्जयेत् ॥ इति ।

दालभ्यगोत्रिणां विशेष उक्तः स्कान्दे-

रामाज्ञया स दाल्भ्येन क्षात्रधर्माद्धहिष्कृतः। दत्तः कायस्थधर्मेऽस्मै चित्रगुप्तस्य यः स्मृतः॥ तद्गोत्रजाश्र कायस्था दास्भ्यगोत्रास्ततोऽभवन्। दाल्भ्योपदेशतस्ते वै धर्मिष्ठाः सत्यवादिनः॥ सदाचाररता नित्यं रता हरिहरार्चने। देवविप्रपितृणां च त्र्रातिथीनां च पूजकाः ॥ इति ।

कियालोपात् शूद्रत्वमाह मनुः (१०।४३)---

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः चत्रियजातयः। वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादुर्शनेन च ।। इति।

४८—यज्ञे श्राचार्यकुण्डस्थानविचारः

मात्स्ये आग्नेये च प्रतिष्ठाविधिमुपक्रम्य "वेदीपादान्तरं त्यक्त्वा कुएडानि नव पञ्च वा" इत्युक्तेः प्रतिष्ठाविधावेव पञ्चकुएडीकरणं युक्तम् ।

१८ च त्रियाद्वेश्यायास्त्रको साहित्यः ८०० विमासां । वेदेह्ना । वेदेह्ना

महारुद्र-विष्णुयागादौ तु—"एकं कुण्डं शुभदं मध्ये शान्तौ जपाङ्गहवनेषु । श्रारभ्यै-कादशिनीं लघुमहद्विरुद्रहवनविधौ" इत्याद्यभियुक्तोक्तेरेकस्यैव कुण्डस्य विधाना-देकमेव कुण्डं कार्यमित्यायाति, तथापि पूर्वोक्तवचनात् पञ्चकुण्ड्यादिपच्चोऽपि साम्प्रतं प्रचलति । पञ्चकुण्ड्यादिपच्चेऽपि श्राचार्यकुण्डं मध्ये कार्यम्, न प्रतिष्ठादिवत् पूर्वेशानयोर्मध्ये । श्रत्र होमस्य प्रधानत्वात् ।

दानोत्सर्गप्रतिष्ठासु वेदी मध्ये प्रकीर्तिता।
प्राच्यामुदीच्यां वा शान्तौ मुकुरोद्रसिन्भा॥
इत्यादिना दानादिष्वेव मध्ये वेदिविधानम्। नारायग्रभट्टैरिप—
क्रुएडं तन्मध्यभागे तु कारयेच्चतुरस्रकम्।
मध्ये तु मएडपस्यापि क्रुएडं कुर्याद्विचन्नग्रः॥

इत्यादिना मध्ये एव कुण्डं साधितम् । रुद्रकल्पद्रुमेऽपि प्रहयज्ञाधिकारे मण्डप-मध्यभागे कुण्डविधानात् रुद्रादियज्ञैंस्य प्रहयज्ञविक्वातित्वान्मध्ये एव कुण्डम् । पूर्वे-शानदिशि कुण्डकरणं तु यत्र मण्डपमध्यभागे कुण्डविधिः श्रुतो नास्ति तद्विषयकम् ।

प्रागुत्तरं समासाद्य प्रदेशे मण्डपस्य तु। शोभनं कारयेत् कुण्डम्

इत्यादिवचनस्य त्वयमर्थः—"प्राक् पूर्वं मण्डपस्योत्तमं मध्यमं प्रदेशं प्राप्य कुण्डं कुर्यादिति । तेन लचहोमवन्मध्ये कुण्डम्'' इत्युक्तम् । स्थलसङ्कोचे तु मध्ये कुण्डमन्यथेशान्यामिति केचिदित्यिप तत्रैव । तेन हवनप्रधाने यज्ञे मध्ये एव कुण्डम् , नान्यत्रेति ।

"श्राचार्यकुएडं मध्ये स्यात् गौरोपतिमहेन्द्रयोः।"

इत्यादि वचनं प्रतिष्ठापरकमेव, न यज्ञादिपरम्। श्रतः सर्वत्र हवनप्रधान-यज्ञे मध्ये एव श्राचार्यकुण्डं भवतीति निर्विवादम्।

#### ५६ - यज्ञयजमानत्वे त्रैंवर्णिकानामेवाधिकारः

रुद्र-विष्णुयागादौ यज्ञयजमानत्वे त्रैवर्णिकानामेवाधिकारो न रुद्रस्य। न ह्यविद्वान् विहितोऽस्तीति न्यायेन विदुष एव कर्मण्यधिकाराच्छ्रद्रस्य च ज्ञानासम्भवात्। निषेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैर्यस्योदितो विधि:।

तस्य शास्त्रेऽधिकारोऽस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् ॥ (मजु० २।१६) इति शुद्रस्य श्रुति-स्मृत्यध्ययनश्रवणादिनिषेधात् स्मृतितः पुराणतो वापि न

शानसम्भवः।

"नाध्येतव्यमिदं शास्त्रं वृषलस्य तु सन्निधौ" इति कूमैपुराणवचनेन श्रूद्रस्य पुराणपाठश्रवणनिषेधात्। यद्यपि श्रूद्रस्य साज्ञाच्छ्रवणनिषेधेऽपि "श्रावये-च्चतुरो वर्णान् कृत्वा ब्राह्मणमप्रतः" इति व्यासवचनात् परम्पराश्रवणेन



ब्राह्मण्स्याध्यापनादि युक्तम् , 'स च वृत्तिं दशैयतीतरेषाम्' इति गौतमवचनाद्, ब्राह्मणोपदेशेन वा ज्ञानसम्भवः, तथापि—

> "वेदाक्षरविचारेण श्रद्रश्चाण्डालतां व्रजेत् ।" इति । "वेदाक्षरविचारेण श्रुद्रस्य नरको ध्रुवम् ।" इति ।

इत्यादिपराशरवचनात् प्रहयज्ञादेश्च वैदिकमन्त्रयुक्तत्वादेतद्ज्ञानमनुप-पन्नमेव । सिद्धं चैतत् श्रूद्राधिकरणे । अतएव प्रहयज्ञप्रकरणे विज्ञानेश्वर आह — "द्विजानधिकृत्य शान्तिक-पौष्टिकादीन्यनुक्रान्तानि" इति ।

> धर्मेप्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां धर्ममनुष्ठिताः। मन्त्रवर्जं न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्नुवन्ति च ॥

इति मेधा तथिरिप शूद्रधर्मेषु मनुवाक्यमित्थं व्याचस्यौ । मन्त्ररितो व्राह्मणादीनां धर्म उक्तः उपवासादिः, तमनुतिष्ठन्तः शूद्राः न दुष्यन्ति, न पुनः समन्त्रकाण्यिप मन्त्रवर्जमनुतिष्ठन्तोऽपि न दुष्यन्तीति । समन्त्रकर्मविधीनां मन्त्रवर्जनपूर्वकं विधानायोगादिति । तस्मात् समन्त्रके कर्मणि शूद्रस्यानिधकारः ।

यत्र तुलापुरुषादौ समन्त्रकेऽपि विशेषत्रचनं "चतुर्णामपि वर्णानाम्" इति, तडागोत्सर्गादौ च "शूर्ट्रस्यापि प्रकृतिव्यम्" इति, तत्र समन्त्रकेऽपि मन्त्ररिहते एव श्र्द्रस्याधिकारः। "मन्त्रवर्जं हि श्र्द्रस्य" इति सुमन्तुवचनात्, "मन्त्रवर्जं न दुष्यन्ति कुर्वाणाः पौष्टिकीं क्रियाम्" इति मोचधर्मेषु व्यासवचनाच । तत्रापि नमोऽन्तं तन्नाममन्त्रेहीमपूजादि कार्यम् , "नमस्कारेण् मन्त्रेण् पश्चयज्ञान्न हापयेत्" इति याज्ञवल्क्यवचनात् । न चैवं वचनं पञ्चमहायज्ञमात्रविषयमिति वाच्यम् ; श्र्द्रधर्मपदेन श्रद्धाधिकारिककर्ममात्रम्, यज्ञशब्देनोहिश्य नाममन्त्रविधानात् पश्चत्वरूपोद्रश्यविशेषण्विवच्चायां महैकत्वविवचावद् वाक्यभदापातात् , "नाममन्त्रेण् श्र्द्रस्य कुर्याद्धोमादिकं बुधः" इति संग्रहवचनाचिष्ठप्रसमाचाराच । मनुवाक्यमप्येताहशविषयमेवान्यव्योख्यातम् । यत्तु माधवेन "दिष्णार्थं तु यो विष्रः श्रुद्रस्य जुद्ध्याद्धिः" व्यर्थात् शान्ति-पृष्ट्यादिन् सिद्ध्यर्थं वैदिकैर्मन्त्रेर्जुहोति तस्य ब्राह्मण्ययेच दोषः, श्रुद्रस्तु होमफलं लमेतैवेति तद्नन्यसाध्यराष्ट्रबाधोत्पातादिशान्त्यर्थं होमे तद्रचाधिकरणे द्रष्टव्यम् । तस्य नित्यत्वेन्ताव्यस्वत्वात् , अत्र बहुवक्तव्यमि विस्तरमयान्नोच्यते ।

नन्वेवं सति ''सर्वेरेव प्रकर्तव्यम्''इति यस्मिन् कस्मिन् कर्मणि श्रुतं तत्र म्लेच्छा दीनामण्यधिकारः प्राप्नोति । अत्र ब्रूमः—श्रवणविधौ ''चतुरो वर्णान्" इति श्रवणेन

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भ

पुराण्श्रवणे मुच्छादीनामनधिकारात् पाठस्य च दूरापास्तत्वात्। "चाएडालाः सर्वधर्मवहिष्कृताः" इति स्मृतिषु सान्नादनधिकारश्रवणाच । "मन्त्रवर्ज हि शूद्रस्य" इति शुद्रश्रवणे म्लेच्छस्यामन्त्रककर्मप्रापकाभावाच न म्लेच्छादीनामधिकारः । वस्मात् सर्वेरिति श्र्द्रं विषयीकरोति, न मुच्छादीन्। यतु वस्त्रदानादौ सर्वेरिति श्रवरोन म्लेच्छादीनामधिकारः, तत्तु साधारण्धर्मत्वात् वैधज्ञानापेत्ता यथाकथित्रत् सम्भवति इत्यलं प्रसङ्गागतचोदेन । तत्सिद्धये तद्युतहोमादौ शुद्रस्य नाधिकार इति । एतेन अनुपनीतानामप्यनधिकारः सिद्धः ; "स्त्रीश्रुद्राश्च सधर्माणः" इत्यादिवचनैः श्रुद्र-समानधर्मत्वावगतेः। यत्तु लत्तहोमे "कुमारी च शुमं पतिम्" इति कुमार्याः फलश्रवणं तित्पत्रादिभिरनुष्टितादेवेति वेदितव्यम्। तत्र तस्याः साचादेतदनुष्ठानेऽ-निधकारः। यथा जातस्य पितृकृतं पुत्रे पूत्तवादि, यथा वा पित्रादिकृतेन कृच्छ्रादिना श्रमुपनीतस्य पातकत्त्वयः, तथैव तस्याः फूलमात्रम् । श्रतएव बालकव्याधिनिरासार्थे घृततुलाकर्मविपाकादौ पित्रादिभिरेव सर्वं कर्तव्यमिति साम्प्रदायिकाः। बालककर्तव्ये सर्वत्र पित्रादेरेवाधिकारदर्शनात्। तत्रापि यत् सर्वौषधिस्नान-शरीरमार्जन-जल-स्नानादि तत्फलसंस्कारकत्वाद् बालकादीनामेव भवति । यद्वाऽस्तु कुमार्या एवाधिकारो वचनब्लाद् रथकारस्येवाधाने । तस्माद्पि शूद्रस्येव तुलादावत्र अमन्त्रकत्वेन शूद्र-सहधमत्वादिति ।

# ६०-देवपूजने मन्त्रविनियोगविचारः

'गणानां त्वा' (शु० य० २३।१६) इति प्रकरणानुरोधान्महीधरादि-भिरश्वपरतया व्याख्यातोऽप्ययं मन्त्रः स्मृत्या गणपतिपूजने विनियुक्तो गणपति-परतया व्याख्यायते । एवं 'शन्नो देवोः' (शु० य० ३६।१२), 'त्वां गन्धर्वाः' (शु० य० १२।६८), 'श्रज्ञन्नमीमदन्त' (शु० य० ३।४१) इत्यादीनामपि शनिपूजाद्यप-योगित्वम् । श्रन्यार्थानामपि मन्त्राणां वचनात्त्वयथार्थमैन्द्री स्यादिति न्यायेन विनियोग इति संस्कारचिन्तामणौ ।

श्राग्नेये—मन्त्रैवेंष्णवरौद्रैस्तु सावित्रैः शान्तिकैस्तथा । विष्णुं प्रजापतिं वापि शिवं वा भास्करं तथा ॥ तिल्लों प्रचयेन्मन्त्रैः सर्वदेवान् समाहितः ॥

कौर्मे ब्रह्मार्गं शङ्करं सूर्यं तथैव मधुसूदनम् । अन्यांश्वाभिमतान् देवान् तल्लिङ्गैरर्चयेन्नरः ॥

''ब्राह्मवैष्णव-रौद्र-सावित्र-मैत्र-वारुगैस्तत्तिलङ्गिरर्चयेत्" इति कात्यायनोऽपि स्नानस्त्रे।

श्रत त्राह्मेत्यादिना देवतातद्धितेन तल्लिङ्गत्वे प्राप्ते पुनस्तल्लिङ्गेरिति प्रह्णां श्रुति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्याभिर्मन्त्राद्यङ्गविनियोगो भवति सर्वत्र, श्रत्र तु



लिङ्गमेव विनियोजकं येषां ते प्राह्या इत्यर्थकम्, तेन तत्तिलिङ्गमन्त्रपदेन यथाकथ-श्चिद्पि तत्तदेवताद्रव्याद्यनुस्मारकपद्घटितमन्त्रपरिप्रहः कार्य इति सिद्ध्यति ।

# ६१ - सङ्करपस्यावश्यकत्वविचारः

श्रद्धापूते मनसि कर्तव्यत्वेन निश्चितस्य कर्मणो ब्रह्मसभायामुच्चैर्वाचा यः संवादः स सङ्कल्पः । श्रथवा क्रियमाणकर्मादौ निमित्तोल्लेखपूर्वकः 'करिष्ये', 'होष्ये' इत्यादिपदोच्चारणसमकालीनदित्तणहस्तकरणकपात्राधिकरणजलादिप्रचेपसहित-कर्मानुष्ठानप्रतिज्ञा मानसं कर्म सङ्कल्प इत्युच्यते । ''सङ्कल्पः कर्म मानसम्' इति ।

भविष्यपुराणे — सङ्कल्पेन विना विष्र यत्किश्चित् कुरुते नरः।
फलं चास्याल्पकं तस्य धर्मस्यार्धचयो भवेत्।। इति।

मार्कण्डेयपुराणे — सङ्करपमूलः कामो वै यज्ञाः सङ्करपसम्भवाः। व्रतं नियमधर्मीं च सर्वे सङ्करपजाः स्मृताः॥ इति।

बृहचमस्मृतौ — सङ्कल्पञ्च नरः कुर्यात् स्नान-दान-त्रतादिके । अन्यथा पुरायकर्माणि निष्फलानि भवन्ति वै ॥ इति ।

#### ६२—सङ्कल्पे तिथ्यादीनाम्रुच्चारणविचारः

ग्रह्णादिनिमित्तस्य मास-पत्त-तिथीनास्त्र प्रयागादेश्च देशविशेषमात्रस्यो-ल्लेखः कार्यः, न तु व्यापकानामुत्तरायणादीनां श्रीमद्भगवत इत्यादीनां चेति केचित्। तन्न, "प्रयागादिषु तीर्थेषु पुरायेष्वायतनेषु च" इति मात्स्यवाक्या-त्प्रयागादितीर्थविशेषस्य यथाऽङ्गत्वम्, एवम्—

"श्रायीवर्तः पुण्यभूमिर्मध्यं विन्ध्यहिमाल्योः" इत्यादिवाक्येनार्यावर्तादि-सामान्यस्याऽप्यङ्गत्वावगमात् ।

> मासपक्षतिथीनां च निमित्तानां च सर्वशः। उल्लेखनमकुर्वाणो न तस्य फलभाग्भवेत्॥(देवलः)

इत्यत्र 'सर्वशः' इति पदस्वारस्याच्च सर्वनिमित्तानामुल्लेखः। न चानेनैव सिद्धेर्मासपत्तिथीनामित्यनर्थकमिति वाच्यम् ; विधिस्पृष्टानां कार्तिक-माघादीना-मुल्लेखसिद्धावपि तदस्पृष्टसाधारणमासाचुल्लेखप्राप्त्यर्थत्वात्। श्रन्यथा श्रविहित-मासादिके श्राधानादौ न्योतिष्टोमे एकादशीव्रतादौ च मास-पत्त-तिथीनामुल्लेखा-मावप्रसङ्गः स्यात्। एतेन तेन रूपेण प्रयोगाङ्गतया विहितानामेव मासादीनामुल्लेख इत्यपि परास्तम्।

६३ - अनेकदिनसाध्ये कर्मणि तिथ्यादीनां प्रतिदिनमुच्चारणमावश्यकम् अनेकदिनसाध्ये कर्मणि प्रयोगाधिकरणभूताः सर्वा मासपन्नतिथय

उल्लेख्याः, न प्रारम्भदिनमात्रस्य । यत्तु आद्यदिने सङ्कल्पकालीनां तिथिमधिकरण्-त्वेनोल्लिख्य "ज्योतिष्टोमेनाहं यद्ये", "महारुद्रहोमं करिष्ये" इत्यादि सङ्कल्प-वाक्यं प्रयुक्षते यायज्काः, तत्तु पदानामन्वयायोगादनादर्त्तव्यमिति दिनकरः । साम्प्र-दायिकास्तु नैतत्त्वीकुर्वते । तदुक्तं संस्काररत्नमालायाम्—

यावन्ति कर्मसम्बन्धान्यृक्षाणिस्युस्तु तावताम् । वारादीनामपि तथा युक्तं सर्वत्र कीर्तनम् ॥ केनचित्तु नवीनेन श्रोक्तमेतत्तु युक्तितः । प्रायोगिकास्त्वेकभादेरेव कुर्वन्ति कीर्तनम् ॥ इति ।

# ६४ - मन्त्रादौ श्रोङ्कारोच्चारणविचारः

मन्त्रादौ सर्वत्र प्रण्वः प्रयोक्तव्यः—"मन्त्रारम्भे विरामे च यागहोमार्चनादिषु ।" इति । "यज्ञ-दान-तपः-स्वाघ्याय-जप-घ्यान-सन्घ्योपासनप्राणायाम होम-दैव-पित्र्यमन्त्रोच्चारण-ब्रह्मारम्भादीनि प्रण्वसुच्चार्य प्रवर्तयेत्"
इति शाख्यायनः । अतश्च मन्त्रमात्रोच्चारणे आदावोङ्कारः कार्य इति सर्वानुक्रमभाष्ये । केचित्तु 'प्रवर्त्तयेत्' इति वचनात् प्रारम्भे एव ओङ्कारोच्चारणं युक्तं न
सर्वत्र । तथा च छन्दोगपरिशिष्टे कात्यायनः—

नोङ्कुर्याद्धोमन्त्राणां पृथगादिषु कुत्रचित्। अन्येषां च विकृष्टानां कालेनाचमनादिना॥ इति।

श्रस्यार्थः—"गोभिलगृह्यप्रसिद्धषडाहुतिविंशत्याहुतिमन्त्रेषु प्रतिमन्त्रम् श्रादौ न श्रोङ्कारप्रयोगं कचिद्पि कुर्यात् , किन्तु प्रथममेव । श्रन्येषां जपाद्यर्थानां रुद्रा-ध्यायादीनां मध्ये श्रप्रायत्ये सित श्राचमनादिना कालेन श्रोङ्कारेण सह व्यवधाने जाते न श्राचमनानन्तरं पष्ट्यमानस्य मन्त्रस्य श्रादावोङ्कारप्रयोगः कर्तव्यः । होम-मन्त्रेष्वेवं व्यवधाने श्रोङ्कारः कर्तव्य एव" इति नारायणवृत्तिकृता प्रतिपादितः । श्रत-एव शाखान्तरीया न कुर्वन्तीत्याहुः ।

पारस्करगृह्यभाष्ये हरिहरस्तु—श्रन्येषां चाविक्रष्टानामिति पाठं घृत्वा श्रवि-कृष्टानामनन्तरितानां कालेनाचमनादिना चेति व्याख्यातवान्। स च त्रिमात्रः प्रयोक्तव्यः—"त्रिमात्रस्तु प्रयोक्तव्यः कर्मारम्भेषु सर्वशः" इति मद्नरत्ने व्यासोक्तेः।

दाल्भ्यपरिशिष्टे च — ब्रह्मयज्ञो जपो होमो देविषिपितकर्म च। अनोङ्कृत्य कृतं सर्वे न भवेत्सिद्धिकारकम्॥

तेन प्रतिमन्त्रं प्रण्वोचारणं कर्त्तव्यम्। श्रत्र तु एकविनियोगे युक्तत्वान्मन्त्रा-

णामादावेव प्रणावोचारणं कर्त्तव्यं न मध्येऽपि । अस्य पृथिविधित्वान्मन्त्रेण सह न सिन्धः । पृथिविधानेन सह सिन्धिनं भवतीत्युपपादितं "त्विधिमान्" (का० श्रौ० सू० श्रीश्र) इति कातीयसूत्रे कर्कोपाध्यायैः । एवमध्याहारस्यापि लौकिकत्वान्मत्रेण सह सन्ध्यभाव इत्यपि प्रतिपादितं "पशुं पूर्वं समनक्ति" इत्यधिकृत्य "सन्त इति प्रति-मन्त्रम्" (का० श्रौ० सू० ६।४।२) इति सूत्रे तैरेव ।

६५ — कर्मविशेषे पत्युः समीपे भार्यायाः उपवेशननिर्णयः

धर्मप्रवृत्तौ— श्राशीर्वादेऽभिषेके च पादप्रक्षालने तथा। शयने भोजने चैव पत्नी तूत्त्रतो भवेत्॥ इति।

संस्कारगणपतौ—वामे सिन्दूरदाने च वामे चैव द्विशामे । वामेऽशनैकशय्यायां भवेज्जाया प्रियार्थिनी ॥ इति । "सुमङ्गलीरियं वधुः" इति पारस्करगृह्यसूत्रव्याख्याने । सर्वेषु धर्मकार्येषु पत्नी दिच्चणतः शुभा । श्रभिषेके विप्रपादक्षालने चैव वामतः ॥

विप्रपाद्जालनं च पित्र्ये कर्मणीति वोध्यम्।

वामे पत्नी त्रिपु स्थाने पितृणां पादशौचने । रथारोहणकाले च ऋतुकाले सदा भवेत् ॥ इति च तत्रैवोक्तेः।

व्याव्रपादस्यतौ—कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठायज्ञकर्माण ।
सर्वेषु धर्मकार्येषु पत्नी द्विण्यतः स्मृता ॥
दिवणे वसित पत्नी हवने देवतार्चने ।
शुश्रूषा—रितकाले च वामभागे प्रशस्यते ॥
जातकर्मादिकार्याणां कर्मकर्तुश्र दक्षिणे ।
तिष्ठेद् वरस्य वामे च विप्राशीर्वचनं यथा ॥
त्रिषु स्थानेषु सा पत्नी वामभागे प्रशस्यते ।
पादशौचे पितृणां च रथारोहे ऋतौ तथा ॥
श्राद्धे पत्नी च वामाङ्गे पादप्रक्षालने तथा ।
नान्दीश्राद्धे च सोमे च मधुपके च दक्षिणे ॥ इति ।

स्पृतिसंत्रहे— व्रतवन्ये विवाहे च चतुर्थीसहभोजने । व्रते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षियो ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सर्वेषु धर्मकार्येषु पत्नी द्विणतः शुभा। श्रमिषेके विप्रपादक्षालने चैत्र वामतः॥ इति।

भागपक वित्रपदिक्षालन चेत्र वामतः॥ इति।
धर्मत्रवृत्तौ— जातके नामके चैंत ह्यन्तप्राशनकर्माण ।
तथा निष्क्रमणे चैत्रंपत्नी पुत्रश्च दिवणे ॥
गर्भाधाने पुंसत्रने सीमन्तोन्नयने तथा ।
वधूप्रवेशने चैत्र पुनःसन्धान एव च ॥
प्रदाने मधुपर्कस्य कन्यादाने तथैत च ।
कर्मस्वेतेषु भार्या वै दिव्यणे तूपवेश्येत् ॥ इति ।

कात्यायनः — "पश्चाद्ग्नेरुपविशतो दक्षिणतः पत्नी" ( ४।७।१६ ) इति ।

यत्तु— शान्तिकेषु च सर्वेषु प्रतिष्ठोद्यापनादिषु। वामे ह्युपविशेत् पत्नी व्याघ्रस्य वचनं यथा॥ इति। यच्च—''पत्नी वामे सदा प्रोक्ताः मूलाश्लेषाविधानयोः" इति तिन्नर्मूलम्।

#### ६६-प्रश्नत्रयविचारः

- (क) कस्याश्चिदुपरतिपत्तकायाः कन्यायास्तदीयसापत्नमातरं परित्यक्य निकटतमे सम्बन्ध्यन्तरेऽविद्यमाने तस्याः कन्यायाः संरक्षकत्वं तदीयसापत्नमातिर समापति न वा?
- (ख) यदि सापत्नमाताऽन्धतादोषदूषिता भवेत्तर्हि तस्याः संरत्नकत्वा-धिकारो राज्ञोऽपैति न वा ?
- (ग) ब्यावहारिकेषु धार्मिकेषु च कार्येषु राज्ञां हस्तचेपो धर्मशास्त्रसम्मतो न वा ?

इदानीमुपरिनिर्दिष्टप्रश्नत्रयविचारः , प्रस्तूयते । तत्र प्रथमितं विचार-णीयम् , यद्धमेशास्त्रानुरोधेन त्र्यनाथसंरत्तकत्वाधिकारः केषामिति । स्रत्र मनुः— वालदायादिकं रिक्थं तावद्राजानुपालयेत् । यावत् स स्यात् समावृत्तो यावच्चातीतशैशवः ॥ (८। २७)

एतेन श्रनाथानां तद्धनानां च संरच्चकत्वं राज्ञ एवापतित, परन्तु प्रकृते न तथा, कन्यायाः सापत्नमातुर्वर्तमानत्वात् । सा च भर्तुर्भरणानन्तरं तदीयसमस्तसम्पत्तेर-धिकारिणी । परिशेषात् स्व-सापत्नकन्यायाः संरच्चिकापि भवति ।

तथा च ब्रहस्पतिः— कुल्येषु विद्यमानेषु पितृश्रातृसनाभिषु । श्रसुतस्य प्रमीतस्य पत्नी तद्भागहारिणी ॥ इति । याज्ञवल्क्योऽपि—पत्नी दुहितरश्चैव पितरौ श्रातरस्तथा।
तत्सुता गोत्रजो वन्धुः शिष्यः सब्रह्मचारिणः ॥
एषामभावे पूर्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः।
स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णेष्वयं विधिः॥ इति।

विष्णुरिप "श्रपुत्रधनं पत्न्यभिगामि, तदभावे दुहितृगामि, तदभावे पितृ-गामि, तदभावे मातृगामि ।" इत्यादि ।

भर्तसम्पत्त्यधिकारिणीनामपि स्त्रीणां संरत्त्रणन्तु राजायत्तमेव । तथा च "वालदायादिकं रिक्थम्" इत्युपक्रम्य मनुना उक्तम् —

वशाऽपुत्रासु चैवं स्याद्रचर्णं निष्कुलासु च । पतित्रतासु च स्त्रीषु विधवास्त्रातुरासु च ॥ (मनु॰ न।२८)

'एवं रच्चणं स्यात्' इत्यस्य 'राजा तु पालयेत्' इति पूर्वेण सम्बन्धः । तथा च अनाथानां सम्पत्तिमतीनामपि पालनं राज्ञैव यावज्जीवं कर्तव्यमिति पर्यवसितम् ।

जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्ववान्धवाः । तान् शिष्याच्चौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः ॥ ( मनु० ८१२६)

इति वचनेन च सर्वथा राजाधीनमेव तासां रच्चणमिति फलति । यच्च— श्रनंशौ क्लीवपतितौ जात्यन्धवधिरौ तथा । उन्मचजडमुकाश्च ये च केचिन्निरिन्द्रियाः ॥ (मनु० ६।२०१)

इति वचनेन कन्यकायाः सापत्नमातुरन्धतादोषदूषितत्वात् अनंशमापिततमिप तत्र जात्यन्धशब्दिनवेशात्तस्या जन्मान्धत्वसद्भावेऽनंशत्वं वर्तत एव
अजन्मान्धाया अंशमाहित्वं दुर्निवारम् । परन्त्वत्रेदमवधयेम्—उपरतिपृत्काया
अनाथायाः कन्यकाया विधवाया अन्धायाः सम्पत्तिमत्याः तत्सापत्नमातुरिप संरच्चां
पूर्वोपद्शितमन्वादिवचनातुरोधेन राज्ञैव कार्यमिति स एव राजा उभयोरिप
संरच्चको भवति चेत्तर्हि सर्वमवदातम् । किञ्च—

"व्यवहारान्तृपः पश्येद् विद्वद्भिर्ज्ञाक्षणैः सह । धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ॥" (याज्ञ०स्मृ०व्यव १)

"निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत् । सोऽपि यत्नेन संरच्यो धर्मो राजकृतश्च यः ॥" ( या० स्मृ व्यव० १८६ ) "श्रिपि स्राता सुतोऽर्घ्यो वा खशुरो मातुलोऽपि यः । नाद्यक्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माद्विचलितः स्वकात् ॥" ( या० स्मृ०स्रा०३४८ ) इत्यादिधर्मशास्त्रानुसारेण व्यवहारेषु धर्मकार्येषु वा यत्र कुत्रापि चाव्य-वस्था राज्ञैव परिहरणीयेति ।

# ६७-गोमांसमक्षकहस्ते गोविक्रये प्रायश्चित्तम्

1.

कश्चिद् ब्राह्मणोऽसकृद् गोमांसखादके गवां विक्रयं कृतवान् सः केन प्रायश्चित्तेन शुद्धो भवितुमईतीति प्रश्ने इद्मुत्तरम्—यदि तां गां गोमांसखादको इतवान् तदा सकृद्धिक्रेता एकपञ्चाशत्कार्षापण्लभ्यिहरण्यदानेन पञ्चदशकार्षापण्लभ्यिहरण्यदानेन च शुद्ध्यति । अत्यन्ताभ्यासेन एवं विक्रयं कुर्वतो द्वादशवार्षिकं व्रतम् , तदशक्ता-वशीत्युत्तरशतघेनुदानेन, तदशक्तौ चत्वारिशद्धिकपञ्चशतकार्षापण्लभ्यिहरण्यदानेन पूर्वोक्तदित्त्वणादानसहितेन शुद्धिः ।

विक्रयैगोविनिमयैर्द्स्या गोमांसखादके।
चान्द्रायणव्रतं कुर्याद्वधे साक्षाद्वधी भवेत्।। इति गौतमवचनात्।
विधेः प्राथमिकादस्माद् द्वितीये द्विगुणं भवेत्।
तृतीये त्रिगुणं प्रोक्तम् ।। इति देवलीयात्।
"चतुर्थे सर्वम्" इत्यापस्तम्बवचनात्सर्वमित्यस्य द्वादशवार्षिकमिति शूलपाणि—
व्याख्यातत्वाच्चेति।

६८—सृत्यावरुद्धगोमृतौ भृत्यप्रायश्चित्तम्

यत्र भृत्यापराधात् कस्यचिद् गृहे गौर्भृता तदा रोधननिमित्तम् गोवध-प्रायश्चित्तं भृत्येन कर्तेव्यम् । भृत्यस्य द्रव्याभावे गृहस्वामिना द्रव्यं दत्वा कार-यितव्यम् । यदि भृत्यो न स्वीकुर्यात्, म्लेच्छो वा भृत्यो भवेत् तदा स्वामिनैव रोधननिमित्तकवधप्रायश्चित्तं कर्तव्यम् । प्रमाणं चात्र मनुः—

यत्रापवर्तते युग्यं वैगुण्यात्प्राजकस्य तु । तत्र स्वामी भवेद्दण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम् ॥ ( नार ६३ )

इति वचनेन श्रयोग्यसारिथनियोगे हिंसायां स्वामिनो द्रण्डविधानात् "एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थो बाधकं विना सर्वत्र प्रत्यायको भवति" इति न्यायात् गोवधप्रायश्चित्तेऽपि श्रयोग्यपालकादौ नियुक्ते स्वामिनो दोषस्तस्यैव प्रायश्चित्तम्। यदि पालकः प्रायश्चित्तं चिकीर्षेत्तदा तेनैव कर्तव्यम्। एतच्च गोवधप्रायश्चित्तप्रकर्गो रघुनन्दनभट्टाचार्यैः प्रायश्चित्तमुक्तम्। श्रज्ञातस्वामिकाया गोर्वधे ब्राह्मण्स्वामिक-गोवधप्रायश्चित्तमेवानुष्ठेयम्।

६६ — वैश्येन द्रण्डनिपातनेन कृतायां स्वगोहत्यायां प्रायश्चित्तम्

केनचित् वैश्येन स्वस्याः गोर्वधे द्एडनिपातनेन कि प्रायश्चित्तमिति प्रश्ने प्रायश्चित्तविवेके वैश्यसम्बन्धिन्या वधे तु याज्ञवल्क्यः— पश्चगव्यं पिवेद् गोंध्नों मासमासीत संयतः। गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद्ध्यति।। पश्चगव्येन गोघाती मासैकेन विशुद्ध्यति। गोमतीश्च जपेद्विद्यां गवां गोष्ठे च संवसेत्।।

मासैकपञ्चगव्यपाने धेनुचतुष्टयं द्विणा गोदानेन पञ्चधेनवः। एतद्-गुद्धिकृते । बुद्धिकृते त्वेतदेव द्विगुण्म्। ज्ञानतो वैश्यस्वामिकायाः दण्डेन गोर्वधे गोमतीविद्याजपसिहतमासैकपञ्चगव्यपानरूपं व्रतं करणीयम् । तदशक्तौ दश धेनवो देयाः । दोग्व्रीवधे तु प्रायश्चित्तद्वैगुण्यम् , तेन विंशतिधेनव एका गौर्विज्ञ्णा । प्रायश्चित्तद्वेगुण्ये द्विणायाः द्वैगुण्यम् । यत्र वपनं सशिखं सत्नोमकम् । प्रायश्चित्तमिदं कर्तव्यमित्यनुष्ठेयम् । पूर्वदिने तु उपवासः, घृतप्राशनं च, परस्य गवे प्रासा देयाः । दश ब्राह्मणाश्च मोजयितव्याः ।

७०-गोवधे प्रायश्चित्तस्

वुद्धिपूर्वं कतमोऽपि वर्णः त्राह्मणस्य गां शस्त्र-यष्टि-लौह-मुप्टि-विषादिना यदि हन्यात् तद्थं त्रैमासिकव्रतं प्रायिव्यत्तं स्मृतम् । त्रशक्तौ सप्तदश प्रत्यक्तगोदानानि, त्रथवाऽसामर्थ्ये तावतीनां गवां मूल्यं द्दीत । प्रायश्चित्तविवेककारस्य मते एकस्या गोर्मूल्यं द्दादशाणकाः वर्तते । त्रपरे त्वाचार्याः "द्वात्रिशत्पणिका गावः" इत्यिभप्रयन्ति ।

त्रैमासिकत्रतार्थं प्रथमदिने वपनोपवासौ तथा घृतप्राशनं विद्धीत । तस्मिन्नेव दिने सायंकाले प्रायश्चित्तानुष्टानार्थं संकल्पं कुर्यात्। द्वितीये दिने

त्रैमासिकत्रतप्रत्याम्नायरूपेण गोमूल्यं प्रद्द्यात्।

श्रज्ञानात् त्राह्मण्गोवधे सार्धमासिकव्रतं प्रायश्चित्तं स्मृतम् । तद्शक्तौ नव-प्रत्यक्तधेनवो देयाः, तत्रासामर्थ्ये तासां मूल्यं देयम् । धेनूनां मूल्यं सार्द्धपञ्चविंशतिः कार्षापणाः विहितम् । दिल्लाक्षपेण एका गौर्देया । पूर्वपरयोदिनयोः कार्यं यथापूर्व कुर्वति ।

ज्ञानपूर्वं चत्रियगोवधे षाण्मासिकत्रतं प्रायश्चितं समाम्नातम् । अशक्तौ द्वादश घेनवो यथाशक्तिद्विणापुरस्कृता देयाः। पूर्वापरदिनकृत्यं पूर्ववदनुतिष्ठेत्।

अज्ञानाद् गोवघे तद्धे प्रायश्चित्तं विह्तिम्।

ज्ञानात् वैश्यगोवधे गोमतीविद्यां जपन् एकमासपर्यन्तं पद्धगव्यपानरूपं व्रतमनुतिष्ठेत्। तदशक्तौ दश गावो देयाः, द्विणारूपेण चैकां गां ददीत। पूर्वापरदिनकृत्यं पूर्ववद् विद्धीत। स्रज्ञानात् गोवधे तद्धं प्रायश्चित्तं स्मृतम्।

ज्ञानात् श्रूद्रगोवधे प्राजापत्यचतुष्टयं विद्धीत, अथवा गोचतुष्टयं द्द्यात्। अज्ञानाद् गोवधे तद्रद्धं प्रायश्चित्तं विहितम् , अन्यत् सर्वं यथापूर्वमनुतिष्ठेत्।

७१ — ब्रह्मवधे प्रायश्चित्तम्

स्रज्ञानाद् त्राह्मण्वघे द्वादशवार्षिकत्रतं प्रायश्चित्तम् । ज्ञानतो ब्राह्मण्यघे CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

चतुर्विशितवार्षिकत्रतं प्रायित्रित्तम् । अज्ञानात् यागस्थानीयत्राह्मणस्य वधे चतुर्विशिति-वार्षिकत्रतम्, तथा ज्ञानतः यागस्थलीयत्राह्मणस्य वधे अष्टचत्वारिशद्वार्षिकत्रतं प्रायित्रत्तं स्मृतम् । एवमेव बाल-बुद्ध-गुरु-माता-पितृ-सोद्रश्चातॄणां श्रोत्रियत्राह्मणस्य तथाऽग्निहोत्रित्राह्मणस्य ज्ञाताज्ञातवधे यथापूर्वं त्रतं प्रायित्रत्तं विहितम् ।

श्रज्ञानतः प्रेतश्राद्धान्नभोजिनो त्राह्मण्स्य वधे वार्षिकत्रतं प्रायश्चित्तम् । तथा ज्ञानतो वधे द्विवार्षिकं प्रायश्चित्तं स्मृतम् । ज्ञानतोऽज्ञानतो वा त्राह्मण्स्य वध- प्रायश्चित्तस्य प्रथमदिने उपोषण्म्, सशिखवपनम्, घृतप्रशासम्, दशत्राह्मण्-भोजनम्, गोप्रासदानम्, दिन्नणारूपेण् शतं गावो वा देयाः । एतदशक्तौ तिनन- क्रियदानम् ।

बहूनां त्राह्मणानां एकपुरूषकर्ष्यकेचे तादृशमहापातकानुष्ठातुः पातिकनः कारीषाग्नो प्रविश्य मरणमेव प्रायश्चित्तम् । श्रज्ञानत एतादृशपातकाचरणे तस्य श्राजीवनं द्वादृशाब्द्वतं प्रायश्चित्तं विधीयते ।

चत्रियो यदि ज्ञानतो त्राह्मण्ं हन्यात् तदा स त्राह्मण्स्य तादृशपातककर्तु-विहितप्रायश्चित्तस्य द्विगुण्ं प्रायश्चित्तं विद्धीत, अज्ञानतो यदि त्राह्मण्ं हन्यात् तद्।ऽज्ञानतो त्रह्मवधकर्तुत्रीह्मण्स्य विहितं यत्प्रायश्चित्तं तद्द्विगुण्ं प्रायश्चित्तं विद्ध्यात्।

एवमेव वैश्यकर्षकत्रहावधे त्रिगुणं प्रायित्रतं विहितम्। शूद्रकर्षकत्रहावधे चतुर्गुणितं प्रायित्रत्तं समृतम्।

# ७२--गजाश्वादिवधे प्रायश्चित्तम्

राजसम्बन्धिश्रष्टिगाजवधे पञ्चनीलवृषदानम् । सामान्यगजवधे श्रहोरात्रमुपवासो घृतप्रारानञ्च । ज्ञानत उत्तमगजवधे चान्द्रायण्यवतम्, श्रज्ञानतस्तद्धम् ।
ज्ञानतः श्रश्ववधे चान्द्रायण्यवतम्, श्रज्ञानतस्तद्धम् । श्रज-मेष-खरवधे एकहायनवृषदानम् । श्रज्ञानतो मृग-महिष-तरज्ञु-(ज्याव्यविशेषः) श्रृज्ञ-वानर-सिंह-ज्याव्य-पृषतचमरी-रुरूणां वधे श्रहोरात्रमुपवासः, द्वितीयदिने वृतप्रारानञ्च । ज्ञानतो मृगादीनां
वधे सप्तरात्रमुपवासः, उपवासाशक्तौ एकस्मिन्नुपवासे श्रृष्टौ ताम्रपणाः प्रदेयाः ।
श्रज्ञानतः प्राम्यपश्चधे प्राजापत्यं हिर्ण्यं च द्क्तिणा । ज्ञानतः प्राम्यपश्चधे द्विगुण्यं
प्रायश्चित्तम् । मृगवधे तिलद्रोण्यमेकं सुवर्णद्क्तिणा च । श्रज्ञानतो मार्जार-गोधानकुल-मण्डूक-श्व-वधे पित्तवधे च दुग्धपानमात्रं कृत्वा त्रिरात्रमुपवासः । ज्ञानतस्तु
मार्जारादिवधे द्विगुणं प्रायश्चित्तम् । मृषिक-सर्प-दुण्डुभ-श्रजगरवधे उपवासः
लोहदण्डमेकं च द्विणा । श्रज्ञानतः सामान्यपित्तवधे नक्तव्रतम् । ज्ञानतः द्विगुणितं
त्रतम् । कुक्कुटवधे श्रहोरात्रमुपवासः । श्रज्ञानतः मत्त्यादिजलचराणां सकृद् वधे
संप्तरात्रममोजनम् , ज्ञानतो मत्त्यादीनां वधे द्विगुणं प्रायश्चित्तम् । श्रभ्यासे
प्रायश्चित्तावृत्तिः ।

श्रस्थिरहितानामस्थिसहित।नां च जन्तूनां वधे शृद्गहत्यान्नतम्। एवं सहस्र-जन्तोवंधेऽपि च शृद्गहत्यान्नतम्। श्रस्थिसहितजन्तोवंधे न्नाह्मण्रेभ्यः किञ्चिहेयम्। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri श्रास्थरिहतजन्तुवधे प्राणायामो विधेयः। श्रन्नेन रसेन फलेन पुष्पेण चोत्पन्नानां जन्तूनां वधे घृतप्राशनम्। ज्ञानतः सामान्यतो वृथा पशुमात्रवधे प्राजापत्यम्, श्रज्ञानतो वधे तद्रधम्।

७३-बालादिहनने प्रायश्चित्तम्

ज्ञानतो विषं प्रदाय वैश्यबालकं हतवत्या वैश्यस्त्रिया तत्पापस्यार्थ द्वादशवार्षिकमहात्रतस्यार्द्धं षड्वार्षिकं व्रतं कर्तव्यम् । तत्प्रयोजिकया स्त्रिया तदेव व्रतं पादन्यूनं सार्द्धचतुर्वार्षिकं कर्तव्यम् । अत्र मनुः (११।१२६)—

"तुरीयो ब्रह्महत्यायाः चित्रयस्य वधे स्मृतः। वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्थे शुद्रे ज्ञेयस्तु षोडशः॥" इति । "वालं वृद्धं गुरुं चैव स्त्रियं वीरां रजस्वलाम् । ब्राह्मणं यजमानं च हत्वा निष्कृतिमाचरेत्।। चरित्वा द्वादशान्दानि वीरब्रह्महर्गं त्रतम्। गोसहस्रं ततो दद्याद् ब्राह्मग्रेभ्यः शताधिकम् ॥ यदा हन्ताबालादीनां सुराधिप। द्रव्यहीनो चरित्वा द्वादशाब्दानि सेतुवन्धं स पश्यति ॥" (भविष्यपुराणे )

पतेषां ब्रह्मवधप्रकर्णोक्तत्वेऽपि "एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थी बाधकं विनाऽन्य-त्रापि कल्पते" इति न्यायात् चत्रियादिवधेऽपि एतानि प्रवर्तन्ते । अज्ञानतो वैश्यवधे सार्द्धवार्षिकम्, ज्ञानतस्तु त्रैवार्षिकम्। अत्र तु बालहनने द्वैगुण्यस्याभिहितत्वात् ज्ञानकृतत्वाच्चे षड्वार्षिकं त्रतं सम्पद्यत इति । षड्वार्षिकत्रतकर्णाशक्तौ नवति-र्धनवो देयाः, तत्राप्यशक्तौ तन्मूल्यं देयम् । ते च सप्तत्यधिकद्विशतकार्षापणा भवन्ति ।

# ७४ —यानगामिनः प्राणिनो मरणे सारथेनियोक्त्वी प्रायिश्वसम्

यदि कस्यचित् यानगामिनो यानवैगुख्यात् प्राणिवधो जायते तदा तद्वध-प्रायश्चित्तं यानप्रेरकेण सारथिना कर्तव्यम्। यदि सारथेद्रव्याभावस्तदा स्वामिना द्रव्यं दत्त्वा कारियतव्यम् । म्लेच्छः सारिथश्चेत् स्वामिनैव प्रायश्चित्तं कर्तव्यम् ।

यत्रापवर्तते युग्यं वैगुएयात् प्राजकस्य तु । तत्र स्वामी भवेद्रण्ड्यो हिंसायां द्विशतं दमम् ॥ (मनु० ८।२६३)

इति वचने यत्र सारथेरकौशलात् यानमन्यथा गच्छति तत्र हिंसायामशिचित-सारिथनियोगात् स्वामी द्विशतं द्रष्डं द्राप्यः स्यादिति कुल्लूकभट्टव्याख्यादशंनात् अयोग्यपालकसमपें स्वामिनो दोषात् तस्यैव प्रायश्चित्तम्।

यात्रत्सस्यं विनश्येत् तात्रत्स्यात् हेत्रिणः पूजम् । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

# गोपस्ताड्यश्र गोमी च पूर्वोक्तं दएडमहीति ।।

( या॰ स्मृ॰ व्य॰ १६१ )

इति गवादिदोषेण पालकस्ताड्य इति दर्शनाच्य ।

७५—स्वाम्यादेशात् प्रष्टत्तस्य भृत्यस्य मर्गो स्वामिनः प्रायश्चित्तम्

स्वामिना त्रादिष्टः किश्चत् श्रादः कूपादौ म्नियते तन्मरणे तस्य प्रयोजकत्वा-त्तेन श्रुद्रवधोक्तं नवमासिकन्नतं पादन्यूनं कार्यम् , द्वाविंशतिदिनाधिकषाण्मासिकन्नतं कार्यम् , द्वादश घेनवो देयाः । स्वामिन त्रादेशामावे तस्य प्रायश्चित्तमेव नास्ति, प्रयोजकत्वामावात् । "त्वमेव कुरु" एवमादेशे प्रयोजकत्वं प्रोत्साहनेऽपि । तथोरन्यतर-स्यामावात् त्रादेशामावे प्रयोजकत्वं नास्तीति ।

७६ -- ब्रात्मघातिनो वैश्यस्य प्रायश्चित्तम्

शस्त्रादिना त्रात्मघातिनो मृतस्य वैश्यस्य पुत्रादिना तत्पापत्त्रयार्थिना यथोक्तं प्रायश्चित्तं कृत्वा नारायण्वित्तं च कृत्वा सर्वमौध्वदेहिकं कर्तव्यम्, एवं महिषी-दानमि कर्तव्यम् । प्रायश्चित्तं तु वैश्यप्रायश्चित्तं त्राह्मण्वधप्रायश्चित्तस्याष्टमोंऽशः । तस्य पञ्चचत्वारिशद् धेनुदानात्मकमात्मघातप्रायश्चित्तं च । चान्द्रायण्द्वयात्मकं मितित्वा षष्टिधेनुदानात्मकं भवति । धर्मसिन्धुकृन्मते त्रशक्तस्य प्रायश्चित्तमकृत्वापि केवलनारायण्वल्यनुष्ठानेन श्राद्धादिकं महिषीदानमन्तरापि ।

७७-पिडतमदनमोहनमालवीयप्रदत्तदीक्षाविचारः

'कतिपयैवेंषैं: काशीस्थद्शाश्वमेधघट्टे समुद्दिश्य शिवरात्रिपवे अन्त्यजेभ्यः महामनःपिष्डितमद्नमोहनमालवीयमहोद्यप्रदीयमानः सप्रख्वो मन्त्रोपदेशः किं तेषां स्पृश्यतासम्पाद्कः सम्भवति न वा १ किं वा दीन्त्रयाऽनया तेषां पारमार्थिकं कल्याणं भवितुमहैति १ इति प्रश्नद्वयस्य समुत्तरिमद्मु—

द्विधा हि दोन्ना भवति-वैदिकी तान्त्रिकी च । वैदिकी हि दोन्ना सोमयागा-दिब्वेव भवितुमहित, नान्यत्र । तान्त्रिकी दोन्ना तु तैस्तैस्तान्त्रिकैः स्व-स्वसम्प्रदाया-तुसारेण स्व-स्वशिष्येभ्यो दीयते, तथा च गृहीतया शिष्यजनः आत्मानं संस्कृतं मन्यते । सा दोन्ना उभयथापि नात्र संवृत्ता । अतो दीन्नाशब्दवाच्यता नास्य कर्मणः । अतोऽनया अशास्त्रीयया कृत्रिमया स्वार्थसाधनमात्रमृत्वया न तेषु स्पृश्यतासम्पादनं पारमार्थिककल्याणसम्भावना वा । "यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः" इति न्यायानुरोधादिति ।

१. धार्मिकद्धदयवैदयकुलालङ्कार-विद्याविद्वदुपासकस्वर्गीयश्रेष्ठिश्रीगौरीशङ्करगोयनका-महोदयस्य निज्ञासिताविमौ प्रदनौ। —सपादकः।

### ं अभिभाषगाम्

श्रीमन्तो माननीयाः, काशीपिष्डतमण्डलमूर्धन्याः सर्वतन्त्रस्वतन्त्रा मनीषिणा महोदाराः सभ्याः! विद्यालयाध्यत्तमहोदयाः सौहार्दभाजोऽध्यापकाः

समुपस्थितनागरिकाः प्रियतमारञ्जात्रारच !

ईहरो साभापत्यपदे वैदिकमनहं मां प्रतिष्ठाप्य, भवन्तो वार्षिकोत्सवकार्यं प्रारमन्त निरवाहयँरच समुचितरूपेऐति नात्र मनागपि मम महत्त्वम्, अपितु भवतामेव। भवद्भिरेवात्र पदे प्रतिष्ठापितो भवतामेवानुकम्पया साहाय्येन च निव्यूढेऽत्र कृत्ये हार्दिकं हर्षलेशं प्रकटयामि। कार्यसम्पादनातिरिक्तं सभापतेरिद्-मिप कार्यभवति यदन्ते स्वकीयभावाविष्काराय केषाञ्चन राव्दानां प्रयोगकरणम्। तदिह कर्मणि प्रवृत्त उपस्थितेषु महोदयेषु छात्रानेवोपदेशप्रहणाहीन् निरीद्दय तानेव लद्द्यीकृत्य किमपि त्रवीमि।

पुराऽद्यत्व इव महानगरेष्वीदृशा महाविद्यालया विद्यालया वा नासन्। श्रिप तु विपिनवहुलेषु व्रामेषु निवसन्तो निर्धना श्रिप सर्वेषां धनिनां मुकुटमण्यो भिन्नावृत्त्या जीविकां चालयन्तश्र्वात्रानिप तस्यामेव योजयन्तः सर्वेषां माननीया ब्राह्मणाः शिन्नका श्रासन्। तेषामारण्यकत्वं न खेदायाजायत श्रिप तु मोदायैव। यदा तेषां छात्राः शिन्नां समाप्य समावर्त्तनाय प्रवृत्ता श्रम्वन्, तदा तैः का शिन्ना

प्रदत्तेत्युपनिषत्सु श्रूयते । तत्रत्याः कियन्तः शब्दा इमे सन्ति—

वेदमन् च्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति—'सत्यं वद् । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम् । धर्मान्न प्रमदितव्यम् । कुशलान्न प्रमदितव्यम् । भृत्ये न प्रमदितव्यम् । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् । देविपतृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् । मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । आतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि । यान्यसमाकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणाः, तेषां त्वयाऽऽसने न प्रश्वसितव्यम् । अद्भया देयम् । श्रश्रद्भया देयम् । श्रिया देयम् । श्रिया देयम् । सिया देयम् । संविदा देयम् ।" इति ।

१. सन् १६४० ईस्वीये काशीस्थगोयनकासंस्कृतमहाविद्यालयस्य वार्षिकाधिवेशने समापतिपदमलङ्कृतवतां महामहोपाध्यायमहामागानामभिमाष्यम् ।



सोऽयमुपदेशस्तद्।नीन्तनेभ्य आर्एयकेभ्यश्ञात्रेभ्य आर्एयकैर्पुरुभिरदीयत, स साम्प्रितिकेभ्यो नागरिकेभ्योऽपि नितान्तमुपकारकारोति न विस्मर्त्तव्यम् । बहुव आधुनिका नवशिन्तिताः प्राचीनानामृषीणां वचसां तत्त्वमनवधायेव दोष-दृष्ट्यः कथयन्ति यद्दषिभर्यद्कथ्यत तत्तद्दानीमुपयोगि आसीत्, किन्तु सम्प्रित न तस्य पूर्ण उपयोगः । तैरयमुपदेशः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्ध्यासितव्यश्च यद् व्यतीतेषु वर्षाणां सहस्रेषु नवीनतामेव यातेषु मानवेषु शब्दा इमे तादृशा एवोपकारकाः सन्ति न वा । अहमभिलषामि यद् भवद्भिश्छात्रैः सर्वदाऽयमुपदेशो मनसा चिन्तनीयः पालनीयश्च यत्नतः । पालितेऽस्मिन्नुपदेशरत्ने सर्वविधं कल्याणं भवतां सम्भाव्यते ।

श्रध्ययने संल्लग्नानाम्, श्रध्ययनं समाप्य गृहं गच्छताम्, श्रध्यापनकार्ये प्रवृत्तानाम्, श्रम्यापनद्याद्वान-कथावाचन-कर्मकाएडप्रवर्त्तनादिषु प्रवृत्तानां भवतां पुरः सामयिकोऽयमि समुपिश्यत एवास्ति प्रश्नो यत्कीदृशी शिचापद्धित-रपेचिताऽस्माकम्। प्रश्नोऽयं स्वीयां सर्वविधां जिल्लतां क्रोडीकृत्य प्रचरित पुरः संस्कृतज्ञानामिति विषयेऽस्मिन् किमपि नाभिधाय न मौनिना स्थातुं शक्यते। यद्यपि वाञ्छा नास्ति वक्तुम्, तथापि—"श्रनिच्छन्निप वार्ष्ण्य वलादिव नियोजितः" इति गीतोक्तन्यायेन किमपि कथयामि।

समये समयेऽस्माकं शिचाकमः परिवर्त्तितोऽभूत्, भविष्यति चेत्यत्र न कस्यापि विमतिः । भगवान् महाभाष्यकारः पतञ्जिलः कथयति—

"पुरा ह्येतदासीत् संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणमधीयते सम । तेभ्यस्तत्तत्स्थानानुप्रदानज्ञेभ्यो वैदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते सम । तदद्यत्वे न तथा, वेदमधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति, वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः, लोकाच्च लौकिकाः, अनर्थकं व्याकरणमिति, तेभ्य एवं विप्रतिपन्नबुद्धिभ्यः सुहृद् भूत्वा आचार्य उपदिश्रति, इमानि प्रयोजनानि अध्येयं व्याकरणम्" इति ।

पश्यन्तु नाम, तदानीं महाभाष्यकारः खेदं करोति यत् केचिद् व्याकरणं न पठिन्त, कतमा युक्तिभवेद् यदेषां पिपठिषूणां व्याकरणे मनो लगेत्, कियतेव कालेन च तादृशी प्रवृत्तिरजायत यद् वेदा दूरे जाताः, केवलस्य व्याकरणस्यैव कियतो दर्शनादेश्चाध्ययनमविशिष्टम्। एवं समये समये भवति शिह्माक्रमे परिवर्त्तनम्, किन्तु के परिवर्त्तनं कुर्वन्तु कथं च कुर्वन्तिवत्यत्रैव विमतिः।

उपरि यस्या उपनिषदः शब्दाः श्रावितास्तस्या एव तैत्तिरीयोपनिषदः शब्दान् पुनरिप कांश्चिद् भवतः श्रावयामि । दृढं श्रोतव्यं यत् छात्रेभ्यः क उपदेश आचार्यान् याम्, किञ्च कर्त्तव्यं छाम्त्राया । शब्दा इमे सन्ति—

"त्रथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः संमर्शिनः । युक्ता आयुक्ताः, अलूक्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्त्तेरन् तथा तत्र वर्त्तेथाः" इति ।

श्रयमुपदेशो भवद्भ्यः—श्रनाम्नातेषु धर्मेषु कर्त्तव्येषु वा। श्रत्र "युक्ता" इति पदं वर्त्तते, श्रर्थात् ये तत्र कर्मणा युक्ताः भवेयुः तेषामेव व्यवहारेण शब्देन वा निर्ण्यः। श्रधुना किं भवति—केचिदीहशाः सन्ति येने कदाचिद्ध्ययनं कृतं न वाऽध्यापनम्। संस्कृतभाषाया येषु विद्यालयेषु पाठनं भवति तेषां मुखान्यपि तैने दृष्टानि, एवम्भूताः केचन सज्जनाः—"ये न विवाहिताः, न वा वार्यात्रिके गताः" कथयन्ति यत् शिचापद्धतिः परिवर्त्तनीया, न केवलं कथियत्वव ते तिष्ठन्ति, श्रपि तु परिवर्त्तनमपि कुर्वन्ति, कथयन्ति च यदिदमवश्यमङ्गीकरणीयम्। श्रङ्गीकृत्य पश्यन्तु यदि परिवर्त्तितपद्धत्या कल्याणं न भविष्यति तर्हि पुनरिष परिवर्त्तनं भविष्यति।

ईदृशा जनाः सज्जनाः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, माननीयाः सन्ति, ये संस्कृत-भाषाया वेदस्य च प्रचारं कामयन्ते, ते यत्किमिप कथयन्ति सद्भावेनैव कथयन्ति, किन्तु दृशा तेषां सैव, या कस्यचिद्।युर्वेदमधीत्य तिष्ठतो रोगिषु चाकृताभ्यासस्य दृत्वा नवीना श्रौषधीः परीच्चितुर्भवेत् । श्रसौ रोगिणः पथ्यं वाञ्छति, कल्याणमाशंसिति, मङ्गलानि कामयते, किन्तु वराकः प्रथममेवात्र कृत्ये संलग्नः 'शतमारी भवेद् वेद्यः'' इति वचनस्य चरितार्थीकरणायान्ते चिन्तयिष्यति—

### "नाहं गतो न मे आता कस्येदं हस्तलाघवम्।"

संस्कृतभाषाया अध्ययनमेव जीएँ शीएँम्, जीविकाया उपायस्य नैयून्यात् केऽिप धनिनः स्ववालान्नाध्यापयन्ति संस्कृतभाषाम् । अन्येषान्तु का कथा, संस्कृतज्ञाः पिएडता एव स्वतनयान् भाषान्तरे संलगयन्ति, ईट्रशेऽस्मिन् दुर्विषद्दे विषमे काले कथञ्चन स्वासान् गृह्णन्तीं संस्कृतभाषां तथा चिकित्सितुं प्रवृत्ताः केचन सुधियः, यथा सा स्वयं प्राणान् विनाशयेत् । अधीत्यास्माकं बालाः किं विधा-स्यन्ति, तेषां कृते किमिप नवीनं कार्यमस्ति न वा, ते कथं जीवनं चाल्यिष्यन्ति, कं लाभमनुस्टत्यात्र जनानां प्रवृत्तिर्जायेतेत्यत्र तु कोऽिप ध्यानमेव न ददाति, केवलं पाठ्य-क्रमपरिवर्त्तनेनैव कृतकृत्यताऽनुभूयते ।

शिचापद्धतौ सुधाराय यतमानैहिन्दो भूगोलेतिहास-गणितानां तत्र विन्यासः क्रियते। हिन्दीभाषा देशभाषा पठनीया विज्ञेया, सर्वथा तस्याः परिवर्धने रच्चणे च यत्न आस्थेयः, किन्तु तस्याः संस्कृतभाषापरीचापाठ्यप्रन्थेषु संस्थापनं किमर्थम् ? संस्कृतज्ञानां हिन्दीज्ञानायेति चेत्प्रच्छामि किं कस्यचन पकस्य द्वयोस्त्रयाणां वा हिन्दीप्रन्थानां पाठनेन संस्कृतज्ञाः पूर्णतया हिन्दीचेदिनो भवेयुः ? अहन्तु स्वीकरोमि यद् हिन्दीज्ञानाय कियतां प्रन्थानां परीचासु निवेशेऽपि हिन्दीसाहित्य- सम्मेलनादिपरीचादानादिद्वारा छात्रैयंतनीयमेव भविष्यति। क्रुवेन्ति चापि

साम्प्रतिकच्छात्रा यत्नम् । कश्चित् 'एडवान्स'—परीच्चां ददाति, कश्चिद् 'विशारदम्', कश्चित् 'रत्नम्'—इति दृश्यत एव । एवं स्थिते हिन्दीप्रन्थानां विन्यासः केवलं संस्कृतभाषातो ध्यानस्य दूरीकरणायैवावशिष्यते । संस्कृतभाषायां प्रौढं पारिडत्यमनासाद्यापि कथञ्चन परीच्चोत्तीर्णतायामुपयोगिनी जायते हिन्दीति न तिरोहितम् ।

भूगोलादीनामप्यध्ययनं हिन्द्यामेव प्रचाल्यते, तानि यदिमान्येव हिन्द्यां सन्ति विदेशीयजनलिखितानि विदेशीयभाषानूदितानि च तर्हि किमिति न हिन्द्यामेव पठेयुः, घोषयेयुश्च — "अस्माकं पूर्वजा असभ्या आरण्यका आसन्, वर्करपालनं गोचारण्य तेषां कृत्यमासीत्, ते मध्येशियातः पर्यटन्तः पञ्चनदरेशमासाद्य गीतमगायन्त, यद्धुना वेदात्मना कथ्यते।" यदि सेयमेवेतिहासशिज्ञा, तर्हि दूरत एव शत-शतप्रणामाः संस्कृतज्ञानाम्। वयं तु स्वदेशीयान् स्वपूर्वजान् महतो जानीमः, तथैव स्मरामश्च। आहो! अन्धपरम्परैषा. इतिहास-भूगोलादिशब्दमादाय कोलाहलं कुर्वन्ति, नावधारयन्ति च यदितिहासे किमित्त, भूगोले च किमिति । अध्ययनमेषामावश्यकिमिति जानािम, किन्तु स्वतन्त्रेलिखितानां स्वदेशगुणगानतत्पराणामेवेति कथमिप विस्मर्तु न पारयािम । अद्य शामण्यादयो देशान्तरीयाः स्व-स्वगौरवगानाय नवीनमितिहासं रचयन्ति । भारते च यत्र सत्यं भारतीयं यशो लिखितं तत्र विश्वासो यथा न भारतीयानां भवेत्तथाध्यापनं भवति । अन्ये स्वधर्ममूलप्रन्थाज्ञरत्ज्ञायै प्राणान् त्यजन्ति, अस्महेशे च पाठ्यते यद् वेदा अर्वाचीनाः।

संस्कृते इतिहासोऽरित, गणितमिस्त, भूगोलमिस्त, तत्र का न्यूनता, का विशेषता, कथं तेषां पाठनं भविष्यतीत्यनवधार्य सुन्दरैरितिहासादिशव्दैर्विद्धता यदि भवन्त एषां पठने निरताः स्युरवश्यं भारतीयं गौरवं विनाशयेयुः । संस्कृतपरीज्ञायान्तु सर्वाणि पुस्तकानि संस्कृतभाषायुतान्येवापेज्ञितानि । बिहारे भवतीतिहासस्य पाठनं भूगोलस्य पाठनद्ध, किन्तु संस्कृतभाषायां लिखितस्यैवेति न तु दृश्यत एव ।

कथयन्ति यद् भारतीयेतिहासे समयगणना न लिखितेति न तस्येतिहासता। प्रच्छामि यत्समयेऽसौ नरेशोऽजायत इति ज्ञानमावश्यकम्, तस्य नरेशस्य कार्यं कथमासीत् तस्य चरित्रेण का शिचा प्राप्तुं शक्येति ज्ञानं वा ? आद्यस्य ज्ञानेन किं-फलिमिति नावधारयामि । हरिश्चन्द्रः कदाचिदिप जातः, किन्तु सत्यपालकस्तथाऽऽसीद् यथा तस्य यशो गायामि । येन फलं भवति तथा वर्णनं व्यासादिभिः कृतमेव । अथ नवीनरीत्या विचारा आवश्यकाः तहिं ते संस्कृतभाषायां लेखियतुं शक्याः।

तदत्र प्रसङ्गागते सामयिकेऽध्यसामयिके विशेषतोऽनिभधाय युक्तानामेवात्रा-धिकार इति भूयो निवेद्य विरम्यते ।

अत्रैवोपनिषदि भवतां कर्त्तव्यं सर्वं निर्धारितम्—सत्यं वद्, धर्मं चरेत्यादि । "धर्मं चर्" इत्यनेन सन्ध्यावन्दनादिलज्ञणकः कार्यकलापो नित्यो नैमित्तिकः काम्यस्य सर्वं एव गृह्यते । सन्ध्यावन्दनादेरवर्यकर्तव्यता

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या येनातुपासिता । जीवमानो भवेच्छूद्रो मृतः श्वा चैव जायते ॥ न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यश्च पश्चिमाम् । स शूद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः ॥

इत्यादिवचनसहस्रोण बोधितेव। श्रत्र स्वगुरूणामाचारानिप भवन्तो द्रष्टुं शक्नुवन्ति, यत्ते विद्यालयागमनतः पूर्वं गङ्गायास्तटे काष्ठफलकेषु स्थित्वा भूति-भित्तललाटाः समच्येव सन्ध्यां समायान्ति विद्यालये। किमिद्मिप वक्तव्यं भविद्यति यद् भविद्रिरिप प्रत्यहं सन्ध्यावन्दनकाले देविषिपितृतपंणादिकमिप कर्त्तव्यम्। तदेतदिप तत्रैवोपनिषदि "देविषितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्" इति शब्देन बोधितम्। एतैरेवानुष्ठितैदेविषिपितृत्रमण्णेमनुष्योऽनृणो भवितुं शक्नोति। जायमान एव हि मानवस्त्रिभित्रमण्णे ग्र्याचान् भवित—देवऋणेन, पितृ-ऋणेन, ऋषिऋणेन च। तत्र स्वाध्यायाध्ययने ऋषिऋणं दवियतव्यम्। श्रध्ययनस्य कियती श्रावश्यकता, इति एतावतेव वक्तुं शक्यते—यद् ऋणदूरीकरणायाध्ययनम्। एकोऽपि पणो यदि कस्यचन ऋणं गृह्यते न च दीयेत समये, कियती त्रपा तस्य भवित, एवमृषिऋणस्य महतो दूरीकरणायाध्ययनमावश्यकम्। किन्तु ऋणापा-करणं न केवलमङ्गानामेवाध्ययनेन जायते, श्रपितु साङ्गस्य वेदस्याध्ययनेन, इत्यङ्गिनो वेदस्याप्यध्ययनमावश्यकमेव। मन्वादिमहर्षिभः—

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्त्रयः॥

इत्यादिना वेदाध्ययनस्य सर्वथाऽऽवश्यक्तवं वोधितम् । तत्र यदि केवलमङ्गान्नामेवाध्ययने प्रवृत्ता यूयम् , नाङ्गिनो वेदस्य । समस्तस्याध्ययनाय समयं न प्राप्नुवन्ति चेत् कियानंशोऽवश्यमध्येतव्य एव । श्रतएव भवतां विद्यालये नियमोऽयं वर्त्तते यद्न्ततः पुरुषसूक्तमात्रं सर्वेश्क्षात्रेरध्येतव्यमेव । सखेद्मिद्मिप निवेद्यत एव यद्त्रापि कर्मिण न बह्वश्क्षात्राः प्रसन्नतया प्रवृत्ता भवन्ति । हंहो ! येषामध्ययनेन विना ब्राह्मण्यमेव संशयापन्नं तेषामिप विषये विचिकित्सा । श्रहो ! बाला यूयिमिति वारं वारं निवेद्यते कियतोंऽशस्यावश्यमध्ययनाय । वेदसंरच्चणार्थमेवासिमन् विद्यालये सर्वेषां वेदानामध्यापका नियोजिताः, येन स्व-स्वशाखाध्ययनं छात्राणां भवेत् ।

श्चित्तमम् महाविद्यालये सर्वेषां वेदानामध्यापकरस्तृग्ं निख्निलवेदाध्यापन-प्रणालीप्रचालनञ्च वर्तते । इयं विशेषता न कुत्राप्यन्यत्र महाविद्यालये वाराणस्या-मिति विशेषतायामस्यां सगवं नामास्य महाविद्यालयस्य प्रहीतुं शक्यम् । राजकी-योऽपि महाविद्यालयोऽस्मिन्नंशे नास्य समतां करोतीति न चाटुकारवचनम् ।

तृतीया विशेषता-महाविद्यालयसम्बन्धिनो महतो विश्वनाथपुस्तकालयस्य स्थापनम् । राजकीयपुस्तकालयः सरस्वतीभवनं चित्रकृटसन्निधी, विद्यालयीयश्च लङ्कायामिति सुदूरं स्थानम् , किन्तु गोयनका संस्कृतमहाविद्यालयीय-'विश्वनाथ-पुस्तकालयः' विश्वनाथमन्दिरसमीप एव, येन विश्वनाथसमीपवासिनां विदुषां छात्राणाञ्च भृशमुपकारीं पुस्तकालयोऽयमिति नतु समज्ञमेव । पुस्तकालयत एवाच्युतप्रन्थमालायां महतां प्रन्थानां विशिष्टस्य 'श्रच्युत'नामघेयस्य मासिकपत्रस्य प्रकाशनमपि स्वर्णे सुगन्धयोग एव ।

चतुर्थी विशेषता--विद्यालयाध्यत्तस्य स्थापनरूपा। इदं महत्त्वमेतेनेव विद्यालये-नाधिगतं यद् योग्यतमाः संस्कृतभाषाया महान्तो विद्वांसः सनातनधर्मे दृढां श्रद्धां धारयन्तो निर्विचिकित्सा अध्यन्ता भवेयुरिति । अत्र सुगृहीतनामघेयस्य भगवति विश्वनाथे विलीनस्यापि यशसा वाराणस्यां भारते च सर्वत्रैव व्याप्तस्य श्रीचएडी-प्रसादशुक्लस्य स्मर्णमावश्यकम्। कीदृशी तेषां दृढा निष्ठा सनातनधर्मे, कीटशं प्रौढं पारिडत्यम् , कीटशः सरतः स्वभावः, इति प्रायो न भवतां तिरोहितं भवेत्। साम्प्रतं येऽस्मिन् सुयोग्ये पदे तिष्ठन्ति तेषां श्रीमतां महामहोपाध्यायानां श्रीहरिहरकृपालुद्विवेदिमहोद्यानां विषये तु वक्तव्यमेव किमु । स्वीयेनाखण्डेन पारि डत्येन, सर्वतन्त्रंस्वतन्त्रया घिषण्या, महत्या भाषण्शौल्या, विपन्नविधूनन-परिनिष्ठितया वाद्सरएया च सर्वेषां मनसा वचसा कर्मणा च माननीया एवेति किमपरं त्रवीमि।

पञ्चमी विशोषता-सुयोग्याध्यापकसमवेततारूपा । अत्र न प्रत्येकं परिगण्य्य नामप्राहं स्मारयामि विदुषः, किन्तु सर्वदा वाराणस्यामेव तिष्ठत्सु भवत्सु तिरोहितमपि नास्ति तेषां नामादि। यत्र महामहोपाध्यायाः धर्मप्राणाः श्रीलन्मणशास्त्रिणो द्राविडाः, महामहोपाध्यायाः श्रीवामाचरणभट्टाचार्यमहोदयाः, महामहोपाध्यायाः श्रीपञ्चाननतर्करत्नमहोदयाः, महामहोपाध्यायाः श्रीचित्रस्वामिशास्त्रिण इत्येवमाद्-योऽध्यापनकार्ये निमग्ना आसन् , श्रत एवास्य महाविद्यालयस्य विषयेऽस्मिन् किमिति कथयामि।

पवित्रतम आर्यावर्त्तोऽयं देशो यत्र भवतां जनुरभूत्, तत्रापि भारतं वर्षे यस्मिन् जन्मप्रह्णाय देवा श्रापि वाब्छन्ति, तत्रापि वाराणसीयं सर्वश्रेष्ठा धर्मकेन्द्र-भूता कलियुगेऽपि सत्ययुगं विस्तारयन्ती नगरी, तत्रापि जाह्नव्याः स्ववारिभिरघं चालयन्त्यास्तटम्, एवम्भते पवित्रे स्थाने महाविद्यालयोऽयं राजते यत्र भवतामध्ययनं प्रचलति, द्विजचर्णानुरक्ताः श्रीगौरीशङ्करगोयनकाश्रेष्टिसदृशाः सनातनधर्मे दृढामास्थां धारयन्तोऽस्य विद्यालयस्य सञ्चालका जन्मदातारश्च सन्ति । नाहं श्रेष्ठिमहोदयानां यशोगाने निरतः, अपितु एते स्वकर्तव्ये सर्वथा सर्वदा व्याप्टताः सन्तीत्येतावन्मात्रं बोधयामि । श्रथ यत्र वैश्याः स्वीये कत्तंव्ये सर्वदा निरताः सन्ति, तत्र भवतामि पुरोजन्मनां स्वकर्त्तव्यपालनं कर्त्तव्यमिति किमु वक्तव्यम्।

यस्मिन् सनातनधर्मे दीचितेनेयं संस्था चाल्यते तादृशस्य घर्मस्य रचायै सर्वथा भवद्भियतनीयम् । ज्ञमापरैः सत्यपरायगौदयानिरतैद्वीन्यन्तिः गौजावज्ञान्तिः । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Oolection. Digitized by ecal property भिर्जितेन्द्रयेर्देवार्चने कृतिनश्चयेः सन्तुष्टेरनलसेः पारस्परिकसौमनस्यसौहार्दभरिते-र्रानिन्द्तचिरतेरिहिंसकैरसूयाविरिहतेर्मादकद्रव्यसेवनविरतेव्यायामपराययोः पञ्चमहा-यज्ञानुष्ठानकृद्भिः प्रन्थाभ्यासकुरालेर्गुरुसेवापराययोश्च ष्ट्यान्दोलनिवमुखेः शान्ति-प्रियेर्भवद्भिभवितव्यम्, येन यत्रैव भवन्तो गच्छेयुर्विज्ञातं भवेद् यदिमे काशीस्थ-गोयनकासंस्कृतमहाविद्यालयस्य छात्राः सन्ति । यस्याः संस्कृतभाषाया रच्च्याय प्रच-लित विद्यालयोऽयं तस्याः प्रचाराय सर्वथा भवद्भिः श्रम द्यास्थयः । श्रीहर्षो यस्याः सार्वदेशिकत्वं स्वीकरोति कथयति च—

### 'ग्रन्योऽन्यभाषानववोधभीतेः संस्कृत्रिमाभिर्व्यवहारवत्सु।'

तस्या श्रधुना का दशेति भवन्तोऽवलोकयन्त्येव । पठन्ति सुरगवीं भवन्त इति तस्या रज्ञणाय सुमहान् यत्न श्रास्थेयः । श्रहन्त्वभिलषामि भवन्तः स्वव्यवहारे सर्वथा संस्कृतभाषामेव व्यवहरन्तु, येन भवतां भाषायामस्यां पाटवं भाषायाश्च प्रचाराधिक्यं सममेव सम्पर्धेत ।

यद्येवं नियमपालनपुरस्सरमध्ययने भवन्तो बद्धपरिकरा भवेगुः तदा अस्मिन् महाविद्यालये या 'वाचस्पतिपरीचा' पूर्व प्रवृत्ताऽऽसीत् , तस्याः पुनः प्रचाराय पूर्वं वाचस्पति-परीचाप्रचालनावसरे या पाठशालासंस्थापकमहोद्यः प्रार्थेत । विचारधारा कार्यं कुर्वाणाऽऽसीत्, सा नितान्तमुपयोगिन्यासीदिति कथनं तु पिष्ट-पेपणमात्रम्। यास्तदानीं तत्परीचाछात्रेभ्यो दीयमानत्वेन सङ्ग्रिल्पता आसन् वृत्तयः तासां विनियोग इतरकार्येषु सम्प्रति वर्त्तते, ता श्रल्पा श्रासन्निति तु सर्वे रेवाङ्गीकर्तु शक्यते। ये कुत्रचन विद्यालये पक्च वर्षाणि यावत् इन्थान् पाठियत्वा ख्याति जग्मुरध्यापकत्वेन, तादृशेषु योग्यतमः प्रथमतो विंशतिमुद्रामितं मासिकं गृहीत्वाऽ-ध्ययनाय प्रवृत्तो भवेत् । तत्रापि ताहशमध्ययनं चालयेद् , यस्य प्रन्था वर्षप्राप्यवृत्त्यापि न क्रेतुं शक्यन्ते-कथं सम्भाव्यम् । इद्मेव प्रवलं कारणमासीद् यत् तस्यै परीचायै समुपयुक्ताः परीच्या न मिलिताः। एवं स्थिते परीच्याणामेवाभावमाकलय्य वाचस्प-तिपरीचातिरोधानं न रोचते मह्मम्। अहन्त्वभिजानामि यत्तद्रश राजकीयमहा-विद्यालयमप्रार्थ्य महाविद्यालयोऽयं स्वयं कार्यं चालियतुं शक्नोति । अत्रत्या अध्यत्तमहोद्यास्तादृशं योग्यं परीत्त्यमन्विष्य न्यूनान्न्यूनं पञ्चाशन्मुद्रामितं मासिकं निश्शुलकप्रन्थसाहाय्यञ्च दत्त्वा कमप्येकं परीचारूपेण पाठियतुं शक्नुवन्ति । यादृशं सौकर्यं छात्राय श्रत्र मिलेत्, न तादृशं राजकीयमहाविद्यालयीयवर्त्तमानपरि-स्थितौ कथञ्चन प्राप्तुं शक्यते, न वा पूर्वमेव कदाचित्केनापि प्राप्तम्। न राजकोयमहाविद्यालयीयदोषोद्घाटनायेदं कथयामि, किन्तु वास्तवं परिदर्शयामि । अतोऽध्यत्तमहोद्याः प्रार्थ्यन्ते यत् पुनरपि वाचस्पति-परीत्ताया आविभीवः कारियतव्यः।

श्रथ एते रेव शब्दैः स्वभाषणं समापयन् भवतां छात्रजीवने ब्रह्मचर्यपालनं सनातनधर्मनिष्ठां प्रन्थाभ्यासकौशलं परीत्तोत्तीर्णतां योग्यताप्राप्तिं गुरुसेवां गुरुक्षपां दीर्घीषुध्यक्रचे समित्तिषामि, तद्र्थं प्रार्थयामि च भगवन्तं भूतुभावनं विश्वनाथम्।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ब्रह्मभुग्नानं विश्वनाथम्।

श्रन्ते च गोयनकासंस्कृतमहाविद्यालयाध्यत्तवर्यान् महामहोपाध्यायपिष्डत-श्रीहरिहरकुपालुद्विवेदिमहोदयान् प्रति किमपि विवज्जरिप कैः शब्दैः किं कथयामीत्य-नवधारयन्तेव तिष्ठामि । यदिह मामकमागमनं भवत्पुरतः कथनोपकथनञ्च तत्सव तदामहस्य तद्नुमहस्यैव च फलमिति प्रवोधयन् न तेषां गुणान् गायामि ।

अध्यापकाः! भवताम्, अन्ये च समुपिश्यता आमुिष्मन् महोत्सवे विद्वांसो नागरिकाश्च न तेषामुपकृतयो विस्मत्तुं शक्यन्ते, येः स्थिरीभूय संगत्य च कार्यचालने साहाय्यमाचरितम्!

सर्वान्ते च सर्वस्यास्य प्रपञ्चस्य कारणीभृतं भगवन्तं श्रीगौरीशङ्करमिन-वन्दामि चिरायुषं श्रेष्ठिनं श्रीमन्तं गौरीशङ्करगोयनकामहोद्यं भूयोभूय त्र्याशिर्मर-भिनन्द्यामि च यस्य लम्बायमानेन जीवनेन बहूनां ब्राह्मणानां तैरेव साकं संस्कृत-भाषायाश्च विपुलं कल्याणं सम्भाव्यत इति शम्।





### वेदका अध्ययन

in the artificial participant on

संसार में सभी जीव यह श्राभिलाषा करते हैं कि मुक्ते सुख सदा प्राप्त हो श्रीर दुःख कभी प्राप्त न हो। सुख श्रीर दुःख दोनों ही जन्य हैं। श्राखण्ड प्रह्मानन्दरूप नित्य सुख के श्रातिरिक्त वृत्तिरूप सुखन्दुःख सभी जन्य हैं, यह वेदान्ती भी स्वींकार करते हैं। वृत्तिरूप सुख जब जन्य है तब उसका कोई न कोई कारण श्रावश्य मानना होगा। क्योंकि संसार में जितने जन्य पदार्थ हैं वे किसी न किसी कारण की नियमेन श्रापेक्षा रखते हैं। इसिलए प्रस्तुत सुख श्रीर दुःख निवृत्तिरूप कार्यों का भी कोई न कोई कारण श्रावश्य होना चाहिये। ऐसी स्थिति में वह कारण कौन है, यों उसके श्रान्वेषण में बुद्धि प्रवृत्त होती है। कारण गवेषणा में प्रवृत्त पुरुष को विविध विचित्रताश्रों से युक्त केवल इस चराचर जगत् का ही नहीं, श्राप तु तद्गत वैचित्रय का भी कोई न कोई कारण होना चाहिये यह निश्रय होता है।

पहले वह लौकिक प्रमाणों द्वारा उक्त कारण को परखना चाहता है। किन्तु प्रत्यक्त, अनुमान आदि लौकिक प्रमाणों में उसे वहुधा व्यभिचार देख पड़ता है और उनकी ओर प्रवृत्ति में विफलता ही उसके हाथ लगती है। इस प्रकार लौकिक प्रमाणों में विफल यत्न होकर वह पुरुष बुद्धि के अगोचर किसी अलौकिक प्रमाण के अन्वेषण में प्रवृत्त होता है। अन्वेषण करते करते उसे अलौकिक अर्थ की प्रत्यायक कोई शब्दराशि, जो पुरुषबुद्धि से अलूती और सकल पुरुषाओं की अवभासक है, प्राप्त होती है। उसे पाकर उसके मन को शान्ति मिलती है एवं आशान्वित और शान्तिचत्त हो उसके द्वारा उपदिष्ट मार्ग से वह विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है। उसके अनुष्ठान से उसे अभीष्ट फलप्राप्ति होती है एवं फलप्राप्ति से पूर्ण सन्तोष होता है।

अलौकिक अर्थ का प्रत्यायक जो राव्दराशिरूप प्रमाण उसे प्राप्त हुआ वही 'वेद' कहा जाता है। उससे प्रतिपाद्य जो अर्थ है वही धर्म कहलाता है। वह सब पुरुषार्थों का मूलभूत प्रथम पुरुषार्थ है। धर्म से ही अन्य तीन पुरुषार्थ (अर्थ, काम और मोत्त ) प्राप्त होते हैं। वही सारी कल्याणपरम्परा का सम्पादक तथा दु:ख का निवर्तक है। उसी में सब लोक प्रतिष्ठित है अर्थात् सब लोकों का वही आधार है।

कहा भी है—"धर्मी विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्मेण पापमपनुद्ति" उसी विविध प्रकार के धर्म—जो वेदातिरिक्त प्रमाणों से अधिगम्य नहीं है—का प्राणियों CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri के अनुप्रहार्थ अवबोधन करने के लिए वेद प्रवृत्त हैं। इसीलिए वे वेद कहलाते हैं। आयों ने वेदलज्ञण का यों उपदेश दिया है

"प्रत्यत्तेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्ध्यते । एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ॥"

त्रर्थात् प्रत्यत्त त्रथवा त्रानुमान से जिस सुख तथा दुःख—निवृत्ति के उपाय का परिज्ञान नहीं हो सकता उसे लोग वेद से जानते हैं, इसीलिए वेद 'वेद' कहलाते हैं।

हमारे प्राचीनतम महिषयों तथा मनु आदि स्मृतिकारों ने, जो सर्वज्ञकलप थे, पूर्वोक्त अलीकिक श्रेय के साधन धर्म को अन्य प्रमाणों से जानने की इच्छा की। उसके लिए उन्होंने बहुत क्लेश सहे। किन्तु उसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। अन्त में उन्होंने धर्म के विषय में भगवान् वेद की ही शरण ली। उन्होंने स्पष्ट कहा है—"वेदो धर्ममूलम्" (गौ० ध० सू०), "उपिदृष्टो धर्मः प्रतिवेदम्" (बौ० ध० सू०), "श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मः" (वा० ध०), "वेदोऽखिलो धर्ममूलम्" (मनु०) और एक स्वर से सभी ने वेद को प्रथम धर्ममूल बतलाया तदुपरान्त वेद का अनुगमन करनेवाली स्मृतियों को भी वेदानुसरण से ही धर्म में प्रमाण बतलाया एवं श्रुति और स्मृति के अनुसारी शिष्टाचार को भी उन्होंने धर्म में प्रमाण कहा।

इस प्रकार स्मृति और शिष्टाचार का धर्म के विषय में जो प्रामाण्य कहा गया है वह वेद के अविरोध से ही है। यदि किसी अंश में भी उनका वेद से विरोध प्रतीत हो तो उनमें प्राह्मता नहीं ही रहती।

इसी अभिप्राय से महर्षियों ने "धर्मज्ञसमयः प्रमाणं तद्लाभे शिष्टाचारः प्रमाण्म्" (वा० ध०) अर्थात् धर्मवेत्ता का आचार प्रमाण् है, उसके प्राप्त न होने पर शिष्टाचार प्रमाण् है इत्यादि कहा। धर्म का स्वरूप न तो प्रत्यच्च आदि लौकिक प्रमाणों द्वारा प्राह्य है और न वह कोई मूर्ति हो रखता है। इसीलिए मीमांसकों ने भी "चोदनालच्चणोऽर्थों धर्मः" (जै० सू०), "श्रेयःसाधनता ह्येषां नित्यं वेदात्प्रतोयते" इत्यादि घोषणा की है। यद्यपि याग, दान, होम आदि कर्मों को ही धर्म बतला रहे और कर्म को प्रत्यच्च का विषय मान रहे भाट्टों के मत में धर्म में भी प्रत्यच्च विषयता प्राप्त होती है तथापि वे धर्म को कर्मरूप नहीं कहते, बल्कि अलौकिक श्रेय का साधन कहते हैं। धर्म का वह स्वरूप प्रत्यच्च आदि प्रमाणों द्वारा वेद्य नहीं है, किन्तु एकमात्र वेद से ज्ञेय है। तद्नुसारिणी स्पृतियों से भी वह ज्ञातव्य है एवं श्रुति और स्पृतियों के अनुशीलनरूप एक संस्कार से परिपक शिष्टबुद्धि से भी अभिगम्य है। इनके अतिरिक्त धर्मस्वरूप का परिचायक और इन्छ नहीं है।

इसी श्रमिप्राय का श्रनुसरण कर रहे भगवान् महर्षि श्रापस्तम्ब ने भी कहा है—"नहि धर्माधर्मौ चरत श्रावां स्व इति — न देवगन्धर्वाः, न पितर इत्या-चत्ततेऽयं धर्मोऽयमधर्म इति, यं त्वार्योः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धर्मो यं गहन्ते सोऽधर्मः ॥" ( त्रापस्तम्व ७।६-७ ) अर्थात् धर्म और अधर्म हम हैं हमारा आचरण करो ऐसा नहीं कहते । न देवता गन्धर्व ही कहते हैं और न पितर ही कहते हैं कि यह धर्म है और यह अधर्म है । जिसके आचरण से आर्य जन ( श्रेष्ठ पुरुष ) श्लाघा करते हैं वह धर्म है और जिसकी गर्हा करते हैं वह अधर्म है ।

प्रामाणिक और परीक्षक इस प्रकार अर्एयसिंह न्याय से प्रमाणान्तर से अवेद्य धर्म के स्वरूप का परिचायक होने से ही वेद के प्रामाण्य और गौरव का बखान करते हैं। पुरुषबुद्धि के दोषलेश से असंस्पृष्ट सर्वज्ञकल्प वेदों द्वारा अभिगम्य होने के कारण ही धर्म में लोग अदूर और अटल गौरव रखते हैं। इस प्रकार के अतिगंभीर वेदों से वेद्य धर्मस्वरूप को ठीक-ठीक जानने के लिए असमर्थ मन्दबुद्धियों पर वे भी धर्मस्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर उसका आचरण कर विशिष्ट मुख और दु:खनिवृत्ति प्राप्तकर परमानन्दभागी हों, यों अनुप्रह करने के लिए लोक में वेद प्रवृत्त हैं। वेद ही क्यों, वेदानुगृहीत सब वेदाङ्ग—शिचा कल्प, ज्याकरण, निरुक्त, ज्योतिप और छन्द-, पुराण, न्याय और मीमांसारूप सब उपाङ्ग, बहुत क्या कहें सारा का सारा संस्कृत वाङ्मय भगवान् वेदपुरुष का ज्ञान कराकर वेदार्थ को विशद करने के लिए वेदप्रतिपाद्य धर्मस्वरूप को सरल रीति से ज्याख्या करने के लिए आख्यान, उपाख्यान कादि कहते हुए तत् तत् धर्मों में उन-उन अधिकारी पुरुषों को प्रवृत्त कराने के लिए ही लोक में प्रवृत्त हैं।

केवल संस्कृतवाङ्मय के ही नहीं, भारत देश के सब भाषामय प्रन्थ भी विविध प्रकारों से इसी (पूर्वोक्त) ऋर्थ का ही विवरण करते हैं।

इसिलए हमारा सारा का सारा शब्द-सन्दर्भ साज्ञात् या परम्परा से भगवान् वेदपुरुष का अवयव ही है, ऐसा वस्तुतः विचार करने पर सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली वेदपुरुष में अन्यून (समान) बुद्धि और अन्यून गौरव रखने वाले हम लोग हमारी यह मित अनुचितकारिणी नहीं है, यह हृद्य से स्वीकार करते हैं।

इस प्रकार धर्म ही सब प्राणियों को साज्ञात् अथवा परम्परा से सम्पूर्ण पुरुषार्थ अधिकारानुसार प्रदान करता है। उक्त धर्म का वेद से हो ठीक ठीक परिज्ञान किया जा सकता है। वेद और वेद का अनुसरण करनेवाले स्पृति आदि प्रमाणों से ज्ञात नियमतः तथा विधिविधान से अनुष्ठित धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थों के प्रदानपूर्वक मोज्ञरूप निःश्रयस् तक प्रदान करता है।

वेद यदि विधिपूर्वक गुरुमुख से पढ़ा जाय तभी वह अपने अर्थ को अव-बोधित करता हुआ अभिलिषत फल प्रदान करता है। जो नियमों का पालन नहीं करता उसके द्वारा सविधि न पढ़ा गया वेद नियमपूर्वक अध्ययन के विना (यहां अध्ययन गुरुमुख से उच्चारण के अनन्तर उच्चारण अभिप्रेत है।) पुस्तक देखकर कण्ठस्थ किया गया खूब अध्यस्त भी, कर्म में विधिपुर्वक अध्यक्त भी कुछ CC-0. Mumbles to Bhawan Varahasi Collection कि प्रमुक्त भी कुछ

फल पैदा नहीं करता । इसलिए जो लोग वेदाध्ययन के अङ्गभूत, स्मृति आदि अन्थों में प्रतिपादित नियमों की कोई परवाह न कर मनमाने ढंग से रघुवंशादि काव्यों के तुल्य वेद को कएठस्थ कर उसी शब्दराशि को कर्मों में प्रयुक्त करते हैं, कर्म में प्रयुक्त उस निस्सार शव्दराशि से अथवा उसके अनुसार किये गये कर्म का कोई फल न देख वे वैदिक कर्मों की निष्फलता और वैदिक मन्त्रों की निस्सारता का ढिंढौरा पीटते फिरते हैं एवं श्रद्धालु जनों को मोह में डालते हैं। "नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पश्यित" इस न्याय के अनुसार यह सब उनका स्वकृत दोष का अज्ञान ही है।

वैदिक मार्ग की यह दुर्देशा इधर प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रही है। वेद-

मार्गनिरत श्रद्धालु धार्मिक जनों को इसे रोकना चाहिये।

इससे यह सप्ट हुआ कि नियमानुसार अधीत वेद से ही अर्थज्ञान कर कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिये। नियमपूर्वक गुरुमुख से अधीत सारगर्भित मन्त्रों का ही कर्मों में प्रयोग करना चाहिये। इस प्रकार किये गये ही कर्म अपना-अपना फल देने में समर्थ होते हैं, अन्यथा नहीं।

जैसे अङ्कुर उत्पन्न करने में समर्थ सारी शक्ति अपने में रखते हुए भी धान, गेहूँ, जौ त्यादि के बीज उचित देश, बाल और संस्कार के स्रभाव में स्रङ्कर उत्पन्न नहीं कर सकते, वैसे ही यज्ञ आदि कर्म भी सम्पूर्ण फल जननशक्ति से सम्पन्न होने पर भी यदि ठीक ठीक अनुष्ठित न किया जाय तो कदापि फलोत्पादक नहीं होता। इसलिए धर्मानुष्ठान से फल चाहनेवाले पुरुषों को पहले कर्मवैगुण्य से बचने की चेष्टा करनी चाहिये। इसलिए शवरस्वामी ने कहा है — "स यथावदनुष्ठितः पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्ति" अर्थात् धर्म यदि यथाविधि अनुष्टित हो, तो वह अनुष्टाता पुरुष के लिए कल्याणप्रद होता है। अतः धर्म पुरुष के अभिल्षित सर्वविध कल्याणों का प्रापक है और वह एकमात्र वेद से ज्ञेय हैं। वेद भी विधि, अर्थवाद, मन्त्र, निषेध श्रौर श्रभिषेय रूप से विविध प्रकार का है। श्रपने सभी विध्यादि प्रकारों (भागों) से वह धर्म का ही प्रतिपादन करता है।

विधि-धर्मस्वरूप, धर्म के अङ्ग, द्रव्य, देवता अथवा अन्य का विधान करती है। अर्थवाद — पुरुषों की रुचि उत्पादन द्वारा धर्म में उन्हें प्रवृत्त करने के लिए धर्म की स्तुति करता है। मन्त्र-अनुष्टान के समय उच्चिरित होकर उसी का (धर्म का ही ) स्मरण कराता है। निषेध-श्रधमें के स्वरूप का ज्ञान कराता हुआ अधर्म से मिन्न धर्म है, यह प्रतिपाद्न करता है। नामधेय-कर्म की संज्ञा है। वह अधर्म से धर्म को पृथक् करता हुआ संकल्प, व्यवहार आदि में सहायता पहुँचाता है।

इसीलिए सूत्रकार भगवान् जैमिनि ने विविध स्थलों में — "तद्भूतार्थानां कियार्थेन समाम्नायः", "त्राम्नायस्य क्रियार्थत्वात्", "उक्तं समाम्नायदमर्थं तस्मात्

सव तद्थें स्यात्' इत्यादि कहा है।

इस प्रकार वेद का कोई एक अंश भी ऐसा नहीं है जो धर्म का प्रतिपादन न

करता हो। उसके द्वारा पुरुष को श्रेयःश्राप्ति होती है, अतः उसका कहीं पर त्याग नहीं किया गया है। उसी से मनुष्य अपने को छतार्थ मानता है। अत एव भगवान् मनु ने यह स्पष्ट रूप से कहा है —'वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः' ( अर्थात् वेद ही द्विजातियों के लिए परम निःश्रेयस्कर है।)

इसिलए सब प्रकार से पुरुषों के कल्या एकारों वेद का विधिपूर्वक अध्ययन कर श्रीर नियमानुसार उसका श्रर्थ जानकर विधि-विधान के साथ श्रपने श्रधि-कारानुरूप तत् तत् विविध कर्मों का श्रनुष्ठान कर लोग श्रपनी श्रभिलिषत सुख-प्राप्ति श्रीर दुःखनिष्टत्ति का सम्पादन करेंगे, ऐसी श्राशा है। यह सब श्रुभाशंसाएँ श्रपने मनमें रखकर ही हमारे प्राचीन श्राचार्य कहते हैं—"वेदोऽखिलो धर्ममूलम्।"

## स्वाध्यायोऽध्येतव्यः

जपनीत बालक के लिए "स्वाध्यायोऽध्येत्वयः" (स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिये) यों अध्ययन का विधान किया गया है। यहाँ अध्याय पद शाखा का प्रतिपादक है। अध्याय में स्वत्व और एकत्व विवित्त है अतएव एक ही शाखा, जो एक वेद से सम्बद्ध तथा अपने कुल में परम्परागत हो, अध्ययन योग्य है। "अनया त्रच्या विद्यया लोकं जयित" (इस त्रयी विद्या विद्

श्रीत कर्म, स्मार्त, शान्तिक तथा पौष्टिक कर्म अपनी शाखा द्वारा ही करणीय है। अपनी शाखा के उपलब्ध रहते अन्य शाखा का महण करने में शाखों में पाप धुना जाता है। यदि अपनी शाखा उपलब्ध न हो तो अपनी शाखा से अविकद्ध अन्य शाखोक्त भी कर्मकाएड विधि उपादेय है। इसके सम्बन्ध में प्रमाणवाक्य वीरिमत्रोदय, कद्रकल्पद्रम आदि में विणित हैं--

पारम्पर्यगतां मुक्त्वाँ स्वां समाख्यानिबन्धिनीम्। शाखां शाखान्तरं युक्तं नाध्येतुं सदृशे श्रमे॥

'यदि दोनों के अध्ययन में एक सा परिश्रम हो तो अपने वंश में परम्परा से चली आ रही अपनी शाखा का त्याग कर दूसरी शाखा का अध्ययन उचित नहीं है।

पारम्पर्यगतो येषां वेदः सपरिबृंह्णः। तच्छाखं कर्म कुर्वीत तच्छाखाध्ययनं तथा॥

'जिनका कुल क्रमागत साङ्गोपाङ्ग वेद हो उनको उसी शाखा में कर्मकाण्ड करना चाहिये त्रौर उसी शाखा का अध्ययन करना चाहिये।'

यच्छाखीयैस्तु संस्कारैः संस्कृतो ब्राह्मणो भवेत्। श्रधीत्य शाखामात्मीयां परशाखां ततः पठेत्।।

'जिस शाखा में प्रतिपादित संस्कारों से संस्कृत (संस्कारसम्पन्न) होकर ब्राह्मण हो उसी श्रपनी शाखा का अध्ययन कर तदुपरान्त स्ववेदातिरिक्त वेदों की शाखा का अध्ययन करे।'

> स्वेन पित्रादिभिर्वापि यः कल्पादिः पुराऽऽहतः। स तु नैव परित्याज्य इति वेदानुशासनम्।।

'स्वयं अपने द्वारा अथवा अपने पिता आदि पूर्वजों द्वारा जो कल्प (विधि) पहले अशाहत हो उसका त्याग कदापि नहीं करना चाहिये। यह वेद का आदेश है।'

एकवेदेऽपि शाखानां मध्ये योऽन्यतमां श्रयेत्। स्वशाखां तु परित्यज्य शाखारण्डः स उच्यते॥ 'जो अपनी शाखा का त्याग कर अपने ही वेद की विविध शाखाओं में

अन्यतम शाला का आश्रयण करता है वह शालारण्ड कहलाता है। यः स्वशाखां परित्यज्य पारक्यामधिगच्छति।

स शुद्रवद् बहिष्कार्यः सर्वकर्मसु साधिभः॥ 'जो श्रपनी शाखा का परित्याग कर परकीय शाखा का श्रवलम्बन करता है सञ्जनों ! उसका सर्व कर्मों में शूद्रवत् बहिष्कार करना चाहिये।'

श्रात्मशाखां परित्यज्य परशाखासु वर्तते। उच्छेत्ता तस्य वंशस्य रौरवं नरकं व्रजेत्॥

'जो श्रपनी शाखा का परित्याग कर परकीय शाखाओं में प्रवृत्त होता है वह उस ( अपने ) वंश का विनाशक होता है और रौरव नरक में पड़ता है।'

स्वीया शाखोज्मिता येन ब्रह्मतेजोऽर्थिना स्वयम्। ब्रह्महैव परिज्ञेयः सर्वकर्मसु गर्हितः॥

न्त्राह्म-तेज की आकाङ्चा रखनेवाले जिस पुरुष ने स्वयं अपनी शाखा का परित्याग किया उसे सब कर्मों में गहित ब्राह्मण्याती समम्मना चाहिये।'

न जातु परशाखोक्तं बुधः कर्म समाचरेत्। श्राचरन् परशाखोक्तं शाखार्यडः

'विचारशील पुरुष को परशाखीय कर्म कदापि नहीं करना चाहिये। परकीय शाखा में उक्त कर्मों का आचरण करता हुआ पुरुष शाखारण्ड कहलाता है।

स्वशाखोक्तमुत्सुच्य परशाखोक्तमाचरेत्। अप्रमाणमृषि कृत्वा सोऽन्धे तमसि मञ्जति॥

'जो पुरुष ऋषि को प्रमाण न मानकर अपनी शाखा में उक्त कर्मकलाप का त्याग कर परकीय शाखा में उक्त (कर्म-कलाप) का त्राचरण करता है वह अन्धतामिस्र नरक में पड़ता है।

स्वशाखाश्रयमुत्सृब्य परशाखाश्रयं कर्तुमिच्छति दुर्मेधा मोघं तत्तस्य चेष्टितम्।।

'जो अपनी शाखा के आश्रित कर्मकलाप का त्याग कर दूसरे की शाखा में उक्त कर्म करना चाहता है, वह दुर्मित है श्रीर उसका वह कर्म निष्फल जाता है।

अकिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्भिः कर्मकारिग्णाम्। अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया।।

'विद्वानों ने कर्म करनेवालों की अक्रिया तीन प्रकार की कही है - कर्मासाव, परकीय शाखा में उक्त कर्म और तीसरा श्रयथाकर्म श्रर्थात् यथाविधि न किया गया कर्म।

ऊनो वाप्यतिरिक्तो वा यः स्वशाखोदितो विधिः। तेनैव तनुयाद् यज्ञं न कुर्यात् पारशाखिकम्॥

'जो अपनी शाखा में उक्त विधि है वह न्यून हो चाहे अधिक हो, उसी से यज्ञ करना चाहिये। परकीय शाखोक्त कर्म नहीं करना चाहिये।'

बहुतं वा स्वगृह्योक्तं यस्य यावत्प्रकीर्तितम्। तस्य तावति शास्त्रार्थे कृते सर्वः कृतो भवेत्।।

'जिसका स्वगृह्यसूत्रों द्वारा कमेकलाप वह चाहे अधिक अथवा न्यून जितना कहा गया है उतना ही शास्त्रोक्त कर्म करने पर उसका सब कृत हो जाता है।

यन्नाम्नातं स्वशाखायां पारक्यमविरोधि यत्। विद्वद्भिस्तद्नुष्ठेयमप्रिहोत्रादिकम्बत्॥

'जो कर्म अपनी शाखा में न कहा गया हो और जो अपनी शाखा से श्रविरुद्ध हो ऐसा परशाखोक्त कर्म भी श्रग्निहोत्रकर्मवत् विद्वानों द्वारा अनुष्ठेय है।'

> परशाखोऽपि कर्तव्यः स्वशाखायां न नोदितः। सर्वशाखासु यत्कर्म एकं प्रत्यवशिष्यते ॥

'जो विधि अपनी शाखा में प्रतिपादित न हो वह परशाखोक्त विधि भी कर्तव्य है। विशेष कर वह विधि जो सब शाखाओं में एक ही हो।'

इसी प्रकार कर्म करानेवाला आचार्य भी यदि स्वशाखीय प्राप्त हो तो शान्ति श्रादि कर्मों में पहले उसी का वरण करना चाहिये । उस श्राचार्य को भी

ऐसा होना चाहिये कि उसने गुरुमुख से विधिपूर्वक वेदाध्ययन किया हो तथा कर्मकाण्ड की प्रक्रिया उसे भलीभाँति ज्ञात हो। अन्यथा यदि आचार्य का वेदाध्ययन आदि न हुआ हो तो अनधीत (अपिठत) मन्त्र फल उत्पन्न नहीं कर सकते, यह जगह-जगह पर शास्त्रकारों ने उद्घोषित कर रखा है। अनधीत मन्त्रों द्वारा किया गया कर्म केवल निष्फल ही नहीं होता, अपि तु "मन्त्रो हीना स्वरतो वर्णतो वा" इस न्याय से कर्म करने वाले यजमान का अनिष्ट भी करता है। इसलिए यदि वेदाध्ययनसम्पन्न स्वशाखीय आचार्य मिले तो वही प्राह्म है। यदि वैसा न मिलता हो तो अन्य शाखावाला भी यदि यजमान-शाखा का अध्ययन कर उस शाखा के सब पदार्थी को भलीभाँति जानता हो तो उसी का विनियोग करना चाहिये। किन्तु स्वशासीयीं होने मात्र से वेदाध्ययनविद्दीन कर्मकाण्डानभिज्ञ को कदापि आचार्य नहीं वनाना चाहिये। इस श्रभिप्राय से ही सब श्राचार्य यजमानशाखीय ही हैं। नहीं तो यानी श्राचार्य द्वारा यजमान शाखा का श्रध्ययन न होने पर यजमान की शाखा के पदार्थों का निर्वाह ही न हो सकेगा। आचार्य यदि अपनी शाखा से कर्मानुष्ठान करेगा तो वैगुण्य होगा, यह प्रतिष्ठेन्द्र, शान्तिकमलाकर आदि में प्रतिपादित है। इसीप्रकार रुद्रकल्पंद्रम में -- रुद्राध्याय यजुर्वेद शाखाओं से ही उक्त है, यजुर्वेदातिरिक्त वेदों की शाखाओं में कद्राध्याय वर्णित नहीं है। इसलिए यजुर्वेद से इतर वेदों की शाखावालों का रुद्राध्ययन न होने के कारण वे रुद्रजप आदि मे अनर्ह हैं। इसीलिए वह्युच (ऋग्वेदी), छन्दोग (सामवेदी) और आथर्वण (अथवेंवेदी) ब्राह्मण रुद्रजप आदि ऋत्विक कर्म में त्याज्य हैं। जैसे शाङ्कायन ने कहा है-

> बह्वृचाः सामगाश्चैव तथा चाथर्वेगा द्विजाः। महारुद्रजपे नैव शस्तास्ते श्रुतिधर्मतः।।

यह जो वचन ऊपर कहा गया है इसे जिसने रुद्राध्याय का अध्ययन नहीं किया उसके ऋत्विक्कमकारित्व का निषेधक समभाना चाहिये, किन्तु जिसने रुद्राध्याय का अध्ययन किया हो ऐसे अन्य शाखीय के ऋत्विकत्व का वह निषेधक नहीं है। इसीलिए—"बह्वृचाचा श्रिप याजुपरुद्राध्ययनवन्तो रुद्रजपसमर्थास्त वरीतव्याः" श्रर्थात् ऋग्वेदी श्रादि भी, जिन्होंने रुद्राध्याय का श्रध्ययन किया हो श्रीर रुद्रजप करने में समर्थ हों तो उनका वरण करना ही चाहिये, ऐसा शाङ्कायन ने ही आगे लिखा है। इसी प्रकार सर्वत्र "यजमानसमशाखीया ऋत्विजः" (यजमान के समान शाखीय ऋत्विक होने चाहिये) यह पद्धतिकारों का श्रमिप्राय जानना चाहिये। यद्यपि—

वेदैकनिष्ठं धर्मज्ञं कुलीनं श्रोत्रियं शुचिम्। स्वशाखाढ्यमनालस्यं विप्रं कर्तारमीप्सितम्॥

ः आचार्य के स्वरूप का निरूपण करनेवाले श्लोक में 'स्वशाखाढ्यम्' पद श्रांया है, इससे स्वशाखीय ही श्राचार्य होना चाहिये ऐसा प्रतीत होता है, तथापि CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

यह वाक्य उपनयन प्रकरण का है, इसिलए यह केवल उपनयन कराने वाले आचार्य के स्वरूप का निरूपक है, शान्तिक, पौष्टिक आदि सब कर्मों में इस वचन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि अन्य प्रकरण में स्थित वचन की अन्यत्र गमन में सामर्थ्य नहीं होती। इसीलिए सभी निबन्धकारों ने इस वचन का उपनयन कराने वाले आचार्य के स्वरूपनिरूपक के रूप से व्याख्यान किया है। जैसे कि स्मृतिमुक्ताफल में कहा है—

"उपनयनकर्तारमाह न्यासः" अर्थात् न्यास ने उपनयनकर्ता आचार्य का निरूपण किया है—"वेदैकनिष्ठम्" इति । वीरिमित्रोद्य, संस्कारत्नमाला आदि में भी इस वचन को उपनयन करने वाले आचार्य का स्वरूपनिरूपणपरक माना है। यह सब कर्म कराने वाले आचार्य के स्वरूप का प्रतिपादक है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। लोक में भी इस समय यजुर्वेद आदि की एक शाखा वाला पुरुप अपनी शाखा का पहले अध्ययन कर तदनन्तर अन्य वेदों की अन्य शाखाओं का भी यदि अध्ययन करता है, तो उन वेदों का होता और उद्गाता औत कर्मों में होता ही है। शिष्ट लोग भी उसके कर्म का सदाचाररूप से अङ्गीकार करते ही हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पहले स्वशाखा का अध्ययन जिसने किया है ऐसे स्वशाखीय पुरुष को कर्मों में आचार्य बनाना चाहिये। यदि वैसा न मिले तो अन्य शाखीय भी, यदि उसने यजमान की शाखा का अध्ययन किया हो, आचार्य बनाया जा सकता हैं। क्योंकि पहले स्वशाखीय की ही प्रतीति होती है तथा अन्यशाखीय की विलम्ब से प्रतीति होती है एवं प्रथम उपस्थित के परित्याग में कारण भी नहीं है।

#### वेद अपौरुषेय हैं

इस निवन्ध में हमें यह विचार करना हैं कि मन्त्र और ब्राह्मण्हूप शब्दराशि जो 'वेद' पद से अभिहित होती है, हमारे ऐसे पुरुषों द्वारा प्रत्यच्च अनुमान आदि प्रमाणों से अवगत पदार्थों को दूसरों को सममाने के लिए प्रत्यच्च आदि से अवगत अर्थों के प्रतिपादक शब्दों की रचना कर वेद्रूप से निर्मित है अथवा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसकी रचना कर उसका लोक में प्रचार किया या काल और आकाश की भाति वह नित्य ही है उसका किसी ने भी निर्माण नहीं किया।

इस विषय पर आधुनिक पाश्चात्य विद्वान् ऐसा अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि मन्त्र और ब्राह्मण् रूप से दो विभागों में विभक्त जो यह वेदराशि है, जिसे आयों के धार्मिक प्रन्थों में अत्युच्च स्थान प्राप्त है, वह आर्यावर्तनिवासी बहुत विषयों के वेत्ता पुरातन महर्षियों द्वारा तात्कालिक परिस्थिति को देख कर उसी को लिपिबद्ध करने के लिए रचा गया प्रन्थराशि ही है। इसीलिए जहाँ उनका निवास था वहीं की निदयों और पर्वतों के नामों का उन्होंने उल्लेख किया है। उस समय जो-जो देवता उनके स्मृति-पटल पर आरूढ हुए उन-उनकी उन्होंने मन्त्रों में स्तुतियाँ कीं। एकत्र किये गये वे ही मन्त्र ऋग्वेद कहलाते हैं। यही ऋक्संहिता के नाम से श्रमिहित है। यह प्रन्थ सब प्रन्थों से पुरातन है। संसार के वाङ्मय में सर्वप्रथम इसी की रचना हुई थी। कुछ समय व्यतीत होने पर उन्हों के वंशज किन्हीं महिषयों ने उनसे यजुर्वेद की रचना की, उक्त ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी पहले मन्त्रभाग की रचना हुई, तदुपरान्त ब्राह्मण्यभाग की। इस प्रकार मन्त्र और ब्राह्मण्य—दोनों महिषयों द्वारा विरचित हैं, यह सिद्ध होने पर वह काल कौन हो सकता है जिसमें वेदों का प्रणयन हुआ, ऐसी जिज्ञासा उदित होने पर यही कहा जा सकता है कि ४००० वर्ष पूर्व वेदों का अस्तित्व नहीं था, इसमें सन्देह नहीं। उसके बाद ही सब वैदिक प्रग्थों का निर्माण हुआ। फलतः खोष्टाद्द (ईसवी सन्) से ४००० वर्ष पूर्व के बाद ही वेदराशि की रचना का आरंभ हुआ। क्रमशः विभिन्न महिषयों द्वारा रचित वेदराशि बृहत् आकार में परिण्त हुई। इस वेद रचना का क्रम ईसवी सन् के आरंभ काल तक चलता रहा। यह न भूलना चाहिये कि इस रचना में पहले मन्त्रों की और बाद में ब्राह्मणों की रचना हुई।

यहाँ (पाश्चात्य मनीषियों के इस भ्रमपूर्ण तथा कपोलकल्पित मत ) पर आर्यावर्तवासियों को सूद्रमदृष्टि से यह विचार करना चाहिये कि आज से २००० वर्ष पूर्व भगवान् पतञ्जलि प्रादुर्भूत हुए, यह निर्णय उन्हीं बहुत से पाश्चात्य मनी-षियों ने विभिन्न स्थलों पर किया है। अगवान् पतञ्जलि से भी बहुत प्राचीन काल को महर्षि जैमिनि ने अलङ्कृत किया था। उन से भी अति पुरातन एक काशकृत्सिन नाम के मीमांसाचार्य थे, यह महाभाष्य के पर्यातोचन से अवगत होता है। महाभाष्य में कहा गया है — "काशकृत्सिनना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्सनी।" (पा० ४।१।१)। भगवान् पाणिनि के समकालिक महर्षि कात्यायन ने भी अपने प्रनथ में इस काशक्रित्त आचार्य का उल्लेख किया है "सद्यस्त्वं काशक्रित्सनः।" (पा० ४।३।१७)। पाणिनि का काल ईसवी सन् से ७०० वर्ष पूर्व था, यह पाश्चात्य मनीषियों ने ही श्रङ्गीकार किया है। यद्यपि इस से हम जोगों के मन को परितोष नहीं होता, क्योंकि सत्यव्रत सामश्रमी ने निरुक्तालोचन में बहुत से प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि कल्यव्द की आठवीं शताब्दी में यानी ईसवी सन् से २४०० वर्ष पूर्व पाणिनि ने श्रार्यावर्त को विभूषित किया था तथापि पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवान् काशकृत्सिन आचार्य ने आज से २००० वर्ष पूर्व इस भूमि को अलङ्कृत किया था। इससे यह भी सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मीमांसक होने के नाते उन्होंने वेद की अपौरुषेयता अवश्य सिद्ध की होगी।

यदि यह अनुमान व्यभिचरित न हो तो आचार्य काशकृत्सिन ने भी किसी वेदकर्ता का नाम न सुना हो, केवल यही नहीं अपितु एस समय वेद की अपौरुषेयता ही प्रसिद्ध थी, यह अवश्य मानना होगा। यदि एस काल से १००० वर्ष पूर्व वेदों की रचना हुई होती तो एस समय के पुरुषों को वेदकर्ता के नाम का स्मरण क्यों न होता। यदि हम अल्पमित मानव भी आज से तीन या चार हजार वर्ष पूर्व के इति —

हास का श्रनुमान लगा सकते हैं, तो उनके स्वपूर्वकालिक इतिहास को न जानने में कौन ऐसा महान् प्रतिबन्ध रहा जिसे वे उसे सर्वथा न जानकर वेद की अपौर्ष्वियता ही साधते रहे ? बाद में भी तत् तत् शास्त्रों के प्रवर्तक प्राचीन काल के किन्हीं महर्षियों को वेदकर्ता का परिज्ञान नहीं हुआ यह पूर्वोक्त प्रमाणों से ज्ञात होता है। इसलिए इस विषय में कृतभूरिश्रम मीमांसकों सूत्रकारों और उनके कुछ भाष्यकार आदि ने यह जानकर कि वेद को अपौरुषेय मानने के सिवा दूसरी गति नहीं, उनकी अपौरुषेयता वीकार की।

भगवान् जैमिनि ने वेद की पौरुषेयता के खरहन के अवसर पर सूत्र रचा—
"हक्तं तु शब्दपूर्वत्वम्"। इसका अभिप्राय यह है हम देखते हैं कि जो आधुनिक
वेदपाठी वेदाध्ययन करते हैं वे सब के सब नियमतः गुरुमुख से ही वेदाध्ययन
करते हैं और जो हनके अध्यापक-गुरु हैं वे भी अपने गुरु से वेदाध्ययन कर के
ही वेदाध्ययन करते हैं, न कि पुस्तक आदि का स्वयं अवलोकन कर। सदा
सवदा इसीप्रकार अध्ययनपरम्परा अनादि काल से चलती आ रही है, यही
अनुमान किया जा सकता है। इस सूत्र के सारभूत इस अनुमान को वार्तिककारने
निम्निलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया है—

वेद्स्याध्ययनं सर्वे गुर्वध्ययनपूर्वकम्।

वेदाध्ययनसामान्याद्धुनाध्ययनं यथा।। (ऋो० वा० वाक्याधि० ३६६ ) श्रर्थात् सम्पूर्णं वेदाध्ययन गुरुकृत अध्ययनपूर्वक है, वेदाध्ययन होने से, जैसा कि श्राजकल का वेदाध्ययन।

इससे सिद्ध हुआ कि कभी ऐसा काल न था जिसमें वेदाध्ययन न होता हो, किन्तु यह व्यवहार सर्वदा चलता रहा।

हम लोग इस वेदरूप प्रन्थराशि का अध्ययन और अध्यापन द्वारा एक मात्र। का भी त्याग किये विना रत्त्रण करते हैं। सब लोग जिस प्रन्थ की ईश्वर के तुल्य पूजा करते आरहे हैं और जतन से निरन्तर रत्ता करते आ रहे हैं उसका यदि कोई कर्त्ता होता तो उसका हमें स्मरण करना उचित था या विस्मरण करना ?

छुछ लोग ऐसा अभिप्राय प्रकट करते हैं कि यदि वेद को पुरुषनिर्मित मानें तो उसमें दुर्बलता आजायगी, ऐसा मानते हुए आप लोगोंने उसमें दृढता सम्पादन के लिए ही उसे पौरुषेय (पुरुषकृत) जानते हुए भी उसका कर्ता छिपा दिया है।

यह कथन भी विचारशीलों की बुद्धि को प्रभावित नहीं कर सकता। क्योंकि हम धर्मप्राण भारतीय आज भी महाभारत, भागवत आदि प्रन्थों को धे निस्सन्देह पुरुषकृत हैं ऐसा जानते हुए उनमें अत्यन्त आदर प्रकट करते हैं। यदि हम वेद को पुरुषकृत मानें तो भी व्यास, वाल्मीिक आदि के तुल्य महिमावाले महिंचों द्वारा ही वेदराशि रची गई है यह बानना होता। ऐसी परिस्थिति में ऐसे महिंचों तथा उनके द्वारा निर्मित प्रन्थों के विषय में कौन धार्मिक पुरुष अना-दर प्रकट कर सकता है एवं सर्वथा उनका विस्मरण कर सकता है। इसलिए अवश्य

स्मरणीय पुरुषश्रेष्ठ वेदकर्ता का जब कदापि आज या प्राचीन काल में किसी को भी स्मरण नहीं था तब इस वेदराशि का कर्ता कोई नहीं ही था, यह निश्चय ही श्रेयस्कर है। कहीं पर कर्ता का उच्छेद देश के उच्छेद से या अध्ययन करनेवालों के सर्वनाश से हो सकता है। यहाँ उन दोनों का संभव नहीं है, क्योंकि हमलोग उसी आनु-पूर्वी और वैसी ही अत्तरराशि का इस समय भी अध्ययन करते हैं। लेकिन उसका केवल कर्ता विस्मृत हो गया, यह कहना साहसमात्र है। इसलिए दृश्य के अदर्शन

से वेद का कर्ता होना बाधित है। आप लोगों के कुछ आचार्य 'वेद ईश्वरकृत है' यो उद्घोप कर वेद की पौरु-षेयता स्पष्टरूप से सिद्ध करते हैं, फिर इस विषय में आप अन्य देशवासियों की इस तरह खिल्तियाँ क्यों उड़ाते हैं ? जो यों हमारा उपहास करते हैं उनके प्रति हमारा यही कथन पर्याप्त होगा कि उन आचार्यों के साथ हमारा विरोध नहीं है। वे वेद को हमारे ऐसे पुरुष द्वारा रचित या अर्वाचीन काल का नहीं मानते। किन्तु वे वेदों को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की ही कृति मानते हैं। इससे यह अवगत नहीं होता है कि पाँच हजार वर्ष पहले वेद नहीं थे और उससे पूर्व पाश्चात्य मनीषियों की तरह जगत् का अभाव ही मानते हैं। हमारे तो बहुत कल्प हैं। उनके पूर्व भी वहुत कल्प थे। अतएव इस कल्प में इस वेद्राशि का किसने

निर्माण किया, यह कोई सूद्रममित भी नहीं बतला सकता।
"प्रतिमन्बन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते" अर्थात् प्रत्येक मन्बन्तर में श्रुतियाँ भिन्न-भिन्न हुआ करती हैं, यह वचन भी पूर्व-पूर्व कल्पों में श्रुति का आस्तित्व बोधित करता है। इस मन्वन्तर की श्रुति का भी पूर्व मन्वन्तर में स्थित श्रुति की आनुपूर्वी के सदृश त्रानुपूर्वी वाली होना तो ऋत्यन्त युक्तियुक्त है। इसलिए 'वेद्राशि ईश्वर रचित है' यह मत रखनेवाले आचार्यों का 'वेदराशि अपौरुषेय है' यह मत रखनेवाले मीमांसकों से कोई विशेष अन्तर नहीं है। किन्तु 'वेदराशि ईश्वररचित है' इस सिद्धान्त को वे प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। परन्तु वे लोक में शब्दोचारण को पुरुषकृत देखते हैं, एतावता वैदिक शब्दराशि अथवा वैदिक आनुपूर्वी पुरुषकृत ही है, ऐसा साधारणतः अनुमान करते हैं। किन्तु वेदराशि के सम्बन्ध में हमारे ऐसे लोगों का कर्तृत्व कथमिप संभव नहीं, श्रतएव वे ईश्वर को ही वेदराशि का रचयिता मानते हैं।

मीमांसक लोग कहते हैं-''सर्वोऽप्युत्सर्गः सापवादः'' त्र्यर्थात् सभी सामान्य शास्त्र सापवाद ( अपवादयुक्त ) होता है। यदि लौकिक शब्दराशि पुरुषकृत हो तो वैदिक शब्दर।शि को भी पुरुषकृत ही होना चाहिये, ऐसा क्या कोई नियम है ? सभी बातें प्रमाण से झेय होती हैं। यदि हमें प्रमाण द्वारा यह ज्ञात हो तो वह वैसा है (वैदिक राव्दराशि भी लौकिक राब्दराशि की भाँति पुरुषकृत है) यह निश्चय कर सकते हैं। किन्तु लौकिक शब्दराशि के विषय में सुदृढ प्रमाण द्वारा कर्त्ता को हम पाते हैं, इसलिए उन में सकर् त्व का अङ्गीकार करते हैं। किन्तु वैदिक शब्द-राशि के सम्बन्ध में जतन से खोज करने पर भी कर्ता को हम अपनी बुद्धि का गोचर

करने में समर्थ नहीं हो सकते, इसिलए उसके विषय में अपौरुषेयता ही हम स्वीकार करते हैं। प्रमाण से अविदित अर्थ की अपनी बुद्धि से कदापि कल्पना नहीं की जा सकती, त्रातः यद्यपि शन्द सकर्तृक है, यह सामान्य शास्त्र से सिद्ध है; तथापि वैदिक शब्द के विषय में सकर्षकत्व का िराकरण किया जाता है, इसिलए वे ( मीमांसक ) वेद के कर्ता का निषेध करते हैं। यही आशय शावरभाष्य, शास्त्र-दीपिका त्रादि प्रन्थों में भलीभाँति उपपादित और समर्थित है-

''एतस्मात्कार्णाद्वगच्छामो न कृत्वा सम्बन्धं व्यवहारार्थं केनचिद् वेदाः प्रणीता इति, यद्यपि च विस्मरण्मुपपद्येत तथापि न प्रमाण्मन्तरेण सम्बद्धारं प्र'तप-चेमिहि। यथा विद्यमानस्याप्यनुपत्तम्भनं भवतीति नैतावता विना प्रमाऐन शश-

विषाएं प्रतिपद्यामहे।" ( शा० मा० १।१।४)

इसलिए हमें ज्ञात होता है कि सम्बन्ध कर व्यवहार के लिए किसी ने वेदों का प्रण्यन नहीं किया। यद्यपि कर्ता का विस्मर्ण हो सकता है तथापि प्रमाण के विना निबद्धा (कर्ता) को हम मान नहीं सकते। जैसे विद्यमान की भी अनुपलिध होती है एतावता प्रमाण के विना शशशृङ्क का हम श्रङ्गीकार नहीं कर सकते।

"येऽपि पौरुषेयतां मन्यन्ते तेऽपि नैव परम्परया तत्र कर्नु।वशेषस्मरणं शक्नु-वन्ति विद्तुम् । सामान्यतो दृष्टेन कर्तारमनुमाय स्वाभिमतं कर्तारं तत्र निन्निपन्ति; केचिदीश्वरम्, श्रन्ये हिरएयगर्भम्, अपरे प्रजापतिम्। न चायं नानाविधो विवादः परम्परया कर्तरि मन्वादिवत् स्मर्थमाणे कथक्चिद्वकल्पते । नहि मानवे, भारते, शाक्यप्रन्थे वा कर्तृविशेषं प्रति कश्चिद् विवद्ते । तस्मात् स्मर्तव्यत्वे सति श्रस्मर्गाद् दृश्याद्श्नवाधितं सामान्यतो दृष्टं न शक्नोति कर्तारमत्रसाययितुम्।

( शास्त्रदी० १।१।८) अर्थात्—जो लोग वेदों को पौरुषेय मानते हैं, वे भी परम्परा द्वारा वेद में श्रमुक कर्ता का हमें स्मरण होता है, ऐसा नहीं कह सकते। किन्तु सामान्यतः दर्शन से कर्ता का अनुमान कर मनमाना कर्ता को वेद पर लादते हैं। कोई ईश्वर को, कोई हिरण्यगर्भ को श्रौर कोई प्रजापित को वेदकर्ता मानते हैं। यह विविध प्रकार का विवाद परम्परा द्वारा मनु श्रादि की तरह समर्थमाण किसी कर्ता के सम्बन्ध को किसी प्रकार भी ठहरा नहीं सकता। मनुस्पृति, महाभारत अथवा किसी बौद्ध-प्रनथ के कर्ता के विषय में कोई विवाद नहीं करता। इसलिए स्मरणीय होने पर स्मरण न होने के कारण दृश्य के अदृशन से बाधित सामान्यतः दृष्ट कर्ता से अवगत कराने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। इसितए हमारे प्राचीन आचार्यों का तथा हमारा अद्याविध यही निश्चय है कि वेदराशि किसी की बनाई नहीं है, अकृत्रिम है।

ऐसी परिस्थिति में यदि कोई कहे कि वेदों में ( मन्त्रभाग तथा त्राह्मणभाग में ) जो अर्वाचीन किन्हीं राजाओं, अन्यान्य पुरुषों, विविध देशों तथा निद्यों के नाम सुने जाते हैं, उनकी उपपत्ति कैसे ? ठीक है, अवश्य यह ज्ञातच्य विषय शेष रह गया है। इस विश्वया असे हमारे पूर्वा कर्यों का पार कि विश्वय वेदों में जो नाम सुने जाते हैं श्रीर जो श्राख्यान पाये जाते हैं वे विशेष किन्हीं राजाश्रों या पुरुषों के नाम नहीं हैं श्रीर न उनके चिरत-विशेष ही हैं। किन्तु नित्य श्रुति ने संव्यवहार श्रथवा लोगों की प्ररोचना के लिए नामों या श्राख्यानों की कल्पना कर व्यवहार किया है। उनहें वेदविश्वित होने से पित्रतम समक्त कर विभिन्न काल तथा देशों में उत्पन्न हुए पुरुषश्रेष्ठों के नाम श्रीर चिरतहप से तत् तत् लोगों द्वारा उन की कल्पना की गई है। उनमें पहले कल्पना करने वाले साज्ञात् प्रजापित ही हैं। तदुपरान्त इस शैली का श्रन्य बहुतों ने श्रनुसरण किया। इसलिए वेद में थित नामों की ही उन लोगों ने श्रपने नाम के रूप से कल्पना की, न कि उनके श्राचरण देखकर तदनन्तर वेदों की रचना की गई। इस विषय में—

"वेदेन नामरूपे व्याकरोत् सतासती प्रजापितः।" श्रर्थात्—प्रजापित ने वेद से सत् श्रौर श्रसत् नाम श्रौर रूप का निर्माण किया।

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् । वेदशब्देभ्य एवादो देवादीनां चकार सः ॥ (विष्णु पु० ४।६२ ) अर्थात्—प्रजापति ने पहले-पहल वेदशब्दों से ही देवता आदि सब के पृथक् पृथक् नाम और कर्मों को रचा ।

इत्यादि बहुत सी श्रुतियाँ श्रीर स्मृतियाँ प्रमाण हैं।

यद्यपि यह पाश्चात्यशित्तादीत्तित श्रीर उन के संसर्गवश एक प्रकार के विशेष संस्कार से सम्पन्न श्राधुनिकों तथा किन्हीं मनीषियों के मन में तिनक भी स्थान न पा सकेगा, तथापि इस विषय में पिरश्रम कर मैंने पूर्वाचार्यों का जो सुदृढ़ निश्चय था श्रीर हम लोगों का भी पूर्वाचार्यों पर श्रद्धा न रखने वाले श्राधुनिकों के उक्त्यामासों से श्रविचलनीय जो श्रदल निश्चय श्राज तक है उसे सप्रमाण उद्धत कर विद्वानों के सम्मुख उपस्थित किया है।

#### वेदोंका शाखा-भेद

वैदिक वाङ्मय जितना ही गम्भीर श्रीर गहन है उतना ही विपुत्त श्रीर विस्तृत भी। मनुष्य के एक जीवन में तो सम्भवतः समूचे वैदिक वाङ्मय का श्रवलोकन करना भी कठिन है, मनन तो दूर रहा। चार वेद, चार उपवेद, वेदों की विभिन्न सहसों शाखाएँ, ब्राह्मणभाग, सूत्रप्रन्थ, श्रङ्ग श्रीर उपाङ्ग इत्यादि मिलाकर वैदिक वाङ्मय इतना विशाल बन जाता है कि एक मानव-जीवन उसके लिये कुछ भी नहीं है। दुदैंव-योग से बुद्धि के क्रमिक हास के कारण एवं श्रनेक श्राधुनिक कारणों से वैदिक वाङ्मय के श्रधिक श्रंश विनष्ट हो गये हैं। श्रेष अस्त्रानी स्त्री स्त्री कि स्त्रानी जिल्लाक होते जा रहे हैं।

वेदों के शाखा-साहित्य को ही लीजिये, यह इतना विस्तृत श्रौर विपुल था कि यदि यह पूर्णेरूप से उपलब्ध होता, तो श्राज इसके लिये एक विस्तृत स्थान की श्रावश्यकता होती।

वेदों की शासा के सम्बन्ध में व्याकरण-महामाध्य के प्रणेता महर्षि पतव्जितिने लिखा है—

एकशतमध्वर्युशाखाः, सहस्रवत्मी सामवेदः, एकविंशतिधा बाह्युच्यम्, नवधाथवैणो वेदः। (पस्पशाह्निक)

अर्थात्-यजुर्वेद की एक सौ शाखाएँ, सामवेद की एक हजार, ऋग्वेद की इकीस और अथर्वेवेद की नौ शाखाएँ हैं।

किसी-किसी त्राचार्य के मत से त्रथवंवेद की पन्द्रह शाखाएँ हैं। इस प्रकार सहस्र से ऊपर वेद की शाखाएँ मालूम होती हैं।

वेद के अनेक भाग होते हुए भी मुख्यतः दो भेद हैं। एक का नाम मन्त्र-भाग या संहिता-भाग है और दूसरे का नाम ब्राह्मण्-भाग है। वेद के लच्चण में मन्त्र और ब्राह्मण् दोनों ही का समावेश किया गया है। दोनों ही अनादि और अपौरुषेय हैं।

मीमांसकों के मतसे मन्त्र उसे कहते हैं, जिसमें यज्ञ के द्रव्य, देवता श्रीर क्रिया-कलाप श्रादि का वर्णन हो श्रीर ब्राह्मण उसे कहते हैं जो उन मन्त्रों का यथोचित विनियोग श्रीर प्रयोग बतलाते हुए स्वरूप का परिचय करावे। इसलिये प्रत्येक मन्त्रभाग के साथ ब्राह्मणभाग भी श्रानिवार्य-रूपेण रहता है। भिन्न वेदों की जितनी शाखाएँ हैं, उनमें, प्रत्येक में, पद्मात्मक संहिता-भाग श्रीर गद्यात्मक ब्राह्मण-भाग भी श्रवश्य रहता है। इस प्रकार गद्य-पद्म-रूप वेद की विभिन्न शाखाश्रों के सम्बन्ध में संन्निप्त रूप से प्रकाश डालना ही इन कतिपय पङ्क्तियों का उद्देश्य है।

वेदों की अधिकांश शाखाएँ तो अब वितुप्त-प्राय हैं। कुछ इनी-गिनी शाखाएँ जो उपलब्ध होती हैं, उन्हींका विशेष परिचय आवश्यक है। विनष्ट शाखाओं का परिचय देने में लेख-वृद्धि का भय है। इसितये उसे छोड़ दिया जाता है।

#### शाखा-शब्द का अर्थ

शाखा शब्द का श्रर्थ अवयव या हिस्सा नहीं है, जैसे--रामायण के झ काएड हैं या महाभारत के अठारह पर्व । ये काएड और पर्व उनके अवयव हैं। एक-एक काएड या एक-एक पर्व एक-एक स्वतन्त्र प्रत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह एक-से-एक सापेच और अनुवद्ध है। परन्तु वेदों की शाखाएँ परस्पर सापेच और अनुवद्ध है। परन्तु वेदों की शाखाएँ परस्पर सापेच और अनुवद्ध नहीं हैं। अठारह पर्वों के या सात काएडों के समुद्राय का नाम महाभारत और रामायण है, परन्तु इक्षीस शाखाओं के समुद्राय का नाम ऋग्वेद नहीं है, परन्तु इक्षीस शाखाओं के समुद्राय का नाम ऋग्वेद नहीं है, परन्तु इक्षीस शाखाओं के समुद्राय का नाम ऋग्वेद नहीं है,

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अपेचा नहीं रखती। इसीलिए किसी भी वेद की एक शाखा का अध्ययन करने से

ही समप्र वेदका ऋध्ययन माना गया है। मीमांसा-शास्त्र के प्रिणेता महर्षि जैमिनिने "स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" इस वैदिक आज्ञा का अर्थ करते हुए लिखा है कि अपनी परम्परागत एक किसी भी शाखा का ऋध्ययन करना चाहिये। यदि इकीस शाखाओं को मिलाकर एक ऋग्वेद माना जाय और एक हजार शाखाओं के समुद्ाय को सामवेद माना जाय, तो एक मनुष्य अपने एक जीवन में एक वेद का भी सम्पूर्ण अध्ययन न कर पावेगा, इस प्रकार तो मनु भगवान् की यह आज्ञा भी असङ्गत हो जाती है-

वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमम्। श्रविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्।।

अर्थात्—द्विजातिमात्र ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तीनों वेदों, दो वेदों या एक ही वेद को पढ़ कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें।

त्रह्मचर्य का काल आठ, बारह, चौबीस या अड़तालीस वर्ष बतलाया गया है। इतने ही क्या, सौ वर्ष में भी समस्त शाखाओं के सहित वेदों का ऋध्ययन कठिन ही नहीं, प्रत्युत असम्भव भी है। अतः एक ही शाखा का अर्थ एक वेद है। जिसकी जो शाखा हो, वही उसका वेद है। यही वास्तविक शास्त्रीय सिद्धान्त है।

यह शाखा-भेद कर्ता के भेद से नहीं माना जा सकता। जैसे -एक ही राम-कथा वाल्मीकीय, आनन्द, अद्भुत और अध्यात्म आदि अनेक रामायणों में भिन्न-भिन्न कर्तात्रों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार से वर्णित किये जाने पर भिन्न है, उसी प्रकार वेद की भी भिन्न-भिन्न शाखाएँ, भिन्न-भिन्न महर्षि द्वारा सङ्गित किये जाने के कारण पृथक् हैं, ऐसा भी कुछ नवीन लोगों का सिद्धान्त है। परन्तु यह भी भ्रममात्र है। ऋषियों की शक्ति मन्त्रों को आगे-पीछे रखने में भले ही हो, लेकिन पदों या वाक्यों को इधर-उधर करने की शक्ति कदापि नहीं है, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं। उनमें पुरुष-कर्त्व की शङ्का स्वप्न में भी नहीं की जा सकती। इसिलये वेदों के समान उनकी शाखात्रों का भेद भी अनादि-सिद्ध ही है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं किया जा सकता।

#### ऋग्वेद की शाखाएँ

ऋग्वेद की कुल २१ शाखाएँ हैं, यह पहले ही कहा जा चुका है। इन इकीस शालाओं में इस समय दो ही शालाएँ मिलती हैं एक बाष्कला और दूसरी शाकला। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य उन्नीस शाखाएँ इस समय काल-क्रमसे लुप्त हो गयी हैं। उक्त दोनों शाखाओं में विशेष अन्तर नहीं है। शाकल संहितामें ऋचाओं का विभाग मण्डल और सूक्त नामों से किया गया है और बाष्कल-संहिता में यही विभाग श्रध्याय एवं वर्ग श्रादि नामों से किया गया है। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

परन्तु आजकल इन दोनों सूद्रमतर भेदों को न मानकर अध्याय और मण्डल ष्ठादि की संख्या सम्मिलित कर दी गयी है।

ऋग्वेद में कुल चौसठ अध्याय, आठ अष्टक, दस मएडल, दो हजार छ वगे, एक हजार सुक्त, पचासी अनुवाक और दस हजार चार सौ चार मन्त्र हैं।

#### यजुर्वेद की शाखाएँ

यजुर्वेद के दो विभाग हैं--शुक्त श्रौर कृष्ण । दोनों ही प्रकार के यजुर्वेदों की कुल मिलाकर एक सौ एक शालाएँ हैं, परन्तु वे सब लुप्त हैं, इस समय केवल ४-६ शाखाएँ मिलती हैं। शुक्त की काएव और माध्यन्दिनी-ये दो शाखाएँ श्रीर कृष्ण की तैत्तिरीया, कठी श्रीर मैत्रायणी—ये तीन शाखाएँ उपलब्ध हैं।

कृष्ण यजुर्वेद की जो तीन शाखाएँ इस समय उपलब्ध हैं, उनमें मन्त्र श्रीर ब्राह्मण्-भागों को श्रलग-श्रलग नहीं किया गया है। संहिता में ही पहले कुछ मन्त्र लिखकर उसी प्रपाठक में त्राह्मण भी कहा गया है। किसी-किसी प्रपाठक में या काएड में दोनों भाग एक साथ ही वर्णित हैं और कहीं-कहीं भिन्न रूप से। यद्यपि कृष्ण यजुर्वेद की तैतिरीय शाखा में मन्त्र और ब्राह्मण्-भाग दोनों पृथक् पृथक् कहे गये हैं, तथापि अनेक मन्त्र ब्राह्मण्-भाग में और अनेक ब्राह्मण मन्त्र-भाग में पाये जाते हैं। मैत्रायणी-संहिता और कठ-संहिता में केवल मन्त्र-भाग मिलता है ब्राह्मण-भाग नहीं। किन्तु इन दोनों संहितात्रों में भी मन्त्र और ब्राह्मण्-भाग सम्मिलित ही माल्म पड़ता है। इन दोनों संहितात्रों में प्रायः परस्पर समानता ही है। इनके विषय भी प्रायः समान ही हैं। हाँ, तैत्तिरीय-संहिता इन दोनों से भिन्न है।

तैत्तिरीय-संहिता में कायड, प्रपाठक और अनुवाक इन नामों से विभाग किया गया है। इसकी संहिता में सात काण्ड और ब्राह्मण में तीन काण्ड हैं। त्राह्मण्-भाग के काएडों का दूसरा नाम अब्टक भी है। संहिता में चौत्रालीस प्रपाठक श्रौर छ सौ इक्यावन श्रनुवाक हैं। त्राह्मण में पचीस प्रपाठक और तीन सौ आठ अनुवाक हैं।

कठ-संहिता में भिन्न-भिन्न याज्ञिक विषयों के त्रानुसार त्राठारह विभाग हैं। इस संहिता में इन भागों का नाम 'स्थानक' कहा गया है।

मैत्रायणीसंहिता में चार काएड हैं श्रौर चौश्रन प्रपाठक। इसके अतिरिक्त आरण्यक-भाग भी है, जिसमें बारह प्रपाठक हैं। यह तैतिरीय-संहिता में है।

शुक्त यजुर्वेद की दो ही शाखाएँ हैं मिलती हैं--एक माध्यन्दिनी श्रौर दूसरी काएव। इन दोनों के ब्राह्मण भी पृथक् हैं, जिनका नाम 'शतपथ' है। माध्यन्दिनी शाखा के शतपथ में नी काण्डों तक संहिता के अनुसार ही ब्राह्मण का भी क्रम है, केवल पितृपिएड-यज्ञ को छोड़ कर, क्योंकि संहिरा में इस याग के मन्त्र दर्श-पौर्णमास के अनन्तर कहे गये हैं और ब्राइस में आधान के CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



अनन्तर । बस, इतना ही भेद है । काण्व-संहिता में पहले दर्श-पूर्णमास-सम्बन्धी मन्त्र पढ़े गये हैं और ब्राह्मण का प्रारम्भ आधान से होता है ।

शुक्त यजुर्वेद (माध्यन्दिनीय संहिता) में ४० अध्याय और १६७४ मन्त्र हैं।

#### सामवेद की शाखाएँ

यद्यपि प्राचीन आचार्यों ने सामवेद की एक सहस्र शाखाएँ बतलायी हैं, परन्तु इस समय इसकी तीन शाखाएँ ही मिलती हैं—कोशुमी, जैमिनीया और राणायनीया। इनमें भी सबसे अधिक कोशुमी, उससे कम राणायनीया और जैमिनीया शाखा तो बहुत ही कम पायी जाती हैं। गुर्जर देश में कोशुमी और महाराष्ट्र में राणायनीया ही अधिकता से प्रचलित है। चरणव्यूह नामक प्रन्थ के प्रणेता महीदास ने सामवेद की सोलह शाखाएँ मानी हैं और उनमें उन्हीं तीन शाखाओं का अस्तित्व माना है, क्योंकि इस समय ये ही तीन शाखाएँ प्रचलित हैं और ये तीनों शाखाएँ मुद्रित भी हैं। द्रविड़ देश में इन तीनों शाखाओं के पढ़ने वाले अब भी मिलते हैं।

वेदसर्वस्वकारने जो यह लिखा है कि—"इस समय सामवेद की तीनों शाखाएँ नहीं मिलतीं" वह परिचय के श्रमाव से लिखा है। वस्तुतः सामवेद की तीनों शाखाएँ श्रभी तक जीवित हैं।

यज्ञ में या ईश्वरोपासना में तल्लीन भक्त जिन मन्त्रों को ऋचात्रों में गाते हैं, वे 'साम' कहे जाते हैं। गान-संहिता के चार भाग हैं—गेय, ऊह, ऊह्य और आरण्यक।

सामवेद के आठ त्राह्मण हैं--ताएड्य, षड्विंश, मन्त्र, दैवत, आर्थेय, सामविधान, संहितोपनिषद् और वंश। इन सब त्राह्मणों में ताएड्यत्राह्मण् ही सर्वप्रधान है। इसिलये उसका नाम 'महात्राह्मण्' भी है। 'प्रौढत्राह्मण्' और 'पद्मविंश-त्राह्मण्' भी इसी के नाम हैं।

सामवेद में १८२४ मन्त्र हैं उनमें दो भाग हैं - छन्दःसंहिता भ्रौर उत्तर-संहिता। इन दोनों का नाम पूर्वाचिक श्रौर उत्तरार्चिक भी है। पूर्वाचिक में छ श्रौर उत्तरार्चिक में तीन प्रपाठक हैं।

#### अथर्ववेद की शाखाएँ

अथर्ववेद की नव या पन्द्रह शाखाएँ कही गयी हैं। किन्तु वर्तमान समय में दो ही शाखाएँ प्राप्त हैं—पिप्पलाद और शौनक। इन्हीं दोनों शाखाओं की दो संहिताएँ भी हैं—पिप्पलाद-संहिता और शौनक-संहिता। शौनक-संहिता ही प्रधानक्रपेण प्रचलित और मुद्रित भी है। इसमें २० काएड, ७४६ मूक्त और ४६७७ मन्त्र हैं। इस वेद का एक मात्र गोपथब्राह्मण ही उपलब्ध है।

इनके अतिरिक्त वेदकी अनेकानेक शाखाएँ और अनेक ब्राह्मण समय के हेर-फेर से विलुप्त हो गये हैं।

### विवाह-संस्कार अनादि कालसे प्रचलित है

'वि' उपसर्ग पूर्वक 'वह' धातु से भाव में 'घच्' प्रत्यय करते से विवाह शब्द की निष्पत्त हुई है। 'विवाह' का अर्थ है विशिष्ट वहन। अन्य की कन्या को आत्मीय बनाते हुए उसमें संस्कार का आधान है विशिष्ट वहन। अन्य की वस्तु को आत्मीय बनाना प्रतिम्रह के बिना संभव नहीं और प्रतिम्रह दान के बिना नहीं बन सकता। अतः सिद्ध हुआ कि कन्या के पिता द्वारा दान करने पर उसको प्रतिम्रह पूर्वक आत्मीय बनाकर पाणिम्रहण, होम आदि संस्कारों से संस्कृत (संस्कार सम्पन्न) करना ही विवाह है। इस प्रकार विवाह में दान, प्रतिम्रह (दान-स्वीकार), पाणिम्रहण तथा होम—ये चार कमें प्रधान हैं, शेष सब वर के कुत्य हैं।

विवाह जैसे स्त्री में भार्यात्व का सम्पादन करता है वैसे ही पुरुष में पतित्व का भी वह सम्पादक है। अतः यह स्त्री और पुरुष दोनों का संस्कार है, केवल स्त्री का ही या केवल पुरुष का ही संस्कार नहीं है। जैसे उपनयन वालक में अध्ययन-योग्यतारूप संस्कार का सम्पादक है, वैसे ही विवाह स्त्री-पुरुष दोनों में अग्न्याधान, अप्रिंहोत्र, पाकयज्ञ आदि औत और स्मार्त कर्मानुष्ठानयोग्यता का सम्पादक है। अविवाहित स्त्री अथवा अविवाहित पुरुष का किसी भी औत या स्मार्त कर्म के अनुष्ठान में अधिकार नहीं है। इसलिए विवाह स्त्री के लिए ही नित्य संस्कार है, किन्तु पुरुष का वह काम्य यानी ऐच्छिक है ऐसा मन्तव्य निर्मूल है। क्योंकि विवाह के स्त्री-संस्कार होने में जो युक्तियाँ हैं वे पुरुष-संस्कार होने में भी समान हैं। अतएव गौतम आदि ने "अष्टचत्वारिशत्संस्कारैः संस्कृतः" (४५ संस्कारों से संस्कृत) यों आरंम कर उनमें (संस्कारों में) विवाह की भी "सहधर्मचारिग्री-संयोगः" (धर्मपत्नी का संयोग) यों पुरुष-संस्कारों में गण्पना की है। इसलिए जैसे अग्न्याधान, अग्निहोत्र आदि नित्य (अवश्य अनुष्ठेय) है तथा स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार हैं वैसे ही विवाह भी नित्य और स्त्री-पुरुष दोनों का संस्कार है। किन्तु द्वितीय आदि विवाह पुरुष का ऐच्छिक है, स्त्री का तो वह होता ही नहीं!

यद्यपि "रितपुत्रफला दारा" इत्यादि वचनों के अनुसार विवाह रितसुख तथा पुत्रोत्पत्ति का साधन है तथापि अन्यान्य देशों की भाँति हम भारतीयों को उसके केवल वे ही प्रयोजन अभीष्ट नहीं हैं. किन्तु हमारे मत में उसका मुख्य प्रयोजन धर्म ही है। हमारे मत में पुत्रोत्पत्ति भी नित्य ही है। जैसे जिस व्यक्ति ने यज्ञों द्वारा भगवान् का अर्चन-पूजन नहीं किया और वह यदि मोच्च की कामना करे तो श्रुतियों में उसके जिस दोष कहा गया है, वैसे ही जिसने पुत्र उत्पन्न नहीं किया वह यदि मोच्च करे ते श्रुति और स्मृति दोनोंने इसे दोष बतलाया है। इसीलिए निन्निहिंद श्रुति अध्ययन यज्ञ और पुत्रोत्पादन नित्य हैं यह बोधन करती हैं—



"जायमानो वै ब्राह्मणिक्षिभिऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी।" (तै० सं० ६।१।११)

श्रथीत् उत्पन्न होते ही ब्राह्मण तीन ऋणों से ऋणवान् होता है, वह ब्रह्मचर्य द्वारा ऋषि-ऋण से, यज्ञों द्वारा देव-ऋण से और पुत्रोत्पादन द्वारा पितृ-ऋण से उऋण होता है जो कि पुत्रवान् हो यज्ञ कर चुका हो तथा ब्रह्मचर्य-पूर्वक गुरुकुल में वेदाध्ययन कर चुका हो। यहाँ पर पूर्वोक्त श्रुति ही अध्ययन, यज्ञ और पुत्रोत्पादन की ऋण्क्षपता अवश्य तथा अपाकरणीयता का अववोधन करती है।

"अनृणा श्रस्मिन्ननृणाः परस्मिन् तृतीये लोके श्रनृणाः स्याम । ये देवयानाः पितृयानाश्च लोकाः सर्वान् पथो श्रनृणा श्रा चियेम ॥" (श्रथर्व० ६।११८।३)

श्र्यात् - हे श्रिप्तदेव, श्राप के श्रनुप्रह से हम इस लोक में लौकिक श्रौर वैदिक दोनों प्रकार के ऋणों से उद्धाण हों, देह छुटने पर स्वर्ग श्रादि परलोक में भी हम उन्ह्रण हों तथा स्वर्ग से भी उद्धाण्ट तृतीय लोक में हम उन्ह्रण हों। इनसे श्रितिक जो देवलोक (जिनमें देवता ही जाते हैं) श्रौर पित्रलोक (पितरों की श्रासाया भोग-भूमियाँ) हैं उन लोकों को श्रौर उनकी प्राप्ति के उपायभूत पथों श्रौर भोगों को हम उन्ह्रण होकर प्राप्त हों। ऋणा न चुकाने के कारण उन लोकों के उत्तम भोगों को भोगने में हमारे सामने विद्न-बाधा उपस्थित न हो।

यह अथर्वेवेद की श्रुति भी पूर्वोक्त अर्थ का प्रतिपादन (समर्थन) करती है। इन श्रुतियों के सहारे ही महर्षि जैमिनिने भी अध्ययन आदि की नित्यता अपने सूत्र में दिखलाई है—

'त्राह्मण्स्य सोमविद्याप्रजमृण्वाक्यसंयोगात्' ( जै० सू० ६।२।३१ )

यज्ञ, श्रध्ययन श्रीर पुत्रोत्पादन ये नित्य हैं या श्रानित्य, यों संशय कर ऋण् वाक्य से संयोग होने से ये नित्य हैं यह निश्चय किया है। श्रवश्य कर्तन्य ही ऋण् कहे जाते हैं। इसिलये देवऋण श्रीर पितृऋण से यदि उऋण होना हो तो विवाह श्रवश्य करना चाहिये। विवाह करने पर श्रानुषङ्गिकरूप से रितिसुख लाभ होता है, इसिलये हमारे श्राचार्यों ने उसे गुख्य फल नहीं माना है।

विवाह की प्रथा कब से हमारे देश में प्रचलित हुई ? किन्हीं विचारशीलों के इस प्रश्न का 'यह (विवाह) नित्य ही है' यही उत्तर समुचित है। मीमांसकों की तरह हम वैदिकों के मत में—

"वाचा विरूपनित्यया" (तै० सं० १०)

"श्रजान् ह वे पृश्नीन् तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भवभ्यानर्षत्" (तै० आ० २१६।१) "श्रनादिनिधना विद्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा" (म० आ० श्राहित प० २३२।२४) CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGalletia

इत्यादि श्रृति, स्मृति और पुराण आदि से वेद की अनादिता ही सिद्ध है पुरुषकृतत्वरूप पौरुषेयत्व का उसमें गन्ध भी नहीं है। अतएव ऋग्वेद आदि सब वेद विना किसी कम के सनातन ही हैं यह सिद्ध होता है।

ऋग्वेद के अष्टमं अष्टक के दशम मण्डल में-

"गृभ्णामि ते सौभगात्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथाऽऽसः" (ऋ० १०।⊏४।३६)

अर्थात् — हे वधू, मैं तुम्हारा हाथ सौभाग्य के लिए प्रहण करता हूँ। तुम मुक्त पति के साथ पूर्ण वार्धक्य को प्राप्त होस्रो।

"तुभ्यमप्रे पर्यवहन्त्सूर्या वहतु ना सह।

पुनः पतिभ्यो जायां दा ऋग्ने प्रजया सह ॥'' (ऋ०१०।८४।३८)

अर्थात्—हे अग्निदेव, पहले गन्धवीं ने सूर्या ( सूर्यसुता ) दहेज के साथ तुम्हें दी श्रीर तुमने उसे दहेज के साथ सोम को दिया। उसी प्रकार इस समय भी हे अग्निदेव फिर हमारे (पतियों के ) लिये पत्नी को सन्तित के साथ दो।

"पुनः पत्नीमग्निरदादायुषा सह वर्चसा।

दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम् ॥" ( ऋ०१०।८४।३६ )

अर्थात् - फिर स्वगृहीत पत्नी को अग्नि ने आयु और तेज के साथ दिया। इस अग्नि द्वारा दी गई स्त्री का जो पति (पुरुष) है वह दीर्घायु होकर सौ वर्ष तक जीवे।

"समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृद्यानि नौ ।" ( ऋ० १०।⊏४।४७ )

अर्थात्—सब देवता हम दोनों के हृद्यों (मनों ) को दुःख आदि क्रोश से विहींन कर लौकिक और वैदिक व्यवहारों में प्रकाशमान करें, जल भी हम दोनों के हृदयों को क्लेश—विरहित कर प्रकाशयुक्त करें, वायु हमारी बुद्धि को परस्पर अनुकूल करें, प्रजापित भी हमारी बुद्धि को परस्पर अनुकूल करें तथा फल देनेवाली सरस्वती देवी भी हमारे मन और बुद्धि का परस्पर मेल करें।

इत्यादि बहुत से मन्त्र पाणित्रहण्रूप विवाह के लिए प्रवृत्त हुए हैं और उसीका प्रतिपादन करते हैं।

"इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुर्व्यश्तुतम्। क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्ट्रिभर्मोद्मानौ स्वे गृहे ॥" (ऋ०१०।८४।४२)

अर्थात्—इस लोक में तुम दोनों कभी वियुक्त न होस्रो, पूर्ण आयु पास्रो एवं पुत्र, नाती और पोतों के साथ अपने घर में खूब आनन्द लटो। "आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वयमा।

अंदुर्मङ्गलीः पतिलोकमा विश शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥" ( ऋ० १०। ५।४३ )

अर्थात् - प्रजापित देव हमारी सन्तित उत्पन्न करें, सूर्य वृद्धावस्थापर्यन्त हमें जीवनयुक्त करें (जीवित रखें), तुम दुर्मङ्गलरहित यानी सुमङ्गली होकर पति के निकट आश्रो तथा हमारे घर के सब मनुष्यों के लिए मझलप्रद होश्रो एवं हमारे चौपायों के लिए मङ्गलप्रद होस्रो !

इत्यादि मन्त्र वधू और वर दोनों के लिये आशीर्वादरूप फल का प्रतिपादन करते हैं।

'सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्वां भव।

ननान्द्रि सम्राज्ञी अव सम्राज्ञी अघि देवृषु ॥" (ऋ० १०।८४।४६)

अर्थात् – हे वधू, तुम ऐसी धीर गंभीर मञ्जुभाषिणी सर्वेहितैषिणी बनो कि श्वशुर तुम्हारी सलाह माने, सास तुम्हारा वचन न टाले, ननदें तुम्हारा गौरव करें और देवरों पर तुम्हारा स्निग्ध रोब रहे।

इत्यादि मन्त्र केवल वधू के लिये आशीर्वादरूप फल का प्रतिपादन

करते हैं।

इसी तरह सब वेदों में विवाह-मन्त्र प्रसिद्ध हैं। ये मन्त्र कहीं यहां आदि में यहा-क्रियाओं के अङ्गरूप से प्रवृत्त (विनियुक्त ) होंगे, सूत्रकार ने मङ्गल आदि के मन्त्रों की तरह इनका विवाह में भी विनियोग कर दिया होगा। इसिलिए ये केवल विवाह के लिए ही प्रवृत्त हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसी शङ्का करना उचित नहीं, क्योंकि इनका विवाह के अतिरिक्त अन्यत्र यहा-यागादि में कहीं विनियोग दिखाई नहीं देता। माधवाचार्य ने समस्त वैदिक सन्त्रों में से उन-उन विविध मन्त्रों का उन-उन यहा या अन्य कर्मों के अङ्गरूप से अथवा उन-उन यहां के अङ्गरूप रास्त्र आदि के अङ्गरूप से विनियोग करते हुए इन मन्त्रों का केवल विवाह में ही विनियोग किया है।

उन्होंने भाष्य में लिखा है—"विवाहे कन्याहस्तप्रह्णे गृभ्णामीत्येषा।" अर्थात् विवाह में कन्या के हस्तप्रह्ण में "गृभ्णामि" ( ऋ० १०।८४।३६ ) यह ऋषा विनियुक्त है। सूत्रकार ने इसी के अनुसार सूत्र रचा है—"गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तमित्यङ्गाठमेव गृह्वीयात्।" ( आ० गृ० सू० १।७।३ )।

"उदीर्ष्वातः पतिवती होषा विश्वावसुं मनसा गीर्भिरीडे" इस मन्त्र का विवाह के स्तावकरूप से माधवाचार्य ने व्याख्यान किया है। इस पर यह भाष्य है—"आभिर्नुणां विवाहः स्तूयते" इत्यादि।

इस प्रकार यह प्रकरण साज्ञात् श्रथवा परम्परा से विवाह की श्रङ्गभूत मन्त्रराशि से संगठित है। इन सब मन्त्रों का विवाह में ही विनियोग है, श्रन्यत्र कहीं पर भी नहीं।

इसी तरह वेदों में हजारों बार पित-पत्नी-सम्बन्ध प्रतिपादित है। वह सारा का सारा विवाह-मूलक ही सिद्ध होता है, यह भलीमाँति सर्वविदित ही है। चारों वेदों में उपासना श्रौर ज्ञानकाण्ड को छोड़ कर श्रन्य समग्र भाग यज्ञ के लिए ही प्रवृत्त हैं, यह तो निश्चित ही है। यज्ञानुष्ठान प्रायः पित-पत्नी (दम्पती) द्वारा ही श्रनुष्ठित होता है श्रौर दाम्पत्य एकमात्र विवाह से ही सिद्ध होता है। इसलिए यज्ञ-यागों का विधान कर रहे वेदमागों द्वारा श्रपनी सार्थकता के लिए विवाह का भी आह्रेप किया जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि वैदिकी प्रथा (विवाह) अनादि-काल से हमारे देश में चली आ रही है।

जो लोग वेदों, को पौरुषेय (पुरुष-कृत ) या अर्वाचीन मानते हैं एवं एक-मात्र यज्ञ में ही उनका उपयोग नहीं मानते, उनके मत में जो कुछ भी सिद्ध हो, परन्तु इस पन्न का भी हमने कात्यायनश्रौतसूत्र की भूमिका में भलीभाँति उपपादनपूर्वक खरडन कर दिया है।

इसप्रकार विवाह की अनादिता, धर्ममूलता तथा नित्यता (अवश्यकर्त-व्यता ) वेद से ही सिद्ध होने पर जो कोई संज्जन महाभारत के श्वेतकेतु के उपाख्यान त्रादि से विवाह की सादिता, स्त्रियों की खेच्छाचारिता तथा सर्वोप-भोग्यता सिद्ध करना चाहते हैं, वे भ्रान्त हैं। उनसे पूछना चाहिये कि महाभारत श्रादि की प्रमाणता वेद-सापेच हैं या स्वतन्त्ररूप से ? यदि वे कहें कि महाभारत श्चादि की प्रमाणता स्वतन्त्ररूप से हैं, तब तो वे नमस्करणीय हैं, उनसे कुछ कहना निरर्थंक है। क्योंकि हमलोग सब स्पृति, पुराण इतिहास आदि की वेदम्लक ही प्रमाणता मानते हैं इससे बहिर्भूत उनसे हमारा कोई व्यवहार उचित नहीं। यदि वे कहें कि महाभारत की वेदमूलक ही प्रमाणता है, तो वेद से ही सिद्ध हों रही विवाह की अनादिता को वेदसापेच महाभारत कैसे निषिद्ध करेगा? यदि वह प्रतिषेध करें भी ती प्रमाण कैसे हो सकता है ? इसलिए यह मानना होगा कि यह उपाख्यान विवाह की सादिता आदि का प्रतिपादक नहीं है, किन्तुं यह अन्यपरक ही है। यही उचित भी है। वहाँ लिखा है कि महर्षि के शाप से पार्खु का स्त्री-संभोग निवृत्त हो गया था। पार्खुने पुत्रोत्पत्ति की श्रमिलाषा से कुन्ती का पुत्रोत्पत्ति के लिए श्रन्यत्र नियोजन किया था। वह राजी नहीं हुई। वहाँ का प्रसङ्ग यों है-

एवमुक्त्वां महाराज कुन्ती पाएडुमभाषत । कुरुणामृषमं वीरं तदा भूमिपतिं पतिम्॥१॥ न मामहिस धर्मज्ञ वक्तुमेवं कथळचन। धर्मपत्नीमभिरतां त्वयि राजीवलोचने ॥ २॥ त्वमेव च महाबाही मय्यपत्यानि वीर वीर्योपपन्नानि धर्मतो जनयिष्यसि ॥ ३॥ स्वर्गं मनुजशार्दूल गच्छेयं सहिता त्वया। अपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४ ॥ न हाई मनसाऽप्यन्यं गच्छेयं त्वहते नरम्। त्वत्तः प्रतिविशिष्टश्च कोऽन्योऽस्ति सुवि मानवः ॥ ५ ॥

( महाभा॰ आदि प॰, अ॰ १२१, खो॰ १-४ ) अर्थात् हे महाराज, तब कुरुश्रेष्ठ, वीर श्रपने पति राजा पाएडु से कुन्ती ने कहा है धर्मज्ञ, मैं आपकी धर्मपत्नी तथा कमललोचन आप में अनुरक्त हैं, इसिकाए आपको गुमसे ऐसा कथमपि नहीं कहना चाहिये। हे वीर, आप CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri





ही मुक्त में वीर्यवान् पुत्रों को धर्मतः उत्पन्न करेंगे। हे मनुष्यश्रेष्ठ, इस तरह मैं आप के साथ स्वर्ग में जाऊँगी, इसलिए हे कुरुनन्दन ! सन्तानार्थ आप ही मेरे प्रति गमन करें। मैं आप के सिवा किसी मानव के प्रति गमन की बात सोच भी नहीं सकती। आप से अधिक श्रेष्ठ भूलोक में कौन मनुष्य है ?

इस प्रकार व्यभिचार-दोष से अत्यन्त भयभीत हो रही कुन्ती से पुत्राभिलाषी पाण्डु ने उसके भय को दूर करने तथा नियोग में प्रवृत्तिसिद्धि के लिए श्वेत-केतु का उपाख्यानादि कुछ कहा। इसलिए पाण्डुवचन का उपाख्यान में तात्पर्य नहीं है, किन्तु उसको नियोग में प्रवृत्त करने में तात्पर्य है।

कुमारिलभट्ट ने तन्त्रवार्तिक में कहा है-

"एवं भारतादिवाक्यानि व्याख्येयानि ।" तेषामिप हि "श्रावये बतुरो वर्णान् कृत्वा त्राह्मण्मप्रतः ।" इत्यादि । अर्थात् इस प्रकार भारतादि वाक्यों की व्याख्या करनी चाहिये । उनका भी "श्रावयेत्" त्राह्मण् को आगे कर चारों वर्णों को इसे सुनाना चाहिये, इत्यादि विधि के अनुसार पुरुषार्थत्व अन्वेषण् होने के कारण् अवर आदि के अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम और मोच्न फल हैं। उनमें भी दानधर्म, राजधर्म, मोच्चधर्म आदि में कोई 'परकृति और कोई 'पुराकृत्प रूप से अर्थवाद है। सब उपाख्यानों में तात्पर्य होने पर "श्रावयेत्" इस विधि के निरर्थक होने के कारण् कथि क्वित प्रतीत हो रही निन्दा या स्तुति में उनका तात्पर्य स्वीकार करना पड़ेगा। स्तुति और निन्दा में तात्पर्य होने से उपाख्यानों में अत्यन्त प्रामाण्याभिनिवेश (प्रमाण्का आग्रह) नहीं करना चाहिये, इत्यादि।

इससे और भी जो लोग अन्य अर्थ की स्तुति के लिए प्रवृत्त उपाख्यानरूप अर्थवादों के सहारे अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हैं उनका भी खण्डन हुआ। इससे यह नहीं सममना चाहिए कि महाभारत आदि के सब उपाख्यानों को हम असत्य ही मानते हैं। यदि प्रवल प्रमाण का विरोध न आवे तो हम उन्हें भी प्रमाण मानते ही हैं। किन्तु अनन्यपरक अत्यन्त बलवान् वेद-भाग से सिद्ध हो रहे अर्थ को वेद की अपेन्ना दुर्वल इस तरह के उपाख्यान कथमपि डिगा नहीं सकते। इस से यह सिद्ध हुआ कि हम भारतवासियों की यह वैवाहिक प्रथा अनादि-काल से सिद्ध है।

१---प्रशंसा या निन्दारूप ऋर्यवाद का नहाँ परकृतरूप से वर्णन होता है वह

२ — जहाँ इतिहास के रूप में स्तुति अथवा निन्दारूप अर्थवाद का वर्णन किया जाता है वह अर्थवाद (पुराकल्प' कहलाता है।

### क्या गीता विश्वधर्मका धर्मग्रन्थ हो सकती है ?

सर्वन्यापक सर्वजीवहितकारी श्रीभगवान् के सदृश 'धर्म' भी सर्वन्यापक तथा सर्वजीवहितकारी है। वैदिकधर्म, हिन्दूधर्म, त्रार्यधर्म, सनातनधर्म आदि जो इसके नाम आजकल लिये जाते हैं, वे अस्वाभाविक हैं। केवल अन्य उपधर्मी से इसकी विशेषता दिखाने के लिए थोड़े दिनों से इन नामों की कल्पना की गई है। यही कारण है कि शास्त्रों में केवल 'धर्म' शब्द का ही व्यवहार आया है।

धर्म दो प्रकार का है—सामान्यधर्म श्रौर विशेषधर्म। विशेषधर्म भिन्न-भिन्न श्रेणी के लोगों के लिये भिन्न-भिन्न हैं। जैसे स्त्रीधर्म से पुरुषधर्म में भेद है, संन्यासी तथा गृहस्थ के धर्म में भेद है। परन्तु सामान्य धर्म इस प्रकार

का नहीं है, वह सब प्राणियोंके लिये समानरूप से हितकारी है।

धर्म के प्रधान तीन अङ्ग हैं-यज्ञ, दान और तप। गीता में भगवान ने कहा है-- 'यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।' सत्त्व, रज और तम के भेद से इन तीनों अङ्गों के तीन भेद हैं। उनमें भी प्रत्येक के देश, काल और अवस्था के भेद से अनेक भेद हैं, जिन म यहाँ वर्णन अनावश्यक है।

धर्म के इन अङ्गों में से किसी भी अङ्ग अथवा उपाङ्ग का पूर्ण रीति से

साधन किया जाय, तो परम कल्याण हो सकता है।

सनातनधर्म के सर्वजीविहतकारी होने के कारण इसके ही अङ्ग या उपाङ्ग का अवलम्बन कर अगणित सम्प्रदाय, मत और पन्थ निकले हैं और पृथ्वी पर जितने अनार्य धर्म हैं वे भी सनातनधर्म को छाया से ही बने हुए हैं। अगिन का एक स्फुलिङ्ग भी दाह करने में भलीभाँति समर्थ हो सकता है। इसी कारण अहिंसा और ज्ञानयोग आदि के अवलम्ब से बौद्धधर्म जगत में मान्य हो गया। वर्त्तमान यूरोप और अमेरिका आदि देश सत्यप्रियता, गुण्पपूजा, नियमपालन आदि थोड़ी ही धर्मष्टितियों के साधन से संसार में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। जापान में इन सब गुणों के अतिरिक्त पितृपूजा, राजमिक, धेर्य तथा त्रात्रधर्म आदि कतिपय धर्मष्टितियों की अधिक उन्नित हो जाने से वह देश छोटा होने पर भी अन्यान्य महाद्वीपों द्वारा सम्मानित हो रहा है।

सनातनधर्म के अङ्गों तथा उपाङ्गों के विस्तार पर जब विचारशील पुरुष ध्यान देते हैं, तो उनको प्रमाणित होता है कि हमारे धर्म के किसी न किसी अङ्ग या उपाङ्ग की सहायता से ही समस्त संसार के धर्मों की नींव दी गई है। धृति, इमा, दान, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिप्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध आदि धर्मप्रवृत्तियाँ सब जाति, सब धर्म और सब समाज के मनुष्यों को समानरूप से धर्माधिकार प्रदान करती है। विशेषतः सनातनधर्म के पितृमाव पर तो किसी

मननशील व्यक्ति को कुछ सन्देह ही नहीं हो सकता। आज दिन सारे विश्व पर बौद्धधर्म, जैनधर्म, ईसाईधर्म, गुसलमानधर्म, यहूदीधर्म, पारसीधर्म आदि नाना धर्मों के प्रचार के साथ अन्त में 'धर्म' शब्द लगा

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri





हुआ सुनाई देता है। परन्तु अपने वैदिक-धर्म का 'धर्म' नाम से अधिक कोई नाम नहीं है। यद्यपि वर्तमान काल के प्रभाव से हिन्दूधर्म, आर्थधर्म, सनातनधर्म और वैदिकधर्म आदि नाना नूतन किल्पत नाम सुनाई देते हैं, तो भी अपने धर्म के प्रधान आश्रय वेद, दर्शन, स्पृति पुराण, इतिहास आदि किसी में कहीं भी केवल धर्म के अतिरिक्त और कोई भी स्वतन्त्र नाम नहीं दिखाई देता है। सर्वव्यापक ईरवर की नाई सार्वभौम दृष्टि, उदारता तथा शान्ति आदि गुणों से युक्त इस धर्म के लिये केवल 'धर्म' शब्द ही उपयोगी है।

विश्व के अन्यान्य धर्मप्रवर्तक महोदयों ने अपने-अपने धर्ममार्ग को थोड़े से नियमों के अधीन कर दिया है और साथ ही यह भी कह दिया है कि इस मार्ग के अतिरिक्त जीव के उद्धारार्थ कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। ऐसी दशा में जब कि किसी विशेष नियम के आधीन उनका धर्म है, तो उसका विशिष्ट नामकरण भी होना उचित ही है। किन्तु गीता-प्रतिपाद्य धर्म का रूप इस भाँति सद्भुचित नहीं है और न तो उसकी दृष्टि ही इस प्रकार एकदेशद्शिनी है।

प्रकृत में यदि विचारपूर्वक देखा जाय, तो यज्ञ के सामूहिक अर्थ के भीतर

दान और तप भी आ जाते हैं।

'द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।' (गीता ४।२८)

भगवान की इस युक्ति से भी यह बात पुष्ट होती है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त सभी धर्मों की जितनी भी सामान्य धर्मभावनाएँ हैं वे साज्ञात् अथवा परम्परया यज्ञ के व्यापक अर्थ के भीतर अन्तर्भूत हो जाती हैं। साथ हो गीता के चरितनायक भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रीमुख से कहा है—

श्रहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च।

न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ (गीता धारक )

त्रर्थात् – मैं ही सम्पूर्ण यहाँ का भोक्ता तथा स्वामी हूँ, तथापि उन यहाँ के

करने वाले मुम्ते पहचानते नहीं, इसी कारण तत्त्व से च्युत हो जाते हैं।

सामान्य धर्मवृत्तियाँ हमारे गीतोक्त धर्म से सम्बन्ध रखती हैं। राग के वशीभूत हो मले ही कोई गीता को अपना 'धर्मप्रन्थ' न माने, किन्तु सूदम दृष्टि से विवेचन करने पर यही सिद्ध होगा कि 'गीता' विश्वधर्म का धर्मप्रन्थ ही नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण धर्मप्रन्थों की जननी भी हैं।

# वदरिकाश्रम-श्राद्ध श्रौर गया-श्राद्धपर शास्त्रीय विचार

शिरःकपालं यत्रैतत्पपात ब्रह्मणः पुरा। तत्रैव बद्रीचेत्रे पिग्ढं दातुं प्रभुः पुमान्॥ मोहाद् गयायां द्द्याद् यः स पितृन् पातयेत् स्वकान्। लभते च ततः शापं नारदैतन्मयोदितम्॥

(सनकुमारसंहिता)

'प्राचीन काल में जहाँ यह ब्रह्माजी के सिर की खोपड़ी गिरी थी, वहीं बदरी चेत्र में मनुष्य को पिराडदान करना चाहिये। जो पुरुष बदरी चेत्र में पिराडदान कर ब्राह्मानवश गया में पिराडदान करता है वह अपने पितरों की अधोगित कराता है और उसे पितरों से शाप प्राप्त होता है। हे नारद! यह मैंने तुमसे कहा।

यद्यपि 'सनत्कुमार-संहिता' के इस वचन सें जो बद्रिकाश्रम में श्राद्ध कर चुका, उसका गया में श्राद्ध करना निषिद्ध-सा प्रतीत होता है तथापि यह वचन निषेधक नहीं है, क्योंकि—

गयाभिगमनं कर्तुं यः शक्तो नाभिगच्छति। शोचन्ति पितरस्तस्य वृथा तस्य परिश्रमः॥ तस्मात् सर्वेप्रयत्नेन ब्राह्मणुस्तु विशेषतः। प्रदृचाद् विधिवत्पिण्डान् गयां गत्वा समाहितः॥

( कूर्मपुराण, उत्तरार्घ, ३४।१०, १४)

'जो पुरुष गया जाने की शक्ति रहते पितरों के श्राद्ध के लिए गयाचेत्र की यात्रा नहीं करता, उसके पितर शोक व्यक्त करतें हैं और उस पुरुष का जीवन-पर्यन्त का धर्मार्थ सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। इसलिये द्विजातिमात्र को प्रयत्न-पूर्वक गया-चेत्र में जाकर एकाप्र मनसे विधिवत् पिएड-प्रदान करना चाहिये। ब्राह्मण का तो विशेष रूप से यह कर्तव्य है।

उपर्युक्त वचनों से गयाश्राद्ध पितरों के ऋण से मुक्ति प्रदान करने के कारण 'नित्य' कहा गया है तथा उसके अकरणमें 'प्रत्यवाय' (पाप) मुना जाता है। इसिलये जीवन और सामर्थ्य रहते हुए गयाश्राद्ध मानव का अत्यन्त आवश्यक कर्तव्य प्रतीत होता है एवं निबन्धकारों में भी किसी ने दद्रिकाश्रम में श्राद्ध करनेके अनन्तर गया में श्राद्ध न करने का उल्लेख नहीं किया है। इसिलये उक्त दोनों श्लोकों में 'मोहात्' (मोहवश) और 'शापम्' (पितरों से शाप प्राप्त होता है) इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य बद्रिकाश्रम, में श्राद्ध करने के अनन्तर गयाश्राद्ध के निषेधमें नहीं है, अपितु—

'न हि निन्दा निन्दां निन्दितुं प्रवर्तते, किन्तु विघेयं स्तोतुम्' (निन्दा का निन्दनीयकी निन्दामें तात्पर्य नहीं है, किन्तु विघेय (प्रस्तुत ) की प्रशंसा में तात्पर्य है ) इस न्याय से वे बद्दिकाश्रम-श्राद्ध की प्रशंसा के बोधक हैं। श्रथवा जैसे—

'अपरावो वा अन्ये गोऽ अरवेभ्यः परावो गोऽ अरवाः।''

इससे गौ और अश्व के विधान के लिये अन्य पशुओं में अपशुत्व का बोधन किया जाता है वैसे ही यहाँ भी सममना चाहिये। 'बकरी' आदि में पशुत्व प्रत्यच्चसिद्ध है, उसका अपलाप कथमपि नहीं किया जा सकता। अतएव गौ और अश्व की प्रशंसा के लिये ही उनसे अतिरिक्त बकरी आदि की





निन्दा है। उस निन्दा का जैसे गौ और अश्व की स्तुति में ही पर्यवसान है, वैसे ही प्रकृत में भी बद्दिकाश्रम-श्राद्ध की स्तुति के लिये गयाश्राद्ध की निन्दा की गई है, गयाश्राद्ध की निवृत्ति में उक्त वाक्यों का तात्पर्थ नहीं है। यही व्यवस्था वार्षिक महालयादि श्राद्ध श्रादि के विषय में भी सममनी चाहिये। क्योंकि-

'पिज्यमानिधनात्कार्यं विधिवद्दर्भपाग्गिना ।' ( मनु० ३ २७६ )

'मनुष्य को पितृकर्म जीवनपर्यन्त कुश हाथ में लेकर विधिवत् करना चाहिये।

'मृताहं समतिकम्य चएडालः कोटिजन्मस् ।'

'यदि कोई पिता-माता की मरणातिथि में श्राद्ध न करे तो वह करोड़ों जन्मों तक चाएडाल होता है।'

उपर्युक्त वचनों के अनुसार जीवित पुरुष को जीवन-पर्यन्त अवश्य श्राद्ध करना चाहिये, ऐसा बोधित होता है और श्राद्ध न करने पर प्रत्यवाय (पाप) सुना जाता है। अतः सिद्ध हुआ कि बद्रिकाश्रम में श्राद्ध करने पर भी गया-श्राद्ध श्रौर वार्षिक महालयादि श्राद्ध श्रवश्य करने चाहिये।

### स्पृश्यास्पृश्य-विवेक

[ धर्मवीर सेठ गौरीशङ्करजी गोयनका ने माननीय महामहोपाध्याय पं॰ श्री विद्याधरजी गौड से स्पृश्यास्पृश्य-सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे थे। गौडजी ने उनका जो विद्वतापूर्ण उत्तर दिया था सामयिक होने के कारण उसे इम 'सन्मार्ग' में प्रकाशित कर रहे हैं। सम्पादक--'सन्मार्ग' साप्ताहिक, काशी।

श्रीमान् सेठ गौरीशङ्कर गोयनका महोद्य के प्रश्न ये हैं —

१-- अस्प्रस्यों का मन्दिरों और कालेजों में प्रवेश कराने, स्पृश्यों के साथ समान व्यवहार करने-कराने से क्या उनकी उन्नति होगी ?

२—नानाविध ज्यायों से अस्पृश्यता मिटा देना अहिंसा है या कर हिंसा ? ३ - जिन कालेजों और मन्दिरों में अस्पृश्य जाते हैं, वहाँ स्पृश्यों को जाना चाहिए या नहीं ?

श्रीगोयनकाजी के किये गये सामयिक प्रश्नों पर कुछ विचार उपस्थित

किया जाता है जिससे प्रश्नों का उत्तर हो जाय श्रौर पदार्थ भी स्पष्ट हो जाय। १—ग्रस्पृश्य दो प्रकार के होते हैं—एक पवित्र श्रौर दूसरे अपवित्र। 'स्नात्वा शुचिः कर्माणि कुर्वीत' इसके अनुसार जब अस्पृश्य स्नानादि से शुद्ध होकर यथाधिकार सन्ध्या, तर्पण, देवपूजा आदि करते हैं, उस अवस्था में कोई उपस्थित पुरुष उनका स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए वे उस समय 'पवित्र अस्पृश्य' कहं जाते हैं। अपवित्र पुरुष के सम्बन्ध से पवित्र पुरुष भी अपवित्र हो

जाता है। अतः सन्ध्या, तर्पण, देवपूजन के समय मनुष्य को उचित है कि वह

बौधायन धर्मसूत्र (१।६।१३) में लिखा है कि-

"ग्रुचिमध्वरं देवा जुपन्ते। ग्रुचिकामा हि देवाः ग्रुचयश्च। तदेषाऽ-भिवद्ति—ग्रुची वो हव्या मस्तः ग्रुचीनां ग्रुचि हिनोम्यध्वरं ग्रुचिभ्यः। ऋतेन सत्यमृतसाप श्रायञ्कुचिजन्म।नः ग्रुचयः पावका इति।"

अर्थात्—पिवत्र यज्ञ (देवपूजा) को देवता चाहते हैं। देवता पिवत्र कामना वाले होते हैं। वे स्वयं भी परम पिवत्र होते हैं। ऋग्वेद में भी कहा है कि— हे पिवत्र देवताओ! आप लोगों की हिव पिवत्र हो और पिवत्र आप लोगों के लिये में (यजमान) पिवत्र यज्ञ करता हूँ। आप लोग पिवत्र जल के स्पर्श से पिवत्रता को प्राप्त हैं, पिवत्रजन्मा हैं स्वयं पिवत्र हैं और दूसरों को पिवत्र करनेवाले हैं। अतः देवपूजन के समय अपिवत्र पुरुष या अपिवत्र वस्तु से पुजक का स्पर्श नहीं होना चाहिये। पूजन के समय उत्तमता के कारण ये अस्पृश्य 'पिवत्र अस्पृश्य' कहे जाते हैं।

दूसरे अपिवत्र अस्पृश्य हैं। वे भी दो प्रकार के हैं - एक वे, जिन्होंने ब्रह्महत्यादि कोई महापाप किया हो और दूसरे चाण्डालादि। पापी पुरुष जवतक प्रायश्चित्त द्वारा अपनी शुद्धि न कर ले, तबतक वह अस्पृश्य है, स्पर्श के योग्य नहीं है। अतः महापापी 'अपिवत्र अस्पृश्य' कहा जाता है। चाण्डालादि तो जन्म से ही अस्पृश्य होते हैं, उनके स्पर्शमात्र से ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शुद्ध सब अपिवत्र हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में जबतक वे सचैल स्तान न करें, तबतक सन्ध्या, तर्पण और देवपूजनादिका उनको अधिकार नहीं होता।

पुजारी श्रादि का स्पर्श उत्तम दृष्टि से निषिद्ध है श्रीर चाएडालादि हीन जाति का स्पर्श हीनता के कारण निषिद्ध है।

भगवान् मनु ने कहा है -

ते चापि बाह्यान् सुबहूँसततोऽप्यधिकदूषितान्। परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्।। (१०।२६)

श्रर्थात् — वे सब बहुत श्रधिक दूषित निन्दित, सत्कर्म से बहिर्मूत पुत्रों को उत्पन्न करते हैं।

> यथैव शुद्रो ब्राह्मण्यां बाह्यं जन्तुं प्रसूयते। तथा बाह्मतरं बाह्मश्चातुर्वण्ये प्रसूयते॥ (१०।३०)

अर्थात् — जिस प्रकार शूद्र ब्राह्मणी में वर्ण आश्रम से बहिर्भूत पुत्र को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार बाह्मपुत्र चाण्डाल आदि और भी हीन, नीच सन्तान उत्पन्न करता है।

चैत्यहुमश्मशानेषु शैलेषूपवनेषु च। वसेयुरेतेऽविज्ञाता वर्जयन्तः स्वकर्म्भिः ॥ (१०।४०)



अर्थात्—वृत्त, श्मशान, पर्वत और उपवन में चाएडालादि अपने कर्म से जीविका करते हुए वास करें, ग्राम में नहीं।

चएडालश्वपचानां तु बहिर्प्रामात्प्रतिश्रयः।

अपपात्राश्च कर्तव्या धनमेषां श्वगर्दभम् ॥ (१०।४१)

अर्थात्—चाण्डालादि का निवास प्राम से बाहर हो। उनके पात्र सर्वथा अप्राह्म हैं, कुत्ते और गर्दभ उनके धन हैं, बैल आदि नहीं।

वासांसि मृतचैलानि भिन्नभाण्डेषु भोजनम्।

काष्णीयसमलङ्कारः परिव्रज्या च नित्यशः॥ (१०।४२)

अर्थात् - मृतक (शव) के उतरे हुए वस्त्र इनके वस्त्र हैं, टूटे-फूटे पात्र में इनको भोजन करना चाहिये, लोहे के भूषण हों और सदा उन्हें असण करते रहना चाहिये।

न तै: समयमन्विच्छेत् पुरुषो धर्ममाचरन् । ज्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदृशैः सह ॥ (१०।४३)

• अर्थात्—धर्मानुष्ठान के समय चाण्डालों का दर्शनादि व्यवहार नहीं करना चाहिये। इनका सब व्यवहार परस्पर (आपस में ) होता है।

> अन्नमेषां पराधीनं देयं स्थाद् भिन्नभाजने । रात्रौ न विचरेयुस्ते प्रामेषु नगरेषु च ॥ (११०।४४)

अर्थात्—इनको साचात् अन्न न देना चाहिये, दूटे पात्र में भृत्य के द्वारा देना चाहिये। रात्रि को वे प्राम में और शहर में न धूमें।

दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिह्निता राजशासनैः।

अबान्धवं शवं चैव निर्हरेगुरिति स्थितिः।। (१०।४४)

अर्थात् - दिन के कार्य के निमित्त राजिवह से अङ्कित होकर वे अमण करें और जिसका कोई खामी नहीं, ऐसे अनाथ शव को ग्राम से बाहर ले जायँ।

> वध्याँश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया । वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ ( १०।४६ )

अर्थात्—राजाज्ञा से वे सूली-फाँसी देने का कार्य करें। मृतक के वस्त्र, खटिया, भूषणादि राजाज्ञा से प्रहण करें।

इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि चाएडालादि सम्पूर्ण वर्णाश्रम-धर्म से बाहर हैं और उनके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदि सब लोग बाहर हैं । प्रत्युत इनकी सन्तान और भी अधम-हीन हैं । अतएव इस समय जो चाएडालादि जाति वर्तमान हैं, यह वंशपरम्परा उन्हीं चाएडालों के समान हैं । अतः ये सर्वथा बाह्य और अधम हैं, इसमें सन्देह नहीं है । ऐसी अवस्था में—'आजकल जो चाएडाल जाति है यह वह चाएडाल जाति नहीं है, यह बाह्य नहीं है' इत्यादि कहना साहसमात्र है । वंशपरम्परा से जिस प्रकार बाह्यणादि जाति है उसी प्रकार चाएडालादि जाति भी है । यदि इनको चाएडाल न माने तो उन्हें किस जाति के अन्तर्गत माना जाय ?

सच्छूद्र में तो इनकी गण्ना है नहीं और न सच्छूद्रों के साथ इनका कोई व्यवहार है, इसिलये वे सच्छूद्र से पृथक् हैं, यह बात तो व्यवहार से सिद्ध ही है। हमलोग शिष्टाचार व्यवहार प्रमाण से आजकल के चाण्डालों को चाण्डाल मानते हैं। आधुनिक सुधारक लोग विना प्रमाण के निर्मूल चाण्डाल जाति को न मानकर सच्छूद्र में उनका अन्तर्भाव मानते हैं और वहाँ तक भी सन्तोष न कर उनके साथ भोजनादि व्यवहार करते हैं। इससे मालूम होता है कि प्रत्येक जाति में उनका अन्तर्भाव उन्हें अभीष्ट है, परन्तु मनु से लेकर समस्त स्पृतिकार और निवन्धकार आजकल वर्तमान चाण्डाल जाति को परम्परागत चाण्डाल जाति ही मानते हैं। इसलिये मूलभूत चाण्डाल जाति से उत्पन्न यह जाति चाण्डाल जाति ही है, जात्यन्तर नहीं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

इस प्रकार श्रुति-स्मृतिसिद्ध चाण्डाल जाति सर्वथा बाह्य है, यह मन्वादि महर्षियों से भी सिद्ध है। अतः इनको अष्टाद्श विद्या के अध्ययन में कदापि अधिकार नहीं है, इसलिये इनको ये विद्याएँ नहीं देनी चाहिये। यदि कोई उन्हें लोभ या मोह से पढ़ाता है, तो वह भी 'पतित' हो जाता है—

संवत्सरेगा पतित पतितेन समाचरन्। याजनाध्यापनाद्यौनात् न तु यानासनारानात्॥ (बौधायन धर्म० २।१।३४)

अर्थात् - पतित के साथ याजन, अध्यापन और विवाहादि सम्बन्ध से सद्यः पतित होता है तथा यान, आसन, भोजन से एक वर्ष में पतित होता है।

इसी प्रकार पढ़ने वाला चायडालादि भी विना ऋधिकार ऋध्ययन करने से महादोषी होता है और उसको ऐहिक और आमुष्मिक फल की प्राप्ति भी नहीं होती। अतएव इस विद्या के ऋध्ययन से उनका कोई उपकार नहीं होता, किन्तु वे नरकगामी ही होते हैं। चायडालों को पढ़ाने वालों को ऋध्यापन-प्रयुक्त दोष है और उन्हें अयोग्य कर्म में प्रवृत्त कराने से भी एक दोष होता है। इस प्रकार वे दो पाप के भागी होते हैं। जो बालक चायडालादि के साथ एक आसन पर बैठ कर पाठशालाओं में पढ़ते हैं, वे भी एक ही वर्ष में पतित हो जाते हैं—

> एकशय्यासनं पङ्क्तिर्भाण्डपङ्क्यन्नमिश्रण्म्। याजनाध्यापने योनिस्तथा च सह भोजनम्॥ नवधा सङ्करः प्रोक्तो न कर्तव्योऽधमेः सह। संज्ञापस्पर्शानिश्वास-सहयानासनाशनात्॥ याजनाध्यापनायौनात् पापं संक्रमते चृणाम्। संवत्सरेण पतति ,पतितेन सहाचरन्॥

चाएडालों के बालकों का पठन-पाठन अत्यन्त धर्म हिंसा कार्य है।





इसी प्रकार चायडालों का मन्दिर-प्रवेश भी 'क्रूर-हिंसां है। इनके मन्दिर-प्रवेश से 'देवकला' नष्ट हो जाती है। यदि किसी मन्दिर में चायडालादि चला जाय, तो इसका डचित प्रायश्चित्त करना चाहिये। यदि वह (चाण्डाल) मूर्ति का स्पर्श कर दे, तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा होनी चाहिये। मन्दिर में चायडालों के प्रवेश से 'देव-तात्व' नष्ट हो जाता है, पूजक पूजा के अधिकारी नहीं रहते और चायडालादि भी हीन कार्य में प्रवृत्त किये जाते हैं। यह सब व्यापार 'क्रुर हिंसा' है।

१—निष्कर्ष यह है कि—असपृश्यों का वर्णाश्रम-विहित कर्म में अधिकार नहीं है। इनके मन्दिर-प्रवेश से देवकला का नाश हो जाता है और मन्दिर भी अष्ट हो जाता है। अतः इनको देवतात्वनाश और मन्दिरअंशजनित पातक होता है। पाठशाला में इनके प्रवेश से और इनके साथ व्यवहार करने से अत्यन्त दोष लगता है ऐसे पतित कर्म करने से चाण्डालों का पाप बढ़ कर उनकी विशेष हानि ही होती है, किन्तु उनकी कोई उन्नति नहीं होती।

२—श्रुति-स्मृति-पुराणादिसिद्ध श्रास्पृश्यता के निवारण में जो प्रवृत्ति है, उससे श्रास्पृश्यता नहीं जाती, श्राञ्चतोद्धार नहीं होता, प्रत्युत स्पृश्य लोग भी श्रास्पृश्यों के साथ सम्बन्ध करने से श्रास्पृश्य हो जाते हैं, धर्म से मारे जाते हैं, यह बड़ी 'क्रूर हिंसा' है।

३ — जिस विद्यालय और मन्दिर में अस्पृश्यगण विधि-निषेध को न मान कर बल-पूर्वक प्रवेश करते हैं अथवा प्रविष्ठ कराये जाते हैं, उन विद्यालयों और मन्दिरों में स्पृश्यों को कथमपि नहीं जाना चाहिये क्षे।

महामहोपाध्याय-स्मारकग्रन्थस्य द्वितीयखएडः समाप्तः ।

क्ष इति क्ष

# ASIASJAISALA-SAIGE-New

# तृतीयखण<u>्ड</u>

भारतप्रसिद्ध सम्मान्य विद्वानोंके लेख





## वेदकी उपादेयता

[ क्योतिब्पीठाधीश्वर शङ्कराचार्यं श्री १००८ स्वामी कृष्णवोधाश्रमजी महाराज ]

'यस्य निश्वसितं वेदाः' उस परब्रह्म परमात्मा के श्वासभूत वेदों का प्राहुभीव प्रगल्भ तप और प्रखर प्रतिभापूर्ण महर्षियों के अविच्छिन्न ज्ञान द्वारा स्वतः प्रस्कृटित शब्दराशि द्वारा हुआ। मानव उसी ज्ञान से धर्माधर्म, आवास-निवास, आचार-विचार, सभ्यता-संस्कृति का निर्णय करता हुआ अध्यात्म-गूढ तत्त्वों का विवेचन कर ऐहिक और आमुष्मिक अभ्युद्य का भागी बना और बन सकता है। जिस प्रकार शब्दादि ज्ञान के लिये चत्तु आदि इन्द्रिय-वर्ग अपेन्तित होता है, उसी प्रकार प्रत्यन्न और अनुमान आदि प्रमाणों द्वारा अगम्य एवं अज्ञात तत्त्वों के ज्ञापनार्थ वेद की आवश्यकता है। इसीलिये—

### प्रत्यचेगानुमित्या वा यस्तूपायो न बुघ्यते। एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता॥

बड़े से बड़ा तार्किक अपनी प्रवल शक्ति द्वारा पदार्थ की स्थित का प्रयत्न करता हुआ अन्य प्रवल तार्किक की प्रतिभापूर्ण बुद्धि के द्वारा उपस्थापित तर्क से स्वतर्क को निस्तत्व मान कर अपने प्रामाण्यार्थ वेद की शाखा में जाते देखा है। इसीलिये 'स्वर्गकामो यजेत', 'कलझं न भक्षयेत' इत्यादि वेद-वाक्यों द्वारा प्रतिपादित विहित प्रवर्तन, निषिद्ध निवर्तन में कोई भी तर्क अपसर नहीं किया जा सकता। सन्ध्योपासन धर्मजनक है, सुरापान अधर्मोत्पादक है, इस की सिद्धि वेदवाक्यातिरिक्त अन्य किसी भी प्रत्यन्तादि प्रमाणों से गम्य नहीं, इसलिये वेद की आवश्यकता है। वेद की प्रामाणिकता पर विश्वास करने वाला आस्तिक और वेदविरुद्ध प्रामाणिकता पर विश्वास करने वाला आस्तिक और वेदविरुद्ध प्रामाणिकता पर विश्वास करने वाला नास्तिक कहलाता है। इसीलिये कोषकार अमरसिंह जैन ने भी "नास्तिको वेदिनिन्द्कः" लिखा है। आस्तिक सम्प्रदायवाले वेदिनिन्दक ईश्वरावतार पर भी विश्वास नहीं करते और न वे उनको मान्यता ही देते हैं।

### वेदका स्वाध्याय

इसीलिये त्रास्तिक-वर्ग ने वेद के स्वाध्याय को अपनाया। शतपथत्राह्मण में लिखा है कि—





"यावन्तं ह वै इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णां ददल्लोकं जयति, त्रिभि-स्तावन्तं जयति, भूगांसश्च श्रवयश्च य एवं विद्वानहरहः स्वाध्यायमधीते तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतच्यः।"

जो व्यक्ति रत्नों से परिपूर्ण समस्त पृथिवी को दान कर देता है, उस दान से उत्पन्न पुरुष की अपेज्ञा वेद के स्वाध्याय करने से उत्पन्न हुआ पुरुष कहीं श्रधिक महत्त्व रखता है। इतना ही नहीं, मनु महाराज ने तो यहाँ तक कहा है कि-

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन्। इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥

वेदादि शास्त्रों के अर्थ-तत्त्व की जानने वाला ब्राह्मण जिस किसी भी स्थान श्रीर श्राश्रम में निवास करे उसे ब्रह्मतुल्य सममना चाहिये। महर्षि पतव्जलि ने भी कहा है-

"ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः पडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च ।; मातापितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयेते।"

ब्राह्मण को विना किसी प्रयोजन के छ छाङ्गों सहित वेद का अध्ययन करना चाहिये। इस प्रकार अध्ययन कर शब्दप्रयोग करने वाले के माता-पिता इसलोक स्रौर परलोक में महत्ता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो ब्राह्मण वेदाध्ययन में प्रवृत्त न होकर इधर उधर परिभ्रमण करता है उसकी निन्दा स्वयं मनु महाराज करते हैं-

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्। स जीवन्नेव शूद्रत्वमाश्च गच्छति सान्वयः॥

इस वाक्य के अंतुसार जो द्विज वेदातिरिक्त अन्य पठन-पाठन ( शिल्प--कला आदि ) में परिश्रम करता है, वह जीवित सर्वश शूद्रता को प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में द्विजाति-मात्र को स्वधम समक कर अमायया से वेदाध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिये।

### त्र्याधकार

सभी धार्मिक प्रन्थों में द्विज को ही वेदाध्ययन का अधिकार दिया गया है, द्विजेतर को नहीं। इसका मुख्य कारण वेदशास्त्र की श्राहा ही है। "विद्या ह वै ब्राह्मण्माजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि" श्रर्थात् विद्या ब्राह्मण् के समीप जाकर बोली—"मेरी रत्ता कर, मैं तेरी निधि हूँ" वह श्रन्य के पास नहीं गयी। त्राह्मण ही विद्या के रक्षक हैं। वेदरूपी कोष का कोषाध्यव ब्राह्मण हो है। दूसरी बात यह है कि "उपनीय गुरुः शिष्यं वेदमध्यापयेत विधिम्" गुरु शिष्य का उपनयन-संस्कार कर विधिपूर्वक शौचाचार-शिच्चण द्वारी

वेदाध्ययन कराये। "श्रष्टवर्षं ब्राह्मण्रमुपनयेत् , एकादश्चर्षं राजन्यं द्वादश-वर्षं वैश्यम्" इन वाक्यों द्वारा त्रिवर्णं का ही उपनयन-संस्कार वेदादि सच्छास्त्रों द्वारा हो सकता है। जब द्विजेतरों का उपनयन-संस्कार ही नहीं, तब उनके लिये उपनयनमूलक वेदाध्ययन की चर्चा बहुत दूर रह जाती है। चतुर्थं वर्णं के व्यक्तियों को कला, कौशल, दस्तकारी श्रादि की शिन्ना का विधान किया गया है। शास्त्र पर विश्वास न करने वालों के विषय में क्या कहें, वे तो ईश्वर के दया-पात्र ही हैं।

न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्। यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम्॥

जिस वर्ग, समाज श्रौर व्यक्ति की रज्ञा भगवान् को इष्ट होती है, उसकी वृद्धि वे शुद्ध कर देते हैं। वह वृद्धि से पदार्थ का निर्णय कर प्रवृत्ति-निवृत्ति का निश्चय करने के योग्य व्यक्ति वन जाता है।

वैदिक-धर्म और संस्कृति

वैदिक काल में अधिकांश में स्वाध्याय और अध्ययन में ही समय व्यतीत होता था। समय का दुरुपयोग करने वाले साधन, चल-चित्रादि उस समय नहीं थे। कुछ लोग गृहस्थ-जीवन बना कर इन्द्रादि देवों की ऋक् स्कृतों द्वारा उपासना, वैदिक कर्मकाण्ड करते और स्वयं उत्पन्न नीवारादि से जीवन निर्वाह करते थे। इनके छोटे-छोटे बालकों को राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञों की प्रक्रिया कण्ठस्थ होती थी और इनका विचार-प्रधान जीवन था। आडम्बर का गन्ध भी नहीं था। निद्यों और उपवनों के स्वच्छ तटों पर रह कर स्वाध्याय करते हुए आत्मचिन्तन करना ही इन का परम लच्च था। आने वाली विपत्तियों का प्रतिकार वे देवी-उपायों से करते थे। वे अपने प्रतिद्वन्द्वी दस्युओं को विजय करने के लिये इन्द्र आदि देवताओं की स्तुति द्वारा अपनी रक्ता करने में सफल होते थे। उस समय सतोगुण प्रधान प्रजा थी।

### वर्तमान

त्राज हमारा ब्राह्मण्-समाज वैदिका-परम्परा को श्रनुपादेय समक परित्याग करता चला जा रहा है। वैदिक केवल मन्त्रोच्चारण मात्र से ही कृत-कृत्य हो जाते हैं। श्रङ्गों के श्रध्ययन की श्रोर उनकी कृचि हो नहीं है। वैयाकरण श्रौर साहित्यझों का थोड़े से सूत्रों तथा कुछ मनोरञ्जक पद्यों पर ही पाण्डित्य समाप्त हो जाता है। पहले विद्वानों की प्रतिभा श्रौर परिश्रम सर्वतोमुखी होता था। ब्राह्मण का सर्वप्रथम षडङ्ग वेदाध्ययन ही प्रथम कर्तव्य है। इस कोटि में हम स्व० महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधर्जी गौड के सम्बन्ध में श्रपने विचार रखते हैं।

महामहोपाध्याय पं० विद्याधरजी गौड अपनी शेमुषी द्वारा वैदिकपरम्परा के गाएयमान्य विद्वान् होते हुए षडङ्ग अध्ययत-अध्यापन में भी किसी से पीछे

नहीं रहे। श्रतएव उन्हें वैदिक दुर्लभ 'महामहोपाध्याय' पदवी से श्रलङ्कृत किया गया था। वे जितना श्रपना गम्भीर पाण्डित्य रखते थे उतना हो गहरा वात्सल्य छात्रों के प्रति भी रखते थे। कात्यायनश्रौतसूत्र की पाण्डित्यपूर्ण टीका एवं विवाहपद्धित, उपनयन-पद्धित श्रादि श्रनेक पद्धितयों को रच कर वैदिक-कर्मकाण्ड की जिटल गुत्थियों को उन्होंने सुलभाया। जन-साधारण की उपास्य सन्ध्योपासनिविध में मन्त्र, देवता श्रीर छन्दों का परिष्कार कर शास्त्रसम्मत निर्णय किया, जिससे श्रास्तिक जनता का बड़ा उपकार हुआ। श्रन्य भी जन-जागृति के कार्य श्रापने किये। भारतवर्ष में ऐसे विद्वानों की समय-समय पर श्रावश्यकता रही श्रीर रहेगी। श्रापने भारत के चारों कोनों में श्रीत-स्मार्त यज्ञों का श्राचार्यत्व कर वैदिक-परम्परा को जीवित रक्खा। सनातनधर्म ही नहीं, वैदिक-जगत् श्राप का उत्कण्ठा-पूर्वक सदा स्मरण करता रहेगा।

# सर्वकल्यागाकारी वेद

[ ग्रनन्त्रश्रीविभूषित श्री १००८ स्वामी करपात्रीजी महाराज ]

वेदाध्ययन त्राचार्यपूर्वक ही है। जैसे गुरुत्रोंने ऋध्ययन किया है, वैसे ही ऋध्येता ऋध्ययन करना चाहते हैं। स्वतन्त्र पहला कोई भी वेदों का ऋध्येता नहीं है। कोई भी वेदों का कत्ती निश्चित नहीं है, प्रत्युत वेदों की नित्यता सिद्ध होती है। इस तरह वेदों की ही शास्त्रता एवं मान्यता सिद्ध है।

वेद ही सार्वदेशिक कहे जा सकते हैं, क्योंिक वे किसी देश-विशेष की भाषा में नहीं हैं। जैसे परमेश्वर सर्वसाधारण है, वैसे ही उसका वेद भी सर्व-साधारण की भाषा में ही है। अन्यान्य धर्म-प्रनथ भिन्न-भिन्न देशों की भाषाओं में है। कहा जा सकता है कि वेद भी तो आयों की संस्कृत-भाषा में ही है, फिर वे ही कैसे सार्वदेशिक हो सकते हैं १ परन्तु यह कहना सक्त नहीं है, क्योंिक संस्कृत-भाषा देव-भाषा है, मानुषो अभाषा नहीं। इसिलये बाल्मीकीय रामायण में सुन्दरकाण्ड में संस्कृता वाक का मानुषो वाक से पृथक उल्लेख है। श्रीहनुमानजी सोचते हैं कि मुक्ते अवश्य ही मानुषी वाक बोलनी चाहिये, दूसरी तरह से महाभागा श्रीजानकी को समकाया नहीं जा सकता—

श्रवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्। मया सान्त्वियतुं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता।।

यदि मैं ब्राह्मण की तरह संस्कृता वाक् बोल्गा, तब तो मुमे रावण समम

### यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्। रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति॥

द्विजातियों की भी संस्कृत निजी भाषा नहीं, किन्तु देवभाषा ही है। ब्राह्मण् शब्द-शास्त्राभ्यासी होने के कारण ही संस्कृता वाक् बोलते थे। इसीलिये 'नैषध' में लिखा हैं कि भिन्नदेशीय राजाओं के संस्कृत-भाषा बोलने के कारण देवताओं की पहचान नहीं हुई—"सौवर्गवर्गों न नरेरचिद्धि।"

इसके अतिरिक्त वेद देवभाषा संस्कृता वाक् में भी नहीं हैं, इसीलिये राव्दों के लौकिक तथा वैदिक दो प्रकार के संस्कार होते हैं। लौकिक संस्कार लोक तथा वेद दोनों में ही बराबर हैं। वे व्याकरणादि — सूत्रों के ही अनुसार होते हैं। इसीलिये शाब्दिकों का कहना है—"छन्द्रिस दृष्टानुविधिः।"

छन्द में दृष्ट लद्दय के अनुसार ही संस्कार मान्य हैं। ज्याकरण में वैदिकी प्रिक्रिया पृथक् है, अतः वहाँ लद्द्य का ही प्राधान्य है, संस्कार का नहीं। वैदिक मन्त्र राज्द, स्वर और छन्दों से नियन्त्रित होते हैं, लौकिक नहीं। वैदिक वाक्यों का स्वरूप और अर्थ निरुक्त एवं पातिशाख्य से ही नियमित है, संस्कृत वैसी नहीं है। अतः वेदभाषा संस्कृतभाषा से भी विलन्तण है। यह दूसरी बात है कि उसके साथ कुछ तुल्यता अधिक मिल जाय। इसीलिये वेद किसी के पन्तपाती नहीं हैं।

जैसे भगवान् सर्वत्र समान हैं, वैसे ही उनका वैदिकधर्म भी साज्ञात् या परम्परया प्राणिमात्र का परम उपकारी है। परन्तु पूर्वकथनानुसार अधिकारविशेष-निर्ण्य इनका असाधारण गुण है। जैसे कोई औषि किन्हीं के लिये हितकर श्रीर किन्हों के लिये श्राहतकर होती है, किन्हों श्रीषधों का किन्हीं यन्त्रों तथा पात्रों में सुपरिणाम और उन्हीं का दूसरे यन्त्रों तथा पात्रों में दुष्परिणाम होता है, वैसे ही उन विचित्र शक्तिसम्पन्न वैदिक शब्दों तथा कुछ कर्मी का कहीं सुपरि-णाम त्रीर कहीं दुष्परिणाम भी हो जाता है। उसी स्थित के आधार पर ही वेदों के उच्चारण, अवण और अग्निहोत्रादि कर्मों में शुद्ध द्विजाति पुरुषों को ही अधिकार है। आशौचप्रस्त तथा पवित त्रैवर्णिकों या त्रात्यों का उक्त कार्यों में अधिकार नहीं है। अधिकार-विवेचन में पत्तपातशून्य केवल हितकामना से ही नियम हैं। राजसूय यज्ञ में केवल चत्रिय का अधिकार है, ब्राह्मण और वैश्य का नहीं। वैसे ही वैश्यस्तोम में केवल वैश्य का ही अधिकार है। इसी तरह किसी में रथकार का ही और किसी में स्थपित का ही अधिकार है। ब्राह्मण को मद्य-बिन्दुपान में ही मरणान्त प्रायश्चित्त है, श्रौरों को वैसा नहीं। ब्राह्मण को सर्वत्याग, चित्रय को साम्राज्य, गृहस्थ को द्रश्यदान में पुरय, सर्वमान्य संन्यासी को द्रव्यदान में पाप, स्वधमेंबहिसुंख ब्राह्मण को भी नरक, स्वधमेनिष्ठ अन्त्यज को भी दिव्यलोक-प्राप्ति, यह सब केवल वस्तुस्थिति का श्रनुसरण है। माता शिशु के हाथ से ईख छीन लेती है, परन्तु मिसरी दे देती है। क्या यहाँ द्वेष है ?



कहा जा सकता है कि श्रवणादि के अनिधिकारियों को श्रवणादि द्वारा वेद् श्रनुपकारक होने से वेदों में विषमता त्रा जायगी, परन्तु यह ठीक नहीं है। क्योंकि धनुष द्यादि के धारण करने में असमर्थों के लिये धनुष-धारण का निषेध और कटु त्रोंषधों से भीक लोगों के लिये उन श्रोषधों का निषेध जैसे विषमता का मूल नहीं होता, वैसे ही श्रनिधकारियों के लिये वेद तथा तटुक्त कर्मों का निषेध अनु-चित नहीं है। कहा जा सकता है कि जैसे योग्यता—सम्पादन के श्रनन्तर वालकों का भी श्रधिकार है, वैसे ही स्वधर्मानुष्ठान द्वारा जन्मान्तर में द्विजत्व-सम्पादन से यहाँ भी श्रधिकार हो ही जाता है। परन्तु जैसे जड़. श्रन्ध, षण्ड, विधर, उन्मत्त, मूक श्रादिकों में श्रवणादि का लौकिक सामर्थ्य नहीं है, वैसे ही कुछ श्रसामर्थ्य शास्त्र से ही गम्य है। जैसे लौकिक सामर्थ्य सब को नहीं है, वैसे ही श्रलीकिक सामर्थ्य भी सब को नहीं है। पुराणों द्वारा वेदार्थ-ज्ञान, शम—दमादि मानव-सामान्य धर्मों तथा सर्वशास्त्रफल भगवद्भक्ति श्रीर ज्ञान में मनुष्यमात्र का श्रधिकार है श्रीर उसीके द्वारा सब का परम कल्याण भी होता है। भग-वन्नाम श्रादि वैदिकधर्म से मनुष्य की तो कौन चलाये, गृध्र, बन्दर, भल्लूक तक की परम सद्गित हुई श्रीर होती है—

"पाइ न केहि गति पतित-पावन राम मज सुनु शठ मना।"

त्रतः स्पष्ट है कि देश-जाति पत्तपात के बिना यथाधिकार वेद सर्वकल्याणकारी हैं।

-: 0:-

# अनन्त वेद

[ महामहोपाध्याय पं॰ श्रीगिरिधरशर्मा चतुर्वेदी ]

वेदों का स्वरूप क्या है, इस विषय में "मन्त्रज्ञाह्मण्योर्वेदनामधेयम्" (आपस्तम्ब श्री० सू० २४।१।३१) अर्थात् मन्त्र श्रीर त्राह्मण् 'वेद' कहे जाते हैं।

"अपीरुपेयं वाक्यं वेदः" (अपीरुषेय वाक्य को 'वेद' कहा जाता है) इत्यादि पूर्वोचार्यों के निर्वचन हैं। परन्तु वेदों के सावधान पर्यातोचन से यह पता चलता है कि वेदों का स्वरूप अत्यन्त गहन है। उपर्युक्त वाक्यों में उपयोग और आवश्यकता के अनुसार वेद के एक-एक अंश की व्याख्या है। वेदों के पूर्ण स्वरूप का विचार वहाँ प्राप्त नहीं होता। मन्त्र और ब्राह्मणात्मक वेद के

१. सिद्घान्त ( साप्ताहिक ) वर्ष ७, श्रङ्क ३४ से उद्घृत ।

ही आधार पर वेद के मुख्य स्वरूप की एक फलक दिखाने का प्रयत्न यहाँ किया जायगा।

तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक आख्यायिका आती है—भरद्वाजने तीन आयु पर्यन्त अर्थात् बाल्य, यौवन और वार्षक्य में ब्रह्मचर्य का हो अनुष्ठान किया। जब वह जीण हो गए तो इन्द्र ने उनके पास आकर कहा कि—'भरद्वाज! यदि मैं तुम्हें चौथी आयु और दूँ तो उसका क्या उपयोग करोगे।' उत्तर दिया कि 'मैं वेदों का अन्त देख लेना चाहता हूँ, अतः जितना भी जीवन मुक्ते दिया जायगा, मैं उससे ब्रह्मचर्य का ही अनुष्ठान करता रहूँगा।' इन्द्र ने उन्हें तीन महापर्वत दिखलाए जिनका कहीं आर-छोर नहीं था। इन्द्र ने कहा 'ये ही तीन वेद हैं, इनका अन्त तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो :' आगे इन्द्र ने तीनों में से एक-एक मुट्टी भरद्वाज को देकर कहा—मानव-समाज के लिए इतना ही पर्याप्त है, वेद तो अनन्त हैं—"अनन्ता ने वेदाः।" अन्यत्र कहा गया है —"वेदैरशुन्यिक्त भरेति सूर्यः।"

'सूर्य तीनों वेदों से श्रोत-प्रोत होकर श्रमण करता है।' शतपथ श्रुति में कहा गया है कि वेदों से ही ब्रह्मा सृष्टि-रचना करते हैं। उपलभ्यमान मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेद न तो श्रमन्त हैं, न वे सूर्य में ही श्रोत-प्रोत हैं श्रोर न उनसे सृष्टि ही की जा सकती है। तब वे कौन से वेद हैं, इस विषय का ही यहाँ कुछ विचार करना है।

### वेद-शब्द की न्युत्पत्ति

वेद शब्द 'विद्' धातु से घन् प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता है। इस विद्, धातु के भगवान् पाणिनि ने अनेक अर्थ किए हैं। विद् ज्ञाने, २ विद् विचारणे ३ विद् लाभे, ४ विद् सत्तायाम्। ज्ञान, विचारण, सत्ता और लाभ। इनमें ज्ञान, और विचारण को यिद एक ही सममा जाय तो भी ज्ञान, सत्ता और लाभ। ये तीन अर्थ तो विद् धातु के स्पष्ट ही हैं। 'घन्' प्रत्यय के अर्थ को धातु के अर्थ में मिला देने से ज्ञान, ज्ञान का साधन, ज्ञान का कर्म और ज्ञान का अधिकरण सत्ता, सत्ता का साधन, सत्ता का साधन, सत्ता का कर्म और स्थिति का अधिकरण ये सब वेद के अर्थ में अन्तिनिविष्ट हो जाते हैं। अन्वेषण की प्रक्रिया से वेद के उपर्युक्त सभी तात्त्वक अर्थों का समन्त्रय कठिन नहीं। उपलब्ध वेदों में शाब्दज्ञान साधनत्व तो सभी मानते हैं, परन्तु वेद प्रत्यज्ञ ज्ञान के भी साधन हैं। क्योंक ज्ञान के सभी साधन वेद के अन्तर्गत हैं। आइये, वेदों के इसी सर्वविध ज्ञान-साधनत्व का परीज्ञण किया जाय।

ज्ञान के भेदों में प्रत्यक्त ज्ञान ही सब से मूर्धन्य कहलाता है, क्योंकि किसी विषय का प्रत्यक्त होने के बाद उस विषय में सब प्रकार के सन्देहों का निराकरण हो जाता है। प्रत्यक्त ज्ञान में भी नेत्रों के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान सर्वाधिक महत्त्वशाली है। भगवती श्रुति ने भी कहा है—





### "एतद्ध मनुष्येषु सत्यं निहितं यच्चन्नुः"

मनुष्य में यही सत्य रक्खा गया है जिसे कि 'चज्ज़' कहते हैं। चज्ज से होने वाले प्रत्यत्त में एक और विशेषता है कि अन्य इन्द्रियाँ तो अपने पास आए हए विषय का ही प्रहण करती हैं, किन्तु आँखें और कान दूरस्थित विषय का भी प्रहण करते हैं। दूरस्थित रूपों का प्रहण आँख से कैसे होता है, इस विषय में न्यायदर्शन का मत है कि त्राँखें वस्तु के पास जाकर उसके रूप का प्रहुण करती हैं। आँख तैजस इन्द्रिय है, श्रतः उसमें दूर जाने को शक्ति विद्यमान है। परन्तु विचार करने पर न्यायदर्शन की यह बात समक में नहीं आती। तैजस होने के कारण चत्तु का बाहर जाना मान भी तिया जाय, तो भी शरीर से बाहर ज्ञान होना तो नहीं माना जा सकता। न्यायदर्शन भी शरीर को भोगायतन मानता है। ज्ञान भी एक प्रकार का भोग है. फिर वह शरीर के बाहर कैसे हो सकता है ? बिना मन की सहायता के इन्द्रियों से विषय प्रहण नहीं होता, यह न्यायदर्शन भी मानता है। तब चचु के साथ मन का भी बाहर जाना मानना पड़ेगा। तब उससे शरीर धारण कैसे रहेगा। शीघ्र गतिके कारण वह शरीर धारण भी करता रहता है और चच्च का साहाय्य भी करता रहता है। यदि ऐसा कहा जाय, तो इधर-उधर भटकते उससे दोनों ही काम न बन सकेंगे। इसके अतिरिक्त दूर के पर्वत को तो हम देखते हैं, परन्तु उस पर्वत के वृत्त, घास आदि को हम क्यों नहीं देख पाते ? यदि चत्तु ही वहाँ पहुँच जाती है तो फिर वह वहाँ के घास आदि छोटे पदार्थों को भी क्यों नहीं देखती। यदि कहा जाय कि चज्ज की रिममात्र जाती है, वह छोटे पदार्थ के प्रहण की शक्ति नहीं रखती, तो प्रश्न होगा कि समीपस्थित घास आदि पर भी तो रिशम ही जाती है, वहाँ वह उन्हें क्यों देख लेती है ? दूरस्थ पर्वात पर के जो घास आदि उत्कट-रूप के होते हैं, वे दूर से भी दीख जाते हैं, यह क्यों ? एक और वात है। चत्तु को हम अंगुिल से दवा दें, तो जो पदार्थ जहाँ है उससे कुछ हट कर दीखने लगता है। जहाँ पदार्थ है ही नहीं, वहाँ कैसे दीख गया, इसकी कोई युक्ति चत्तु के गमन मानने पर हो ही नहीं सकती। दूरस्थ पर्वत आदि हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं ? इसकी भी कोई उपपत्ति इस प्रक्रिया में नहीं हो सकती।

आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि अपूर्य की वा दीपादि के प्रकाश की किरणें सब पदार्थों पर पड़ कर उन पदार्थों से प्रत्याहत होकर उसी सिन्नवेश से हमारी आँख पर आकर पड़ती हैं। इसी कारण हम जैसे सिन्नवेश का पदार्थ देख लिया करते हैं। प्रकाश की रिश्मयों में तो सातों रूप हैं, फिर हमें किसी पदार्थ में श्वेत रूप और किसी में पीत आदि रूप क्यों प्रतीत होते हैं, इसका उत्तर वे देते हैं कि प्रत्येक पदार्थ प्रकाश के अन्य रूपों को खा जाता है। एक रूप ही वह उगलता है। जो उगलता है, वही हमें दिखाई देता है। यह उनका कथन भी युक्तियुक्त नहीं जँचता। सूर्य आदि के प्रकाश की किरणें पदार्थों का स्पर्श अवश्य करती हैं। किन्तु उनके सिन्नवेश को वे अपने आप तो लेती हैं या उन किरणों में भी वैसा

सिनवेश बन जाता है, यह समक्ष में नहीं आता। यदि प्रकाश की किरणों में वैसा सिनवेश बन जायगा, तो फिर उसे हटाने वाला कौन होगा? वह तो चिर्स्थायी हो जायगा। फिर जहाँ-जहाँ वे किरणों जायगी उन सब को ही सब पदार्थ दिखाई देने चाहिए। कुछ दूर तक उनमें वैसा सिनवेश रहे और आगे न रहे इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता। इसके अतिरिक्त पर्वत के घास आदि का दिखाई न देना, आँख को उंगली से दबाने पर वस्तु का टेढ़ा दिखाई देना आदि पहले के दोप यहाँ भी अपरिहार्थ हैं। दूर से वस्तु छोटी दिखाई देने का तो कोई युक्तियुक्त समाधान यहाँ दिखाई देता ही नहीं। कोई पदार्थ श्वेत रूप ही क्यों उगलता है, दूसरा पीला ही क्यों उगलता है, इसके समाधान के लिए भी पदार्थ में कोई विशेषता माननी ही पड़ेगी।

अव जरा इस विषय में वैदिक सिद्धान्त पर भी ध्यान दीजिए । वैदिक-विज्ञान का मूल तत्त्व 'प्राण्' नाम से प्रसिद्ध है। प्राण से ही सब पदार्थ बनते हैं और वह प्राण-तत्त्व वाह्य समस्त पदार्थी को बनाकर "तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्" ( उसे उत्पन्न कर वह उसमें प्रवेश कर जाता है ) इस न्याय से सब पदार्थों में व्याप्त रहता है। केवल व्याप्त ही नहीं रहता, उनमें से निकल कर चारों श्रीर फैलता भी रहता है। रूप स्पर्शादिसे वर्जित होने के कारण वह दिखाई नहीं देता। सूर्य आदि प्रकाशक प्राणों के साथ वह जहाँ तक फैलता है वहीं तक का पदार्थ हमें दिखाई देता है। अर्थात् प्रत्येक पदार्थ में अन्तर्निहित प्राण की पदार्थ के अनुसार ही न्याप्ति होती है, जैसे छोटे पदार्थ की श्राल्प प्रदेश में श्रौर बड़े पदार्थ की दर तक के प्रदेश में। जिस पदार्थ की प्राण व्याप्ति जहाँ तक होगी वहाँ तक वह पदार्थ दिखाई देगा। पदार्थ चार प्रकार के होते हैं -स्वज्योति, परज्योति, रूपज्योति और अज्योति । अपने आप प्रकाश फैलाने वाले सूर्य आदि स्वज्योति हैं। दूसरे से प्रकाश लेकर प्रकाश फैलाने वाले चन्द्रमा आदि परज्योति हैं। जो चमकते नहीं, किन्तु अपना रूप फैलाते हैं वे रूपच्योति कहलाते हैं। और जिनमें रूप भी नहीं होता वे वायु आदि अज्योति हैं। सूर्य आदि का प्रकाश जहाँ तक फैले वहाँ तक उनकी व्याप्ति मानी जायगी। पदार्थ का आकार उसका 'ऋक्' मण्डल कहलाता है। जहाँ तक उसकी प्राण्व्याप्ति हो वह अन्तिम मण्डल 'साम' मण्डल नाम से विख्यात है। मध्य में जो चारों श्रोर मण्डल बनते हैं वे 'यजुः' मण्डल हैं। ऋक् श्रीर साम मर्यादाबन्ध मात्र हैं। किन्तु यजुः में पदार्थ के गुण धर्मों का प्रभाव रहता है। जैसा कि आयुर्वेद के ज्ञाता बतलाते हैं कि इमली के वृत्त के पास सोने वाले को गठिया त्रादि वात रोग हो जाते हैं तथा नीम के वृत्त के पास सोने से वैसे रोग रूर हो जाते हैं। यह सब यजुः मण्डल का प्रभाव है। सूर्य के सम्बन्ध में इन तीनों मण्डलों का पूरा विवरण शतपथ-ब्राह्मण में दिया गया है-

"यदेतन्मएड लं तपति, तन्महदुक्थम्, ता ऋचः स ऋचां लोकः। अथ यदेतदर्चिर्दीप्यते, तन्महात्रतम्, तानि सामानि, स साम्नां लोकः।



अथ य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः, सोऽग्निस्तानि यर्जूषि, स य जुषां लोकः सैपा त्रय्येव विद्या तपति।" (शतपथ ब्रा० १०, ४, २, १, २)

इसका अर्थ यह है कि जो यह सूर्यमण्डल तप रहा है यह महान् उक्थ है। यह ऋक है, इसे ऋचाओं का लोक कहा जाता है। जो यह सूर्य की प्रभा प्रदीप्त हो रही है, यह महात्रत है, यह साम है, यह 'सामलोक' कहा जाता है। इस मण्डल में जो पुरुष तत्त्व है, वह अग्नि है, वही यजु है, इसे यजु का लोक कहते हैं। इस प्रकार यह सूर्यमण्डल-रूप से त्रयी विद्या (तीनों वेद ) प्रतप्त हो रहे हैं। जहाँ से प्रकाश उठता है वह 'उत्थ' है। 'उत्थ' को ही परोचलप से 'उक्थ' कहा जाता है। जहाँ उसकी समाप्ति होती है उसे 'महाव्रव' कहा जाता है। इस अप्नीषो-मात्मक जगत् में अप्नि 'प्राण्' ही पुरुष कहा जाता है। इस श्रुति में अगिन को ही 'यजु ' कहा गया है । सूर्यमण्डल हमारी त्रिलोकी में प्रधान है । इसलिए सूर्य-मण्डल के सम्बन्ध में हो तीनों वेदों का विवरण श्रुति में किया गया है। इसे उपलक्त्रण समभना चाहिए। इसी प्रकार सब पदार्थों के मण्डल बनते हैं। अस्तु, प्रकृत में वक्तव्य यहो था कि इस प्रकार की प्रत्येक वस्तु की सासमग्रह ल की व्याप्ति में जिस पुरुष के नेत्र अन्तर्गत हो गए, वही उस पदार्थ को देख सकता है। न नेत्र बाहर जाते हैं और न वह पदार्थ हमारे पास आता है। प्राण्शक्ति जो चारों और फैली हुई है वही हमें दूरस्थित पदार्थों को भी दिखा देती है। ये ही वेद-श्रुति ने वताये हैं। इसिलए प्रत्यन्न ज्ञान का साधन भी वेद ही हुए। दूर बैठे हुए ही हमें पदार्थों को उपलव्धि इनके द्वारा हो जाती है, अतः 'विद्' धातु का ज्ञाभ—रूप अर्थ भी इसमें घट गया। अब सव पदार्थों की सत्ता या उत्पत्ति के कारण वेद किस प्रकार हैं, यह भी पढ़िये।

### मूलभूत रसवेद

श्रुतियों में तीन प्रकार के वेदों का वर्णन मिलता है—रसवेद, वितानवेद श्रीर छन्दोवेद। श्रभी हमने जिन वेदों का वर्णन किया, वे वितानवेद हैं। इनसे पदार्थों का वितनन अर्थात् विस्तार होता है। रसवेद वे हैं जो सब के उत्पान्दक हैं। वैदिक—विज्ञान में मन, प्राण और वाक् ये तीन तत्त्व मुख्य माने जाते हैं। इनसे ही सम्पूर्ण चराचर की उत्पत्ति होती है। ये तीनों एक श्रात्मा के भिन्न-मिन्न विवर्त हैं। दूसरे शब्दों में ये तीनों मिल कर सब पदार्थों में श्रात्मारूप से स्थित हैं। इसीलिए शतपथ—श्राह्मण में श्रात्मा के प्रसङ्ग में बार-बार यह लिखा मिलता है कि 'स वा एव श्रात्मा मनोमय: प्राणमयो वाङ्मयः" अर्थात् यह श्रात्मा मनोमय, प्राणमय और्श्ववाङ्मय है। इनमें मन विज्ञान का, प्राणिक्या का और वाक् भूतों का उत्पादक तत्त्व है। इनमें वाक ऋक्, प्राण यजुः और मन साम नाम से श्रुति में कहा गया है।

"ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूर्तिमाहुः सर्वा गतियीज्ञिषी हैव शश्वत् सर्व तेजः सामरूप्यं ह शास्वत्' (तैत्ति० वा० ३।१२।६।१) इस तैत्तिरीय श्रुति में इन ही रसवेदों का वर्णन है, जो कि सब के उत्पादक हैं। इनका विशेष विस्तार यहाँ नहीं करेंगे।

### छन्दोवेद

'छन्द' मर्यादा की वैदिक संज्ञा है। जैसा कि - "माच्छन्दः, प्रमा-च्छन्दः, प्रतिमाच्छन्दः" इत्यादि मन्त्र में कहा गया है। 'छन्दस्' शब्द की व्युत्पत्ति 'छद' धातु से होती है । जो छादन किसे वही 'छन्द' कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ अपनी-श्रपनी सीमा से आच्छादित रहता है। सीमा से बाहर न जाना जगत् के पदार्थों का धर्म है। इसी को आगमशास्त्र में नियति कहा जाता है। ये छादन-रूप वेद भी समस्त पदार्थों में व्याप्त हैं। वितान वेद के प्रकरण में कहा जा चुका है कि ऋक् से साम पर्यन्त प्रत्येक पदार्थ के प्राण का वितनन होता है। वह वितनन वास्तव में जितनी दूर से हम परार्थ को देखते हैं वहाँ तक 'ऋक' मण्डल ही व्याप्त रहता है। जितनी दूर के साम में ऋक् का वितनन होगा उतनी ही वह ऋक् छोटी होती जायगी। यही कारण है कि हम दूर के पर्वतादि पदार्थी को छोटा देखते हैं। छोटे होने का कारण यह है कि ऋक् का केन्द्र-विन्दु कहीं नहीं सरकता। यदि केन्द्र-विन्दु सरक जाय तो वह. पदार्थं ही स्थानान्तरित हो जायगा।

अब विचारने की बात है कि केन्द्र-विन्दु जब नहीं सरकता तो केन्द्र-विन्दु के आसपास के दो विन्दु सूचीमुख-रूप से आगे चलेंगे और सूची-मुख होने के कारण वे दोनों ही परस्पर मिल जायँगे, तब एक विन्दु तो चला नहीं और आसपास के दो विन्दु जो चले वे दोनों मिल कर एक हो गए, इसलिए तीसरे विन्दु पर प्रत्येक पदार्थ दो अंश छोटा होता जायगा। श्रव तीसरे विन्दु पर जो ऋक्-मण्डल बना उसका केन्द्र वे मिले हुए दो विन्दु ही हुए। उनमें भी यही व्यवस्था कि जो केन्द्र-विन्दु बन गया है वह श्रागे नहीं चलेगा श्रौर श्रास-पास के दो विन्दु सूची मुख चल कर फिर श्रागे एक हो जायँगे। इस प्रकार प्रति तीसरे विन्दु पर दो-दो अंश 'ऋक्' के कम होते जायँगे। श्रन्तिम मण्डल पर जाते-जाते वह पदार्थ बहुत ही छोटा हो जायगा अर्थात् जो एक विशाल पर्वतादि अपने महद्रूप में खड़ा था, वह साम के अन्तिम मएडल पर जाकर बहुत छोटे रूप में बन जायगा और उन छोटे-छोटे रूपों से संपूर्ण साम-मण्डल में ज्याप्त रहेगा। श्रब इसका छन्द श्रर्थात् मर्यादा बहुत छोटी हो गई। बस, इसी का नाम 'छन्दोवेद' है। इसी छन्दोवेद के कारण दूर का पदार्थ छोटा दिखाई दिया करता है। बहुत दूर के साम-मण्डल पर बैठी हुई प्रत्येक ऋचाओं को हम देखते हैं। क्योंकि पदार्थ का वितनन सब तरफ ही होता



है, एकतोगामी नहीं। जितनी दूर से पूर्व दिशा से एक पर्वत दिखाई देगा, जतनी ही दूर से पश्चिम या दिलाए से भी दिखाई देगा। इसी कारण संपूर्ण साम-मरडल पर ऋचाओं की अवस्थिति मानी गई है। यदि ऋचाएँ वहाँ उपस्थित न हों, तो दिखाई ही क्या देगा। इस प्रकार तीन प्रकार के वेदों का संचिप्त निरूपण हो चुका। इन्हीं वेदों की सब पदार्थों में व्याप्ति होने के कारण वेद अनन्त हैं। इसीलिए वेद का स्पष्ट उद्घोष है कि "अनन्ता वै वेदाः।"

# भारतवर्षकी अक्षय्य संपत्ति— वेद

[ म्राचार्य श्रीनरदेवशास्त्री वेदतीर्थ, ज्वालापुर— हरिद्वार ]

मैं लिख रहा हूँ "भारतवर्ष को अन्नय्य संपत्ति वेदों" के विषय में । वस्तुत वेद संसार की अन्नय्य संपत्ति है। क्योंकि वेद कल्प-कल्पान्तरों से चले आये हैं और आगे के कल्पों में भी इसी रूप में चलेंगे ऐसा ह्यारा दृढ विश्वास है। हमारे प्राचीनतम पूर्वजों के पूर्वजों का यही विश्वास रहा है। हमारे स्पृतिकार भी यही कह गये हैं।

कोई मुक्त से पूछे कि ऋषि-मुनियों ने वेदों को इतना महत्त्व क्यों दिया है ? तो मैं यही उत्तर दूँगा कि तुम में इतनी विद्या-बुद्धि हो तो स्वयं वेदों को देखों तो

विदित होगा कि वेदों को क्यों इतना महत्त्व दिया गया है।

कोई मुक्त से पूछे कि वेदों में क्या है, तो मेरा यही उलटा प्रश्न है कि तुम ही वतलाओं कि वेदों में क्या नहीं है ? वेदों में सब कुछ है और 'सब कुछ" से भी बहुत कुछ अधिक है। और सब से महत्त्व-युक्त यह बात है कि वह—

"पश्य देवस्य कान्यं न ममार न जीर्यति"

संसार के अन्य काव्य लुप्त-विलुप्त हो गये, पर संसार को यथार्थ धर्मतत्व का निदर्शन करने वाला उस देव परमात्मा का काव्य (वेद) न तो काल कवित हुआ है, न जीर्ण-शीर्ण हुआ है और अविकलरूप में जैसा तैसा चला आ रहा है।

वेद

सृष्टि की आदि में ऋषियों के हृद्य में प्रकट हुए—ऋषियों ने बनाये नहीं, ऋषियों ने देखे अवश्य।

"तद्यत्तपस्यमानान् ऋषीन् ब्रह्म स्वयमभ्यानर्पत्तदेतदृषीगामृषित्व-मिति विज्ञायते" (निरुक्त)

ऋषि 'कर्त्ता' नहीं थे , 'द्रष्ट्रा' थे —वेद परम्परया आजतक स्थित रहे । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

### भारतवर्षकी श्रज्ञय्य संपत्ति-वेद

### वेदोंको ही क्यों मानें ?

इसलिए कि-

"तद्वनादाम्नायस्य प्रामाएयम्" (वैशेषिक)

उस ईश्वर के वचन होने से वेदों का प्रामाएय है ही।

#### अथवा

तत् अर्थात् धर्मतत्त्व के प्रतिपादन के कारण वेदों का प्रामाण्य है। धर्म क्या है ?

"यतोऽस्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः" (वैशेषिक) जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि हो वह है धर्म।

### वेदोंमें

तीन प्रकार की ऋचाएँ हैं-

- (१) आधिभौतिक
- (२) आधिदैविक
- (३) आध्यात्मिक

निरुक्तकार कहते हैं कि "ग्रल्पशः ग्राध्यात्मिकयः।" श्राध्यात्मिक ऋचाएँ थोड़ी हैं।

### वेद-ज्ञान अनन्त है

ऐसा मानने वाले भी ऋषि हैं, क्योंकि "ब्रह्म" का अन्त भी आजतक किसीने नहीं पाया और उस ब्रह्म का ज्ञान = वेद भी अनन्त हैं "अनन्ता वै वेदाः" वेद अनन्त हैं। वेद शब्द यहाँ ज्ञान का वाचक है।

### वेदोंकी विशिष्टता

तब विशेष-रूप से ज्ञात होता है जब वेद्ज्ञ किसी विशिष्ट ऐसे भावयुक्त मन्त्रों को देखता है श्रौर उनके निगूढ श्रथों को जानने के लिए उनमें प्रविष्ट होता है।

#### निरुक्तने

स्वयं कहा है दैवतकाण्ड में — "श्रथापि कस्यचिद् भावस्याचिख्यासा।" जैसे

"न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि"

सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व क्या था ? न मृत्यु थी न श्रमृत ।

मृत्यु होती ही कैसे जब मरने वाला अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। अमृत तब होता जब पहले कोई मृत होता।





### जैसे

### ''तमऽ श्रासोत्तमसा गूढमग्रे''

सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या था ? होता क्या ? कुछ भी नहीं था, अन्ध-कार ही अन्धकार था, कुछ भी जाना नहीं जा सकता कि क्या है—

ऐसे प्रश्न भी जैसे —

"त विजानामि, यदि वेदमस्मि निएयः सन्नद्धो मनसा चरामि"

सृष्टि की आदि में ऋषि यही सोचता रह गया और निश्चय न कर सका कि "मैं क्या हूँ", "क्यों आया हूँ" और "धुफे करना क्या है ?

मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ—मैं केवल यह स्थूल—शरीरमात्र हूँ कि भीतर इस शरीर का चेत्रज्ञ भी कोई और है। अथवा केवल मैं इस "मन" के पीछे लगा हुआ कोई प्राणी हूँ, जिससे उसके पीछे पड़ा हुआ कर्म-बन्धन में फँसा हूँ और विवश वह रहा हूँ।

### इसी प्रकार

विचित्र भावों के द्योतक मन्त्र वेदों में यत्र-तत्र मिलते हैं।

### ऋग्वेदमें

"ज्ञान-सूक्त" भी विचित्र भावों को प्रकट करता है। "अधः स्त्रिदासीदुपरिस्विदासीत्"

यह सृष्टि जो रची, जिस किसीने रची, किस आधार पर रची, तब उपर क्या था, नीचे क्या था, साधन क्या थे ?

### "सोऽङ्ग वेद यदि वान वेद"

सो उत्तर दिया है अन्त में, वही परमेश्वर जानता होगा कि उसने कैसे बनाई यह सृष्टि। यदि वह नहीं जानता होगा तो फिर कोई भी नहीं जानता होगा कि यह सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी इत्यादि।

साधारण विद्वान् तो इन निगृढ भावों को क्या सममता होगा। उत्तर देना

### वेदोंके तत्त्वको

जानने के लिए साधारण लौकिक विद्वान् श्रसमर्थं रहता है। निरुक्तकार

"भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति"

बहुत श्रिष्ठिक विद्वान ही प्रशस्य प्रशंसनीय माना जाता है—वही वेदों को

### जैसे कोई

तीर्थों में या निद्यों में जाता है तो वहाँ क्या देखता है ?

कोई किनारे पर बैठे ही स्नान कर रहा है, कोई घुटनेत क के जल में प्रविष्ट होकर स्नान कर रहा है। कोई कमर तक जल में घुसा हुआ है, कोई छाती तक जल में प्रविष्ट है, कोई गले तक जल में है और कोई खूब डुवकी लगाये हुए है, ऐसे ही वेदकों की वेदरूपी महासमुद्र में स्नान करने वालों की गति रहती है—(कई ऋग्वेद के मन्त्रों का भाव)

### वेद अपने सत्य-स्वरूपको

उसी को प्रकट करते हैं जो शुद्ध भावयुक्त होकर, तपःपूत होकर ध्यान करते हैं। अनुषि, अतपस्वी को अपना यथार्थ रूप प्रकट नहीं करते।

#### वेदोंके विषयमें

आरत तथा पाश्चात्य देशों के विद्वानों में जो इतना वैमत्य है वह इसी कारण से है कि वे ऊपर-ऊपर टिष्ट रखते हैं। डुबकी लगा कर आनन्द नहीं लेते हैं।

#### इसीलिए

अत्तर्य संपत्ति (वेद) का लाम नहीं उठा रहे हैं। आप कुछ न देखें

तो चारों वेदों में उपवर्णित पुरुषसूक्त को ही पढ डालिए। किसी विद्वान् से समिक्तए, आपको अपूर्व आनन्द आयगा। आप उस विराट् पुरुष की महिमा को जान सकेंगे।

#### इसीलिए

कहा गया है कि-

''न तस्य प्रतिमाऽस्ति

यस्य नाम महद्यशः।"

जिसके तुल्य कोई नहीं है और जिसकी बड़ी भारी महिमा है उसी ने तो यह जगत् रचा।

कितना बड़ा है वह ?

सहस्रशीर्षाः ( शु० य० ३१।१ )

श्रालङ्काररूपमें कहना हो तो उसके सहस्रों शिर हैं, सहस्रों श्रांखें हैं, सहस्रों हाथ-पैर हैं, जो इस महती पृथिवी में तो ज्यापक है ही, पर उससे और दस अंगुल अधिक है अर्थात् यह पृथिवी तो उसके एक कोने में हैं—

पुरुषऽ एवेदं सर्व यद्भृतं यच्च भाव्यम् । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ ( ग्र॰ य॰ ३१।२ )

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



वही विराट् पुरुष भूत, वर्तमान, भविष्य में रहा है, रहता है, रहेगा श्रीर वही श्रमृतत्त्व का स्वामी है। उसीको जानकर

"तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।''( डपनिषद् )

अमर होने का एक उपाय वही है।

एतावानस्य महिमा

अतो ज्यायाँश्च पूरुषः ।

पादोऽस्य विश्वा भृतानि

त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ( शु० य०३१।३ )

त्रिपाद्ध्रंऽ उदैत्पुरुषः

पादोऽस्येहाभवत् पुनः।

ततो विश्वं व्यक्रामत्

साशनानशनेऽ ऋभि ॥ ( शु० य० ३१।४ )

ततो विराडजायत

विराजोऽ अधि पूरुषः।

स जातोऽ अत्यरिच्यत

पश्चाद् भूमिमथो पुर: ॥ ( शु० य० ३१।४ )

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः० ( ग्रु० य० ३१।६ )

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतऽ ऋचः० ( ग्रु० य० ३१।७ )

तस्मादश्वा० ( ग्रु० य० ३१।८)

तं यज्ञं वर्हिषि० ( शु० स० ३१।६ )

यत्पुरुषं व्यद्धुः ० ( शु० य० ३१।१० )

इस प्रकार क्रमसे पढ़ते जाइये, मनन करते जाइये, आपको विराट् जगत्। विराट् पुरुष और पुरुष की बनाई हुई सृष्टि का ज्ञान होता जायगा।

संसारके

विद्वानों के सम्मुख यही एक प्रश्न विकट-रूप में उपस्थित रहा है, जिसका उत्तर वेद के पुरुषसूक्त के श्रतिरिक्त कोई नहीं दे सका है।

सारांश वेदों में सब निगृढ तत्त्वों का निरूपण है।

### यदि कोई न देख सके

तो किसका अपराध ? अज्ञानी प्राणी मनुष्य-जन्म प्राप्त कर यदि

#### यह न जाने

कि यह शरीर क्या है, क्यों है, कैसे बना, इन्द्रियाँ किसके अधीन हैं। मन की क्या गति है, वह इतना दुतशील क्यों, तो उसने क्या जाना,

"तस्मिन्नृचा किं करिष्यति ?" (ऋग्वेद)

इस शरीर में आकर यदि आत्मतत्त्व को नहीं सममा, तो फिर क्या सममा ?

"तस्मिन्चा किं करिष्यति" (ऋग्वेद)

इस विराट् जगत् के तत्त्व को न समका, तो उस पुरुष का वेदज्ञान व्यर्थ है—

"तस्मिन्नचा किं करिष्यति" (ऋग्वेद)

जिसने वेदों का परिशीलन कर उस अज्ञर=अनश्वर=ब्रह्मतत्त्व को नहीं जाना, तो फिर उसने क्या किया संसार में आकर ?

"तस्मिन्नचा किं करिष्यति" (ऋग्वेद)

तो केवल वेद का ऊपरी ज्ञान उसका व्यर्थ है।

### इसीलिए

जो केवल वेदमन्त्र के अत्तर पढ़ता है और अर्थ नहीं जानता है वह वेदो-पविर्णित तत्त्व नहीं समस्तता है, उसका जीवन उस वृत्त की तरह है जो पुष्प-फल धारण करता है, इतना बोस ढोता है, पर कुछ भी अपना हित नहीं साध सकता। इसिलए वेदार्थ-तत्त्वज्ञ हो वेदाध्ययन द्वारा—

"सकलमिद भद्रमश्जते" (निरुक्त)

समस्त कल्याण को प्राप्त करता है।

### यही नहीं

"नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा" (निरुक्त)

वेद-तत्त्वार्थज्ञान द्वारा पुरुष निष्पाप हो कर स्वर्ग-प्राप्ति कर लेता है -- यह है वेदों की महिमा।

### वेदोंमें केवल

श्राध्यात्मिक भाव ही भरे हुए हैं, यह बात नहीं। श्रिपतु लौकिक पिर्पूर्ण विज्ञान का भी समावेश है। श्रभ्युदय की विधि भी साङ्गोपाङ्ग बतलाई गई है—-शुक्त यजुः १८ श्रध्याय (चमकाध्याय) देखिए। इस अध्याय को चमकाध्याय इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रत्येक मन्त्र में "च मे", "च मे"



आता है। प्रथम २६ मन्त्रों को देख जाइये। कितना विज्ञान भरा हुआ है। क्या इसमें कोई लौकिक पदार्थ व गया है। ये सब लौकिक पदार्थ, मनुष्य के उपभोग के साधन यज्ञ द्वारा बतलाये हैं जिनका कि आधुनिक युग में लोप-सा हो रहा है— सर्वथा लोप तो नहीं, हाँ अब भी बीज अवशिष्ट हैं।

इस अठारहवें अध्याय में मनुष्य की विविध अभिकां चाएँ और उनकी प्राप्ति के उपाय यज्ञ बतलाये हैं—सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करने का उपाय 'यज्ञ' बतलाया है—सब मन्त्रों को यहाँ लिखा जाय और उनकी यथार्थ विवेचना की जाय, तो लेख का कलेवर ही बदलना पड़ेगा। सामान्य लेख को पुस्तकाकार बनाना पड़ेगा—अभी तो वेदों के वाकोवाक क्य-प्रश्नोत्तर क्य प्रकरण के विषयमें में कुछ नहीं लिख सकता हूँ विस्तार-भयसे।

वेदों में अभिरुचि रखने वाले चारों वेदों में प्रश्नोत्तररूप में उपवर्णित मन्त्रों को पढ़ें—उन्हें वड़ा आनन्द आयगा।

क्या तुम अपनी

इन्द्रियों को शक्तिशाली बनाना चाहते हो ?

अपने दश प्राण और मन की शक्ति को वढाना चाहते हो, श्रोज तेज बल

बढाना चाहते हो,

इन्द्रिय-द्मन की विधि

जानना चाहते हो,

प्राणविद्या चाहते हो स्रात्मविद्या चाहते हो

संसार के समस्त ज्ञान-विज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो। संसार भर का ऐश्वर्य चाहते हो। राज्य, श्रिधराज्य, महाराज्य चाहते हो-स्वाराज्य (मोज्ञ)

यह से ही प्राप्त होगा।

पहले देव ''यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति के

यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥" (शु० य० ३१।१६-) हमारे पूर्वेज साध्य—देव जिन यज्ञों द्वारा नाक अर्थात् स्वर्गलोक को गये उसी विधि से अभ्युद्य तथा निःश्रेयस प्राप्ति के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ भी सैकडों प्रकार का है जिससे अभ्युद्य मिलता है। श्रीर उच्च प्रकार की यज्ञविधि दूसरे प्रकार की है जिससे निःश्रेयस (मोत्त) मिलेगा, मिल सकता है।

ज्ञान-विज्ञान परिपूर्ण वेदों की महिमा कौन वर्णन करे ? इसीलिए तो सब स्मृतिकार, धर्मशास्त्री, दर्शनकार वेदों के सम्मुख समानरूपसे सिर मुकाते हैं श्रीर कहते हैं, कहते चले श्राये हैं कि—

''यच्छद्द आह तद्स्माकं प्रमाण्म्"( महाभाष्य )

वेद का एक-एक शब्द हमारे लिए प्रमाण है।

वेद इतना परिपूर्ण है

कि उसमें हम एक भी ऋधिक मात्रा या शब्द मिला नहीं सकते और नहीं एक शब्द या मात्रा कम कर सकते हैं। उसके क्रम को भी हम उलट-पुलट नहीं कर सकते, उसका क्रम भी बदल नहीं सकते-उनके शब्द, ऋथे-शब्दार्थ-सम्बन्ध नित्य हैं—

"नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे" ( महाभाष्य )

उनकी आनुपूर्वी भी नित्य है (शङ्कराचार्य)

वेद

"अनिधगतार्थगनत हैं"( सायण)

वेद ऐसे अर्थों को प्रकट करते हैं जिनको संसार नहीं जानता।

उन वेदोंकी महिमाको

हम श्रिकञ्चन व्यक्ति कैसे वर्णन कर सकते हैं, जिनके विषयमें 'मनु" जैसे स्मृतिकार कह गये हैं कि —

''वेरश्रज्जः सनातनम्''

वेद सनातन चचु हैं।

जिनके विषयमें कहा गया है कि-

"वेद एव परो धर्मः"

वेद में ही उत्कृष्ट धर्म कहा गया है।

''वेदेष्वेव''

वेदों में ही सब कुछ है।

''सर्व' वेदात्प्रसिद्ध्यति"

सब कुछ वेदों से ही मिलेगा।

क्या ?

"भूतं भृवयं भविष्यञ्च"





भूत, वर्त्तमान, भविष्य का ज्ञान " "चातुर्वेण्यम्"

चारों वर्णों के कर्तन्यों का ज्ञान "त्रयो लोकाः"

तीनों लोकों का ज्ञान

"चत्वारश्राश्रमाः पृथक्"

चारों त्राश्रमों के कर्तव्य का ज्ञान "वेदादेव प्रस्यन्ते प्रस्तिर्गुशकर्मतः।"

तीन गुणों का—सत्त्व, रज, तम का ज्ञान, मूल प्रकृति का ज्ञान, आठ प्रकार की विकृति का ज्ञान, षोडश विकारों का ज्ञान, विराट् जगत् का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, धर्म-अर्थ-काम-मोत्त का ज्ञान, सब कुछ सब कुछ वेदों में भरा पड़ा है।

"नमो वेदेश्यः, नमो वेदेश्यः नम ऋषिश्यः, नम ऋषिश्यः॥"

## वेदका स्वाध्याय

[ याज्ञिकसम्राट् पं० श्रीवेग्गीरामशर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ]

संसार में प्रत्येक द्विज वेदाभ्यास द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोन्न चतुर्विध पुरुषार्थों की सिद्धि सरलता से प्राप्त कर सकता है, यह वैदिक सिद्धान्त है। वह वेदाभ्यास, अध्ययन, विचार, अभ्यास, जप और अध्यापन – इस तरह पाँच प्रकार का है, जैसा कि 'दन्नस्पृति' (२।२७) में कहा है—

वेदस्वीकरणं पूर्वं विचारोऽभ्यसनं जपः। तदानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पश्चधा ॥

'सर्वप्रथम गुरु से वेद का प्रहण, श्रनन्तर उसका विचार, फिर विचारित का अभ्यास, तदनन्तर श्रभ्यस्त का जप, पश्चात् शिष्यों के लिये उसे प्रदान करना—इस प्रकार वेदाभ्यास पाँच प्रकार का है।

अतएव याज्ञवल्क्य-शिक्षा में भी कहा है - 'प्रण्वं प्रांक प्रयुद्धीत'

इससे अध्ययन करना, 'अभ्यासार्थे द्रुतां वृत्तिम्' तथा 'ऋक्सहितां त्रिर-भ्यस्य' इत्यादि से अभ्यास करना, 'प्रयोगार्थे तु मध्यमाम्' इससे जप-यज्ञ करना, 'गुरोरनुमितं कुर्यात्' और 'गुरुशुश्रूष्या विद्या' इत्यादि से स्वयं अध्यापन करना। अतः जिसने सम्पूर्णं फलेच्छा से शक्ति रहते हुए अधीत वेदों का अध्ययन कर लिया, उसे विचार का अवसर प्राप्त हो जाता है।

वह विचार भी दो प्रकार का होता है-अर्थ से और लक्त्ए से। इसी

बात को निरुक्त के प्रथमाध्याय में स्पष्ट कहा है-

स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदघीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम् । योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्तुते नाकमेति ज्ञानविधृतपाप्मा ॥ यद् गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते । अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित् ॥

श्रर्थात् 'जो लोग वेद पढ़ कर उसके श्रर्थ से श्रपरिचित रहते हैं, वे पृथ्वी के लिये भारस्वरूप ही हैं। जो श्रर्थ से परिचित हैं, वे समस्त कल्याण के भाजन होते हैं श्रीर विशिष्ट ज्ञान द्वारा श्रपनी पापराशि को नष्ट कर स्वर्ग प्राप्त करते हैं।'

'जिस पढ़े हुए शब्द को बिना सममे-चूमे ही कएठस्थ किया जाता है, वह उस शुक्क काष्ठ के सदृश है, जो अग्नि से रहित स्थान-विशेष में होने के

कारण जल नहीं सकता।

वेद हिन्दू-जाति की, विशेषतः ब्राह्मण-जाति की अपूर्व निधि है। वैदिक-धर्म और वैदिक-सभ्यता की एकमात्र उत्तरदायी ब्राह्मण-जाति के तो वेद निधान ही कहे जाते हैं। अतः वेदों की रज्ञा का उत्तरदायित्व एकमात्र ब्राह्मणों पर ही निर्भर है। इसी दृष्टि से किसी ब्राह्मण से भगवती विद्या ने कहा है—

'विद्या ब्राह्मणमेत्याह शेवधिष्टेऽस्मि रच माम्।' ( मनुस्पृति २।११४ )

'विद्या ने ब्राह्मण के सम्मुख आकर कहा कि मैं तेरा खजाना हूँ, तूँ मेरी रक्षा कर।'

भगवती विद्या के आज्ञानुसार ब्राह्मणों ने अनादिकाल से ही वेद्रूपी निधि की रहा का उत्तरदायित्व अपने अपर ले रखा है। यही कारण है कि सृष्टि की प्रारम्भिक अवस्था में ही अत्रि, भृगु, कुत्स, वशिष्ठ, गौतम और आङ्गरस आदि महामहिमशाली महर्षियों ने वेदों की सर्वात्मना रहा के लिए ही शरीर धारण किया था। यही बात मानव-धर्मशास्त्र भी कहते हैं—

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् स्रेतिहासान् महर्षयः। लेभिरे तपसा पूर्वं मनसा श्रीणकल्मणाः॥



'युगों के अन्त में इतिहाससहित छिपे वेदों को मन से ही चीरापाप महर्षियों ने तप कर सर्वप्रथम प्राप्त किया।

वस्तुतः इन महर्षियोंके घोर तप भी वेदों के लिये ही सम्पन्न हुए । मोचपद की इच्छा न रखते हुए भी भयङ्कर विजन काननों में चिरनित्रास कर उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। इस प्रकार सदैव से ऋषि-महर्षिकल्प ब्राह्मण्-समाज द्वारा वेदका स्वाध्याय, वेदका संरक्तण और वेदका प्रचार होता रहा है।

त्राह्मणों के लिए वेद का स्वाध्याय ही निष्कारण परम धर्म बताया गया है, किन्तु खेद की बात है कि आज के युग में-

'ब्राह्मर्रोन निष्कारसो धर्मः पडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्व।' (महाभाष्य)

'विदुषा ब्राह्मग्येनेदमध्येतव्यं प्रयत्नतः।

शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम् ... ( मनु० १।१०३ )

'वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना।' (मनु० २।१ ४)

'वेदमेन सदास्यस्येत्तपस्तप्स्यन् द्विजोत्तमः।

वेदाभ्यासो हि विश्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ (मनु० २।१६६

'वेदसेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः ।

तं ह्यस्याहुः परं धर्मग्रुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥' (मनु० ४।१४७)

'योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमस्।

जीवनेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥' (मनु० २।६८)

'ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं चुद्रकामाय नेष्यते।

कुच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च ॥' ( मागवत ११।१७।४२ )

—इत्यादि महत्त्वपूर्ण आवश्यक अनुशासनों का ब्राह्मणों की दृष्टि में कोई मूल्य नहीं रह गया है। आज का ब्राह्मण-समाज 'ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं चुद्र कामाय नेष्यतें के गम्भीर तत्त्व से अपरिचित होकर आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाली वेद्विद्या त्याग कर इंग्लिश आदि अर्थकरी विद्याओं को विशेष रूप से श्रपना रहा है। वह मोक्तप्रद् वेद का 'विद्वान्' बन कर 'ऋषि', 'महिषं' बनना पसन्द नहीं करता, किन्तु अर्थप्रद् इंग्लिश का विद्वान् बनकर डाक्टर, वकील, बैरिस्टर, थानेदार, तहसीलदार, कोतवाल, कलक्टर आदि ही बनना चाहता है।

एक समय था, जब कि समस्त ब्राह्मण वेदों के प्रति विशोध श्रद्धा रखते थे। वे वेद के स्वाध्याय को अपना परम धर्म सममते थे। भूखे-प्यासे श्रीर श्रनेक प्रकार के कष्टों को सहन करके भी वेदस्वाध्याय करते थे। वेद के स्वाध्याय द्वारा अपना बाह्य और आभ्यन्तर सर्वदा पवित्र रखते हुए अपना पावन-जीवन सुख-

शान्तिपूर्ण व्यतीत करते थे। वे नित्य-निरन्तर वेदोक्त कर्म में तल बीन रहते थे। वेद को साज्ञात् भगवान् मान कर उनकी नित्य पूजा और स्त्रुति किया करते थे। वे वेदमन्त्रों पर पूरा भरोसा और विश्वास रखते थे, जिस से उनके असाध्य कार्य भी सुसाध्य हो जाते थे। यदि हम भी वेद-भगवान् पर पूर्ण भरोसा कर अपना वेदमय-जीवन बना लें, तो निश्चय ही हमारा जीवन ज्ञानमय, शान्तिमय, आनन्दमय और तेजोमय बन सकता है जिससे हमारे सभी मार्ग प्रशस्त और निष्कण्टक बन सकते हैं।

जिस समय ब्राह्मण्-वर्ग वेदों का स्वाध्याय किया करता था, उस समय वेदों को समस्त शाखाएँ उपलब्ध थीं। किन्तु जब से ब्राह्मणों ने वेदाध्ययन को त्याग कर ज्योतिष, आयुर्वेद और इंग्लिश आदि अर्थकरी विद्याओं को अपनाना प्रारंभ कर दिया, तभी से वेदों की बहुत सी बहुमूल्य शाखाएँ लुप्त हो गयीं और जो शेष हैं, वे भी लुप्त हो रही हैं। आश्चर्य तो यह है कि वेदों की जो शाखाएँ यत्र-तत्र उपलब्ध भी हैं, आज उनका भी यथार्थ ज्ञान इने-गिने विद्वानों को ही है।

वेद के स्वाध्याय के लिए स्वयं वेद बहुत ही महत्त्व देता है-

"यावन्तं ह वा इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णां ददँख्लोकं जयित त्रिस्ता वन्तं जयित भूयांसश्च श्रक्षय्यं य एवं विद्वानहरहः स्वाध्यायमधीते तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः।" (शतपथत्राह्मण ११।४।६।३)

अर्थात्—मनुष्य को हीरा, मोती, सुवर्ण आदि रत्नों से परिपूर्ण समस्त पृथ्वी को दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य वेद का स्वाध्याय करने से प्राप्त होता है।

भगवान् मनु भी कहते हैं—

यः स्त्राध्यायमधीतेऽब्दं विधिना नियतः शुनिः।

तस्य नित्यं क्षरत्येष पयो दिध घृतं मधु ॥ ( मनुस्मृति २।१०७ )

'जो द्विज पवित्र होकर एक वर्ष तक निरन्तर वेद का विधिपूर्वक स्वाध्याय करता है, उसको यह (वेद का स्वाध्याय) प्रतिदिन दुग्ध, दिध, घृत और मधु प्रदान करता है।'

'ब्रह्माभ्यासेन चाजस्नमनन्तं सुखमरनुते।' (मनु० ४।१४६)

'वेद के निरन्तर अभ्यास से अनन्त सुख की प्राप्ति होती है।'

'अकामतः कृतं पापं वेदाभ्यासेन शुद्ध्यति ।' ( मनुस्पृति ११।४६ )

'श्रज्ञान से किया हुआ पाप भी वेद के अध्यास से नष्ट हो जाता है।' वेद के अध्यास को सुदृढ़ और सुरक्ति रखने के लिये भगवान मनु (३।७) ने यहाँ तक कहा है कि 'जिस कुल में वेद का अध्ययनाध्यापन न हो, उस कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए।'

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

एक जमाना था, जब कि पूर्वकाल के वेदाभिमानी द्विज भगवान मनु के इस आज्ञानुसार वेद्शून्य परिवार को निकृष्ट समक्त कर उनकी कन्या से अपने पुत्र का विवाह नहीं करते थे। किन्तु आज इसके सर्वथा विपरीत हो रहा है।

श्राज की स्थिति तो यह है कि श्राज का नवशि चित-समाज वेद के श्रम्थयनाध्यापन करने वाले परिवार को श्रशि चित, श्रसभ्य और निकुष्ट समम कर उस परिवार के पुत्र के साथ श्रपनी कन्या का विवाह नहीं करता। फलस्वरूप श्राज अनेक प्रतिष्ठित वैदिक विद्वानों के वेदज्ञ पुत्रों के विवाह होने बन्द हो गये हैं। मैं काशी के कुछ पश्चद्राविड़ और पश्चगौड़ वैदिक विद्वानों के सुयोग्य वैदिक पुत्रों को जानता हूँ, जिनका विवाह इसिलिए नहीं हो रहा है कि वे वेद के विद्वान हैं। यदि वे वेद न पढ़ कर कम से कम इंग्लिश में 'मैट्रिक' परी चा भी पास होते, तो उनका विवाह निर्विरोध हो जाता। किन्तु एक दिन वह भी था, जब कि काशी, नागपुर, पूना, नासिक, बंबई, देहली, कानपुर और कलकत्ता श्चादि के दशविध बाह्मण भारतवर्ष के बैदिकों के कुल में उत्पन्न वेदज्ञ विद्वानों को हूँढ़-ढूँढ़ कर उनके साथ अपनी-अपनी कन्याओं का विवाह कर अपने को भाग्यशाली सममते थे। वेदों और वेदज्ञों के प्रति संसार की विचित्र भावनाओं को देख कर समम में नहीं श्वाता, अब वेदों की और वेदज्ञ विद्वानों की प्रतिष्ठा का संरच्यण कैसे होगा?

प्राचीन समय में ब्राह्मण्—जाति ने श्रनेकानेक कध्टों का सामना करके भी वेदों का संरक्षण किया। यवन काल में ब्राह्मण्-जाति पर श्रनेकानेक घोर संकट उपस्थित हुए, किन्तु ब्राह्मणों ने अपने प्राणों की बाजी लगा कर वेदों की रक्षा की। श्राज समय के कुप्रभाव से हम उन्हीं पूर्वज ब्राह्मणों की सन्तान है। की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ पाये जाते हैं, यह कितनी लज्जा और दुःख की बात है।

वेदों के बिना ब्राह्मणों का जीवन ही 'मृतक' के सदृश त्याज्य श्रौर घृणित कहा गया है। श्रतः ब्राह्मण्-जाति के लिए वेदों का स्वाध्याय परमावश्यक है। वेदों के स्वाध्याय के बिना वेदों का संरक्षण नहीं हो सकता। वेदों के संरक्षण बिना हिन्दूधर्म की रक्षा नहीं हो सकती। हिन्दूधर्म की रक्षा न होने से वेदों के प्रधान श्रङ्ग यञ्च-यागादि वैदिक कर्म लुप्त हो जायँगे। वैदिक कर्मों के लुप्त होने से देवी-देवताश्रों के यजन-याजन, पूजा-पाठ श्रादि सभी धार्मिक कृत्य बन्द हो जायँगे, जिससे हिन्दू-जाति श्रौर हिन्दूधर्म श्रधः पतन के घोर दुकह गर्त में पतित होकर नष्ट-श्रष्ट हो जायगा, जैसा कि वायुपुराण (६०१६) में लिखा है—

वेदे नाशमनुप्राप्ते यज्ञो नाशं गमिष्यति।
यज्ञे नष्टे देवनाशस्ततः सर्वे प्रणश्यति॥
तः सर्वतोभावेन वेद का संरच्या प्रमावश्यकः कै। के

श्रतः सर्वतोभावेन वेद का संरच्या परमावश्यक है। वेद के संरच्या से ही दिन्दूधमें का रच्या श्रीर जगत् का कल्याया हो सकता है। वेद के संरच्या

से ही वेद के श्रङ्गभूत व्याकरणादि समस्त शास्त्रों का रत्त्रण श्रौर महत्त्व सुरित्तित रह सकता है। वेद के संरत्त्रण से ही धर्मरत्ता, शास्त्ररत्ता, सदाचाररत्ता श्रौर मानवता की रत्ता हो सकती है, श्रन्यथा श्रशक्य है। भगवान् मनु (२।६७) ने तो स्पष्ट ही कहा है—

### वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च। न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित्।।

श्राज वेदों की रक्षा न होने के कारण ही हमारे देश में श्रानेक प्रकार के दुःखों की बाढ़-सी श्रारही है, जिससे सभी मनुष्य नाना प्रकार से पीड़ित श्रीर त्रस्त हैं। यदि श्राभी भी त्राह्मण-जाति वेद के रक्षार्थ प्रयत्नशील हो जाय, तो पुनः वैदिकधर्म की प्रतिष्ठा श्रीर वेदों की मर्यादा श्रद्धण्ण बनो रह सकती है। श्रातः समस्त त्राह्मण-समाज को वेद के रक्षार्थ श्रीर प्रतिष्ठार्थ प्रयत्नशील होना चाहिए, जिससे इस पवित्र भारतथर्ष में पुनः वैदिकधर्म की स्थापना हो।

-: 0:-

# वैदिक कर्मकाएडका वैज्ञानिक आधार

[ आचार्य पण्डित सीताराम चतुर्वेदी, एम्. ए., एल्. एल्. बी., बी. टी., साहित्याचार्य ]

सम्पूर्ण वैदिक कर्मकाण्ड किसी न किसी प्रकार के संस्कार अथवा दुरितत्त्रय के लिये ही किया जाता है। गर्माधान से लेकर अन्त्येष्टि तक के मानव-जन्म संवर्धन और अवसान की समस्त प्रक्रियाएँ जब-तक संस्कार के द्वारा शुद्ध और परिष्कृत नहीं हो जातीं, तब तक जीवात्मा का न तो उचित परिष्कार होता है न उसे उस प्रकार का सुख प्राप्त होता, जैसा वास्तव में उसे होना चाहिए। गर्माधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, कर्णवेध, यज्ञोपवीठ, समावर्तन आदि जितने भी संस्कार हैं उन सवका आधार मनुष्य के जीवात्मा का परिष्कार ही है और यह परिष्कार तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि इसके कोई वैज्ञानिक आधार न हों। वैज्ञानिक आधार के लिये तीन वस्तुएँ अपेत्तित होती हैं—परिस्थिति या लत्त्रण (डेटा), परीक्षण या प्रयोग (एक्स्पेरिमेंट) और परिणाम। यदि किसी एक-सी परिस्थिति में एक-से विशेष लत्त्रणों वाले स्थल में किसी विशेष प्रकार की रीति से परीक्षण या प्रयोग किया जाय तो उसका परिणाम निश्चत रूप से एक ही होगा। हमारे यहाँ पुराणों में गर्माधान-संस्कार के सम्बन्ध में ही अनेक ऐसी कथाएँ हैं जिनसे स्पष्ट है कि यदि किसी अमंगल सुदूर्त में किसी श्राह्म ति क्षी के मन में पुरुष-समागम की इच्छा हुई तो उसका परिणाम यही



हुआ कि विश्रवा जैसे प्रसिद्ध ऋषिं के घर में ही रावण जैसा भयंकर पुत्र उत्पन्न हुआ।

यदि वैदिक कर्मकाण्ड के समस्त कृत्यों का विश्लेषण किया जाय तो यह सिद्ध होगा कि संपूर्ण चैदिक कर्मक। एड में दो वैज्ञानिक तत्त्व अवश्य निहित होते थे - एक तो वाग्विज्ञान और दूसरे कालविज्ञान। जितना कुछ वैदिक कृत्य या संस्कार अथवा यज्ञ होता या कराया जाता है उसमें इस बात पर विचार किया जाता है कि यह विधान किस मुहूर्त में अर्थात् किस दिन, किस नत्त्र में और किस समय आरम्भ किया जाय। यदि उसमें तनिक भी हेर-फेर होता था तो वह कार्य या संस्कार स्थगित कर दिया जाता था। यह समय का सम्पूर्ण विज्ञान गणित की गणना पर अवलंबित था इसी गणित के आधार पर ज्यौतिष-शास्त्र में प्रहों श्रौर नचत्रों की गति का पूर्ण विवर्ण संप्रह किया गया श्रौर अपने सूच्म अनुभव से यह भी निश्चय किया कि किस अवस्था में, किस मुहूर्त पर, किस प्रकार का कार्य करने से क्या फल होता है, किस मुहूर्त में जन्म लेने वाले बालक का क्या भविष्य होता है। हमारा सम्पूर्ण दैनिक जीवन इसी काल-विज्ञान के आधार पर ही निर्धारित कर दिया गया था, यहाँ तक कि किस मुहूर्त में खेत बोना चाहिए, अन काटना चाहिए, श्रोषिधयाँ प्रहण करनी चाहिए, यान घर लाना चाहिए, यात्रा या युद्ध के लिये प्रस्थान करना चाहिए तथा पशुत्रों का क्रय करके अपने घर में प्रवेश करना चाहिए, यह सब भी ज्यौतिष-शास्त्र में निश्चित कर दिया गया था। सम्पूर्ण वैदिक कर्मकाण्ड का आधार यह काल-विज्ञान आज तक भी विचारशील पुरुषों के लिये मान्य सिद्धान्त है।

इसी काल-विज्ञान के साथ विज्ञान की दूसरी शाखा वाग्विज्ञान है, जिसके सम्बन्ध में अभी योरोप में या विदेशी वैज्ञानिक ज्ञें में कोई अन्वेषण्कार्य नहीं हुआ। वाणी का प्रत्यज्ञ फल हम नित्य प्रति अपने सामाजिक व्यवहार में देखते हैं जहाँ मधुरता के साथ कोमल और प्रिय शब्दों में कही हुई बात से सुनने वाले को प्रसन्तता होती है, उस पर इष्ट प्रभाव पड़ता है और उससे इच्छित कार्य की पूर्ति होती है। दूसरी ओर किसी को यदि कठोर मुद्रा धारण करके कटु और अपिय शब्दों में तर्जन किया जाय तो उसे लाभ के बदले हानि ही होती है और वह व्यक्ति यदि प्रत्यज्ञ नहीं तो अप्रत्यज्ञ रूप से अवश्य ही विरोधी हो जाता है। इस प्रत्यज्ञ और स्पष्ट वाणी के प्रभाव के अतिरिक्त अप्रत्यज्ञ प्रभाव भी होता है जिसे साधारण रूप से सममा नहीं जा सकता।

भौतिक विज्ञान में ध्विन श्रौर ध्विन की लहरों के द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभाव का श्रन्वेषण करके यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि ध्विन का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं, वरन् श्रन्य प्राणियों तथा वनस्पतियों पर भी पड़ता है। सर जगदीश चन्द्र वसु ने श्रपनी कलकत्ते की प्रयोगशाला में प्रत्यत्त रूप से यह प्रयोग करके दिखला दिया है कि संगीत तथा मेघगर्जन श्रादि ध्विनयों

का वनस्पतियों पर ऐसा अनुकूल प्रभाव पड़ता है कि वे प्रसन्न और प्रफुल्ल हो जाते हैं और कठोर वाणी या चिल्लाहट का उनके ऊपर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता है कि वे जुन्ध, त्रस्त श्रौर न्याकुल हो जाते हैं। वैदिक वाग्विज्ञान ने इससे कहीं श्रागे वाणी के अत्यन्त सूदम चेत्र का अध्ययन और मनन करके िस्तृत परीच्यों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि यदि कुछ विशेष श्रज्ञरों से युक्त उचित स्थान, प्रयत्न श्रीर स्वर के साथ ध्वनि उच्चरित की जाय तो उसका केवल मनुष्य पर ही नहीं, सम्पूर्ण प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। हमारे मुँह से जो भी ध्वनि निकलती है, अथवा बाहर बिजलो की कड़क, समुद्र का गर्जन, घण्टानाद, कोलाहल अथवा अन्य किसी प्रकार की भी निरुक्ता या अनिरुक्ता वाणी मुँह से निकलती है तो उसका एक विशेष कम्पन अनेक प्रकार की लहरियाँ वनाता हुआ वायुमएडल में व्याप्त हो जाता है श्रीर उस वायुमण्डल में व्याप्त स्वरलहरी के प्रभाव से समस्त वातावरण में विज्ञाभ होने लगता है। इस स्वरलहरी के तीव्र-भावित ज्ञेत्र में जो विज्ञोभ उत्पन्न होता है उसका कभी मंगल और कभी अमंगल परिणाम होता है। हमारा सम्पूर्ण मन्त्र-शास्त्र इसी भौतिक विज्ञान के सिद्धान्त पर अवलम्वित है। मन्त्र-विद्या कें सम्बन्ध में गुरु के लिये यह स्पष्ट निर्देश है कि जो सुपात्र हो उसी को विद्या देनी चाहिए, कुपात्र को नहीं खीर इसीलिये शस्त्र चलाते समय, शाप देते समय, वरदान देते समय अथवा किसी प्रकार की कामना से मन्त्र जपते समय इस प्रकार का वातावरण उपस्थित हो जाता है कि उस मन्त्र-जप से इष्टफल की प्राप्ति सम्भव हो जाती है।

वेद के श्रङ्गों में जहाँ ज्यौतिप श्रौर कल्प का महत्त्व था वहाँ शिक्षा का सबसे श्रधिक महत्त्व था। हमारे यहाँ के प्राचीन गुरुजन इस बात के लिये वड़े सावधान रहते थे कि कोई भी शिष्य किसी प्रकार से श्रशुद्ध उच्चारण न करे, यहाँतक कि उसे स्वरके प्रयोग में भी बड़ा सावधान रहना पड़ता था। महाभाष्यकार ने इसी का सङ्केत देते हुए कहा है—

'उदाचे कृते योऽनुदात्तं करोति खणिडकोपाध्यायः तस्मै चपेटां ददाति ।'

[ यदि कोई शिष्य उदात्त के वदले श्रानुदात्त उच्चारण करने लगता है तो पाधा जी तत्काल उसे एक चपेटा लगा देते हैं।]

वाग्विज्ञान के सम्बन्ध में इतनी सटीकता संसार के किसी देश की भाषा में नहीं देखी जाती।

हमारे यहाँ शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया केवल भौतिक ही नहीं थी, वह शुद्ध आध्यात्मिक थी और इसीलिये केवल करुठ के कुछ अङ्गों के संचालनमात्र से उत्पन्न ध्वनियों का वे कोई महत्त्व नहीं मानते थे। वे तो शब्द की उच्चारण की समस्त प्रक्रिया को परम वैज्ञानिक रीति से आध्यात्मिक मानते थे।

### शब्दोच्चारण की प्रक्रिया

कोई कार्य करने से पूर्व हमें उस कार्य का ज्ञान होता है, तदनन्तर इच्छा ३० CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



होती है और तब मनुष्य उसके लिये यत्न करता है। इसी प्रकार शब्दोच्चारण में भी अनेक प्रक्रियाएँ पहले हो चुकती हैं, तब मनुष्य शब्दोच्चारण करता है। पाणिनि-मुनि ने इस विषय में कहा है ---

श्चात्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्कते विशक्षया।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतस्॥
मारुतस्तूरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम्।
सोदीर्णो सूर्ध्निहतो वक्त्रमापद्य मारुतः॥
वर्णान् जनयते तेषां विभागः पश्चघा स्मृतः।
स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः॥
(पाणिनीय-शिचा

शब्दोबारण के पूर्व बुद्धि के साथ मिलकर आत्मा पहले अर्थज्ञान करता है। तदनन्तर वह सनको बोलने की इच्छा से प्रेरित करता है। शरीर की श्रीन पर मन श्राघात करता है, जिसके कारण वायु को श्रीन शेरित करती है। वह वायु हृदय-स्थान में पहुँचने पर गम्भीर ध्वनि उत्पन्न करता है। वहाँ से चलकर फिर वह ऊपर जाकर मूर्घा से टक्कर खाकर लौटता है और मुख-मार्ग से बाहर निकलते हुए विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। कारण के अनुसार इन वर्णों के पाँच भेद माने जाते हैं - १. स्वरकृत भेद अर्थात् उदात्त (ऊँचे स्वर से), अनुदात्त (नीचे या मन्द स्वर से) और स्वरित (समाहार श्रर्थात् न बहुत ऊँचे स्वर से न बहुत नीचे स्वरसे बोलने ) के अनुसार भेद। २. कालकृत भेद अर्थात् एक स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार मेद, जैसे इ, ई, ई ३ । ३. स्थानकृत भेद अर्थात् मुख के भीतर जिन स्थानों से ध्वनि का उच्चारण हुआ है उनके अनुसार भेद। ४. आभ्यन्तर प्रयत्नकृत भेद अर्थात् ध्वनि उच्चरित करने में मुख के भीतर जीभ के संयोग से जितना प्रयत्न करना पड़े उसके अनुसार भेद। ४. बाह्य प्रयत्नकृत भेद अर्थात् वर्ण की जितनी साँस के साथ ध्वनित करके मुखसे बाहर व्यक्त करना पड़े उसके अनुसार भेद।

#### उच्चारण-रीति

पाणिनीय-शिक्ता श्रौर याज्ञवल्क्य-शिक्ता में शब्दोच्चारण करने का श्रत्यन्त सुन्दर ढंग वतलाया गया है—

यथा ध्याघी हरेत्पुत्रान् दंष्ट्राभिर्न च पीडयेत्। भीता पतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णान्प्रयोजयेत्॥ मधुरं च न चाव्यक्तं व्यक्तं चापि न पीडितम्। सनाथस्येव देशस्य न वर्णाः सङ्करङ्गताः॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

यथा सुमत्त-नागेन्द्रः पदात्पदं निधाप्येत् । एवं पदं पदाद्यन्तं दर्शनीयं पृथक् पृथक् ॥

( याज्ञवल्क्य-शिचा )

[ जिस प्रकार बाधिन अपने बधौटों (बच्चों) को मुँह में लेकर चलती हैं उस समय न तो बच्चों को दाँत ही चुमते हैं और न वे मुँह से ही गिर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दोचचारण भी करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि न तो अच्चर ऐसे चवा-चवा कर बोला जाय कि मुँह में ही रह जायँ और न ऐसा हो कि वे मुँहसे गिर-गिर पड़े और स्पष्ट एक दूसरे से अलग टूटे हुए सुनाई दें।

वर्ण मधुर हो, स्पष्ट हो, दूसरे वर्णों से दवा हुआ न हो। सब वर्ण पूरे उच्चरित किए जायँ, एक दूसरे में मिल न जायँ। जैसे मतवाला हाथी एक पैर के पश्चात् दूसरा पैर रखता हुआ चलता है, उसी प्रकार एक-एक पद और पदान्त

को अलग-अलग स्पष्ट करके बोलना चाहिए।]

शिक्कतं भीतग्रद्घृष्टमन्यक्तमजुनासिकम् । काकस्वरं शिरसिजं तथा स्थानविवर्जितम् ॥ उपांशु दष्टं स्वरितं निरस्तं विलम्बितं गद्गदितं प्रगीतम् । निष्पीडितं ग्रस्तपदाक्षरं च वदेन्न दीनं न तु साजुनास्यम् ॥ (पाणिनीय-शिज्ञा)

[ शक्कित होकर, डरकर, चिल्ला-चिल्लाकर, अस्पष्टता के साथ निकया कर, कौवके स्वरमें, मूर्धास्थान से उच्चारण करके, उचित स्थानों से उच्चारण न करके, मुँह में ही वर्णों को काट कर, फेंकते हुए से, ठक-रुककर, गद्गद स्वर में, गा-गाकर, वर्णों को चवा-चवाकर, पदों श्रीर श्रवरों का पूर्ण रूपसे उच्चारण न कर, श्रपूर्ण उच्चारण करके, दीनतायुक्त स्वरमें श्रीर सभी को श्रवनासिक बनाकर बोलना उचित नहीं है।]

याज्ञवल्क्य-शिक्षा में भी ये ही बातें दुहराई गथी हैं—
गद्गदो वद्धजिह्वश्च न वर्णान् वक्तुमहिति ।
प्रकृतिर्यस्य कल्याणी दन्तोष्ठौ यस्य शोभनौ ॥
प्रगल्भश्च विनीतश्च स वर्णान् वक्तुमहिति ।
शङ्कितं भोतग्रुद्घृष्टमव्यक्तमनुनासिकम् ।
काकस्वरं मूर्ध्निगतं तथा स्थानविवर्जितम् ॥
विस्वरं विरसं चैत्र विश्लिष्टं विषमाहतम् ।
व्याकुलं तालहीनं च पाठदोषाश्चतुर्दश् ॥ (याज्ञवल्क्य-शिक्षा)
[बोलने में कण्ठ का गद्गद् होना श्रीर जीम का बँध जाना उचित नहीं है ।

इस प्रकार बोला नहीं जा सकता। जिसका रूप सुन्दर है, जिस के दाँत और श्रोठ अच्छे हैं, जो उच्चारण में प्रगल्भ एवं विनीत है, वही वर्णों का उचित उच्चारण कर सकता है। शङ्कित, भयभीत, चिल्ला-चिल्लाकर, अस्पष्ट, निकया-निकया कर, कौवे के स्वरमें, मूर्घासे ही सभी का उच्चारण करके, उचित स्थान से उच्चारण न करके, सुस्वररहित, नीरस ध्वनि में, अलग-अलग वेढंगे रूपसे, वलाघात करके, व्याकुलतापूर्वक एवं ताल-हीन पढ़ना - ये पढ़नेवाले के चौदह दोष हैं।]

पाठकके गुग्-दोष

डसी याज्ञवल्य:-शिल्ला में यथेच्छ ( भले-बुरे ) ढंग से पढ़ने वालों के गुण-दोप भी बतलाए गये हैं--

माधुर्यमचरच्यक्तः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । धैर्यं क्यसमर्थं च पडेते पाठका गुगाः ॥ गीती शोघी शिरःकम्पी यथालिखितपाठकः। · अनर्थज्ञोऽस्पक्रग्ठश्च पडेते पाठकाधमाः ॥

[ मिठास, अन्तरोंकी स्पष्टता, पदों का पृथक्-पृथक् उच्चार्ग, स्वरों का उचित उतार-चढ़ाव, धीरता और लय के अनुसार पढ़ना ये पाठकर्ता के छह गुण हैं। इसके विपरीत गाकर, हड़वड़ी करके, सिर हिलाते हुए, चुपचाप जैसा लिखा है वैसा पढ़ते हुए, अर्थ समक्ते विना या द्वे स्वरसे पढ़नेवाला अधम पाठक होता है।]

### अशुद्ध स्वर और वर्गा

शब्दोच्चारण की सम्यक् शित्ता देने के समय प्राचीन भारतीय आचार्यगण् स्वर और वर्ण पर बहुत बल देते थे, क्योंकि यदि स्वर और वर्ण ठीक न हों तो शब्दों का ठीक-ठीक उच्चारण हो ही नहीं सकता। एक छोटा सा वाक्य-'मैंने मारा है' लेकर देखिए कि शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने पर भी स्वर और वर्ण का मिथ्या प्रयोग कितना उलट-फेर कर देता है। इसे कहते समय यदि 'मैंने' पर बल दिया जाय तो ऐसा जान पड़ेगा मानों प्रश्न किया जा रहा है कि क्या मैंने मारा है ? 'मारा' के साथ 'है' पर बल देने से यही वाक्य यह अर्थ देने लगेगा कि 'मैंने ही मारा है' श्रौर इसके लिये मैं किसी से डरता नहीं हूँ। इस सम्बन्ध में एक वैदिक कथा उल्लेखनीय है जिसमें इन्द्र के वध की कामना से उसके शत्रु वृत्रासुर ने मन्त्र जपवाना प्रारम्भ किया, परन्तु स्वर के मिथ्या-प्रयोग के कारण वह

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् । (पा० शि०) [ यदि स्वर या वर्णे बिगाड़ कर कोई मन्त्र श्रशुद्ध बोला जाय तो वह वाणी- रूपी वज्र ही यजमान को उसी प्रकार मार डालता है जैसे स्वर बिगाड़ कर वोलने म।त्र से इन्द्र का शत्रु वृत्रासुर मारा गया।

श्रतः शिच्नकों को शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देनेके साथ-साथ शुद्ध स्वर

श्रौर वर्ण पर भी ध्यान देना चाहिए। महाभाष्य में वर्णन श्राया है—

'उदात्ते कर्तन्ये योऽनुदात्तं करोति खिएडकोपाध्यायः तस्मै चपेटां ददाति।'

[ उदात्त स्वर के स्थान पर यदि शिष्य अनुदात्त कर देता है तो खड़िया के

सहारे पढ़ाने वाला अध्यापक उसे चट एक भापड़ जमा देता है।

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि उच्चारण-शुद्धता पर या केवल ध्वनियों की शुद्धता पर ही नहीं, वरन् स्वरों की शुद्धता पर भी प्राचीन काल से ही बड़ा बल दिया जाता था।

याज्ञवल्क्य-शिचा श्रौर पाणिनीय-शिचा में पाठ-दोष श्रौर पाठ-गुण एवं स्वरकी शुद्धता पर जो विचार किए गए हैं वे इस वात के सूचक हैं कि भारतीय प्राचीन शुद्ध उच्चारण की परम्परा में भी स्वरों का यथार्थ प्रयोग बड़े महत्त्व का विषय था। खरिडकोपाध्याय भी वर्ण की ऋशुद्धि का बहुत ध्यान

रखता था।

14

इतना ही नहीं, हमारे यहाँ के ऋषियों ने और भी अधिक सूदमता के साथ इस ध्विन-विज्ञान का अन्वेषण किया है जिसकी कल्पना भी अभी तक योरप वाले नहीं कर सकते । हमारे यहाँ वर्ण दो प्रकार के माने गये हैं—ध्वन्या-त्मक तथा श्रज्ञरात्मक। शारदातिलक नामक तन्त्र-प्रनथ में बतायां गया है कि प्राणियों के मूलाधार में (गुदा श्रौर लिङ्ग के बीच दो श्रंगुल का वह स्थान जिसे त्रिकोण कहते हैं, जो इच्छात्मक, ज्ञानात्मक श्रौर क्रियात्मक होती है श्रौर जहाँ करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश से युक्त स्वयम्भू लिङ्ग विराजमान है ) साँप के समान कुएडली मारे हुए एक सूदम शक्ति है, जो संब वर्णों में मिल कर मन्त्रमय जगत् को प्रकाशित करती है, जो शब्द और अर्थ में परिवर्तन लाती है और जो उदात्त, श्रनुदात्त त्रादि स्वर-समाहार को व्यक्त करती है। यह कुण्डली इस कम से वर्णमाला उत्पन्न करती है कि कुण्डली से शक्ति, शक्ति से ध्वनि, ध्वनि से नाद, नाद से निरोधिका, निरोधिका से अर्धेन्दु, अर्धेन्दु से विन्दु, विन्दु से अन्य बया-लीस वर्णों की वर्ण-माला उत्पन्न होती है। चित्राक्ति जब सत्त्व से संयुक्त होती है तब वह शब्द, पद श्रौर वाक्ययुत हो जाती है। वह चित्राक्ति जब सत्त्व से युक्त अवस्था में आकाश में पहुँच कर रजोगुण से मिलती है उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि ही शब्द कहलाती है। जब ध्वनि अज्ञर अवस्था में तमोगुण से मिलती है तब वह पद श्रौर वाक्य का रूप धारण करती है।

योगशास्त्र के अलङ्कारकौस्तुभ और पदार्थादर्श आदि अन्थों में वर्ण के चार भेद बताए गए हैं-परा, पश्यन्ती, मध्यमा श्रीर वैखरी जब मूलाधार से चार भद् बताए गए ह—पराः नर्याः । पह्ते-पह्त नाद-रूप में वर्ण की उत्पत्ति होती है उसे 'परा' कहते हैं । जब वर्ण CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नाद रूप में मूलाधार से उठकर धीरे-धीरे हृदय में पहुँचता है तब वह 'पश्यन्ती' कहलाता है त्रीर इसके पश्चात् जब हृद्य से उठकर वह कम से बुद्धि श्रीर सङ्कल्प के साथ मिलता है तब उसे 'मध्यमा' कहते हैं। इसके पश्चात् जब वह बुद्धि से उठकर कण्ठ में पहुँच कर मुख से प्रकट होता है तब वह 'वैखरी' कहलाता है।

वाक्यपदीय ब्रह्मकाएड में 'पश्यन्त्या मध्यमायाश्च' कारिका की भाव प्रदीप टीका में पिएडत श्रीसूर्यन।रायण शुक्लजीने लिखा है कि पश्यन्ती, मध्यमः श्रौर वैखरी तीन ही प्रकार की वाणी होती है श्रौर ये तीनों स्थूला, सूदमा श्रौर परा भेद से तीन-तीन प्रकार को है। इस प्रकार वाणी के नौ भेद हैं। वर्णों के विभागों से रहित केवल स्वरयुक्त संगीतरूपी वाग्णी ही 'स्थूला पश्यन्ती' कहलाती है। वही जिज्ञासा से हीन संविद् अर्थात् बुद्धिरूपा या चिद्रूपा 'परा पश्यन्ती' कहलाती है। चमड़े से मढ़े हुए मृद्ग आदि में हाथ की चोट से उत्पन्न हुई ध्वनि 'स्थूला मध्यमा' कहलाती है। ध्वनिक्पी वाणी ही 'स्थूला मध्यसा' कहलाती है, वही विवादयिषा अर्थात् विचार की इच्छा को प्रेरित करने वाली 'सूदमा मध्यमा' है और वही जब उस प्रकार इच्छा से रहित निरुपाधिका हो जाती है, तब परा मध्यमा' कहलाती है। इसी प्रकार परस्पर विलन्न्याता से अलग-अलग वर्ण के रूप में प्रकट होने वाली वाणी 'स्थूला वैखरी' कहलाती है। वोलने की इच्छा का रूप धारण करने वाली 'सूदमा वैखरी' कहलाती है श्रीर बोलने की इच्छा से रहित केवल ज्ञानरूपा या बुद्धिरूपा 'परा वैखरी' कहलाती है। पश्यन्ती ही सूदम होकर 'परा' कहलाती है।

वैदिक कर्मकाएड के इस वाग्विज्ञान के अतिरिक्त उसका प्रत्यच्च लोक-कल्या एकारी पच भी है। वैदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मण्डप, कुण्ड और वेदी की सजावट, अनेक प्रकार के रंगों से और अनेक ज्यामितीय आकारों में उनकी वनावट, अनेक प्रकार की कलात्मक रीतियों से तोरण-द्वार त्रौर वन्दनवार की रूपसज्जा, कलश का बहुविध सौन्दर्य त्रौर उसके साथ पंचपल्लव, नारिकेल तथा दीप आदि से उसका अलङ्करण स्वयं नेत्र और हृद्य के लिये आह्लादजनक है। किन्तु इसके अतिरिक्त वैदिक कर्मकाएड की हवन-किया मानवमात्र के लिये कल्याणकारी है। आज हम जिस विज्ञान की चर्चा करते हैं उसके कोयले का धुवाँ खड़-खड़ और गड़-गड़ अनेक प्रकार के विनाश-कारी साधन चारों त्रोर व्याप्त हैं। यह बात सभी वैज्ञानिक जानते हैं कि कोयला जलाने से जो दूषित गैस 'कार्बन्डाइ-श्राक्साइड' निकलती है वह मनुष्य के लिये प्राण्यातक है। प्रतिवर्ष जाड़े के दिनों में जो लोग अंगीठी में कोयला मुलगाकर रात को बन्द करके सो जाते हैं वे प्रातःकाल निष्प्राण हो जाते हैं। प्रतिवर्ष इस प्रकार की घटनाएँ सुनाई ही पड़ती रहती हैं। इसीलिये हमारे यहाँ श्रारने या कण्डे (किएडका) अर्थात् जंगल में स्वाभाविक रूप से गौ के सूखे हुए

कएडे ही हवन के लिये काम आते थे, क्योंकि उसके धुएँ से किसी प्रकार की हानि नहीं होती, वरन् उसकी राख कृमिनाशक होती है और उसका धुआँ भी स्वास्थ्य के लिये लामकारी होता है। इसके श्रतिरिक्त हवन-क्रिया में घी, सुगन्धित द्रव्य श्रौर साकल्य आदि के हविष्य से जो यज्ञ धूम निकलता है वह सम्पूर्ण वातावरण के दोषों को दूर करके वायु को शुद्ध करता है स्रोर मनुष्य को किसी प्रकार के रोग आदि से आकान्त नहीं होने देता। इस प्रकार की अग्नि का सेवन करने से तेज भी वढ़ता है। हमारे यहाँ कहा गया है -

# ''त्र्रारोग्यं भास्करादिच्छेद्धनमिच्छेद् हुनाशनात्।''

[ सूर्य की सेवा और त्राराधना करने से त्रारोग्य प्राप्त होता है और त्रमिन की उपासना करने से लदमी श्रीर तेज प्राप्त होता है।]

इस प्रकार यज्ञ-त्रूम से सब प्रकार मनुष्य के स्वास्थ्य के लिये विधान किया गया था त्रोर यह नियम बनाया गया था कि ब्रह्मचारी नियमपूर्वक त्राग्नि का पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें ~

तेजोऽसि तेजो मयि घेहि, वलमसि वलं मिप घेहि. त्रोजोऽसि स्रोजो मिय घेहि॥ (शु० यजुर्वेद १६।६)

[ आप तेज हैं आप मुममें तेज स्थापित कीजिये, आप बल हैं आप मुममें बल स्थापित कीजिये। आप कान्तिस्वरूप हैं आप मुममें कान्ति स्थापित कीजिये।

इस प्रकार अग्नि-सेवन की तपस्या से ब्रह्मचारियों में ब्रह्मचर्य का वर्चस्व, विद्या, वल, तेज और स्कूर्ति का विकास होता था। श्रतः व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक स्वास्थ्य के लिये वैदिक कर्मकाएड आवश्यक ही नहीं, अनिवार्यतः वैज्ञानिक-रूप से प्रयोजनीय माना जाता है।

वेद के अन्य वेदाङ्गों में ज्यौतिष का विधरण ऊपर दिया चुका है कि किस प्रकार हमारे यहाँ ऋषियों, मुनियों और आचार्यों ने समस्त विश्व के नच्नत्रों और महों को, उनके गतियों को, उनके स्वरूप को, उनकी उत्पत्ति और प्रकृति को भली-भाँति जान लिया था ऋौर उनकी गएना इतनी प्रौढ़ तथा सटीक होती थी कि कहीं एक पल का भी अन्तर नहीं होता था। इस ज्यौतिष-विद्या ने इतनी अधिक उन्नति कर ली थी कि इसके आधार पर जो फल विचार कर कहा जाता था वह अन्तरशः शुद्ध श्रीर निश्चय होता था। श्राजकल ज्योतिर्विद्या के सम्बन्ध में जो श्रनास्था उत्पन्त हो गयी है उसका कारण यही है कि जिस सूदमता और वैज्ञानिक सटीकता के साथ प्राचीन आचार्यों ने इस विद्या के सम्बन्ध में विचार किया था उतना न तो श्राजकल अध्ययन ही होता है श्रीर न परिश्रम ही।

ज्यौतिष-शास्त्र के अतिरिक्त आयुर्वेद शास्त्र भी वैदिक विज्ञान का वड़ा भारी चमत्कार है जो वेद का उपवेद माना जाता है। इस विज्ञान ने CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मनुष्य शरीर और उसमें होने वाली वाधाओं से मनुष्य की रक्षा करने के लिये पूरा विधान बना दिया था जिससे मनुष्य केवल शतायु ही नहीं. वरन् वह इच्छा- मृत्यु हो सकता था, कायाकल्प के द्वारा अपना जीवन बढ़ा सकता था। वेद के दूसरे-दूसरे उपवेद धनुर्वेद का चमत्कार तो महाभारत और रामायण में स्थानस्थान पर प्राप्त होता है कि किस प्रकार बाण को अभिमन्त्रित करके छोड़ने से सम्पूर्ण शत्रुसेना मूर्च्छित हो जाती थी, बाणों के पिंतर में आबद्ध हो जाती थी, जलने लगती थी। गान्धर्य-वेद का चमत्कार तो आज भी प्रत्यक्त है। 'सङ्गीतं कं न मोहयेत' (संगीत किसको मोहित नहीं करता ?) सामवेद तो स्वयं इस गान्धर्व-वेद का आधार है। इस गान्धर्य वेद में स्वरों और श्रुतियों के प्रयोग से अनेक राग-रागिनियों की परिकल्पना करके उन्हें ऐसा सिद्ध कर दिया था कि केवल राग के द्वारा ही लौकिक इष्ट की भी सिद्धि हो सकती थी और पारलीकिक की भो।

इस प्रकार हमारा सम्पूर्ण वैदिक कर्मकाण्ड आदि से अन्त तक ऐसे लोक-कल्याण्कारी विज्ञान से ख्रोत-प्रोत है जिसमें सभी सभ्य, शिष्ट, लोकमङ्गलकारी सृष्टि के कल्याण की भावना ही आदि से अन्त तक निहित है। यदि विस्तार से वैदिक कर्मकाएड के वैज्ञानिक आधार का अनुसन्धान किया जाय तो निश्चय ही ऐसे अद्भुत संजीवन तत्त्व प्राप्त होंगे जिनके सम्मुख वर्तमान तथाकथित ज्ञान-विज्ञान के समस्त उपादान श्रीर श्रनुसन्धान व्यर्थ सिद्ध होंगे। इस प्रसङ्ग में वैदिक कर्मकाएड के वैद्यानिक आधार का अत्यन्त अल्प विचार किया गया है। यदि विस्तार से इसका सूद्म विवेचन किया जाय तो सभी को मुक्त करठ से यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वैदिक कर्मकाएड पूर्णतः वैज्ञानिक-पद्धति है, जिसके लोप होने से ही हमारे देश में आयुत्तय, मनत्तय और बलत्तय हो रहा है, धनधान्य में भी समृद्धि घट रही है, किन्तु यदि वैदिक नियम के श्रनुसार अग्नि का सेवन किया जाय और वैदिक कर्मकारह को यथाविधि पुनः जीवित किया जाय तो भारतवर्ष पुनः संसार का विद्यावैभव गुरु हो सकता है, किन्तु उसके लिये श्रावश्यक है कि होता, यजमान, सामग्री श्रीर विधान सब शुद्ध श्रीर सात्त्विक हो। खेद की वात यही है कि न होताओं में ही सात्त्विकता और शुद्धता रह गयी है, न यजमानों में ही सात्त्विक श्रद्धा है, न सामग्री ही शुद्ध मिल पाती है श्रौर न विधान ही कोई शुद्ध जानता है। श्रावश्यकता इस बात की है कि स्वर्गीय महामहोपाध्याय पिएडत श्रीप्रभुद्त्तशास्त्री गौड तथा स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरशास्त्री गौड द्वारा स्वीकृत पथ पर चलने के लिये कुछ विद्वान् उत्साहित हों श्रीर वैदिक कर्मकाएड का उचित श्रध्ययन करके उसका पुनरुद्वार करें।

## पुरोहित ऋौर यजमान

[ माननीय वावू श्रीप्रकाशजो राज्यपाल, महाराष्ट्रप्रदेश ]

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि विविध विषयों पर हम सब जो अपना मत निश्चित करते हैं उसका आधार व्यक्तिगत अनुभव ही प्रायः होता है। सामुदा-यिक और कोटुन्विक परम्पराओं के कारण हम सभी निर्धारित रूप से जीवन यापन करते हैं और धार्मिक संस्कारों से प्रेरित होकर बहुत से आचार-व्यवहार विशेष प्रकार से वाल्यावस्था से ही करने लगते हैं। उन्हीं के अनुकूल अपने विचार भी हो जाते हैं। जो कुछ हम करते हैं वह हमें नैसर्गिक-सा प्रतीत होने लगता है। हमें धारणा ही नहीं होती कि इनसे पृथक भी कोई वात हो सकती है या होनी चाहिए।

संसार का जो रूप है उसमें हम सबको ही अनिवार्य रूप से नाना प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। दिन प्रतिदिन के कार्यों को सम्पन्न करते हुए हमारा भिन्न-भिन्न प्रकृतियों के नर—नारियों से सम्पर्क होता ही रहता है। यह अनिवार्य है। मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। वह 'सामाजिक जन्नु' है। उसे दूसरे का साथ खोजना ही पड़ता है। ऐसी दशा में यह भी अनिवार्य है कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों और भिन्न-भिन्न स्थितियों में हमको विशेष-विशेष प्रकार के अनुभव हों जिनका प्रभाव हमारे विचारों पर पड़े और पीछे यदि विचार परिवर्तन हो जाय तो उसके कारण हम अपना आचरण भी बदल दें।

सभी के उपर मुख-दुःख पड़ता ही रहता है। इनसे कौन संसार का जीव वच सकता है। सवसे वड़ा दुःख तो वियोग का ही होता है। मित्रों और संविन्धयों से अस्थायी वियोग भी हो तो दुःख होता ही है। मृत्यु के कारण जो चिरवियोग हो जाता है इसके दुःख का क्या कहना। पर यह दुःख सबको ही पड़ता रहता है। दार्शनिकों ने सदा से जन्म और मृत्यु के रहस्य का पता लगाने का प्रयत्न किया। दुःख से सभी वचना चाहते हैं, मुख की सबको ही खोज है। प्रियजनों की मृत्यु से वढ़कर अधिक दुखदायी घटना क्या हो सकती है। ऐसी अवस्था में विचारवान इस खोजमें हैं कि हमें मृत्यु की ही गृढ़ समस्या का पता लग जाय जिससे कि हमें दुःख ही न हो। गीता के सुन्दर और उपयुक्त वचन की उद्धरिणी तो हम करते हैं, पर वास्तव में उससे सन्तोष नहीं होता—

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धु वं जन्म मृतस्य च । तस्मादपरिहार्थेऽर्थे न त्वं शोचितुमईसि॥

चाहे जीवन-मर्ग्-सम्बन्धी दार्शनिक समस्या का समाधान हो या न हो, मृत्यु का सामना तो सबको ही करना पड़ता है। श्रपने भावी मृत्यु की पीड़ाश्रों का २१ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri विचार कर हम सभी त्रस्त होते रहते हैं। प्रियजनों की मृत्यु को अपने सामने देखकर दुखी होते हैं, पर संसार की कुछ ऐसी लीला है कि श्मशान वैराग्य बहुत देर तक नहीं रहता। संसार के कार्यों में सबको तत्काल लिप्त हो जाना पड़ता है। जब साधारण क्रम में तीन-तीन चार-चार वर्षों का अन्तर देकर मित्रों. सहयोगियों, कुटुम्बी-जनों की मृत्यु को देखना पड़ता है, तो किसी न किसी प्रकार से मनुष्य अपने को संभाल ही लेता है। उसके मन में जो शङ्काएँ उत्पन्न होती हैं वे दिन प्रतिदिन की कार्य-व्यस्तता में स्वतः लुप्त हो जाती हैं। साधारण गृहस्थ ऐसे विषयों पर बहुत दिनों तक विचार कर ही नहीं सकता।

भर्त्हरि ने ठीक कहा है-

### 'व्यापारैर्वहुकार्यभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते।'

तथापि जब मृत्यु का सामना किसी को दुर्भाग्यवश थोड़े-थोड़े दिनों के ही बाद लगातार करना पड़ता है और जब एक मृत्यु को स्थितियों की स्मृति को भुलाये जाने के पहले ही प्रियजनों में दूसरी मृत्यु हो जाती है, तो तत्सम्बन्धी बहत से आचार-विचार जिनका पालन परम्परानुसार गृहस्थ करता है, मन में बैठ जाते हैं श्रौर व्यक्ति-विशेष सोचने लगता है कि क्या यह सब जो समाज के आदेशों का हमें पालन करना पड़ता है, वह ठीक है ? क्या जिन लोंगों से ऐसे दुःख के समय सामाजिक बन्धनों के कारण हमें सम्पर्क अपरिहार्य रूप से स्थापित करना पड़ता है, उनका व्यवहार उचित है ?

साधारण तौर से मैं अपने को भाग्यशाली ही समम सकता हूँ। मेरी ६८ वर्ष की अवस्था तक मेरे पिता-माता जीवित रहे। ईश्वर की कुपा से और बहुत-सी सांसारिक सामित्रयाँ भी मेरे पास रही हैं, जिनके सम्बन्ध में साधारणतः लोगों का यही विचार हो सकता है कि ये सुखी हैं। विगत चार वर्षों में मेरा यह भी दुर्भाग्य रहा कि मेरे प्रियजनों में एक के बाद एक मृत्यु पर मृत्यु होती रही । गुरुजन, मित्र श्रौर नवयुवकों की भी मृत्यु मुक्ते देखनी पड़ी। अपने ७० वर्ष के जीवन के ६६ वर्षों तक अपने कुटुम्ब में जितनी मृत्युश्रों का सामना मुक्ते नहीं करना पड़ा, उतनी इन चार वर्षों में करना पड़ा। श्रवश्य ही इनका प्रभाव मेरे हृद्य और मस्तिष्क पर वहुत पड़ा। आज मैं सङ्कोच के साथ, परन्तु स्पष्ट रूप से इस विषय पर सर्वसाधारण का और विशेषकर विद्वानों का ध्यान श्राकृष्ट कराना चाहता हूँ। मैंने उचित सममा कि जब महामहोपाध्याय पिडतप्रवर श्रीविद्याधर गौड के स्मारकप्रन्थ में कुछ लिखने के लिए मुक्ते निमन्त्रित किया गया है तो मैं इसी विषय पर लिखूँ। मुक्ते दुःख होगा यदि मेरे ऐसा करने से किन्हीं गुरुजन अथवा मित्रवर को कष्ट पहुँचे।

संसार में जब मृत्यु अनिवार्य है तो मनुष्य के सभी समाजों ने कुछ नियम निर्घारित कर दिये हैं जिनके अनुसार मृत के शरीर का संस्कार किया जाय और

मृत की आत्मा की शान्ति और सद्गित के लिये आराधना और उपासना की जाय। जन्म और मृत्यु की समस्याओं की खोज में मृत्य ने वड़े-वड़े सम्प्रद्रायों की भी सृष्टि की है और प्रत्येक सम्प्रद्राय का अपने-अपने संस्कारों पर वड़ा आप्रह भी रहता है। सनातनधर्म के अनुयायी धार्मिक संस्कारों पर विशेष-रूप से ध्यान देना उचित समभते हैं और इसके कर्मकाण्ड का पालन विशेष तत्परता से करने का प्रयत्न करते हैं। साधारण गृहस्थों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे अपने दिन प्रतिदिन के कौटुम्बिक और औद्योगिक कार्यों के साथ-साथ कर्मकाण्ड का भी विस्तृत ज्ञान रक्खें, इसी कारण उन्हें पुरोहितों पर आश्रित होना पड़ता है। वे जैसा बतलाते हैं वैसा ही गृहस्थ करता है। पुरोहित और यजमान का सम्बन्ध इस कारण बहुत निकट का होता है और अवश्य ही यह सम्बन्ध परस्पर स्नेह, विश्वास और सहानुभूति का होना चाहिए, यदि हम अपने धर्म और अपनी परम्परा की रज्ञा करना चाहते हैं और अपने समाज को समुचित रीति से चलाना चाहते हैं।

मुक्ते दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे सौहार्द का मैंने नितान्त रूप से अभाव अपने इधर के अनुभव में पाया। इनसे मुक्ते बहुत ही कष्ट और सन्ताप हुआ। क्योंकि मेरा यह निश्चित मत है कि सनातनधर्म ने मनुष्य-समाज की सुव्यवस्था के लिए जो आदेश-उपदेश दिये हैं और व्यक्तिगत जीवन को समुचित रूप से व्यतीत करने के लिए जो क्रम निर्धारित किये हैं, उनसे बढ़कर कोई सामाजिक संघटन का प्रकार नहीं हो सकता। और जब इसकी मैं दुर्दशा देखता हूँ तो अवश्य ही हृदय को क्रेश होता है। १०-१०, १२-१२ वर्ष पर यदि मृत्यु-सम्बन्धी संस्कारों को मुक्ते देखने का मौका पड़ता था। अपने दुःख का शमन करने के बाद उस तरफ से ध्यान हट जाता था। अपने दुःख का शमन करने का प्रयत्न करता था और संसार के कार्य में लगा रहता था। पर जब उन्हीं बातों को जल्दी-जल्दी और बार-बार देखा तो अवश्य उन पर स्थिर रूप से कुछ विचार करने भी बैठा और बहुत-सी वार्ते मुक्ते अनुचित प्रतीत हुई जिनका निरूपण मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ।

अपने समाज में पुरोहित और यजमान का काफी सम्पर्क रहता है, षरन्तु सुमें ऐसा प्रतीत हुआ कि पुरोहित का जो स्नेह और सहातुमूित का भाव यजमान के प्रति होना चाहिए, वह नहीं है। पुरोहित ही किसी धर्म और सम्प्रदाय के संरच्छक और पोषक सममें जा सकते हैं। वे ही उसकी मान मर्यादा की रचा कर सकते हैं। वे ही अपने आचरण से दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण उपस्थित कर सकते हैं। इनके अभाव से मुमें भय होता है कि कहीं हमारा धर्म संसार से लुप्त न हो जाय। उसके ऊपर चारों तरफ से आधात तो हो ही रहे हैं, यदि भीतर से

भी ऐसा हुआ तो उसकी रज्ञा कौन करेगा ?

नीरचीरिववेके हंसालस्यं त्वमेव ततुषे चेत्। विश्वस्मिन्नधुनान्यः कुलव्रतं पालियव्यति कः॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सनातनधर्म में धर्म पर बद्दत जोर दिया गया है। "श्रेयान् स्वधर्मां विगुराः"—ऐसा गोता का उपदेश श्रीर श्रादेश है। सब से यह कहा गया है कि अपने-अपने धर्म अर्थात् अपने-अपने कर्तव्य पर तत्परता से खड़े रहना चाहिए—दूसरों का धर्म अर्थात् कर्तव्य को करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ इस प्रकार से 'कर्तव्य' का ही निर्देश है। 'श्रधिकार' का कहीं नाम नहीं लिया जाता। इसीसे यह नहीं कहा जाता है कि अपने अधिकारों की माँग पर लगे रहो। श्राजकाल के श्राधिक श्रीर सामाजिक प्रवन्ध में अधिकार की ही चर्चा होती है। अब हम को यह देखना है कि पुरोहित श्रीर यजमान के परस्पर के क्या कर्तव्य हैं। मानवीय सम्बन्ध में एकाङ्गी बात नहीं हो सक्ती। दोनों अङ्गों का सहयोग श्रावश्यक है, पर श्राज की जो हमारी व्यवस्था है श्रथवा जो लोकाचार है, उसमें हम देखते हैं कि पुरोहित के लिए कोई धर्म या कर्तव्य निर्धारित नहीं है। यजमानों का ही कर्तव्य (धर्म) माना गया है श्रीर उसी पर जोर भी दिया जाता है।

अन्य सम्प्रदायों के भी पुरोहित और पादरी होते हैं। इनके कर्तव्यों का बड़े विस्तार से निरूपण है जिनका पालन भी वे वड़ी तत्परता से करते हैं। यदि कोई बीमार पड़ता है तो उसे वे देखने जाते हैं। उनके घरवालों से सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। हर प्रकार की सहायता देने को उद्यत रहते हैं। यदि कोई मर जाता है तो वे सान्त्वना देने जाते हैं। समवेदना प्रकट करते हैं। शव के सम्बन्ध में जो कुछ उनका कटु कर्तव्य होता है उसे बड़ी नम्रता, शान्ति और शोभा के साथ सम्पादित करते हैं। मुक्ते दुःख है कि मैंने ऐसा अपने यहाँ नहीं पाया। यदि बीमारी के समय कोई पाठ वैठाया जाय तो पहले तय होता है कि कितना रुपया पुरोहित को मिलेगा। मरते हुए रोगी से ही अधिक से अधिक दान के रूप में धन प्राप्त करने की अभि-लापा रक्खी जाती है। उसके कष्ट में सहानुभूति का तो एक शब्द भी मुँह से नहीं निकज्ञता। मृत्यु के बाद भी ऐसी छीछालेंदर होती है कि लज्जा आती है। घाट के दृश्य का वर्णन न करना ही उचित है। सब को ही उसका दुःखद अतु-भव है। नाना प्रकार के परहे, पुरोहित, महापात्र आदि बड़ी क्रूरता से कुछ लेने के लिए ही दौड़ते हैं। किसी की आँख में न एक वूँद आँसू होता है, चाहे कोई नवयुवक ही क्यों न चला गया हो, न किसी के मुख से एक स्नेह का शब्द ही निकलता है। मालूम नहीं हम किथर जा रहे हैं जब हमारे कुलपुरोहितों की यह दशा है।

गरुड़पुराण की कथा सुनने की भी प्रथा है। उसमें भी कथावाचक यही सुनाते हैं कि मृत्य के बाद आत्मा की क्या गित होती है, विशेष कर क्या दुईशा होती है और आदेश दिया जाता है कि कैसे-कैसे मुलायम वस्त्र और कैसी-कैसी सुन्दर वस्तु आदि पुरोहित को देनी चाहिए। मैंने तो विगत चार वर्षों के

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

दु:खद् प्रकरणों में यह कहीं नहीं पाया कि पुरोहित का भी गृहस्थ के प्रति कोई धर्म, कोई कर्तव्य है। तोर्थस्थानों में भी यही हालत है। पएडे अपना धर्म भूल गये। किसी यात्री के आराम आदि का उन्हें कुछ ध्यान नहीं है। उससे कुछ पाने की ही फिकर है। उनको कुछ मिलना तो चाहिए ही, क्योंकि यही उनका जीविका है, पर उन्हें अपरिचित स्थानों में यात्रियों की सेवा भी तो कुछ करनी चाहिए। यदि आज हम इस तरफ ध्यान नहीं देते तो एक तो नये गृहस्थ यों ही अपने धर्म की तरफ से विमुख हो रहें हैं और यदि ऐसी ही अवस्था बनी रही, तो वे और भी विरोधी होते जायँने और हमारा धर्म ही लुप्त हो जायगा। दम्भ और यात्मप्रशंसा से कोई अपना सम्मान नहीं करा सकता। सदाचरण से ही ऐसा हो सकता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि अन्य जितने धर्म और सम्प्रदाय हैं वे अन्य देशों में भी हैं। हमारा आर्य-वैदिक-मानव-सनातन-वर्णाश्रम धर्म तो जिसे किसी ऐतिहासिक गल्तियों के कारण 'हिन्दु' धर्म कहा जाने लगा है, केवल हमारे भारत में ही है। इस समय युवकों और युवितयों के हृदयों श्रीर मस्तिष्कों में विभिन्न विचार-शैलियों का संघर्ष मचा हुआ है। अगर हम इस समय नहीं चेतते तो हम सर्वनाश की तरफ प्रवृत्त होते जायँगे। विचार से याचार कहीं अधिक बलवान् होता है --

#### यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। स यत्त्रमाणं कुरुते लोकस्तद्नुवर्तते॥

जैसा बड़े लोग करेंगे वैसा सर्वसाधारण करेगा। मैं इस समय अपने देश के सब धर्माधिकारियों, त्रिद्धानों और पण्डितों से साग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे सामने बड़ा भय उपस्थित हो गया है और इसको दूर करना आपके ही हाथ में है। साधारण गृहस्थ तो अपना कर्तन्य करता है, पर आपको भी अपना कर्तन्य करना होगा। यदि आप उसे करना मूल जायेंगे, यदि आप अपने हदय से स्नेह और सहानुभूति का भाव हटा देंगे और केवल अपने ही लौकिक हित के अर्थ दूसरों पर क्रूरता से आदेश देते रहेंगे, तो बहुत दिन तक यह प्रकार नहीं ही चल सकेगा। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे और हम सब अपना-अपना कर्तन्य अर्थात् धर्म का पालन करते हुए अपने सनातनधर्म को बचाये रहें, अपने पूर्वजों को कीर्ति को बनाये रहें और अपने देश के वास्तिक आदर्शों को अपने आचरण से सिद्ध करके संसार की उन्नति और उत्कर्ष में अपना समुचित अनुदान अर्पण करें।

# वैदिक उदात्त भावनाएँ

[ विद्यामार्तण्ड डा॰ मङ्गलदेव शास्त्री, पूर्व-उपकुलपति, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ]

जिन महापुरुषों और विद्वानों ने वेदों का अध्ययन किया है वे भलीभाँ ति जानते हैं कि वैदिक सूक्तों में ऐसी उदात्त भावनाओं और आदशों का उत्कृष्ट वर्णन है कि उनके अनुसार चलने पर आजकी त्रस्त और संशयाकुल सानवता निश्चय ही त्राण पाकर शान्त और पवित्र भावनामय नवीन विश्व का निर्माण कर सकती है।

हम यहाँ वेदमन्त्रों के ही शब्दों में उन उदात्त भावनात्रों और महान् आदर्शों का दिग्दर्शन कराना चाहते हैं, जिनसे वेदों के मन्त्र ओत-प्रोत हैं। हमारे मत में इसी रूप में वेद भारतीय संस्कृति की शाश्वत निधि हैं और सानवजाति के के लिए सार्वभौम तथा सार्वकालिक सन्देश के वाहक हैं।

नीचे हम क्रमशः इन्हीं उदात्त भावनाओं और महान् आदशों को वेद-मन्त्रों

के आधार पर संज्ञेप में दिखाते हैं-

ऋत और सत्य की आवनाः वैदिक उदात्त भावनाओं का मौतिक आधार ऋत और सत्य का ज्यापक सिद्धान्त है। जिस प्रकार वैदिक देवतावाद का लह्य एकसूत्रीय परमात्म- (या अध्यात्म-) तत्त्व की अनुभूति है, इसी प्रकार ऋत और सत्य के सिद्धान्त का अभिप्राय सारे विश्व-प्रपद्ध में ज्याप्त उसके नैतिक आधार से हैं। इस आधार के दो सिरे या रूप हैं। वाह्य जगत् की सारी प्रक्रिया विभिन्न प्राकृतिक नियमों के अधीन चल रही है। परन्तु उन सारे नियमों में परस्पर-विरोध न हो कर एक-रूपता या ऐक्य विद्यमान है। इसी को ऋत कहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन के प्रेरक जो भी नैतिक आदर्श हैं, उन सब का आधार सत्य है। अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति सचा रहना, यही वास्तविक धर्म हैं। परन्तु वैदिक आदर्श, इससे भी आगे बढ़ कर, ऋत और सत्य को एक ही। मौलिक तथ्य के दो रूप मानता है। इसके अनुसार मनुष्य का कल्याण प्राकृतिक नियमों और आध्यात्मिक नियमों में परस्पर अभिन्तता को समस्रते हुए उसके साथ अपनी एकरूपता के अनुभव में ही हैं।

यही ऋत और सत्य की भावना है। पुष्प में सुगन्ध के समान, अथवा दुग्ध में मक्खन के समान, वेद में सर्वत्र यह भावना व्याप्त है । स्पट्ट

१. देखिए—"वस्तुतोऽवस्तुतश्चापि स्वरूपं दृश्यते द्विधा। पदार्थानां, तयोर्मध्ये प्रायेण महदन्तरम् ॥ आपाततस्तु यद्भूपं पदार्थस्पश्चि नैव तत्। वस्तुतो वर्तमानं तत्पदार्थानां स्वभावनम् ॥ (तेखक की नवीन पुस्तक 'रिश्ममाला' ५।२४।१-२)। २. देखिए—"ऋतं व सत्यं चामीद्धात्तपसोऽध्यजायत।" (ऋ॰ १०।१६०।१)। (अक्टोन्तुप्तिज्ञावरुणावृतावृधावृतं CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by क्टोन्तुप्तिज्ञावरुणावृतावृधावृतं

शब्दों में भी ऋत श्रौर सत्य की महिमा का हृद्याकर्षक वर्णन वेदों में श्रनेक स्थलों पर पाया जाता है। उदाहरणार्थ,

ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीर्ऋतस्य धीतिर्श्वीजनानि हन्ति । ऋतस्य रलोको वधिरा ततर्द कर्णा बुधानः शुचमान आयोः ॥ ऋतस्य दल्हा धरुणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वपुषे वपूँषि । ऋतेन दीर्घमिषणन्त पृत्व ऋतेन गांव ऋतमा विवेशुः ॥ (ऋग्वेद ४।२३।८-६)

अर्थात्,

ऋत के आवार पर ही खन्शानित का स्रोत है,
ऋत की भावना पापों को विनष्ट करती है।
मनुष्य को उद्बोधन और प्रकाश देने वाली
ऋत की कीर्ति वहिरे कानों में भी पहुँच चुकी है।
ऋत की जड़े सुदृढ हैं;
विश्व के नाना रमणीय पदार्थों में ऋत
मूर्तिमान हो रहा है।
ऋत के आधार पर ही खन्नादि खाद्य पदार्थों
की कामना की जाती है;
ऋत के कारण ही सूर्य-रिमयाँ जल
में प्रविष्ट हो उसको ऊपर ले जाती हैं।

इसी प्रकार सत्य के विषय में भी गहरी श्रौर तीत्र श्रास्था वैदिक साहित्य में सर्वत्र पायी जाती हैं। जैसे,

दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापतिः।

अश्रद्धामनृतेऽद्धाच्छ्रद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥ ('यजुर्वेद १६।५७)

श्रर्थात्, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सत्य श्रौर श्रसत्य के रूपों को देख कर प्रथक-प्रथक कर दिया है। उनमें से श्रद्धा की पात्रता सत्य में ही है, श्रौर श्रश्रद्धा की श्रमृत या श्रसत्य में।

व्रतेन दीचामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम् । दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ (यजुर्वेद १६।२०)

सपृशा। (१ % १।२।८)। "ऋतेन ऋतं नियतमीडे" ( ऋ० ४।३।६)। "ऋतस्य तन्तु-विंततः ( ऋ० ६।७३।६)। "ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति" ( ऋ० १०।८५।१)। "सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतः" ( ऋ० १०।३७।२)। "इदमहमन्दतात् सत्यमुपैमि" ( यजुर्वेद १।५)। "संत्यं वदन् सत्यकर्मन्" ( ऋ० ६।११३।४)। "सत्यमुग्रस्य वृहतः" ( ऋ०६।११३।५)। ३. ऋत अर्थात् प्राकृतिक नियम अर्थता उनको समष्टि। श्रर्थात्, व्रताचरण् से ही मनुष्य को दीचा श्रर्थात् उन्नत जीवन क योग्यता प्राप्त होती है। दीचा से दिच्या श्रथवा प्रयत्न की सफलता प्राप्त होती है। दिच्या से श्रपने जीवन के श्रादशों में श्रद्धा श्रीर श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति। होती है।

वाच: सत्यमशीय (यजु० ३६।४)
श्राथात , मैं श्रापनी वाणी में सत्य को प्राप्त करूँ।
श्राथात , मैं श्रापनी वाणी में सत्य को प्राप्त करूँ।
देवा देवेरवन्तु मा ।...सत्येन सत्यम्.....(यजु० २०।११-१२)
श्राथात , समस्त दैवी शक्तियाँ मेरी रच्चा करें श्रीर मुक्ते सत्य में तत्पर रहने

की शक्ति प्रदान करें।

सत्यं च मे अद्भा च मे...यज्ञेन करपन्ताम्। (यजु० १८१४)

अर्थात्, यज्ञ द्वारा मैं सत्य और श्रद्धा को प्राप्त कहाँ।

ऋत श्रीर सत्य की उपर्युक्त भावना ही वास्तव में श्रन्य वैदिक उदात्त भावनाश्रों की जननी है। इस सारे विश्व प्रपञ्च का सञ्चालन शाश्वत नैतिक श्राधार पर हो रहा है, ऐसी धारणा मनुष्य में स्वभावतः समुब्बल श्राशावाद, भद्र-भावना श्रीर श्रात्म-विश्वास को उत्पन्न किये विना नहीं रह सकती।

आशावाद की सावना: भारतीय विचार-धारा में चिरकाल से 'संसार असार है', 'जीवन चए-भङ्कर और मिथ्या है' इस प्रकार की निराशावादी भावनाओं का साम्राज्य रहा है। हमारो जाति के जीवन को शक्ति-हीन, उत्साह-होन और आदर्श-होन बनाने में निराशावाद का बहुत बड़ा हाथ रहा है, यह कौन नहीं जानता ?

मनुष्य के जीवन को सब से अधिक नीचे गिराने वाली भावना निराशा-वाद की भावना है। निराशावाद से अभिभूत मनुष्य जीवन की किसो समस्या को सुलमाने में असमर्थ होता है। इसीलिए इसका बड़ा भारी महत्त्व है कि वैदिक धर्माचरण का सम्पूर्ण आधार ही आशावाद पर है। इसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य को अपने जीवन में पूर्ण आस्था रखते हुए उत्तरोत्तर उन्नति का ही लच्य रखना चाहिए और उत्साहपूर्वक समस्त विद्न-बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए।

वैदिक साहित्य आशावाद की ब्रोजपूर्ण, उत्साहमय तथा उल्लासमय

भावना से श्रोत-प्रोत है। जैसे,

कुधी न ऊर्घ्वाञ् चरथाय जीवसे (ऋ०१।३६।१४)

श्रर्थात्, भगवन् ! जीवन यात्रा में हमें समुन्तत की जिए।

विस्वदानीं सुमनसः स्याम परयेम नु सूर्यमुच्चरन्तम्। (ऋ०६।४२।४)

श्रर्थात्, हम सदा प्रसन्त-चित्त रहते हुए उद्दीयमान सूर्य को देखें।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitate by exangent

श्रदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् (यजु० ३६।२४) अर्थात्, हम सौ वर्ष तक श्रौर उससे भी श्रधिक काल तक दैन्य-भाव से अपने को दूर रखें।

मदेम शतिहमाः सुवीराः ( अथर्व० २०१६३।३ )

अर्थात्, हमारी सन्ताने वीर हों और हम अपने पूर्ण जीवन को प्रसन्नता-पूर्वक ही व्यतीत करें।

निम्नलिखित मन्त्र में एक उत्साहमय त्रोजपूर्ण जीवन का सुन्दर चित्र

दिया गया है-

तेजोऽसि तेजो मिय घेहि, वीर्यमिस वीर्यं मिय घेहि, वलमिस वर्लं मिय घेहि, श्रोजोऽस्योजो मिय घेहि, मन्युरिस मन्युं मिय घेहि, सहोऽसि सहो मिय घेहि ॥ (यजु० १६॥६)

श्रर्थात् ,

मेरे श्रादर्श देव !

श्राप तेज-स्वरूप हैं, मुक्त में तेज को धारण कीजिए ।

श्राप वीर्य-रूप हैं, मुक्ते वीर्यवान् कीजिए ।

श्राप बल-रूप हैं, मुक्ते बलवान् बनाइए ।

श्राप श्रोज:-स्वरूप हैं, मुक्ते श्लोजस्वी बनाइए ।

श्राप भन्युं-रूप हैं, मुक्त में मन्यु को धारण कीजिए ।

श्राप सहस्<sup>1</sup>-स्वरूप हैं, मुक्ते सहस्वान् कीजिए ।

जीवन के विषय में जैसी उत्कृष्ट श्रास्था वेद-मन्त्रों में प

जीवन के विषय में जैसी उत्कृष्ट आस्था वेद-मन्त्रों में पायी जाती है, वैसी संसार के किसी भी अन्य साहित्य में नहीं मिलेगी। उदाहरणार्थ नीचे के जीवन-संगीतक को ही देखिए—

जीवेम शरदः शतम् । बुध्येम शरदः शतम् । रोहेम शरदः शतम् । पूषेम शरदः शतम् । भवेम शरदः शतम् । भूषेम शरदः शतम् । भूयसीः शरदः शतात् ॥ (अथर्व० १६।६७।२-८)

द्यर्थात्, हम सौ त्रौर सौ से भी त्रधिक वर्षों तक जीवन-यात्रा करें, त्रपने ज्ञान को बरावर बढ़ाते रहें, उत्तरोत्तर उत्कृष्ट उन्नति को प्राप्त करते रहें, पुष्टि त्रौर दृढता को प्राप्त करते रहें, त्रानन्दमय जीवन व्यतीत करते रहें त्रौर समृद्धि, ऐश्वर्य तथा गुणों से त्रपने को भूषित करते रहें।

१. मन्यु = ग्रनौवित्य को देख कर होने वाला कोघ । २ सहस्=विरोधी पर विजय पाने में समर्थ शक्ति ग्रौर बला।

मनुष्य-जीवन में एक नवीन स्फूर्ति, नवीन विद्युत् का संचार करने वाले ऐसे ही श्रमृतमय प्राण्-संजीवन वचनों से वैदिक साहित्य भरा पड़ा है।

वैदिक साहित्य की उपर्युक्त आशावाद की भावना का वर्णन हम अपने

शब्दों में इस प्रकार कर सकते हैं—

त्राशा सर्वोत्तमं ज्योतिः।

निराशायाः समं पापं मानवस्य न विद्यते । सम्रत्सार्य समूलं तामाशावादपरो अव ॥ १ ॥ मानवस्योत्रतिः सर्वी साफल्यं जीवनस्य च । चारितार्थ्यं तथा सृष्टेराशावादे प्रतिष्ठितस् ॥ २ ॥ श्राशा सर्वोत्तमं ज्योतिर्निराशा परमं तमः । तस्माद् गमय तज्जोतिस्तमसो मामिति श्रुतिः ॥ ३ ॥ श्रास्तिक्यमात्मविश्वासः कारुग्यं सत्यनिष्ठता । उत्तरोत्तरम्रत्कर्षे नूनमाशावतामिह ॥ ४ ॥ निराशावादिनो मन्दा निष्ठुराः संशयालवः । अन्धे तमसि मग्नास्ते श्रुताबात्महनो मताः ॥ ५ ॥ (रिशममाला १।१)

अर्थात् मनुष्य के लिए निराशा के समान दूसरा पाप नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पाप-रूपिगी निराशा को समूल हटा कर आशाबादी बने ।। १ ।। मनुष्य की सारी उन्नति, जीवन की सफलता और सृष्टि की चरितार्थता श्राशावाद में ही प्रतिष्ठित हैं।। २।। श्राशा सवसे उत्कृष्ट प्रकाश है। निराशा घोर अन्यकार है। इसीलिए श्रुति में कहा गया है - "तमसो मा ज्वोतिर्गमय" (बृहदारण्यकोपनिषद् १।३।२८)। अर्थात् सगवन् ! मुक्ते अन्धकार से प्रकाश की स्रोर ले चिलए ॥ ३ । जीवन में त्रादरा-भावना, त्रात्म-विश्वास, कारुएय, सत्य-परायण्ता श्रौर उत्तरोत्तर समुन्नति, ये वातें श्राशावादियों में ही पायी जाती हैं ॥ ४ ॥

परन्तु निराशावादी लोग स्वभाव से ही उदात्त भावनाश्रों से विहीन, निष्ठुर (=असंवेदन-शील) और संशयालु होते हैं। वेद में ऐसे ही लोगों को प्रेरणा-विहीन श्रज्ञानान्यकार में निमग्न, तथा त्रात्म-विस्मृति-रूप त्रात्म-हत्या करने वाला कहा गया है।

१. देखिए —"श्रमुर्या नाम ते लोका श्रन्धेन तमसावृताः । तांस्ते प्रेत्यापिगच्छ्रिन्त वे के चात्महनो जनाः।" (यजु॰ ४०।३)। अर्थात्, ग्रात्मत्व या ग्रात्मचेतना की विस्पृति रूप श्रात्महत्या (=जीवन में श्रादर्श-मावना का श्रमाव ) किसी भी प्रकार की प्रेरणा से विहीन श्रज्ञानान्यकार में गिरा कर सर्वनाश का हेतु होती है । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पवित्रता की भावना: सामान्य रूप से मनुष्यों की प्रवृत्ति बहिर्मुख हुआ करती है। सामान्य मनुष्य बाह्य लौकिक पदार्थों की प्राप्ति में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समम लेता है। व्यावहारिक जीवन को छोड़ कर यज्ञ, दान, जप आदि के धर्माचरण में भी उसका लक्ष्य प्रायः लोक या परलोक में सुख के उपभोग की सामग्री की प्राप्ति ही हुआ करता है।

ऐसा होने पर भी, मानव के विकास में एक स्थिति ऐसी आतो है जब कि वह अपने जीवन की सफलता का मूल्याङ्कन लौकिक पदार्थों या ऐरवर्थ की प्राप्ति में उतना नहीं करता, जितना कि अपने भावों की पवित्रता और चरित्र की दृढता में करता है। इसके लिए अन्तः समीच्या या आत्म-परीच्या की आवश्यकता होती है। इसकी योग्यता विरत्ने लोगों में ही होती हैं। पर यह मानी हुई बात है कि "आत्म-परीच्यां हि नाम मनुष्यस्य प्रथमं समुन्नतेर्मूलम्" (प्रबन्ध-प्रकाश, भाग २, पृ० ६६), अर्थात्, आत्म-परीच्या ही मनुष्य की वास्तविक जन्नति का मूल है।

भगवद्गीता का वड़ा भारी महत्त्व इसी वात में है कि वह मनुष्य के प्रत्येक कर्तव्य-कर्म का परोक्षण भावात्मक भित्ति के आधार पर ही करती है। उसके अनुसार हमारे प्रत्येक धार्मिक या नैतिक कर्म का महत्त्व हमारे भावों की पवित्रता पर ही निर्भर है। गीता के अनुसार मनुष्य के लिए भाव-संशुद्धि का अदितीय मौलिक महत्त्व है ।

उपर्युक्त दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्व की वात है कि वैदिक मन्त्रों की एक प्रधान विशेषता प्रवित्रता की तीव्र भावना है। पाप (या पाप्मन्) का नाशन, दुरित का त्त्य, सच्चरित्रता की प्राप्ति, अथवा पवित्र संकल्पों आदि की प्रार्थना के रूप में पवित्रता की तीव्र भावना शतशः वैदिक मन्त्रों में पायी जाती है। उदाहरणार्थ,

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । षुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ ( यज्ज० १६।३६ )

अर्थात्, हे सर्वन्यापक देव ! आप मुक्तको पवित्र कीजिए और ऐसा अनुप्रह कीजिए जिससे समस्त देव-जन, मेरे विचार और कर्म तथा सब प्राणी भी मेरी पवित्रता की भावना में मेरे सहायक हो सकें।

...देव सवितः...मां पुनीहि विश्वतः। ( यजु॰ १६।४३ )

श्रर्थात् , हे सवित-देव ! मुक्ते सब प्रकार से पवित्र कीजिए।

१. देखिए—"पराञ्चि खानि व्यतृणात्स्वयंभूस्तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् । कश्चिद् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचत्तुरमृतत्विमच्छन् ॥" (कठ उपनिषद् २।१।१ )

२. देखिए-"भावसंशुद्धिरित्येतत् वपो मानसमुच्यते" (गीता १७।१६)

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पवमानः पुनातु मा ऋत्वे दक्षाय जीवसे । अशो अरिष्टतातये ॥ (अथर्व० ६।१६।२)

श्रर्थात्, हे पवित्रता-संपादक देव ! मुक्ते वुद्धि, शक्ति, जीवन श्रौर निरापद्

इसी प्रकार चरित्र की शुद्धता की भावना अनेकत्र वेदमन्त्रों में पायी जाती है। उदाहरणार्थ,

परि माग्ने दुश्चरिताद् वाधस्वा मा सुचरिते भज। ( यजु० ४।२८)

त्रर्थात्, हे प्रकाश-स्वरूप देव ! मुक्ते दुश्चरित से बचा कर सुचरित में स्थापित कीर्जिए।

विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥ (यजु० ३०।३)

अर्थात्, हे देव सवितः ! आप हमारे पापाचरण को हम से दूर कीजिए और जो कल्याण हो उसे हमें प्राप्त कराइए।

इसी प्रकार भाव-संशुद्धि या सङ्कल्पों की पवित्रता की प्रार्थना भी अनेकानेक मन्त्रों में पायी जाती है। उदाहरणार्थ,

सुषारथिरश्वानित्र यन्मनुष्यान् नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव । हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे यनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ (यजु० ३४।६)

श्रर्थात्, निपुण सारिथ जैसे रास द्वारा घोड़ों को चलने के लिए बराबर प्रेरित करता है श्रीर नियन्त्रित भी करता है, वैसे ही मनुष्यों को कार्यों में प्रवृत्त करने वाला श्रीर नियन्त्रण में रखने वाला, हृद्य में विशेष रूप से प्रतिष्ठित, जरा से रहित श्रीर श्रत्यन्त गति-शील जो मेरा मन है वह शुभ श्रीर शान्त संकल्प वाला हो।

इसी प्रकार पाप-मोचन, पाप-नाशन अथवा निष्पाप-भावना की गम्भीर ध्वित शतशः वैदिक मन्त्रों में प्रतिध्विनत हो रही है। मिन्न-भिन्न देवता या देवताओं को संबोधित करके "स नो मुञ्चत्वंहसः", "तो नो मुञ्चतमंहसः", "तो नो मुञ्चतमंहसः", "तो नो मुञ्चतमंहसः", "तो नो मुञ्चतमंहसः", "तो नो मुञ्चन्त्वंहसः", (अर्थात्, वह, वे दोनों, अथवा वे हमको पाप से मुक्त करें), इस प्रकार की विनम्र प्रार्थना अथवंवेद (४।२३-२६) के सूक्तों में तथा अन्य वैदिक मन्त्रों में बराबर पायी जाती है। नीचे हम इसी विषय की एक मुन्दर वैदिक गीतिका को दे कर इस विषय को समाप्त करते हैं।

## अप नः शोशुचद्यम् ।

श्रप नः शोशुचद्घमग्ने शुशुग्ध्या रियम्। श्रप नः शोशुचद्घम्॥१॥ सुचेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे। श्रप नः शोशुचद्घम्॥ २॥

प्र यद् भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकासश्च सूरयः । अप नः शोशुचद्घम् ॥ ३ ॥ प्र यत्ते अग्ने ! स्रयो जायेमिह प्र ते वयम् । अप नः शोशुचद्घम् ॥ ४ ॥ प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः । अप नः शोशुचद्घम् ॥ ४ ॥ त्वं हि विश्वतो स्रखः परिभूरसि । अप नः शोशुचद्घम् ॥ ६ ॥ दिषो नो विश्वतोसुखाति नावेव पारय । अप नः शोशुचद्घम् ॥ ७ ॥ स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्ष स्वस्तये । अप नः शोशुचद्घम् ॥ ८ ॥ स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्ष स्वस्तये । अप नः शोशुचद्घम् ॥ ८ ॥ स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्ष स्वस्तये । अप नः शोशुचद्घम् ॥ ८ ॥

श्चर्थात्, भगवन् ! हमारे पाप को भस्म कर दीजिए !

- १. प्रकाशस्वरूप देव ! हमारे पाप को भस्म कर हमारी सद्गुण-सम्पत्ति को प्रकाशित की जिए । हम बार-बार प्रार्थना करते हैं कि हमारे पाप को भस्म कर दीजिए।
- २. उन्नति के लिए समुचित चेत्र, जीवन-यात्र। के लिए सन्मार्ग और विविध ऐश्वर्यों की प्राप्ति की कामना से हम आपकी उपासना करते हैं। आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए।
- रे. भगवन् ! श्राप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे कि मैं श्रीर साथ ही हमारे तत्त्वदर्शी विद्वांन् भी विशेषतः सुख श्रीर कल्याण के भाजन बन सकें।
- ४. प्रकाश-स्वरूप देव ! आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए, जिससे कि हम आपके गुणों का गान करते हुए जीवन में उत्तरीत्तर समुन्नति को प्राप्त कर सकें।
- ४. भगवन ! आप विघ्न-बाधाओं को दूर करने वाले हैं। आपके प्रकाश की किरण सर्वत्र फैल रही हैं। आप हमारे पाप को भस्म कर दीजिए।
- ६. हे समस्त विश्व के द्रष्टः ! आप ही सब ओर से हमारे रच्चक हैं। हमारे पाप को भस्म कर दीजिए।
- ७. हे विश्वसान्तिन् ! जैसे नाव से नदी को पार करते हैं, इसी प्रकार आप
   हमें विघ्न-बाधाओं और विरोधियों से पार कर विजय प्रदान कीजिए । आप हमारे
   पाप भस्म कर दीजिए ।
- प्रश्रुंक्त महिमाशाली भगवन् ! नाव से जैसे नदी को पार किया जाता है इसी प्रकार आप हमें कल्याण-प्राप्ति के लिए वर्तमान परिस्थिति से अपर उठने की ज्ञमता प्रदान कीजिए। हमारे पाप को मस्म कर दीजिए।

पवित्रता या पाप-विनाशन की भावना का यह प्रवाह वास्तव में वैदिक धारा की एक श्रद्वितीय विशेषता है।

पवित्रता की भावना तथा अपने को निष्पाप करने की उत्कट कामना से परिश्रुत ऐसे ही सैकड़ों वेद-मन्त्र बास्तव में वैदिक धारा की शाश्वत निधि हैं। नैतिक

दुर्वलताओं से अभिभूत, मोह-प्रस्त मनुष्य के लिये वे मार्ग-प्रदर्शक तथा प्राण्पप्रद सूर्य-प्रकाश के समान हैं।

भद्र-भावनाः वैदिक मन्त्रों की एक दूसरी अनोखी विशेषता उनकी भद्र-

भावना है।

मनुष्य स्वभाव से सुख के लोभ और दुःख के भय से किसी काम में प्रवृत्त या उससे निवृत्त होता है। परन्तु वास्तविक कर्तव्य या धर्म की भावना में सुख-दुःख की भावना का कोई स्थान नहीं होता। उसमें तो सुख और दुःख के ध्यान को बिलकुल छोड़ कर (सुख-दुःखे समें कुत्वा) विशुद्ध कर्तव्य-वुद्धि से ही काम करना होता है। वास्तविक भद्र-भावना या कल्याण-भावना यही है।

यह कल्याण-भावना भोगैश्वर्य-प्रसक्त, इन्द्रिय-लोलुप, या समयानुकूल अपना काम निकालने वाले आदर्शहीन व्यक्तियों की वस्तु नहीं है। इसके स्वरूप को तो वही समस सकता है, जिसका यह विश्वास है कि उसका सत्य बोलना, संयत जीवन, आपित्तयों के आने पर भी अपने कर्तव्य से मुँह न मोड़ना, उसके स्वभाव, उसके व्यक्तित्व के अन्तस्तम स्वरूप की आवश्यकता है। जैसे एक पुष्प का सौन्दर्य और सुगन्ध, किसी बहिरंग कारण से न हो करं, उसके स्वरूप का अंग है; ऐसे ही एक कल्याण-मार्ग के पथिक का निर्पेत्त या अनासकत हो कर कर्तव्य-पालन करना उसके स्वरूप का अंग है; उसके जीवन का सार्थक्य, जीवन की पूर्णाङ्गता इसी में है। गीता की सात्विक भक्ति और निष्काम कर्म के मूल में यही आशामय, श्रद्धामय कल्याण-भावना निहित है।

श्राशावाद-मूलक गीता की कल्याण-भावना और वैदिक भद्र-भावना, हमारे मत में, दोनों एक ही पदार्थ हैं। दोनों के मूल में श्राशावाद है और दोनों का लच्य मनुष्य को सतत कर्तव्यशील बनाना है।

मानव को परमोच्च देव-पद पर विठाने वाली यह अद्र-भावना वैदिक प्रार्थ-नाओं में प्रायः देखने में आती है । जैसे—

यद् भद्रं तन्नऽ ग्रा सुव ( यजु० ३०।३ )

त्रर्थात्, भगवन् ! जो भद्र या कल्याग् है, उसे हमें प्राप्त कराइए । भद्रं जीवन्तो जरगामशीमहि (ऋ०१०।३७।६)

श्रर्थात्, भद्र या कल्याण्-मार्ग पर चलते हुए हम पूर्ण जीवन को प्राप्त करें। मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाचिभियेजत्राः (यजु० २४।२१)

त्रर्थात्, हे यजनीय देवगण् हम कानों से भद्र को ही सुनें और आँखों से भद्र को देखें।

मद्रं नो ऋषि वातय मनः (ऋ० १०।२०।१)

त्रर्थात् , भगवन् ! प्रेरणा कीजिए कि हमारा मन भद्र-मार्ग का ही श्रनुसरण करे।

मद्रं-मद्रं न आ भर (ऋ० ८।६३।२८)

अर्थात्, भगवन् ! हमें वरावर भद्र की प्राप्ति कराइए ।

श्रा नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽद्ब्धासोऽ श्रपरीतासऽ उद्भिदः। (यज० २४।१४)

अर्थात्, हमको ऐसे भद्र अथवा कल्याणकारी संकल्प सब प्रकार से प्राप्त हों जो अविचल हों, जिनको साधारण मनुष्य नहीं सममते और जो हमें उत्तरोत्तर उन्नति की श्रोर ले जाने वाले हों।

इत्यादि वैदिक प्रार्थनाएँ भद्र-भावना की ही उदाहरण हैं।

आत्म निश्वास की भावनाः वैदिक स्तोता के स्वरूप को दिखाते हुए हमने अन्यत्र कहा है, "यह जीवन की वास्तविक परिस्थिति को खूब समम्तता है; पर उससे घवड़ाता नहीं है। उसकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि वह उसका वीरता-पूर्वक सामना करे। वह संसार में परिस्थितियों का स्वामी, न कि दास, हो कर जीवन व्यतीत करना चाहता है।"

ऋत और सत्य की भावना और आशावाद की भावना का स्वाभाविक परिणाम आतम सम्मान या आतम-विश्वास की भावना के रूप में होता है। इस सारे विश्व-प्रपक्ष का सञ्चालन शाश्वत नैतिक आधार पर हो रहा है, और साथ ही मनुष्य के सामने उसकी अनन्त उन्नित का मार्ग निर्वाध खुला हुआ है, ऐसी धारणा मनुष्य में स्वभावतः आत्म-विश्वास की भावना को उत्पन्न किये विना नहीं रह सकती।

यह त्रात्म-विश्वास की भावना स्पष्टतः अनेकानेक वैदिक मन्त्रों में ही नहीं,

सूक्तों में भी पायो जाती है। जैसे-

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्।

अभीपाडस्मि विश्वापाडाशामाशां विषासहिः ॥ ( अथर्वे० १२।१।४४ )

श्रर्थात्, मैं स्वभावतः विजय-शील हूँ। पृथ्वी पर मेरा उत्क्रष्ट पद है। मैं विरोधी शक्तियों को परास्त कर, समस्त विष्न-वाधाश्रों को दवा कर प्रत्येक दिशा में सफलता को पाने वाला हूँ।

श्रहमस्मि सपत्नहा इन्द्र इवारिष्टो श्रवतः ।

श्रघः सपत्ना मे पदोरिमे सर्वे श्रीभिष्ठिताः ॥ ( ऋ० १०।१६६।२ )

श्रर्थात् , मैं शत्रुश्चों पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ । इन्द्र के समान मुक्ते कोई न तो मार सकता है, न पीडित कर सकता है । मुक्ते तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरे समस्त शत्रु यहाँ मेरे पैरों-तले पड़े हुए हैं !

१. ऐसे सब मन्त्रों में "मैं" से अभिप्राय मानवमात्र का है।

२. तु० ''इन्द्रोऽहमिन्द्रकर्माहम् अरातीनां वघोऽस्म्यहम् । तेषां वाघास्तिरस्कृत्य पदं मूर्धिन दघाम्यहम् ॥'' (रश्मिमाला १।६।१)

मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ( ऋ० १०।१२८।१ )

अर्थात्, मेरे लिए सब दिशाएँ मुक जाएँ। अर्थात्, प्रत्येक दिशा में मुक्ते सफलता प्राप्त हो।

ब्रहमिन्द्रो न पराजिग्ये ( ऋ० १०।४८।४ )

अर्थात्, मैं इन्द्र हूँ, मेरा पराजय नहीं हो सकता।

यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ( अथर्व० ६।४८।३)

श्रर्थात् , जगत् के समस्त पदार्थों में मैं सबसे श्रधिक यश वाला हूँ। श्रर्थात् मनुष्य का स्थान जगत् के समस्त पदार्थों से ऊँचा है<sup>र</sup> ।

अदीनाः स्याम शरदः शतम् । भूयश्च शरदः शतात् । (यजु० ३६।२४) अर्थात् , हम सौ वर्षं तक और उससे भी अधिक काल तक दैन्य से दूर रहें ।

मा से:, मा संविक्थाः ( यजु० १।२३ )

श्चर्यात्, तू न तो भीरु बन, न उद्धिग्नता को प्राप्त हो।
"यथा द्यौरच पृथिवी च न विभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण् मा विभेः।"
"यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न विभीतो न रिष्यतः। एवा मे प्राण् मा विभेः।।"
(श्चर्यवे० २।१४।१,३)

अर्थात्, जैसे युलोक और पृथिवी अपने-अपने कर्तव्य के पालन में न तो डरते हैं, न कोई उनको हानि पहुँचा सकता है, इसी प्रकार हे मेरे प्राण्! तू भी भय को न प्राप्त हो।

जैसे सूर्य और चन्द्रमा न तो भय को प्राप्त होते हैं, न कोई उनको हानि

पहुँचा सकता है, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू भी भय को न प्राप्त हो।

इसी प्रकार आत्म-विश्वास अथवा आत्म-सम्मान की भावना के परिचायक और परिपोषक शतशः मन्त्र और सूक्त वैदिक संहिताओं में पाये जाते हैं। निःसन्देह वे सब वैदिक धारा की एक महान् विशेषता हैं।

—:o:—

१. इसलांम की परम्परा में मनुष्य को 'श्रशारफं-उल-मखलूकात्' (=सब प्राणियों में श्रेष्ठ ) कहा गया है । वही बात इस मन्त्र में कही गयी है ।

२. तु॰ दृष्ट्वाप्यनन्तप्रसरां मानवो गतिमात्मनः । स्त्राश्चर्यं मृदतादोषाद् दीनं हीनं च मन्यते ॥ (रहिममाला १६।१)

#### इरावती

[ श्री वासुदेवशरण ग्रप्रवाल, ग्रध्यापक-काशी हिन्दूविश्वविद्यालय ]

इरावती घेनुमती हि भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्या।
व्यस्तम्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवीमभितो मयुखैः।।
(ऋग्वेद ७) ६६।३)

मन्त्र के पूर्वभाग में द्यावापृथिवी का वर्णन है। उसमें चार विशेषण हैं। 'हे द्यावापृथिवी, तुम इरावती हो। तुम घेनुमती या गोमती हो। तुम सुयविसनी (सुन्दर यवस, या चारण स्थानों से युक्त) हो। तुम मनुष्य के लिये दात्री या आराधियत्री हो।'

मन्त्र का उत्तरार्ध-'हे विष्णु, तुमने इस रोदसी ( द्यावापृथिवी ) का अलग-अलग स्तम्भन किया है। तुमने पृथिवी को चारों ओर मयूखों से ठहराया है।'

इस मन्त्र का एक स्थूल अर्थ हैं — पृथिवी और युलोक के बीच में सुन्दर चरने के मैदान चारे से भरे हुए हैं। यबस का अर्थ चारा है। वह जिसमें हो वह सुयविसन्। उसी का नपुंसक लिक्क के द्विवचनमें सुयविसनी-सूयविसनी रूप है। वह रोदसी का विशेषण है। उनके बीच में सब प्रकार के अन्न और जल हैं। इरा का अर्थ अन्न और जल है। और द्यावापृथिवी के अन्तराल में असंख्य गौएँ हैं (धेनुमती)। दुलोक और पृथिवी के बीच में अगणित स्थूल गौ पशु हैं। उनके लिये अन्न, जल और घास के मैदान चाहिएँ। वह सब कुछ है।

किन्तु इसका सङ्कोत किथर है ? मन्त्रकृत् ऋषि का लह्य अन्ततोगत्वा किस ओर है ? स्थूल प्रतीकों के पट से उसने किन अथों का आवरण किया है ? गौ किसका प्रतीक है ? गौ का अन्त और गोचारण का क्या कोई गुद्ध संकेत है ? इस जिज्ञासा के लिये सृष्टि-विज्ञान की शरण में जाना आवश्यक है । वेद की भाषा कई धरातलों पर बहुमुखी अर्थ-गति लेकर फैलती है । अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव-जगत् उसका लह्य है । इन में जो घनिष्ट साम्य और सम्बन्ध है, उसकी व्याख्या समान प्रतीकों से सम्भव वन सके, यह वेद की भाषा की विशेषता थी । कहा जा सकता है कि जान-बूमकर इस प्रकार की सचम शैली या अर्थवती शब्दावली का विकास किया गया।

मन्त्र का दूसरा चरण अधिक स्पष्ट है। वह अभीष्ट अर्थ को प्रतीक या व्यक्षना से नहीं, अभिधा से ही व्यक्त करने का उपक्रम है। 'हे विष्णु, तुमने पृथिवी के चारों ओर खूँटियाँ गाड़कर उसे धारण किया है।' ये मयूख या

लूँटियाँ क्या हैं ? सूर्यरिश्मयाँ ही मयूख हैं। पृथिवी और चुलोक के मध्य में एक विघृति स्तम्भ है जिसने इस सौरमण्डल या ब्रह्माण्ड को टिका रक्खा है। उसे बाण कहते हैं। यहाँ दो बाण हैं। एक प्रत्यच दृश्य विश्व में है जो पृथिवी से सूर्य तक है। इसे यज्ञौपश अर्थात् यज्ञरूपी खोपश (=शृंग) कहा जाता है। द्यावा-पृथिवी यज्ञ का लोक है। यहीं व्यक्त सृष्टि है। अग्नि में सोमको आहुति द्वारा यज्ञ का वितान इसी चावाष्ट्रथिवी में सम्भव है। यज्ञ स्वयं ही वह रूग या बाण है जिससे सौर-जगत् का विधारण किया जाता है। सौर-जगत् में जो शक्ति का अनन्त दुर्घर्ष प्रवाह निरन्तर चला आ रहा है, उसका अन्य अरडार या स्रोत शक्ति का वह महासमुद्र है जो सौर-मण्डल से बाहर है। सौर-जगत् उसके गर्भ में है। उसे वैदिक सृष्टि विज्ञान की भाषा में परमेष्ठी जगत् या पारमेष्ठ्य शक्ति समुद्र कहते हैं। शक्ति समुद्र आधुनिक विज्ञान की आवा है। प्राचीन शब्द आपोमय समुद्र है। पारमेष्ठ्य आपोसय समुद्र उस शक्ति का स्रोत है जो अभी व्यक्त सीमा में नहीं आया है। व्यक्त-रूप ही यज्ञ की सीमा है। वह परमेष्ठी लोक सव यज्ञों की जन्मभूमि है। यज्ञ क्या है ? द्विविध शक्ति के सम्मिलन से एक अपूर्व पदार्थ का जन्म लेना यज्ञ है । स्थूल द्यावापृथिवी को सूदम परमेक्ठी से मिलाने वाला जो विष्टित स्तम्भ है-स्थीर वह नितान्त आवश्यक है-वही दूसरा बाग है। उसे प्राचीन वंदिक भाषा में 'उदुम्वर' कहते थे। जो अम् अर्थात् ऊर्घ पारमेष्ट्य अप्-तत्त्वका संवरण करने वाला है, जिसे वैदिक आषा में 'अम्भुण' भी कहते थे, वही उदुम्बर हुआ। विष्णु की किरणों को विष्णु से मिलाने वाला यही साधन है। यह कौन सा विष्णु है, जिसकी मयूखों से पृथिवी टिकी है ? इसका स्पष्ट उत्तर सूर्य है। सूर्य हो विष्णु है। अव्यक्त परमेष्टी का या महतो महीयान शक्ति समुद्रका व्यक्त रूप सूर्य है। सूर्य ने अपनो केन्द्र-शक्ति से पृथिवी आदि उन लोकों का निर्माण किया है जो उसके गर्भ या मण्डल में हैं। वही उन्हें अपने रश्मि-वल से रोके हए है।

सूर्य क्या है ? प्रत्यत्त सूर्य की संज्ञा तो सूर्य है ही, किन्तु यह दृश्य सूर्य केवल एक प्रतीक है। सूर्य स्वयं शक्ति का तपता हुआ स्फुट केन्द्र है। इसके केन्द्र की धुरी उस दूसरे सूर्य से मिली है जो इससे भी बड़ा है। यों सूर्य के उस पार और इस पार जितने बड़े-छोटे शक्ति-पुञ्ज हैं सब के अच एक ही ऋषु रेखा से मिले हुए हैं। यह केन्द्रपरम्परा ही सृष्टि की अभिव्यक्ति है। सूर्य का बल जहाँ है वहीं सत्य है। सूर्य सत्यनारायण है। सूर्य के केन्द्र का दृश्य-रूप उसका सत्य है। जितनी सत्ता है सूर्य के केन्द्रवल की कुपा पर निर्भर है। सूर्य स्वस्तिक के साथ मानवी स्वस्तिक की समन्वय ही जीवन है।

सूर्य को गुलोक भी कहा जाता है। सूर्य ग्रीः और पृथिवी पृथिवी है। वे हो शक्ति के दो छोर द्यावाप्रथिवी हैं। स्यूल नेत्रों को सूर्य ऊपर छौर पृथिवी नीचे जान पड़ती है। यह अपर-नीचे का भाव दिग्देशकृत् नहीं है। केन्द्र की CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

संज्ञा ऊर्ध्व या ऊपर है। परिधि की संज्ञा श्रधः या नीचे है। जितना विकास जन्म या निर्माण है वह केन्द्रवल से श्रारम्भ होता है श्रीर बाहर की श्रोर फैलता है। यही 'ऊर्ध्व-श्रधः भाव है। विश्वरूपी श्रव्यय श्रश्वत्थ वृत्त में सर्वत्र यही ऊर्ध्व-श्रधः स्थिति है। मूल का उद्गम ऊर्ध्व से है श्रीर शाखाश्रों का प्रसार वाहर परिधि की श्रोर है।

द्यावापृथिवी मिल कर एक इकाई है। बुलोक पितृतत्त्व श्रौर पृथिवी मातृतत्त्व है। जिस वीज को स्थूल या मूर्तक्ष्प में जन्म पाना है उसे मातृकुत्ति या पृथिवी के गर्भ में सड़-गलकर वहाँ से शक्ति प्राप्त करनी ही पड़ेगी। सिम्मिलित द्यावापृथिवी की संज्ञा ही रोदसी है। इन्हें रोदसी क्यों कहा गया? इसका साङ्केतिक उत्तर इस प्रकार है---

'यद्रोदीत् (प्रजापितः) तद्नयोः (द्यावापृथिन्योः) रोद्स्त्वम्।' (तै० त्रा० २।२।६।४)

अर्थात् प्रजापित ने रुद्न किया, यही द्यावाप्टियवी का रोद्सीपना है। यह क्या वात हुई ? इस सङ्केत से ऋषि क्या बताना चाहते हैं ? इसका अभिप्राय यह है कि द्यावा-पृथिवी के गर्भ में रुद्र-प्राण क्रियाशील हो गया है। रुद्र शब्द की व्याख्या भी यही है—

"यद् अरोदीत तस्माद् रुद्रः।" ( शतपथ त्रा० ६।१।३।१० )

एक मुख्य या मध्यप्राण था, जिसने इस शरीर में प्रवेश किया और वह यहाँ धक्-धक् करने लगा। दहकने के कारण वह इन्ध कहलाया। 'इन्ध' हो सक्केत या परोच्च भाषा में इन्द्र है। मुख्य प्राण या मध्यप्राण को वैदिक भाषा में नभ्य आत्मा या इन्द्र कहते हैं। इस प्राण का धर्म है 'अशनाया' या बुसुच्चा, अर्थात् बाहर से अन्न लेकर उसे पचाना और अपने स्वरूप में परिवर्तित कर लेना। यह प्रकिया जिस केन्द्र में आरम्भ हो जाती है उस प्राण को रुद्र कहते हैं। मृख ही साङ्केतिक भाषा में रुद्दन है। बचा जब मृखा होता है, तब रुद्दन करता है। रुद्दन या मृख का तात्पर्य यह है कि बाहर से अन्न लाकर केन्द्र को दिया जाय। अन्न मिलते ही रुद्द-प्राण शान्त या शिव बन जाता है। यही प्रक्रिया यज्ञ है। अन्न सोम का रूप है। बुसुच्चित रुद्द अग्नि का रूप है—

"यो वै रुद्रः सोऽग्निः।" (शतपथ त्रा० श्राराष्ट्रा१३)

श्रीन में सोम की श्राहुति यज्ञ है। रोदसी ब्रह्माण्ड में श्रीन श्रीर सोम का पारस्परिक मिलन श्रावश्यक है। जहाँ जब श्रीन का जागरण होता है श्रथीत् सोया हुश्रा श्रीन जागकर सोम से मिलने के लिये व्याकुल हो उठता है, वहीं रोदसी या द्यावापृथिवी का निर्माण हो जाता है। एक श्रोर श्रीन रोदसी या द्यावा-पृथिवी का 'द्विजन्मा पुत्र' है, दूसरी श्रोर वह श्रपने माता-पिता का उत्पादक भी है। ऐसा मन्त्रों में श्राया है—

"यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वः स्वायाः।"

( ऋग्वेद १०।४४।३)

अर्थात् अग्नि ने अपने ही शरीर से एक साथ माता और पिता को जन्म दिया। 'द्यौष्पिता पृथिवी माता' के अनुसार परमागु से महत् तक सब सृष्ट पदार्थों के माता-पिता द्यावापृथिवी हैं। हर एक केन्द्र को अपने लिये द्यावा-पृथिवी चाहिए। तभी केन्द्र का दिग्देश में विकास होता है।

इस मन्त्र में कहा है-ज्यस्तभ्ना रोदसी विष्णो, अर्थात् विष्णा ने रोदसी को एक दूसरे से पृथक भाव में विष्टम्भित कर रक्खा है। सौर-जगत् की महती रोदसी का विष्णु सूर्य है। किन्तु प्रत्येक केन्द्र में जो व्यापक प्राण्तत्त्व है वही विष्णु है। प्रत्येक विष्णु के दो रूप होते हैं-एक अगु, दूसरा महान्; एक केन्द्र, दूसरी परिधि। केन्द्र को वामन श्रौर परिधि को विष्णु कहते हैं। विष्णु को ऋग्वेद में वृहच्छरीर कहा गया है। जो वामन है वही त्रेघा विचक्रमण से विराट-ह्मपारी विष्णु बनता है- 'वामनो ह विष्णुरास' (श० त्रा० १।२।४।४)। त्रेघा विक्रमण विष्णु का महान् पराक्रम है। किन्तु यह विज्ञान की भाषा है जो पहले निष्कल, संख्यातीत स्थिति में 'एकमेवाद्वितीयम्' वाला 'एक' था, वह विराद्-भाव में आने के लिये १०-१००-१००० बन गया। ये ही संख्यात्मक विष्णु के तीन पैर हैं। एक का दस होना विराट्-भाव है। दस अन्तरों का विराट् छन्द होता है--'द्शाचरा वै विराट्' ( रातपथ ब्रा० १।१।१।२२ )। एक अविभक्त मध्य-प्राण जवतक श्रकेला है वह श्रभिव्यक्त नहीं होता। वह मध्यप्राण या इन्द्र प्राण जब दस इन्द्रियों के रूप में अपनी शक्ति प्रकट कर देता है तब वह दृश्य विराट्-भाव में आ जाता है। इन्द्र अधिपति और उसके इन्द्रिय-रूप प्राण् सामन्त कहलाते हैं। इन्द्र से दृष्ट, सृष्ट, जुष्ट होने के कारण ही इन्द्रियों को यह संज्ञा मिली है। इन्द्रियों का विकास ससंज्ञ सृष्टि श्रर्थात् कीट, पतंग, पशु, पत्ती, मनुष्य सृष्टि की पहचान है। एक निष्कल विष्णु दशात्मा बन कर ही विराट् बनता है। विराट्-भाव ही केन्द्रस्थ विष्णु प्राण् का दशात्मक अवतार है। वैदिक सृष्टि विज्ञान के अनुसार प्राण, देव, ऋषि, प्रह, स्तोम, प्रष्ठ, ऋतु, दिशा, स्तोम, साम ये दस भाव हैं जिनके द्वारा कोई भी केन्द्र विराट्-रूप में आता है।

प्रत्येक इन्द्र प्राणा या नभ्य आत्मा मनु कहलाता है। प्रत्येक रोदसी और द्यावापृथिवी के केन्द्र में मनुतत्त्व का निवास है। उपर जिन सूर्यों की केन्द्र-परम्परा का उल्लेख किया गया है, उनमें से प्रत्येक प्रजापित मनु है। हमारे सूर्य का केन्द्र उसका मनु है। मनु के बिना कोई संस्थान क्रियाशील नहीं होता। मनु-तत्त्व की उद्बुद्ध मात्रा के कारण ही मानव मनुष्य कहलाता है। मन्त्र में रोदसी को पनुषे दशस्या' अर्थात् मनुतत्त्व के लिये कल्याणकारी कहा गया है।

मनुतत्त्व के संवर्धन के लिये द्यावाष्ट्रियों का पात्र या आवपन या छन्द अत्यन्त आवश्यक है। मनु भी प्राण् या अग्नि या इन्द्र है। जो नभ्य या केन्द्रस्थ अनिरुक्त प्रजापित है वही विराट्-रूप में मनु है।

मन्त्र में द्यावापृथिवी को इरावती, घेतुमती और सूयविसनी—ये तीन विशेषण और दिये गये गए हैं। इनके स्थूल अर्थ तो स्पष्ट ही हैं। िकन्तु उतने से मन्त्र के शेष अर्थों के साथ संगति नहीं बैठती। अतएव रोदसी ब्रह्माण्ड की क्रियाशील शक्ति का विचार आवश्यक है। द्यावापृथिवी के अन्तराल में शक्ति का लो रूप आता है उसे गौ-तत्त्व कहते हैं। गतितत्त्व ही गौ है। स्पन्दन, जागरण, समञ्चन—प्रसारण-रूप प्राणन क्रिया की अनन्त व्यञ्जना गौ के रूपक द्वारा प्रकट की जाती है। केन्द्र की अभिव्यक्ति विराट् गौ की सत्ता है। जहाँ तक जिस द्यावापृथिवी का विस्तार है वहीं तक उसमें विराज् गौ या घेतु की सत्ता है। सूर्य को केन्द्रस्थ प्रजापति कहा जाय तो उसकी रिश्मयाँ अर्क हैं। उक्थ या प्रतिष्ठा विन्दु से शक्ति की जो तरंगें उठती हैं उन्हें अर्क या रिश्मयाँ कहते हैं। ये ही रिश्मयाँ गौएँ हैं, गतितत्त्व के स्फुट-रूप हैं, जिन्हें 'भूरिशृङ्गा अयासः गावः' कहा जाता है। गौओं के बिना कोई भी द्यावापृथिवी सिक्रय नहीं बनती। गौ-तत्त्व या गित का जन्म परसेष्ठी में अर्थात् सौर-जगत् से उपर ही हो जाता है।

परमेष्ठीलोक ही समस्त गिततत्त्व का ब्रज या गोष्ठ है। वही विष्णु का गो-सव लोक है। वहाँ से गौएँ सौर-जगत् में स्फुट तरंगायित रिश्मयों के रूप में अवतीर्ण होती हैं। जो सौर-जगत् का यज्ञरूपी शृङ्क है वही गौद्रों के अनेक सींग हैं। प्राण्यक्ति का जो भाग अपने ही केन्द्र या नभ्य आत्मा को पृष्ट करता है उसे ब्रह्मौदन कहते हैं। उस ओदन का भज्ञण ब्रह्म के ही लिये सुरिचत है। किन्तु उसका जो भाग केन्द्र के वाहर फैल जाता है वह प्रवग्य कहलाता है। जो भाग केन्द्र से खलग हो जाता है या प्रयुक्त हो जाता है, वही प्रवग्य कहलाता है। प्रवग्य से ही सृष्टि होती है। ब्रह्मौदन से कोई रचना नहीं होती। हाँ, ब्रह्मौदन के घरातल पर उसी की शक्ति प्रवग्यारा में अवतीर्ण होती है। प्रत्येक प्रवग्य अपने आगो की सृष्टि के लिये ब्रह्मौदन बन जाता है। परमेष्ठी का प्रवग्य सूर्य प्रथिवी के लिये ब्रह्मौदन है। सूर्य की जो रिश्मयाँ ब्रह्माण्ड में फैल जाती हैं वे उसका प्रवग्य भाग हैं। उन प्रवृक्त रिश्मयों से ही सौर-जगत् की रचना होती है।

सौर-जगत् की रचना के लिये घेनुतत्त्व या गौतत्त्व की अनिवार्य आव-श्यकता है। गौ की संज्ञा विराज् है। इस विराज् घेनु के पीने के लिये पानी और खाने के लिये चारा चाहिए। ये लौकिक कल्पनाएँ हैं। इनसे साङ्गरूपक चित्र बनता है। पर वास्तविक बात क्या कही गई है ?

रोदसी ब्रह्माण्ड में स्थूल भौतिक सृष्टि का क्रम चल रहा है। यहाँ सर्वत्र त्रिकमयी रचना है। अव्यय पुरुष—अत्तर पुरुष—त्तर पुरुष, इन तीनों की समष्टि रोदसी है। इन्हें ही सरल शब्दों में मन-प्राण- वाक् कहते हैं। अव्यय का रूप मन

है, अत्तर का प्राण है, तर का वाक् है। पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकारा, इन पाँच भूतों का सिम्मिलित नाम वाक् है। इसका कारण यह है कि जब सूद्म-शक्ति स्थूलभत भक्ष में परिण्मित होने लगती है तब सबसे पहला भत आकाश अस्तित्व में आता है। आकाश का गुण शब्द है। अतएव शब्द यो वाक को पञ्चभतों का प्रतीक सान लिया गया है।

इस चावापृथिवी के गर्भ में जितने पदार्थ हैं सब मन-प्राण-वाक् की समष्टि हैं। विना इन तीनों के कोई पदार्थ अमूर्त-भाव से मूर्तकप में आ ही नहीं सकता। इन तीनों को ही शिव की आठ प्रत्यच मूर्तियाँ कहा जाता है। पहली मूर्ति मन है। दूसरी सूर्ति प्राण और अपान है। तीसरी सूर्ति पञ्चसूत है। ये ही शिव के आठ रूप या शरीर अग्रु से ब्रह्माण्ड-पर्यन्त दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पुरागों में जो अष्टमूर्ति शिव का वर्णन आता है वह यही तत्त्व है। इन्हीं आठ सूर्तियों का उल्लेख कालिदास ने शाकुन्तल के पहले श्लोक में किया है। वहाँ चन्द्र-सूर्य शीत-उष्ण या प्राणापान के प्रतीक हैं। होत्री या यजमान की संज्ञा मन है। मन ही वह प्रथम केन्द्र है जिसकी सत्ता से वस्तु का विकास सम्भव बनता है। जिस केन्द्र में मन नहीं, वहाँ विराट्-रूप यज्ञ का आरम्भ नहीं होता।

जिसे गौतत्त्व या घेनु कहा है वह प्राण् का रूप है। सुयवस या चार चर-पुरुष या पञ्चभूतों का प्रतीक है। प्राग्तिष घेनु के लिये चरात्म पञ्चभूतों की सत्ता अनिवार्य रूप से आवश्यक है। "क्षरः सर्वाणि भूतानि" यह परिभाण सुविदित है। चर या भूत को खाकर ही गोतत्त्व का संवर्धन होता है। वृत्त वनस्पति के केन्द्र में जो स्पन्दनात्मक प्राण धक-धक् जल रहा है वह निरन्तर स्थूल भूतों की आहुति चाहता है। भतभाग उस केन्द्र में पड़ कर उसी के रूप का बन जाता है। शक्ति जिस भत को अपने गर्भ में ले लेती है फिर उसे अपने रूप में परिवर्तित कर लेती है। यह विलच्च नियम ही यज्ञ है। श्राग्नि में भूत का विपरिगाम यज्ञ है। यज्ञ ही विराज का स्वरूप है।

प्राण श्रीर भूत या श्रज्ञर श्रीर ज्ञर के श्रितिरिक्त तीसरी वस्तु श्रव्यय या मनस्तत्त्व है। गोतत्त्व के लिये वह भी आवश्यक है। मन और प्राण अमृत है और त्तर या वाक्-भाग मर्त्य कहलाता है। अमृत और मर्त्य, शक्ति और भूत इन्हीं का पारस्परिक सम्मिलन और तारतम्य प्रत्येक केन्द्र में दृष्टिगोचर हो रहा है। यहाँ मनस्तत्त्व का प्रतीक क्या है ? 'इरावती' विशेषण सामिप्राय है। द्यावा-पृथिवी इरावती कैसे हैं ? उनके जीवन के लिये इरातत्त्व कैसे आवश्यक है ? चानापृथिवी 'श्रम्नि' के माता-पिता हैं अथवा जामत् श्रम्नि या प्राण् अपने विकास के लिये रोदसी का निर्माण करता है। अग्नि कभी अकेला नहीं रहता। उसे सदा सोम चाहिए। रोद्सी ब्रह्माएड में जो रुद्रतत्त्व या अशनाया धर्म है, उसकी रुप्ति सोम से ही होती है। रुद्र अग्नि है। सोम ही अग्नि का सतत सखा है। वैदिक शब्दों की अर्थगति दूरवर्तिनी होती है। पुरुष-स्त्री में भी यह अग्नि-सोम का

भाव है। पुरुष श्रानि, स्त्री सोम का रूप है। सारा जगत् ही श्रानिषोमात्मक है। प्रत्येक पशु या स्थूलभूत प्राण श्रानिषोमीय कहा जाता है। सोम जलीय तत्त्व है। कहा है कि जो शुष्क है वह श्राग्नेय है, जो श्रार्द्र है वह सौम्य है। वैसे तो जिसे सुयवस कहा है वह श्रान्त या स्थूल मद्य भी सोम का रूप है। किन्तु सोम से यहाँ उस सूद्म जलीय तत्त्व से तात्पर्य है जिसके श्रंश से सृष्टि में मनस्तत्त्व एवं चन्द्रमा का जन्म होता है। चन्द्रमा श्रीर मन ये दो श्रामिन्न हैं। सृष्टिया में सोम दो प्रकार का है, एक श्राति स्वच्छ भास्वर-सोम और दूसरा भूतिमिश्रित दिक्सोम। भास्वर-सोम से मन बनता है श्रीर दिक्सोम से श्रोत्रेन्द्रिय या श्राकाश बनता है जो पंचभूतों में प्रथम है। इरा-तत्त्व जल-तत्त्व है।

रोदसी ब्रह्माण्ड में इरातत्त्व या सोम की निरन्तर श्राहुति न पड़ती रहे तो वह श्राग्न के ज्वलन से भस्म हो जाय। श्राग्न जब अकेला रहता है उसका स्वरूप कृष्ण है। वही सोम से मिलकर भास्वर होता है। श्राग्न के लिये काष्ट या समिधा सोम है। सोम का भन्नण श्राग्न का सनातन स्वभाव है। श्राग्न श्रन्नाद है। सोम श्रन्न है। श्राग्न श्रोर सोम का द्वन्द्व सर्वत्र है। प्रत्येक शक्ति का धनभाग श्राग्न श्रोर ऋणुभाग सोम है।

रोदसी-जगत् या द्यावापृथिवी में इरा या सोम की निरन्तर आहुति उसके जीवन की सब से बड़ी विशेषता है। प्रश्न यह है कि सोम की धारा उसे कहाँ से प्राप्त होती है ? सौर-जगत् अपने लिये दुर्धर्ष-शक्ति अपने बाहर से प्राप्त करता है। शक्ति की चति पूर्ति का यही नियम सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। सूर्य-रूपी प्रजापति अपनी रश्मियों का विकरण करके रिरिचान या रिक्त बन जाता है। वह अपने लिये पुनः शक्ति उस परमेष्ठी-मण्डल से प्राप्त करता है जिस शक्तिमय महासमुद्र के गर्भ में वह अवस्थित है। यदि सूर्य को नारायण कहा जाय, तो वह परमेष्टी अनन्त रोष है, जिसकी अनन्तता व्यक्त करने के लिये उसे 'सहस्रशोषी' कहा जाता है। परमेष्ठी आपोमय है। वह सोम का ही लोक है। वहीं से इरा या सोम की धारा सौर-मण्डल को मिल रहो है। यही यज्ञ सूर्यनारायण का मर्तक्ष है। सौर-शक्ति से जगत् की रचना ही वह महान् वैष्एव-यज्ञ है जो द्यावापृथिवीरूप वेदी पर निरन्तर हो रहा है। यहाँ तृ एस्तम्ब से ब्रह्मपर्यन्त ऐसा कुछ नहीं है जो इस यज्ञ से बहिर्मूत हो। द्यावापृथिवी ही लोक हैं। द्यावा-पृथिवी के अन्तराल में सन्धान करने वाला अन्तरिच है। इन तीनों लोकों की समिष्ट ही वह उखा है जिसमें सौरजगत् की अग्नि का चयन हो रहा है, अथवा यही वह घट है जिसमें सोम का सब्चय हो रहा है।

### ब्राह्मगोऽस्य सुलमासीत्

( वर्षाच्यवस्था-विषय में प्राचीन एवं अर्वाचीन-पत्तका तारतम्य ) [ पण्डित श्रीदीनानाथशास्त्री सारस्वत, प्रिंसिपल-संस्कृत महाविद्यालय, देहली ]

म० म० परिडत श्रीविद्याधरजी गौड पूर्ण सनातनधर्मी थे। हम चाहते हैं कि उनके स्मारक-प्रनथ में वैदिक-विषय पर शास्त्रीय चर्चा रहे, जिससे परलोकगत परिडतजी की आत्मा तृप्त हो। तदनुसार हम 'वर्ण्वयवस्था' विषय पर शास्त्रीय विचार उपस्थित करते हैं।

(?)

श्राज-कल यह प्रश्न बहुत चालू है कि ब्राह्मणादि वर्ण गुण-कर्म से हैं, वा जन्म से ? इसका उत्तर श्रवांचीन-पद्म यह देता है कि ब्राह्मणादि वर्ण गुणकर्म से हैं। प्राचीन पद्म यह कहता है कि ब्राह्मणादि वर्ण जन्म से हैं श्रीर उनका सम्मान श्रपने-श्रपने गुणकर्म से होता है। यह दोनों ही पद्म इस विषय में यह मन्त्र देते हैं—

त्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् वाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्यां शृद्रोऽ अजायत ॥ ( ग्रु० यजु० ३१।११, ऋ० सं० १०।६०।१२, अथर्व० १६।६।४)

(१) श्राज का पत्त इस मन्त्र का यह श्रर्थ करता है कि ब्राह्मण उस पुरुष-समाज का मुख के समान था श्रीर त्तिय बाहू के समान था। वैश्य उसका ऊरुस्थानीय था श्रीर शूद्र उसका पाँच था। इससे वर्णव्यवस्था गुणकर्मकृत है कि मुखवाले गुणकर्म जिसमें हों, वह ब्राह्मण है। जिसमें बाहू, ऊरु श्रीर पाँव वाले बल, घूमना, मूर्वता श्रादि गुणकर्म हों, वे त्तिय, वैश्य, शूद्र हैं।

(ख) प्राचीन पत्त उक्त मन्त्र का यह अर्थ करता है कि ब्राह्मण उस पुरुष (परमात्मा) के मुख से उत्पन्न हुआ, त्रिय उसके बाहु से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसके ऊरु से पैदा हुआ और शूद्र उसके पाँव से पैदा हुआ। यहाँ ब्राह्मणादि वर्ण उन-उन अङ्गों से उत्पन्न हुए माने गये हैं, अतः वर्णव्यवस्था भी उत्पत्ति से जन्म से हुआ करती है।

(२) इस पर त्रर्वाचीन मत कहता है कि इस मन्त्र से पूर्व मन्त्र यह है-यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्।

मुखं किमस्यासीत् किं वाह् किमूरू पादाऽ उच्येते ॥ (शुव्यजुव ३१।१०)

इस मन्त्र में प्रश्न है कि उस पुरुष अर्थात् समाज का मुख क्या था ? बाह क्या थे ? ऊठ-पाँव क्या थे ? इसमें यह नहीं पूछा गया कि परमात्मा के मुख से क्या उत्पन्न हुआ ? परमात्मा के अर्थ होने की CC-0. Mumukshu Bhawar Varahas पाँठा हो जे की बात नहीं, तब वर्णव्यवस्था उत्पत्ति (जन्म) से कैसे हो सकती है ? तब 'मुख क्या था ?' का उत्तर हुआ कि ब्राह्मण मुख था, अर्थात् मुख के समान अच्छे गुणकर्मी वाला था। "की पादी उच्येते" पाँव क्या था—का उत्तर हुआ कि शूद्र पाँव था, पाँव के गुणकर्मी वाला था। यहाँ पञ्चमी विभक्ति के अर्थ की कोई गुंजायश नहीं। तब वर्णव्यवस्था भी गुण-कर्म से हुई।

- (ख) इस पर प्राचीन पच्च कहता है कि यदि 'मुखं किम् अस्य आसीत्' तथा 'पादों कों' का यही अर्थ है कि मुख क्या था और पाँव कोन ? तब 'पादों कों' का 'पद्भ्यां शुद्रोऽ अजायत' यह पञ्चमी विभक्ति से उत्तर कैसे दिया गया? अन्तिम पाद में पञ्चमी-विभक्ति देने से सिद्ध हुआ कि सब स्थानों में पञ्चमी विभक्ति का अर्थ करना चाहिये। जब ऐसा है, तो वर्णव्यवस्था भी जन्मना हुई।
- (३) इस पर अर्वाचीन-पत्त कहता है कि एक पाद भला इस मन्त्र के तीन पादों को तथा प्रश्नमन्त्र के दो पादों को कैसे खींच लेगा ? बल्कि वह स्वयं ही तीन उत्तर पादों और दो प्रश्नमन्त्रों के पादों से खिंचता हुआ चला आवेगा। अतः यहाँ प्रथमा का अर्थ ही रहेगा, पक्रमी का नहीं।
- (ख) प्राचीन पत्त प्रत्युत्तर देता है कि चतुर्थ पाद मन्त्र का श्रन्तिम चरण है। तब भला उसे पद्धमी का स्वप्न कैसे आ सकता था ? अन्तिम वक्तव्य वा उपसंहार ही निर्णायक हुआ करता है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ सर्वत्र पद्धमी का अर्थ होगा। पद्धमी अर्थ सिद्ध हुआ तो वर्णव्यवस्था भी जन्मसे ही सिद्ध हुई।

न केवल यही अन्तिम पाद ही पञ्चमी-अर्थ का साची है, बल्कि इससे अप्रिम सम्पूर्ण दो मन्त्रों की साची भी देखिये—

चन्द्रमा मनसो जातः, चश्वोः सूर्योऽ अजायत । श्रोत्राद् वायुश्व प्राणश्च म्रुखाद् अप्रिरजायत ॥ नाभ्याऽ त्रासीद् अन्तरिचं शीष्णों द्यौः समवर्तत ।

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् त्र्यकलपयन् ॥ (यजु०३१।१२-१३)

पूर्व पत्त के साधक तो पाँच पाद थे, पर उत्तर पत्त के साधक नौ पाद हैं। तब नौ पादों से पाँच पाद स्वयं खिंच आवेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह स्क सृष्टिस्त है। सृष्टि-स्त में सृष्टि के मन्त्र में पञ्चमी विभक्ति का होना स्वामाविक है।

(ग) ऋग्वेद सबसे पहला वेद माना जाता है। इसमें पुरुषसूक्त के जो मन्त्र हैं और जो क्रम हैं, पहले उसकी साली देखनी होगी। 'ऋग्वेदसंहिता' में सप्तम मन्त्र है—'तं यझं बर्हिषि प्रौत्तन पुरुषं जातमप्रतः।' (१०१६०।७) यहाँ पुरुष को यझ बताया गया है, तो यझपुरुष, यजनीय-पुरुष 'यझो वे विष्णुः' विष्णु-

भगवान ही है; श्रतः यहाँ पुरुषसमाज श्रर्थ नहीं हो सकता। फिर श्राष्ट्रम मन्त्र है—'तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः' इसमें सबसे श्राहूयमान यज्ञ-पुरुष वही विष्णु भग-वान इष्ट है, फिर नव्म मन्त्र यह है—

'तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जिज्ञिरे।' (ऋ० १०।६०।६)
यहाँ भी उसी यज्ञपुरुष विष्णु से वेदों की उत्पत्ति बताई गई है, और
पञ्चमी विभक्ति दी गई है। यदि पुरुषसमाज अर्थ किया जावेगा, तो वेद भी पुरुषकर्त क पौरुषेय हो जायँगे; परन्तु आदि में 'स्रहस्रशीषां पुरुषः' (ऋ० १०६०।१) कहा गया है, सो ऐसा पुरुष परमात्मा ही है। आगे द्श्म मन्त्र यह है—

तस्माद् अश्वाऽ अजायन्त ये के चोभयादतः। गानो ह जिन्नरे तस्मात् तस्माज्जाताऽ अजावयः॥

इसमें उसी यज्ञपुरुष से अश्व आदि पशुत्रों की उत्पत्ति बताई गई है, और इसमें भी पश्चमी-विशक्ति ही दी गई है।

इसके बाद ज्यारहर्शं मन्त्र यह है, जो कि प्रकृत है—'यत्पुरुषं व्यद्धुः…… मुखं किमस्यासीत्, किं बाहू, किम्रू, पादाऽ उच्येते' यहाँ उसी यज्ञपुरुष विष्णु भगवान के मुख आदि का कार्य पूछा गया है; अतः यहाँ प्रथमा दीख रही है। भाव इसका भी पञ्चभी-विभक्ति का ही निकलता है—'मुखात किमस्य उत्पादनम् आसीत्, किं वाहुभ्याम्, ऊरुपादाभ्यां किमुत्पन्नमुच्यते'।

फिर बारहवां मन्त्र इसका उत्तर है—'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' अब अर्थ यह हुआ कि 'ब्राह्मणः अस्य मुखाद् आसीत्। बाहुभ्यां राजन्यः कृतः। ऊरुभ्यां यद् अस्य, तद् वैश्यः। पद्भ्यां शूद्रः अजायतं। अब यहाँ पश्चमी का ही अर्थ वेद को इष्ट हुआ, क्योंकि इन ११-१२ मन्त्रों में ऋ० सं० के पश्चमी वाले 'तस्माद् यज्ञात्.....जिहारे, तस्माद् अश्वाउ अजायन्तं इन पूर्व के दो ६-१० वेदोत्पत्ति तथा पशूत्पत्ति प्रतिपादक मन्त्रों का द्वाव पड़ रहा है; उधर से 'चन्द्रमा मनसो जातः, नाभ्याऽ आसीत्' यह १३-१४ देवोत्पत्ति-प्रतिपादक अगले दो मन्त्र पश्चमी अर्थ का द्वाव डाल रहे हैं। इधर अपने १२ वें मन्त्र के उपसंहारभाग 'पद्भ्यां शूद्रोऽ अजायतं की पश्चमी भी द्वाव डाल रही है, तब बीचे के सभी मन्त्र (११ वें के अन्तिम दो पाद 'मुखं किमस्यासीत्' तथा १२ वें के तीन पाद 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' आदि) की प्रथमा भी द्व कर पश्चम्यर्थक ही हो जाएगी।

- (४) इस पर अर्वाचीन-पन्न का आन्तेप होता है कि 'मुखं किमस्य' का 'मुखात् किमस्य', 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' का 'ब्राह्मणोऽस्य मुखाद् आसीत्' इस अर्थ करने में प्रमाण क्या है ? और पञ्चमी ही अर्थ यदि वेद को इष्ट था, तो 'मुखं किम्, ब्राह्मणो मुखमासीत्' यह यहाँ प्रथमा-विभक्ति वेद ने कैसे दी ? और फिर परमात्मा 'अकाय' होता है, उसके अङ्ग जब मुख आदि होते नहीं, तब ब्राह्मणादि की मुखादि से उत्पत्ति कैसे ? अतः यहाँ पुरुषसमाज के मुख आदि के गुणों की ब्राह्मणादि से तुलना है।
- (ख) इस पर प्राचीन-पन्न कहता है कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि यहाँ यज्ञ (विष्णु) का वर्णन है। विष्णु यजनीय होने से यज्ञ है। उस यज्ञ का पुरुष वताया गया है (ऋ० १०।६०।७)। उस पुरुष को ऋग्वेद में 'सहस्रशीर्षा पुरुष:, सहस्रपात' (१०।६०।१) और अथवेवेद में 'सहस्रवाहुः पुरुषः' (१६।६।१) कहा है, अतः यहाँ यजनीय परमात्मा तथा उसके दिव्य अङ्गों का ही अर्थ है, पुरुष-समाज का नहीं। पुरुषसमाज यजनीय नहीं कहा जाता। नहीं तो उस पुरुष से नवम मन्त्र में कही हुई वेदोत्पत्ति तथा दशम मन्त्र में कही हुई पशुत्रों की उत्पत्ति पुरुषसमाज से माननी पड़ेगी; पर यह अनिष्ट है, और अथवेवेद में भी 'पुरुषऽ एवेदं सर्व यद भूतं यच्च भाव्यम्' (१६।६।४)।

यहाँ भी पुरुष से वही परमात्मा विविच्चित है; उसी पुरुष के फिर इसी मन्त्र के आगे के 'यत्पुरुषं व्यद्धुः, मुखं किमस्य, कि बाहू' (आ० १६।६।६) यह उत्पादक श्रङ्ग तथा 'त्राह्मणोऽस्य मुख्नमासीद् वाहू राजन्योऽभवत्' (आ० १६।६।६) उन श्रङ्गों से ब्राह्मणादि की उत्पत्ति बताई गई है। इस प्रकार आदिम तथा अन्तिम वेद के मन्त्रों से भी हमारे ही पच्च की सिद्धि हुई।

(ग) इसके अतिरिक्त वेद के अर्थ करने में वेद के छः अङ्ग सहायक हुआ करते हैं, उनमें भी वेद का मुखस्थानीय प्रधान-अङ्ग ज्याकरण विशेष सहायक होता है। अब वेदाङ्ग ज्याकरण की साक्षी भी देखिये—'सुपां च सुपो भवन्ति' (७।१।१।३६) इस महाभाष्यस्थित वार्तिक से 'मुखम्' में 'मुखात्' यह पञ्चमी के स्थान प्रथमा है। तब अर्थ पद्ममी का ही फलित हुआ, इस प्रकार प्रश्नमन्त्रमें भी 'मुखं किमस्यासीत्' यहाँ भी यही अर्थ है—'अस्य परमात्मनो मुखं-मुखात् किमासीत्–िकमुत्पन्नम् ?'। 'आसीत्' का 'उत्पन्नम् अर्थ करने में साची 'नाभ्याऽ आसीदन्तिरच्चम्' (यजु० देश।१३) इस मन्त्र की है।

हाँ, यदि वेद स्वयं 'पद्भ्यां शुद्रोऽ अजायत' में तथा 'चन्द्रमा भनसो जातः' आदि में पञ्चमी न लगाता, तो 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' का पञ्चमी अर्थ किसी को प्रतिभात भी न होता, पर अब तो उस अन्तिम पाद ने चुगली करके तथा इस के आगे के पञ्चम्यन्त मन्त्रों ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ सर्वत्र उत्पत्ति अर्थ तथा पञ्चमी अर्थ है।

- (घ) जब ऋग्वेद में पहले वेदों की उत्पत्ति बताई गई (ऋ० १०।६०।६), फिर पशुओं की उत्पत्ति बताई गई (ऋ० १०।६०।१०), फिर देवताओं की उत्पत्ति बताई गई (%०१०)६०।१३-१४) तथा शेष मनुष्य-सृष्टि में प्रसिद्ध त्राह्मण्, चत्रिय, वैश्य, शुद्रों की उत्पत्ति क्यों न बताई जाती ? वह बताई गई है मध्य के मन्त्र ऋ १०।६०।१२ में। अन्यत्र वेद, पशु तथा देवताओं की सृष्टि उत्पत्ति में जब कि पश्चमी विभक्ति बरती गई है; तब उनके साथवाले वर्णव्यवस्थापक मन्त्र में भी वर्णीं की उत्पत्ति में पद्धमी ही प्रयुक्त हो, यह वेद की शैली के अनुरूप है, स्वाभाविक है, तथा प्राकरिएक है; जिसकी सान्ती 'पद्भ्यां शूद्रोठ अजायत' इस चतुर्थ पाद ने दे दी है।
- ( इ.) शेष प्रश्न है कि इन प्रश्नोत्तर-मन्त्रों में मुखम् , बाहू, उरू में पञ्चमी क्यों नहीं आई, प्रथमा क्यों आई है ? इस पर उत्तर यह है कि पञ्चम्यर्थक छत्पत्ति को प्रथमा-विभक्ति से कहे जाने का प्रकार भी होता है। इसमें एक प्रसिद्ध उदाहरण भी प्रतिपत्ती देख ले —'श्रायुर्धृताद् जायते।' यह पञ्चमी में कहना हो कि घीसे आयु पैदा हुआ करती है; तो 'सायुर्घृतम्' यह प्रथमा से भी कहा जाता है कि घी आयु है। इसका कारण यह है कि कार्य-कारण का अभेद भी माना जाता है। घृत कारण है, आयु कार्य है; तथापि यहाँ प्रथमा भी पद्ममी के ही अर्थ को बतलाने वाली हो जाती है।

इसी प्रकार 'त्राह्मणोऽस्य मुखाद् आसीत्' के स्थानमें कार्य-कारण के अभे-दवरा 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' भी कहा जाता है। अर्थ वही पश्चमी का निकलता है। इसमें अन्य भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं।

इस पद्ममी अर्थ में 'स मुखतस्त्रिवृतं निरमिमोत...त्राह्मणो मनुध्याणाम्' (७।१।४) इस कृष्णयजुर्वेद (तै० सं०) की एवं 'त्राह्मणो मनुष्याणाम् मुखतो हि सृष्टः' (६।१६) इस ताण्ड्यमहात्राह्मण की भी साची है। इसलिए चतुर्वेद्भा-ष्यकार श्रीसायणाचार्यने श्रपने ऋग्वेद्संहिता तथा तैत्तिरीयारण्यक के भाष्यमें स्वयं 'मुखं किमस्यासीत् , ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' इस प्रश्नोत्तर-मन्त्र के लिए लिखा है—'इ्यं च मुखादिभ्यो ब्राह्मणादोनामुत्पत्तिः सप्तमकाण्डे 'स मुखतस्त्रवृतं निरमिमीत' इत्यादौ विस्पष्टमाम्नाता। अतः प्रश्नोत्तरे उभे अपि तत् [ पञ्चमी ] प्रत्वेनैव योजनीये, श्रव इसमें 'नतु-नच, किन्तु-परन्तु' की बात नहीं रही।

(४) इस पर फिर प्रतिपत्त-स्रवीचीनपत्त कहता है कि वेदने 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' और 'पद्भ्यां शुद्रोऽ अजायत' इनमें भित्र-भित्र विभक्ति रख कर मगड़ा डाल दिया या डलवा दिया। सो यदि आप पञ्चमी अर्थ करके उत्पत्ति अर्थ करते हैं; भीर इससे वर्णव्यवस्था जन्म से सिद्ध करते हैं, तब व्यत्यय से पश्चमी को प्रथमा करके गुणकमणा वर्णव्यवस्था ही हम सिद्धान्तित करेंगे। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(ख) इस पर प्राचीनपत्त कहता है कि वेदने एक ही मन्त्र में प्रथमा तथा पञ्चमी भिन्न-भिन्न विभक्तियाँ रखकर सिद्ध कर दिया कि पहले अन्तिम पाद के अनुरोध से सर्वत्र पञ्चमी-विभक्ति का अर्थ कर दीजिये। फिर पहले पादों की प्रथमाके अनुरोध से सर्वत्र प्रथमा-विभक्ति का भी अर्थ कर दीजिये। अब भगड़ा मिट गया; पर प्रथमा-विभक्ति अर्थ करने पर भी 'आयुर्घृतम्' की माँति पञ्चमी विभक्ति के अर्थ में ही पर्यवसान हो जाता है। अथवा हम वादियों के अनुसार ही शुद्ध प्रथमा-विभक्ति का भी अर्थ मान लें कि इस मन्त्रमें एक व्यक्ति के शरीर के अन्नों के साथ ब्राह्मणादि—वर्णों की तुलना है; तब भी इससे वर्णव्यवस्था जन्म से ही सिद्ध होती है, गुणकर्म से नहीं; क्योंकि उस जात-ब्राह्मण को स्वनियत कर्मों का निषेध तो है नहीं; पहले वह भी मुखकी माँति उत्पन्न होगा, फिर अपने नियत कर्मों को करेगा। इससे जन्मना वर्ण्व्यवस्था में कोई त्रिति नहीं पड़ती। उत्पत्ति तो उसका स्वरूप वा लन्नण होगा; और गुण-कर्म उसके उत्कर्षाधायक होंगे। फिर यदि जातिपत्ती 'ब्राह्मणोऽस्य' के यथाश्रुत प्रथमा के अर्थ से जन्मना वर्ण्व्यवस्थाकी सिद्धि में सन्देह करें कि यह कैसे; तब वे निम्न पंक्तियाँ पढ़ने का कष्ट करें—

(ग) मान भी लिया जाय कि 'न्नाह्मणोऽस्य मुखमासीत्' मन्त्र में प्रथमा विभक्ति का अर्थ है, और एक व्यक्ति के शरीर के अङ्गों के साथ न्नाह्मणादि वर्णों की तुलना है, इसपर यह जानना चाहिये कि मुख, बाहु, ऊरु, पाद अङ्गजन्म से ही उत्पन्न होते हैं, गुण-कर्म से नहीं। यह घोरे-घीरे पृष्ट होते हैं; तभी इनमें वे गुण अभिव्यक्त होते हैं, और अपने कर्म उनसे किये जाते हैं, और जन्ममूलक ही उन अङ्गों का वह नाम हुआ करता है, गुण-कर्म से यह नाम-करण नहीं। जन्म से शुरू करके भस्म होने तक उनका यही नाम हुआ करता है, चाहे मुख, मुखवाला कर्म करे वा न करे।

जैसे मुख बाल्यावस्था में जन्म के समय निरक्तर शब्द करता है, फिर भी उसे मुख ही कहा जाता है। तब मुखस्थित आँखों में अक्तर आदि पहचानने की शक्ति नहीं होतों, जो उसका कर्म है। फिर भी उसका नाम 'चकुः' हुआ करता है। इस प्रकार बृद्धावस्था में और युवावस्था में भी रोगिवशेष होने पर मुखादि अङ्ग मुखादि वाला कर्म न करते हुए भी मुखादि ही कहे जाते हैं, पादादि नहीं। मुख में वा उसके मस्तिष्क-भाग में मूखता होने पर भी उसे 'पाद' नहीं कहा जाता वा मुख को वहाँ से काट कर पाद की जगह और पाद को वहाँ से काट कर मुख के स्थान में नहीं रखा जाता। वैसा करने पर पुरुष की मृत्यु हो जायगी।

बाल्यावस्था में बाहु में रच्नण की शक्ति नहीं होती, वार्षक्य में भी। यौवन में भी बाहु में दुर्वलतावश रच्नणशक्ति न होने पर भी उसका नाम 'बाहु' ही होता है। इसी प्रकार ऊरु, कमर तथा पाँव भी बाल्य तथा वार्षक्य में अपनी शक्ति को धारण नहीं करते, दुर्बलतावश यौवन में भी। फिर भी इन्हें यथापूर्व ऊरु श्रौर पाद ही कहा जाता है। इस प्रकार निरत्तर भी ब्राह्मण बालक और वृद्ध के अथवा दुर्बलशक्ति वाले युवा के मुख की तरह ब्राह्मण ही रहता है। जैसे नेत्र आदि से युक्त मुख के शिथिल होने पर भी उसके स्थान में सबल भी बाहु, ऊरु या पाद को नहीं रखा जाता; वैसे ही त्राह्मण निरत्तरता में भी ब्राह्मण ही रहता है। उसके स्थान को सात्तर भी त्रिय, वेश्य, शह नहीं ले सकते। उस ब्राह्मण का पुत्र वा बन्धु ही वहाँ रखा जा सकता है। इसी तरह चत्रिय निर्वल होने पर भी चत्रिय ही माना जाता है। इस प्रकार ऊठ वा पाँव की निर्वलता में जान लेना चाहिये।

(६) इस पर अर्वाचीन-पच्च कहता है कि उक्त सन्त्र में पञ्चमी-विभक्ति मान भी ली जाय कि परमात्ना के मुख से जो सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुआ है. वही ब्राह्मण्-जाति है; पर उस ब्राह्मण् के लड़के तो मुखोत्पन्न होते नहीं। तब वे ब्राह्मग्-जाति कैसे माने जा सकते हैं ? ।

- ( ख ) इस पर प्राचीन-पन्न का उत्तर यह है कि वेदाङ्ग व्याकरण में लिखा है-'सकुदाख्यातनिग्रीह्या' (महा० ४।१।६३) एक वार कहने से कि यह मुखो-त्पत्ति से ब्राह्मण है, उसके अपत्य सहोदरादि में भी वही प्राह्म हो; वह भी जाति होती है। तव उसके मुखसे उत्पन्न होने से वेदानुसार ब्राह्मण कहे जाते थे, उसके आगे की पीढियों में होनेवाले पुत्र-पीत्र आदि सभी ब्राह्मण्-जाति माने जाते हैं। श्रतः वर्ण-व्यवस्था वा जाति-व्यवस्था जन्ममूलक ही है।
- (७) इनमें भर्वाचीन-पत्तका यह आन्तेप होता है कि वर्ण-व्यवस्था जन्म से मान भी ली जाय, पर गुण-कर्महीन ब्राह्मणका सम्मान हमारी समममें नहीं आता कि ग्य-कमसहित भी चत्रियादि से उसे उच्च क्यों माना जाय? इस प्रकार तो समाजमें वड़ी हानि पड़ेगी।
- (ख) इस पर प्राचीन पत्तका यह कहना है कि सभी शास्त्र वर्णव्यवस्था को तो जन्मना मानते हैं, पर यह नहीं कहते कि ब्राह्मणादिको स्वनियत-गुणकर्म श्राश्रित नहीं करने चाहिये। वे तो ब्राह्मणादि को अपने गुणकर्मी के श्रवलम्बन करने पर बल ट्रेते हैं श्रौर उनका श्रवलम्बन न करने वाले ब्राह्मणादि की परलोक में दुर्दशा दिखलाते हैं। देखिये इस पर मनुस्पृति (१२।७०-७१-७२), अतः सब वर्णों के स्वनियत-गुणकर्म में अवस्थित होने पर समाज बिल्कुल ठीक रहेगा। पर फिर भी जो गुण्-कर्महीन ब्राह्मण की हमारे सनातन-हिन्दुधर्म में प्रशंसा वा अन्य वर्णों से उच्चता बताई जाती है, उसका कारण यह है कि वर्ण-व्यवस्था तो जन्म से है; पर उस जन्म में कारण पूर्वजन्म के उत्तम गुणकर्म हुआ करते हैं।

सनातन-हिन्दुधर्म आस्तिक-धर्म है, नास्तिक नहीं। नास्तिक लोग पर-लोक, पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्म नहीं मानते। कई नये हिन्दुसम्प्रदाय अपने-आपको आस्तिक कहते हुए भी पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्म को केवल आडम्बरमात्र में, कथ-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नमात्रमें मानते हैं; यथार्थरूपसे नहीं; पर सनातन—हिन्दुधर्म इसकी सत्ता मानता है—'सित मूले तिद्वपाको जात्यायुर्भोगाः' (योगदर्शन, साधन १३)। 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३।२१)। उस (सनातन हिन्दुधर्म) का यह मत है कि जिस कुमारने त्राह्मण्—कुल में जन्म लिया है, वह पूर्वजन्म के उत्तम गुणकर्मों के कारण। अब हम जो उसका सम्मान करते हैं, वह हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, किन्तु उसके पूर्वजन्म के उत्तम गुणकर्मों के बारण। अब हम जो उसका सम्मान करते हैं, वह हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, किन्तु उसके पूर्वजन्म के उत्तम गुणकर्मों का सम्मान कर रहे हैं। इससे फिर उसका अपने उत्तम गुणकर्मों के आश्रयण में प्रोत्साहन होगा। यदि वह उत्तम गुणकर्मों को आश्रित नहीं करेगा, तो यह उसी व्यक्ति का अपना अनिष्ट होगा और अप्रिम जन्म में असद्-जाति में जन्म लेगा, दु:ख उठायेगा। पर हमारा तो कर्तव्य हो जाता है कि हम उस त्राह्मण्कल में उत्पन्न का सम्मान करें। इससे जहाँ हमारो पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्म पर आस्था बढ़ी, वहाँ शुभ गुण-कर्मों के आश्रयण का प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा।

(ग) जैसे कोई 'शास्त्री' बनता है, उसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी होती है, वहाँ उच-श्रध्यापकता में प्रथम-द्वितीय श्रेणी का हो रखा जाता है, तृतीय श्रेणी का नहीं। तृतीय श्रेणी वाले को भी अच्छी योग्यता सिद्धत कर लेने पर वह भी उच-श्रध्यापकता आदि में निर्वाचित कर लिया जाता है, वैसे ही जन्मजात ब्राह्मण भी तीन श्रेणियों का होता है-उत्तम, मध्यम, श्रधम। श्रदाः जहाँ कर्मकाण्डादि में वा श्रन्य सम्मानित उच्च कर्म में ब्राह्मण की श्रावश्य-कता पड़ती है, वहाँ उत्तम या मध्यम ब्राह्मण को लिया जाता है, तृतीय श्रेणी वाले ब्राह्मण को नहीं। जब वह तृतीय श्रेणीय भी प्रथम-द्वितीय श्रेणी वाले का सम्मान देखकर स्वयं भी प्रथम-द्वितीय श्रेणी-जैसी योग्यता सिद्धित कर ले, तब उसका भी वही सम्मान होगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि जहाँ शास्त्रों में ब्राह्मण का वर्णन श्राता है, वहाँ जाति-जात तथा फिर उत्तमगुणकर्मवान् ब्राह्मण इष्ट होता है। श्रन्य जाति-जात एवं उत्तमगुणकर्मवाले भी ब्राह्मणेतर वर्ण की ब्राह्मणता वहाँ इष्ट नहीं होती श्रीर उसका ब्राह्मण-जैसा सम्मान भी इष्ट नहीं होता।

इस वेदानुगृहीत निबन्ध से सम्यक् सिद्ध हो गया कि वर्ण-ज्यवस्था जन्म से ही हुआ करती है। वही 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' मन्त्र में इष्ट है। चाहे यहाँ पद्धमी-विभक्ति का अर्थ हो, चाहे प्रथमा का। यदि उस जन्मवाले ब्राह्मणादि में स्वनियतगुण-कर्म होंगे, तो 'सोना और सुगन्ध' होगा। अन्य वर्णजात को अन्य वर्ण के गुण-कर्म प्रहण करके कभी अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करनी चाहिये। जन्म-ब्राह्मण को भी उचित है कि वह अपने गुण-कर्म में खरा उतरे। तब किसी भी अब्राह्मण अथवा गुणकर्मवादी की शक्ति नहीं कि उसपर आक्रमण कर सके। इस विषय में जो अधिक देखना चाहें, वे हमारी 'श्रीसनातनधर्मालोक-प्रन्थमाला' का चतुर्थ तथा षष्ठ पुष्प हमसे मँगा कर पढ़ें।

# वेदोऽखिलो धर्ममूलम्

[ पण्डितश्रीकमलाकान्तमिश्रः प्रधानाचार्यः-गोयनका-संस्कृत-महाविद्यालयः, काशी ]

इदं भारतवर्षं नाम धर्मप्राणोऽतीव पावनो देशः, यत्राभ्युदयनिःश्रेयसपुरुषार्थ-साधनं धर्ममुपार्जियतुं देवा ऋपि मानुषं जन्म वाञ्छन्ति । भारतभूतलमेव प्रधान-धर्मस्य चेत्रमिति व्यपदिश्यते नान्यत्। यस्य धर्मप्राग्रस्य परिरच्याय अनेके महानुभावा राजर्षयो ब्रह्मर्षयो वीराश्च सदेहान् प्रागान् तृगातुल्यान् अजीगगान्। याग दान-तपांसि धर्मान् समाचरितुं भारतमेव क्षेत्रं सर्वेऽलंचकुः । किम्बहुना धर्म्य युद्धमि विधातुं भारतमेव रणत्तेत्रं सम्मेनिरे । देवान् पितृनुहिश्यं कर्म सम्पादियतुम-द्यापि इहैव भारते सर्वविधं श्रमं धनव्ययादिकं च कृत्वा सुदूरादिप देशात् शास्त्र-निर्धारिते तत्तत्तीर्थविशेषे समागच्छन्ति जनाः। अनेके वैदेशिका अपि तान्येव धर्म-न्तेत्राणि द्रष्टुमायान्ति तच्चित्रं च संगृह्य त्रात्मानं पुनन्ति । बहवो धार्मिकाः पुरुषा ञ्जाजीवनं तत्तत्त्त्तेत्रं न परित्यजन्ति, किन्तु तत्रैवान्तकाले ज्ञानमवाष्य शिव-प्रसादान्मुक्तिभाजो भवन्ति यथा काश्यादौ । अपरे श्रुतिवद्धादराः तीर्थविशेषे स्वतनु-मपि बुद्धिपूर्वकं परित्यज्य प्रयागादौ अमृता भवन्ति । तदेतस्य सर्वस्यापि पारलौकिक-फलस्य ज्ञापकं न प्रत्यचप्रभाग्मम् , सम्बद्धवर्तमानमात्रप्राहिग्ः प्रत्यचस्य ऋदृष्टेऽनागते च सामर्थ्याभावात् । नाप्यनुमानं पारलौकिकफले धर्मे प्रामाएयं समश्नुते, प्रत्यन्तपूर्व-कत्वात् तत्प्रवृत्तेः, तत्र गत्यभावात् । तस्माद् वेद एव सर्वत्र धर्मे मूलं प्रमाणम्, नान्यत्। प्रवृत्ति-निवृत्तिलत्त्रणस्य द्विविधस्यापि धर्मस्य मन्त्रत्राह्मणात्मको वेद एव गमक इति ज्ञापियतुं ''वेदोऽखिलो धर्मभूलम्'' इति स्पृतौ वेद इत्युक्त्वा पुनरिखल-पद्मुपात्तम् । तेन सर्वस्य सोपनिषदो मन्त्रत्राह्मणात्मकस्य वेदस्य धर्मे प्रामाण्यम् प्रवृत्तिलत्त्रणो धर्मी यागादिनिवृत्तिलत्त्रण्य यहैतात्मज्ञानं तदेव पर्मो धर्मः कथ्यते। तदुक्तम् — "अयन्तु परमो धर्मी यद् योगेनात्मदर्शनम् ।"

अस्यैव परब्रह्मात्मैक्यज्ञानस्य परमधर्मत्वं तदन्ये सर्वे धर्माः तस्यैव शेषभूताः। तदुक्तं भगवता कृष्णेन—

"सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।" इति । तच्चात्मज्ञानं श्रौतमेव श्रेयस्करं 'तं त्यौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि' 'श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः' इति श्रुति-स्मृतेश्च नतु केवलेन शास्त्रविसंवादिविचारेण' तर्केण च । तदुक्तं भगवता मनुना—

"त्रार्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तर्केणानुसंघत्ते स धर्मं वेद नेतरः॥"

न केवलं श्रौते धर्मे ज्ञानमात्रे च प्रमाणं वेदः, किन्तु विश्वं सिस्ट्वी विधे विश्वनिर्मिताविप प्रदोपवत् परमालम्बनं वेद एव ।

"वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे।" (मनु० १।२१)
"अनादिनिधना ह्येषा वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा।
आदौ वेदमयी नित्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः।।" इति स्मृतेः।
भारतीया नीतिरिप वेदमृत्तैवापेत्तिता नतु तिहिपरीता।
"सैनापत्यं च राष्ट्रं च दण्डनेतृत्वमेव च।
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहिति।।" इति स्मृतेः।

प्ताहरास्य मन्त्रत्राह्मणात्मकस्य वेद्राशेः प्रमाणान्तरानिधगतार्थगन्तुनित्यस्यापौरुषेयस्य व्याकरणादिभिः षडङ्गेः सर्वथः रद्मणीयस्य परिरद्मणं सर्वेषां
मानवानां कर्तव्यम् , विशेषेण तु द्विज्ञातीनाम् । अत्र च श्राचाण्डालं सर्वस्यापि धर्मः
प्रतिपादितः, तेन सर्वार्थविद्योतने रिवर्षित सर्वान् प्रति सम एव, न विषमः । मातापितृसहस्रभ्योऽपि समधिको हितोपदेष्टा यतो वेद एव, अतस्तत्प्रामाण्यमद्यापि
सर्वेरभ्युपेयते । न लेशातोऽपि वेषम्यकारणं वेदराशौ प्रतीयते । यतो न कर्यापि
प्रान्तीयभाषया संदृष्धोऽयं वेदो येन तत्प्रान्तीयानां पद्मपाती भवेत् यथा बौद्धजैनागमाः पद्मपातिनः । नापि संस्कृतया गीर्वाणभाषया सङ्कृतितो येन तत्पद्मपातित्वाशङ्का स्यात् , वैदिकभाषा न देवानां संस्कृतभाषा, किन्तु विलद्मणेव लोकोत्तरवेदिकभाषा, यत्र वेदे संस्कृतभाषाव्याकरणं न स्वशासनं कर्तु चमते । किन्तु "क्लन्द्सि
दृष्टानुविधिः" इति वचनमनुसृत्य यथा वेदे दृष्टं पदं तद्नुरूपमेव स्वशासनं
परिवर्तयति । किञ्च संस्कृतभाषाि न द्विज्ञातीयानां मातृभाषा येन द्विज्ञादीनां
पद्मपाती भवेत् । श्रेयस्कामहिक्ताितिभिरस्या विशेषेणाभ्यसनाद् द्विज्ञातिभाषात्वेन
केश्चदुच्यते । सीतां प्रति हनुमता उक्तम्—

"यदि वाचं प्रवच्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम्। रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥" तदुत्तरत्र "श्रवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत्। मया सान्त्वयितुं शक्या राजपुत्री सनिन्दिता॥"

श्रत्र च मनुष्यवाक्यस्यावश्यवक्तव्यत्वात् संस्कृतभाषायां पूर्वं निषिद्धत्वात् न संस्कृतभाषा द्विजादीनां मातृभाषा श्रासीदिति गम्यते, श्रतो न वेदः कस्यापि पत्तपाती भिवतुमहिति। श्रत एवास्य वेदस्य सर्वान् प्रति समान एवादरः। वैदे-शिका श्रपि वेदे दढां श्रद्धां विधाय वेदार्थमनुसन्दधते। वेदनिर्मितौ न कस्यापि पुम्बस्य स्वातन्त्रयं येन तत्पत्तपाती स्यात्। तदुक्तम्—

"यत्नतः प्रतिषेध्या हि पुरुषाणां स्वतन्त्रता।"

थद्पि निःश्वसितमेतद् ऋगादि महाभूतस्य भगवतः तद्पि पूर्वकरपानुपूर्वीकस्य र

वेदस्याविष्कारे एव तात्पर्यं न तु स्वातन्त्र्यम्। "धाता यथापूर्वमकल्पयत " इति वेदोक्तेः।

. वेदस्येश्वराद् जन्मश्रुतिः तस्याः तदात्रिष्कृतावेव तात्पर्यं न तु प्रमाणान्तरेणार्थ-

मुपलभ्य विरचितत्वम्। तदुक्तम्-

"श्रुतीनामीश्वराज्जन्म केवलं श्रुतिषु श्रुतम्। मानान्तरोपलब्धेऽर्थे रचना तुन मीयते।।"

अस्मदादीनां वाक्यं प्रमाणान्तरेणार्थमुपलभ्य विरचितम्, वेदवाक्यं तु न तथेति तद्पौरुषेयम् । यद्यपि मानवमात्रस्य हितसाधनत्वेन वेदो भगवान् सर्वेर्मानवै परिरच्नणीयः समादरणीयश्च। तथापि—"त्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः पडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्र" इति वचनवलात् तद्ध्ययनाध्यापने प्रचारे चाप्रेसराणां ब्राह्मणानामेव शिरसि महान् भारः समापद्यते । त्रातो वेदव्रतिनां तेषां ब्राह्मणानां

परिरक्तणं समेषां कर्तव्यम् । तद्यथा गीताभाष्ये शाङ्करे-

"आदिकर्ता समगवान् नारायणो विष्णुभौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रज्ञणार्थं देवक्यां वसुदेवादंशेन कृष्णः किल सम्बभूव । त्राह्मण्तवस्य हि रच्चिन रचितः स्यादु वैदिको धर्मः तद्धीनत्वाद् वर्णाश्रमभेदानाम्।"तत्रैव "त्राह्मणं हि पुरोधाय चत्रियाद्ः प्रतिष्टां लभते याजनाध्यापनयोस्तद्धर्मत्वात् तद्द्वारा च वर्णाश्रमभेद्व्यवस्थापनात्, श्रतो बाह्य एत्वे रिच्ति सर्वमिष सुरिच्चतं भवति" इत्यानन्द्गिरिः । भगवतो वेदमूर्तेः सन्धारणायां त्राह्मणैस्तुल्यं नान्यत् किञ्चिद् भूतं पूज्यमास्त इति ऋषभदेवेन भगवता प्रतिपादितम् । तत्र हि "आत्मानं द्विजदेवदेवम्" इत्याह, द्विजा देवा यस्य भगवत इति तद्रथः।

न ब्राह्मसौस्तुलये भूतमन्यत् पश्यामि विष्राः किमतः पर्न्तु । यस्मिन्नुभिः प्रहुतं श्रद्धयाहमश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे ॥ भूता तनुरुशती मे पुराणी येनेह सत्त्वं परमं पवित्रम्। शमो दमः सत्यमनुग्रहश्च तपस्तितिश्चानुभवश्च यत्र ॥

( भागवत ४।४।२३-२४ ) एतादृशो त्राह्मणो वेदत्रती वेदमूर्तिः सर्वस्य मानवसमाजस्य गुरुरिति गीयते। ''एतद्शप्रस्तस्य सकाशाद्यजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिचरेन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥"

त एव त्राह्मणाः सनातना महीदेवा इति कथ्यन्ते नान्ये त्राह्मण्त्रुवा जाति-मात्रत्राह्मणाः । एवंगुण्गण्सम्पन्नं त्राह्मण्कुलं स्वाध्ययनकाले मया विलोकितम् चत्र वैदिकप्रवरा महामहोपाध्यायपदभाजः श्रीप्रभुद्त्तशास्त्रि-गौडपादाः तथा तद्द्रितीयविग्रहास्तदात्मजा वैदिकशिरोसण्यो महामहोपा-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ध्यायपदिनिभृषिताः श्रीविद्याधरशास्त्रिगौडचरणाः साचाद् भगवद्वेदमूर्तय श्रासन्, येषां दर्शनमात्रेणैवाघौषः वेपमानः सुदूरमुत्सार्यते, किम्पुनर्वेद-नादश्रवणेनेति । यान् दृष्ट्वा मदीया महती वेदे श्रद्धा समुदियाय । श्रद्धापि तत्कुलं पुत्र-पौत्रादिजनिपरम्परया शिष्यप्रशिष्यादिविद्यापरम्परया च प्रवर्धमानं पम्फुल्यमानं देवकल्पं प्रसिद्धवैदिककुलं विराजतेतराम् ।

तदेवं वेदसंरत्त्यौकतपः प्रभावाद् विद्याविभवविनयादिसम्पन्नं स्वाध्ययनवि-धिना समधिगतसाङ्गवेदमनपेत्तं विश्वविश्रुतश्रौत-स्मार्तयज्ञाचार्यवैदिककुलं समधिगम्य श्रेयस्कामाः सनातनवैदिकधर्मवद्धादराः स्वमनीषितं कर्तव्यं संपाद्यं विश्रुद्धस्वान्ताः श्रमन्दमानन्दमनुभवन्ति । एवंप्रभावो हि वेदो यदनिच्छन्तमपि वैदिकं सर्वसंपदः सेवितुं पादयोः परिजुठन्ति । तदित्थंगुग्गग्गभूषिते वैदिकवित्रकुले समेधमाने एव विश्वस्य शान्तिर्नान्यथा ।

"प्रत्यचेणातुमानेन यश्रार्थो नैव गम्यते ।
तमेनं वोधयेद्यस्तु तस्माद् वेदस्य वेदता ।।"
इति पुनर्वेदस्वरूपं "वेदप्रतिपाद्यः प्रयोजनवद्शों धर्मः" इति धर्मस्वरूपं चाभिधाय "वेदोऽखिलो धर्ममूलम्" इति समुपक्रान्तमुपसंह्रियते । उपाह्नियते च सममिनन्द्रनीयाचार्थचरणयोविशिष्टश्रद्धाविष्टेन मनसेति शम् ।

#### उपकल्पविधिरहस्यम्

[ शास्त्रार्थमहार्थः पण्डितश्रीमाघवाचार्यशास्त्री, देहली ]

कालवशाद् वेदप्रचार एव विरलताङ्गतः । सौभाग्यात्केचन घनान्तपाठमात्र-परायणास्तु लभ्यन्ते, परन्तु तेषु पुनरर्थविदस्तु दुर्लभा एव, परं येषां स्मरणेऽयं प्रन्थः प्रकाश्यते ते स्वर्गीया महामहोपाध्यायाः श्रीविद्याधरशास्त्रिणस्तु वेदार्थक्रेष्विप शिरोमणिभूताः कम्मकाण्डोन्नायका विद्वन्नायका श्रासन् । श्रतस्तस्मारकप्रन्थे कञ्चिद् वैदिकमेव विषयमवलम्ब्य प्रवन्धः प्रस्तोतव्य इति कृत्वा तथा प्रयत्यते ।

'मन्त्र-ब्राह्मण्योर्वेदनामघेयम्' इति वैदिकानां सर्वतन्त्रो राद्धान्तः । तत्र विधि-विधायको ब्राह्मण्यागो विधिनिर्वाहकश्च मन्त्रभागः । विहितस्य कर्मणः सम्पादन एव मन्त्राणामुपयोगः । यदि विधिर्न भवेत्तदा मन्त्राणामानर्थक्यप्रसङ्ग एवो-परिथतः स्यात् । अतो याज्ञिकैत्रीद्मण्यागस्यैव मुख्यता स्मर्थते । साम्प्रतिकाः केचन



द्यार्थ्यं हुवा हाह्य सागस्य व्याख्यानमात्रतामापाततो वेदातिरिक्ततां वदन्ति ते प्रष्टव्याः भोः ! यदि कस्य चिद्पि वस्तुनो भागद्वयं सम्पद्येत तयोः किं कस्य चिद्पि भागस्य तत्त्वं विद्दन्येत ! किमाम्रफलस्य कृत्तो विभागोऽनाम्रतां भजते ?

नतु 'बन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्' इत्यादिप्रमाणेषु मन्त्रशब्दस्यैव पूर्व-निपातोऽवलोक्यते, श्रतोऽभ्यिहितन्पूर्वेमिति नियमान्मन्त्रभागस्य मुख्यता सिद्ध्यति । मैवं वाच्यम् , नात्र श्रभ्यिहितत्वान्मन्त्रशब्दस्य पूर्वेनिपातः श्रिपतु श्रल्पाः तरत्वा-देव । उभयोरिप भागयोस्तुल्याभ्यिहितत्वात् , शिव-केशवावित्यादिप्रयोगवत् ।

त्राह्मणो द्विविधः—विधिरर्थवाद्श्च । विधिविशेषस्यैव पूरकोऽङ्ग उपकल्पः । श्राम्नातद्रव्यालाभे विधिनिर्वाहकृते तत्प्रातिनिध्यधर्मावच्छेदकद्रव्योपयोगबोधको विधिशेष उपकल्पः । सोऽपि द्विविधः—श्रभावहैतुको रुचिहैतुकश्च । तत्राऽभावहैतुको देश-काल-राज्यनियन्त्रण-क्रयशक्त्यभावमूलकः । स्विहैतुकश्च लोक-विद्विष्ठद्रव्याऽप्रयोगमूलकः ।

इत्थमत्राऽनुसन्धेयम् । यथाऽऽयुर्वेदे निर्दिष्टौषध्यलाभे तद्योगपूत्ये तत्समान-गुणवद्द्रव्यान्तरोपयोगः क्रियते, एवमेव यज्ञेऽपि । तद्व्यवस्थापको विधिशेष एवो-पक्लपः ।

यथा मानवशरीरे ध्रुवाणि ६ ध्रुवाणि च उभयविधान्यङ्गानि वर्तन्ते। येषामपाये सत्तेव विलुप्येत तानि ध्रुवाणि कथ्यन्ते यथा हृद्य-मस्तकादीनि, येषा-मपाये न सत्ताहानिः तान्यध्रुवाणि यथा हस्तपादादीनि । एवमेव यज्ञस्यापि ध्रुवाण्य-ध्रवाणि चाङ्गानि सन्ति । तत्र यजमानो मन्त्रा ऋत्विगाद्यश्च ध्रुवाङ्गभूताः । साज्ञात्पश्चः, सामिषः पुरोडाशः, सुवर्णमयी चयनेष्टिकाप्रभृतयश्च अध्रुवाङ्गभूताः पदार्था विज्ञेयाः । ध्रुवाङ्गाणामभावे यज्ञसत्तेव विपद्येत, अतो न तत्रोपकल्पकल्पना-वकाशः, परन्तु अध्रुवाणां यज्ञाङ्गानामभावहैतुकेऽलाभे रुचिहैतुके वाऽलाभे स्तरासुपकल्पकल्पनया यज्ञसमृद्धिः ।

सोऽयं रुचि हैतुक उपकल्पो विशिष्येह समाम्नायते । 'ग्रस्त्रगर्यं लोकिविद्विष्टं धम्ममप्याचरेश्रतु' इति मन्वादिनिर्दिष्टश्चिरन्तनोऽयं सिद्धान्तः सित श्रुतिविहितो पकल्पावसरे यजमानेन यथेष्टं व्यवहर्तव्यः । साचात्पश्चिकल्पे तत्प्रतिनिधि मृतः पिष्टपशुः श्लाष्यः । सामिषपुरोडाशिवकल्पे च विरूद्धयवसारमिश्रितं त्रीहि-पिय्याकं प्रशस्तम् । एवमेव सुवर्गेष्टिकाविकल्पे राजतेष्टिका ग्राह्माः । श्रश्वदिच्या-विकल्पे तन्मूल्यद्रव्यदिच्यापि देया ।

यथाविध्युपकल्पाचरणे न कश्चित्प्रत्यवायो नवा प्रायश्चित्तावकाशो नापि फलन्यूनताऽवसरः। स एष मीमांसितोऽर्थो वेदशब्दैरपि प्रमाणकोटिमध्यारो-प्यते। यथा—

- (१) 'अवध्नन्पुरुषं पशुम्' (शुक्तयजुर्वेदं, ३१।१४)
- (२) 'पुरुषं ह वै देवा अग्रे पशुमालेभिरे'

- (३) 'पशुई वा एष त्रालभ्यते यत् पुरोडाशः' (शतपथत्रा॰ १।२।२)
- (४) 'एवं संस्कृतं पुरोडाशं पशुत्वेन संस्तौति । पशुरूपताम्रुपपादियतुमितिहासम्रदाहरित । यज्ञीयः सारांशो 'मेधः'''''एवं पुरुषाऽश्वादिपशुपु
  श्रालब्धेषु ततस्ततो निष्क्रान्तः स मेधोऽन्तत इमां पृथिवीं प्रविष्टवान् । '''स
  एव मेधो ब्रीहियवरूपेण परिणतः, एवं सर्वपशुसारःवात् पुरोडाशः पशुरूप
  एव संस्क्रियते । देवैरालब्धानामपक्रान्तमेधानां पुरुषादिपश्नां परिणामविशेषं दर्शयन् तस्य प्रसङ्गादभच्यतामाह, किम्पुरुषादिपश्नां मांसं
  नाशितव्यम् न मिश्चतव्यम् । तत्र हेतुमाह 'श्रपक्रान्तेति' श्रपक्रान्तमेधत्वेनाऽयज्ञियत्वात्' । (तत्रस्थं शतपथीयं सायणभाष्यम् )

उपरितनेन प्रमाणोद्धरणेनोपकल्पस्य रूपरेखा विदितप्राया स्यात्।

'श्रशुद्धमिति चेन्न शब्दात्' इत्यस्योत्तरमीमांसीयव्याससूत्रस्य व्याख्याना-वसरे सर्वेरिप प्रस्थानत्रयीभाष्यकारैराचार्यपादैः सम्भूय वेदबोधितायाः यागीय-हिंसाया श्रहिंसात्वमङ्गीकृतम् । परन्तु श्रीसम्प्रदायप्रभृतिवष्णवसम्प्रदायेषु तत्त-त्सम्प्रदायाचार्य्येरेष सिद्धान्त उपकल्पत्वधर्मावच्छेदकावच्छिन्न एवोररीकृतः इति तद्भिमतप्रवन्धस्वारस्यपर्य्यालोचनयाऽभिगम्यते। परम्परागतसदाचारप्रचारसञ्चा-रेणापि च सम्यगवबुध्यते।

श्रत्र उपकल्पकल्पनाविषये केचित् परप्रत्ययनेयबुद्धयः श्रन्धपरम्पराप्राप्तस्वात्मावगाहिपल्लवग्राहिपाण्डित्यसमुद्भृताखवगर्वोद्रेककषायितमस्तकाः नव्या
वैदिकत्रुवा महाशया विप्रतिपद्यन्ते । यद्धि वेदे प्रत्यत्तपशुयागस्यवाऽविद्यमानत्वात् 'स्ति कुड्ये चित्राणि भवन्ति' इति न्यायेन पशुपर्थ्यायभूतस्य पिष्टपश्वादिरूपस्य उपकल्पस्य कल्पना तु खपुष्पायिता एवं स्यादिति । श्रत्रोच्यते
'वायव्यं श्वेतमालमेत' इत्यादिविधिबोधकवचनैः पशुयागो विहितः, सच देवतोहेशेन द्रव्यत्यागात्मको यागो भवति । सच त्यागः क्वचिद् होमपूर्वकः क्वचिच्च
उत्सजनपूर्वकः । यत्र होमपूर्वकस्तत्र पशुरूपद्रव्यमन्तरेण विशसनं न घटते ।
एवस्त्र यागीयपशुविशसनं वैदिकम् , यागाङ्गतया क्रियमाण्यतात् , सोमामिषववत् ।
यो यदङ्गत्वेन क्रियते स तद्बोधकवेदबोध्य इति व्याप्तेर्वेदबोध्यत्वसिद्धः । नद्धत्र
पशोरेव होमः, वपाहोमश्रवणानुपपत्तेः । यथा—

जातवेदो वपया गच्छ देवान् त्वं हि होता प्रथमो वभ्ध । घृतेन त्वं तन्त्रं वर्घयस्व स्वाहा कृतं हिवरदन्तु देवाः ॥ (कृष्णयजुर्वेद-तैत्तिरीयसंहिता)

इत्यादिभिर्वपाहोममाचष्टे। श्रांस्य वेदिवर्धेर्निर्वाहो विशसनमन्तरा कथ-मपि न सम्भाव्यते । नतु मूलश्रुतौ पशुपदं नास्ति इति भैवं वाच्यम् । 'वसन्ताय कपिञ्जलान् स्रालभते' इत्यादिषु यजुःसंहितान्तर्गतश्रुतिषु कपिञ्जलाख्यस्य प्राणिविशेषस्य स्रालम्भनिकयादर्शनात् ।

श्रयमेवार्थः श्रीजैमिनिना मीमांसादराँने एकादशाध्याये द्वादशाध्याये च बहुभिः सूत्रैः समर्थितः । यथा—

- (१) 'शामित्रे च पशुपुरोडाशो न स्यादितरस्य प्रयुक्तत्वात्' (मो० द० १२।१।१३)
- ( १) मांसपाकप्रतिषेधश्च तद्वत्' (मी० द० १२।२।२)
- (३) 'मांसपाको विहितप्रतिषेधः स्यादाहुतिसंयोगात्' (मी.०द०१२।२।६)
- (४) 'पशौ तु संस्कृते विधानात्' (मी० द० १२।२।१२)
- ( ५ ) 'पशौ च पुरोडाशे च समानतन्त्रं भवेत्' ( सी० द० ११।३।१७ )

नतु श्राङ्पूर्वस्य लभेः विश्वसनार्थे किं बीजमिति शङ्कायामुच्यते। तेषु तेषु शास्त्रेषु केचन पारिभाषिकाः शब्दा भवन्ति, तेषामर्थसीमा स्वयं प्रन्थकत्रेंव निर्धारिता भवति, यथा—उपनयनशब्दस्य सत्यपि नैकट्यप्रापणे साधारणेऽर्थे वेदाध्ययनाय गुरोः समीपे एव श्रानयनात्मकस्य संस्कारविशेषस्य पारिभाषिकार्थवत्त्वात्। एवमेव विवाहादयः शब्दा श्राप तथाभूता एव। एशं हि श्रालम्भशब्दोऽपि यज्ञाङ्गभूतानां तेषां तेषां विधीनां प्रत्याहारत्वेन समष्टिसंप्राहकः पारिभाषिकः शब्दः। यस्मिन् कर्मणि केषाश्चिद् वस्तूनाम् 'श्रादानम्', केषाञ्चिद् वस्तूनाम् 'लम्बन्नम्', केषाञ्चिद् वस्तूनाम् 'त्रम्बन्नम्', केषाञ्चिद्

'कूटादिप्रायश्चित्तपूर्वकोपाकरण्-रशनापरिव्यपण्-यूपनियोजन-प्रोत्त्रण्-सूच्या-घारानन्तरकालिकसमञ्जन - पर्यग्नोकरण् - वपाश्रपणान्वारम्भणाधिगुप्रेषसमकाल-शामित्रानुनयाऽधस्ताद् बर्हिरपासन-प्रत्यङ्मुखावस्थापन-पाशादिप्रायश्चित्तसंज्ञप्तहोम-रशनाविमोकाङ्गाप्यायन - वपोत्क्रन्तन-तत्प्रतितपन-होम-तदुद्धारणाभिधारण्कादशा-वदानोद्धरण्यतप्रश्न-प्रतिवचन-हविर्गुद्काएड-जाघनीहोमादिक्रियाकलापभूताः सर्वेऽपि विधय आलम्भशब्दवाच्याः।'

श्रत्र यस्य कस्यचिल्लोपेऽपि प्रायश्चित्तविधानात्। यज्ञाङ्गभूतं सर्वमपि इदं कमजातम् त्रालम्भनपद्वाच्यमेव।

नतु एतत्सर्वं संहिताभागस्य व्याख्यानभूतैरापाततः श्रस्मन्मते श्रवेदत्वेन स्वीकृतैः ब्राह्मण्वचनैरेव साधितम्। मन्त्रभागे तु तथाभूतप्रकरणस्य गन्धोऽपि श्राष्ट्रातुं न शक्यते। मैवं वाच्यम् , मन्त्रभागेऽपि तद्दर्शनात्। यथा—

(१) अजञ्च पचत । ( अथर्ववेद धारा३७)

(२) ये वाजिनं परिपश्यन्ति पक्वं ये चार्वतो मांसभिक्षाम्रपासते । (ऋग्वेद १।१६२।१२)

(३) यं ते मन्थं यमोदनं यन्मासं निष्टणामि ते । ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्रुतः ॥ (अथर्व० १८।४।४२)

इत्थं हि मन्त्र-ब्राह्मणात्मके वेदे प्रत्यज्ञ-पशुयागस्य विद्यमानत्वात् शब्दप्रमाण-श्रद्धानैः सर्वेरिप पूर्वाचार्य्येरेकस्वरेण स व्याख्यातः । तस्य एव उपकल्पविधिरिप वेदेष्वेव स्त्राम्नातः । यथा शतपथब्राह्मणे ब्रीहियवादीनामेव तत्तद्रूपतां प्राप्तानां लोमत्वङ्मांसादिकाः संज्ञाः विधीयन्ते । यथा—

"यदा पिष्टानि स्युस्तदा लोमानि भवन्ति । यदाऽद्भिः संयौति सम्मिश्रतानि

करोति तदा त्वग् भवति । यदा श्रुतानि भवन्ति तदा मांसतां गच्छन्ति ।"

श्रत्र मूलश्रुतिशब्दास्तु तत्रैव द्रष्टव्याः, तात्पर्य्यमात्रमिह संनिष्य प्रदर्शितम्। नतु भा हिंस्यात्सर्वाभूतानि इति हिंसानिषेधके प्रत्यन्तश्रुतिवचने सत्यिप कथन्नाम 'श्रध्वर' पर्य्यायभूतेषु यज्ञेषु विशसनादिकाः क्रियाः क्रियन्ते ?

श्रुणु, 'मा हिंस्यात' इत्यादि सामान्यवचनम्। 'कपिञ्जलानालभेत' इत्यादीनि विशेषवचनानि । एवञ्च विरोधपरिहाराय उत्सर्गापवाद्न्याय एव न्नाश्रयणीयः। एवं हि ''त्र्रोषघे ! त्रायस्वेति स्विधिते मैन हिंसोः'' इति वचनं विशसनकर्मिण प्रयुज्यते । तत्राऽयमाशयः—हे श्रोषघे ! उपाकरणद्वितीयवर्हे ! एनं पशुं त्रायस्थ छेदनार्थं रच्नस्व इत्यर्थः । प्रकरणाद् बहिवमन्तर्धाय छेदनं हि रच्न-ग्रम्। श्रनन्तर्धाय छेदने हि पशुर्न रिचतः स्यात्। विधिविपर्ययेग् देवानईस्वा-पत्तेः। हे स्वधिते ! एनं पशुं मनुष्यवन्मा हिंसीरित्यर्थः । तथा च त्राह्मण् तैतिरीय-संहितायाम् (षष्ठकाएडे तृतीयप्रपाठके नवमानुवाके) - "त्र्योषधे ! त्रायस्वैनं स्विधते मैन्ँ हिँ सीरित्याह । वज्रो वै स्विधितिः पार्श्वत आर्ज्ज्यिति मध्यतो हि मनुष्या त्रार्च्छयन्ति । तिरश्चीनमार्च्छयति श्रनुचीनं हि मनुष्या श्राच्छीयन्ति।" नायं विधिर्वन्धनमात्रपरः स्पर्शमात्रपरो वा कल्पनीयः, श्रापस्तम्ब-सुत्रेऽस्य विशसने विनियोदगदर्शनात् । यथा-"श्रोषधे ! त्रायस्वैनमिति ऊर्ध्वाप्र-दर्भमन्तर्धाय स्वधिते मैनं हिंसीरिति स्वधितिना प्रहरित'' इति । तेन दर्भद्वय-मनन्तर्धाय मा छिन्द्यात् , किन्तु अन्तर्धाय छिन्द्यात् । अन्यथा आवश्चनहोमविधानं न कुर्यात् । प्रकरणपाठश्च व्यर्थः स्यात् । फलवदर्थज्ञानोद्देशेन श्रध्ययनं विहितम् । फलत्वञ्च अर्थज्ञानस्य कतुद्रारकम् । 'विद्वान् यजेत' इत्यादिना अर्थज्ञानस्य यागाङ्गत्वावगमात्।

यो हि यागीयहिंसां वैधीं न मृतुते स प्रष्टव्यः किमधर्मः इति ? यागीयहिंसा विधिबोध्या उत्त निषिद्धा ? तत्र नाद्या, यागीयहिंसाया अधर्मत्वे मानाभावात्। अध-

र्मत्वन्नाम धर्मविरुद्धत्वम् , तच्च वेद्विहित्तिभन्नत्वम् , वेद्विहित्तत्वञ्च लिङादिपद्-बोध्यनियोगविषयत्वम् । 'अग्रनीषोमीयं पशुमालभेत' इति आलम्भननियो-गस्य विषयत्वात् धर्म एव ।

एवं हि गुरुमुखाद्नधीतवेदानामनाघातमीमांसाशास्त्राणां कित्तदूतभूत-मस्करिशिष्याणां मर्कट-चापल्यां वज्ञान्मताः सन्भाव्याः कितिचित् प्रश्नाः संक्षेपेण समाहिताः। नात्र विशयलेशोऽपि यद्धि ये नव्याः वैदिकत्रवाः सन्ति, ते शब्दप्रामािएका अपि भवितुमिच्छन्ति पशुयागमपि निन्दन्ति, न्नं ते युगपदेव द्वयोनेकियोरेकमेकं स्वपादं निधाय तरीतुं कामयन्ते। वैदिकवाङ्मये पटे तन्तवो यथा तथाऽयं
विषय स्रोतः प्रोतस्त्र। वर्षशतेरिप स्रस्य निरासः केनापि कर्तुं न शक्यते। स्रत
एतदेव युज्यते तैः सर्वज्ञस्य परमात्मनः निश्वासभूतेषु वेदेषु स्वाचिम्नं निज्ञाल्यमतिप्रकल्पितं ननु-नच-किन्तु-परन्तु-प्रभृतिकम् शङ्काशल्यमुद्धत्य विशुद्धेर्वेदिकैर्भवितव्यम्, नो चेत् वौद्धैः जिनानुयायिभिरिव वेद्प्रामाण्यं सर्वथा स्रपहाय स्वातन्त्रयेण विहर्तव्यम्।

यद्यि वालिशजनानां धर्मप्रवृत्तिहेतवे तस्य तस्य धार्मिकिक्रयाकलापस्य विद्वद्भिः प्रत्यच्चफलकल्पनाऽपि क्रियते, परन्तु वस्तुतस्तु श्रदृष्टफलाधायकस्य धर्मस्य तादृग्दृष्टफलकल्पना श्रपराध एव । निह पापं पुण्यं वा चच्छ्पा द्रष्टुं शक्यते, ते हि केवलमन्ततो गत्वा शब्दप्रमाण्सिद्धा एव । स्वपादाङ्गुष्ठेनापि पश्वादिचम्मे श्रस्पृशन्तः सन्तः कृष्णाजिनेषु व्याघादिहिंस्रजन्तुचर्मस्वपि स्थित्वा श्रात्मचिन्तनपरायणा भवन्ति । देवसदनभूतस्य श्रश्वत्थवृत्तस्य पवित्रता शास्त्रसिद्धा विज्ञानसिद्धा च, परन्तु तत्पत्ररचितपत्रावल्यां भोजनकरणात् चान्द्रायण्वतापत्तिः । मलभन्तणे महान् प्रत्यवायः, परन्तु पञ्चगव्यपानं विना न थागाहिता । पदापि मृतस्य श्रस्थिसपर्शने सचैलं स्नानमावश्यकम् , परन्तु समुद्रीयकीटविशेषस्य शङ्कनाम-कमस्थि भगवत्पूजायां यत्नेन स्वमुखेन विज्ञा धमन्ति ।

इत्यादिषु सर्वेष्विप विषयेषु 'कृष्णाजिनं वै सुकृतस्य योनिः' (यजु॰), 'बटार्काश्वत्थपत्रेषु मुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्' (शिष्टस्पृति), 'पाञ्चजन्यं ह्वी-केशः' (भगवद्गीता) इत्यादोनि श्रुति-स्पृति-पुराणप्रोक्तानि वचनान्येव प्रमाण-भूतानि।

साज्ञात्पशुस्थाने कथं पिष्टपशोरुपकल्पः ? त्रीह्यो यवाश्च कथं मांसादि—पर्य्यायभूताः ? शब्दप्रामाणिकानां हृदि तु एवंविधानां प्रश्नानामुत्पत्तिरेव कथमपि न सम्भाव्यते । शब्देतरप्रमाणाप्रहप्रहिलास्तु पुनः स्वजनकमपि साधियतु-मसमर्था एव । स्वगर्भाधानकाले स्वयं द्रष्टुमज्ञमत्वात् । श्रतो यदि स्वजनन्याः कथनेन —यस्याश्च कथने लोकलञ्जादिकारणवशात् मिथ्याभाषणत्वमपि दुर्नि-वर्ण्यमेव —लौकिको जनकः स्वीक्रियते तदा त्रिकालाबाधितसत्त्यप्रकृतन्तिनिष्ठायाः 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eggangom —

श्रुतिमातुर्वचनैः परमिपता परमात्मा कथं न स्वीक्रियेत । तत्तोषकारणभूता यागाद-यश्च कथं न श्रद्धेयाः स्युः ।

साम्प्रतिके काले प्रथमन्तु विरत्तप्रचारत्वेन वैदिका विषया एव रुज्ञा गूढाभिप्रायाश्च अनुभूयन्ते, तत्रापि यदि स्वपाण्डित्यप्रदर्शनार्थं क्लिष्टतमैः समस्तैरिप बहुधा व्यस्तैः शब्दैः तुन्दिलत्वं क्रियेत तदा तु 'मघवा मूलं विडौजा टीका' इत्या-भाणकमेव चारितार्थ्यं लभेत । अतो मया भवति—पचतीत्यादिना एव स्वकीयोऽभिप्रायो निर्ह्णपतः । यद्यपि वैदिकानां विषयाणां मीमांसने कर्मठा वेदज्ञा एव साधि-काराः, तथापि यथाधीतं यथाश्रुतं दिङ्मात्रं किमपि वैदिकं रहस्यं विविच्य विरम्यते प्रार्थ्यते च —

प्रभुदत्तवरैरिद्धः श्रीविद्याधरवैदिकः। योऽवतीर्णस्त्रयीं त्रातुं स मे लेखेन तुष्यतु।।

#### योग ऋौर परकाय-प्रवेश

[ महामहोपाध्याय डा० श्रीगोपीनाथ कविराज, एम० ए०, डी० लिट्॰ ]

योगशास्त्र की आलोचना करने पर यह स्पष्ट समम में आ जाता है कि योगी के आत्मविकाशके लिये परकाय-प्रवेश का एक विशेष स्थान है; परन्तु यह भी अवश्य ही सत्य है कि स्वयं योगमार्ग में प्रविष्ट न हो कर केवल शास्त्र की आलोचना के द्वारा इस रहस्य को सममना सम्भव नहीं। भगवान् शङ्कराचार्यने किसी विशिष्ट प्रयोजन को साधनेके लिये परकाय-प्रवेश किया था, यह उनके जीवनचरित के पढ़ने से जाना जाता है। बहुत से लोगों की यह धारणा है कि परकाय-प्रवेश एक साधारण विभूतिमात्र है तथा अन्यान्य विभृतियों के समान अध्यात्ममार्ग में अप्रसर होनेवाले योगोके लिये वह उपेच्णीय है। यह धारणा निराधार है, यह बात परकाय-प्रवेश के तत्त्वकी आलोचना करने पर शीघ ही समम में आ जायगी।

प्रचित्त योगमार्ग के जो आठ अझ हैं, उनमें पाँच बहिरझ तथा तीन अन्तरङ्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अन्तरङ्ग योग के प्रारम्भ में ही धारणाका स्थान निर्दिष्ट है। चित्त को देह के किसी अंश में बद्ध कर रखने का अभ्यास धारणा की सिद्धि के लिये एकान्त आवश्यक है। चित्त स्वभावतः ही चब्चल है, यह कहीं आबद्ध होकर रहना नहीं चाहता; परन्तु अभ्यास के द्वारा दीर्घकाल के पश्चात् इसे इस प्रकार आबद्ध करना सम्भव हो जाता है। चित्त को आबद्ध न कर

36

सकते पर ध्यान छौर समाधि की आशा दुराशामात्र है। यह जो धारणा की बात कही गयो है, वह अपने देह को आश्रय बनाकर ही की जाती है; किन्तु योगी के लिये विदेह धारणा की भी आवश्यकता है। विदेह धारणा का तात्पर्य है कि चित्तको देह में प्रतिष्ठित रखते हुए भी उसकी वृत्ति को देह के बाहर किसी अभीष्ट स्थान में भेजा जा सके। चित्त के स्वरूप तथा उसकी वृत्ति में जो भेद है, उसे इस प्रसंग में स्मरण रखना उचित है। चत्तु से जिस प्रकार समस्त चात्तुष रिश्मयाँ निकलती हैं तथा वे बाह्य दश्य पदार्थ के साथ युक्त होकर उसके आकार में परिणद हो जाती हैं, उसी प्रकार चित्तसे भी रिश्मयाँ निकलकर बाह्य पदार्थों में कार्य करती हैं। इस प्रकार दूरवर्ती वस्तु में धारणा का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर उस पदार्थ का ध्यान, उसमें चित्तकी समाधि और उसके फलस्वरूप उस पदार्थ का साज्ञात्कार प्राप्त हो जाता है। विदेह धारणा के बिना वाह्य पदार्थ का अपरोच्च ज्ञान नहीं हो सकता। शास्त्र में अनेकों स्थानों में 'योगज प्रत्यच्च' नाम से जिस अलौकिक प्रत्यच्च का उल्लेख पाया जाता है, उपर्युक्त साचात्कार उसीका एक प्रकारभेदमात्र हैं।

चित्त की अनन्त रिश्मयाँ हैं; परन्तु किसी एक विशिष्ट पदार्थ का साम्रात्कार करने के लिये उसमें केवल एक रिश्मका सकचार आवश्यक होता है, अनेक रिश्मयों का नहीं। किन्तु योग-शक्ति के क्रिमक विकाश के फलस्वरूप जब एक रिश्मयों का नहीं। किन्तु योग-शक्ति के क्रिमक विकाश के फलस्वरूप जब एक रिश्म के समान अन्यान्य समस्त रिश्मयों का सकचार हो जाता है, तब बाह्य जगत् के समस्त पदार्थों के विषय में प्रत्यम्न ज्ञान उत्पन्न होता है। यह सत्य है कि पदार्थ अनन्त हैं और चित्त की रिश्मयों भी अनन्त हैं; परन्तु किसी विशिष्ट पदार्थ का स्मरण करके उसमें रिश्मप्रयोग करने से कभी अनन्त पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसी कारण खण्ड-खण्डरूप से होनेवाले पृथक् पदार्थके ज्ञान से जगत् के समस्त पदार्थों का तथा वर्तमान के समान ही अतीत और अनागत समस्त विषयों का ज्ञान सम्भव नहीं होता। सामान्य और विशेष भाव में परस्पर सम्बन्ध है। अतएब विशेष पदार्थ में संयम करके जिस प्रकार उसका अपरोत्त ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण विशेषों के व्यापक महासामान्य का अवन्तन्वन करके उसके संयम के द्वारा सर्वज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है।

विदेह धारणा का अभ्यास कर के खण्डरूप से अपरोच्च ज्ञान प्राप्त होने पर भो इस ज्ञान में ज्ञेय विषय का ज्ञेयरूप में ही प्रतिमास होता है, ज्ञातारूप में नहीं । अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व इस ज्ञान का विषय नहीं बनता; क्योंकि एक अखण्ड चैतन्य के साथ व्यक्तित्व-नियामक अवच्छेदकस्वरूप मन का सम्बन्ध रहने के कारण उपर्युक्त व्यक्ति का वैशिष्ट्य निरूपित होता है । खण्डरूप में आत्मा अनन्त हैं तथा मन भी अनन्त हैं । केवल यही बात नहीं, प्रत्येक आत्मा के साथ उसके स्वकीय मन का सम्बन्ध भी पहले से ही निर्दृष्ट रहता है । आत्मा शुद्ध चिन्मात्र तथा सर्वत्र

समभावापन्न होने पर भी जैसे न्नात्मा में भेद होता है, ठीक वैसे ही मन का स्वरूप और प्रकृति भी सामान्यतः एक प्रकार की होने पर भी विभिन्न मनों में पारस्परिक भेद सृष्टिकाल से ही चला न्नाता है। केवल इतना ही नहीं; न्नात्मा के साथ मन का विशिष्ट सम्बन्ध भी पहले से ही निश्चित रहता है। इन समस्त कारणों से व्यक्तित्व स्वीकार किये बिना काम चल नहीं सकता। इसी कारण विदेह धारणा से जो प्रत्यन्न ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे व्यक्तित्वमूलक ज्ञान का उद्य नहीं हो सकता। प्रत्येक जीव व्यक्तित्वसम्पन्न होता है। इसका तात्पर्य यही है कि उसका एक न्नपना मन है। जबतक उस मन के साथ योगी योगवल के द्वारा न्नपने मन का तादात्म्य सम्पादन नहीं कर लेता, तवतक उस व्यक्तिगत जीवन के सुख-दुःख न्नीर विशेष त्रनुभूतियों को वह ठीक उस रूप में प्रहण्ण नहीं कर सकता, जिस रूप में प्रहण्ण करने पर वे उस व्यक्ति के ही जीवन की त्रनुभूति के न्नांक्प में न्नांक्त किये जा सकें। किसी व्यक्ति के साथ सन्न प्रकार से न्नांक्त होने पर जबतक न्नांक्त किये जा सकें। किसी व्यक्ति के साथ सन्न प्रकार से न्नांक्त होने पर जबतक न्नांक्त होने पर जबतक न्नांक्त हो जाते हैं। ऐसी न्नांक्त में न्नांक्त न्नांक्त निक्षण दोनों ही सम्भव हो जाते हैं।

विदेह धारणा से इस प्रकार अभेद भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि इस धारणा के लिये योगी को अपने मन के द्वारा प्रत्यत्ततः कोई कार्य करना नहीं पड़ता। मन की रिश्म के द्वारा ही अभीष्ट कार्य सम्पादित हो जाता है। अर्थात् योगी का मन जिस प्रकार पहले देहावच्छित्र था, वैसा ही रहता है; परन्तु द्रवर्ती वस्तु का आश्रय लेकर केवल उसके वृत्तिरूप में परिएत होता है। साधारण निकटवर्ती वस्तु के प्रत्यच् के समय जिस प्रकार अन्तः करण का परिणाम होता है, यह भी ठीक वैसे ही होता है। केवल एक अंश में पृथक्ता होती है। लौकिक प्रत्यज्ञ के समय तो इन्द्रियों के साथ विषय का लौकिक सन्निकर्ष रहता है; किन्त यहाँ विषय दूरवर्ती होता है और लौकिक इन्द्रियों के लिये गोचर नहीं होता, अतएव इन्द्रियों के साथ विषय का सन्निकर्ष लौकिक न होकर अलौकिक हो जाता है। इसका भी एक कारण है-लोकिक ज्ञान की अवस्था में चित्त विचिप्त रहता है, परन्तु अलौकिक सन्तिकर्ष की अवस्था में वह अपेन्नाकृत एकाप्र हो जाता है। अर्थात चित्त में एकाप्रता के उदय के साथ-साथ एक विश्वरूपी आलोक के श्राविर्माव की श्रतुमूर्ति होती है। यह बाहर का श्रालोक नहीं होता, बल्कि चित्त का स्वभावगत अन्तर्हित आलोक प्रज्ञालांक होता है। विचिप्त अवस्था में चित्त बहिर्भुख रहता है, अतएव इस आलोक का पता उसे नहीं लगता; परन्तु आंशिक-रूप में अन्तर्भुखी भाव का उदय होने पर यह आलोक स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। वस्तुतः इस त्रालोक के ऊपर समस्त तथाकथित बाह्य जगत् प्रतिष्ठित है। इस श्रालोक का उदय हो जाने पर इच्छा होते ही पूर्व निर्दिष्ट वस्तु इस श्रालोक में प्रकाशित हो उठती है। तब पूर्वोक्त प्रणाली से चित्त के रश्मिवशेष को अवधानरूप में उस वस्तु के साथ योजित करना पड़ता है। वस्तुतः साधारणतया यह करना नहीं पड़ता, अपने आप ही हो जाता है; क्योंकि इच्छा पहले से ही रहती है, अतएव आलोक के आविभीव के साथ-साथ आलोक में प्रतिभासित वस्तु भी प्रकाशित हो उठती है। इस प्रकार विश्व की किसी भी वस्तु का योगज सन्निकर्ष के द्वारा साज्ञा-त्कार करना सम्भव हो जाता है। यहाँ दृश्य वस्तु के चेतनत्व या अचेतनत्व की कोई बात नहीं रहती; क्योंकि वास्तव में तो द्रष्टा की दृष्टि के सामने भासमान होने के कारण विश्व की समस्त वस्तुएँ ही अचेतन हैं।

इस विवरण से यह समक्त में आ सकता है कि किसी मनुष्य का कोई दूरवर्ती योगी यदि विदेह घारणा के द्वारा साचात्कार करता है तो यह समक्त लेना चाहिये वह साचात्कार अन्यान्य अचेतन पदार्थों के साचात्कार के अनुरूप ही होगा। यही क्यों, उस मनुष्य के सुख-दुःख आदि आभ्यन्तर भावसमूह भी परम्परागतरूप में उस योगी के साचात्कार में आ सकते हैं। परन्तु ऐसा होने पर भी वह मनुष्य विशेष स्वतन्त्र व्यक्तिरूप में अर्थात् स्वयं भोक्ता बनकर भोग्यस्वरूप इन समस्त आभ्यन्तर भावों को जिस प्रकार प्राप्त होता है, द्रष्टा योगी के लिये वह सम्भव नहीं होता। योगी तो इन समस्त सुख-दुःख आदि भावों को ठीक उसी प्रकार अनुभवमात्र करेगा, जिस प्रकार द्रष्टा दृश्य का अनुभव करता है। भोक्ता जिस प्रकार भोग्यरूप में उन्हें प्रहण करता है, उस प्रकार योगी नहीं कर सकेगा; क्योंकि इह द्रष्टा होने के कारण निर्तिप्त, उदासीन तथा स्वच्छ होता है। द्र्पण जिस प्रकार स्वच्छ होने पर भी अपने समीपवर्ती नाना प्रकार के वर्णों को प्रहण करता है, योगी भी बहुत कुछ वैसे ही करता है, उससे अधिक नहीं।

यह एक स्रोर तो योगी की निर्विकारता का परिचायक है, परन्तु दूसरी श्रोर यह उसकी शक्ति की न्यूनता का निदर्शन है। यदि योगी इस प्रकार उदासीन न रहकर भोक्ता के साथ सचमुच ही भोक्ता बन सकता अर्थात् पापी के साथ पापी, पुरवात्मा के साथ पुरवात्मा, सुली के साथ सुली एवं दुःली के साथ दुःली बन सकता तथा ऐसा होते हुए भी वह सर्वातीत रह सकता तो उसका महत्त्व अधिक होता। इसको सम्भव बनाने के लिये योगी को अपने मन का विश्लेषण करने की सामर्थ्य प्राप्त करना आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि मन को शरीर से बाहर किये बिना केवल देह में स्थित मन की वृत्ति के द्वारा यह विशाल कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता। मन देह त्याग कर कभी बाहर नहीं जा सकता। अवश्य ही यह साधारण मनुष्य की बात है। साधारण मनुष्य केवल मृत्यु के समय ही देह से बाहर निकल सकता है, अर्थात् मृत्युकाल में ही उसके मन का बाहर निकलना सम्भव है; परन्तु विशेष योगाभ्यास के फल से जीवित काल में ही ऐसा नहीं हो सकता, सो बात नहीं है। इसे सिद्ध करने के लिये मन और देह के पारस्परिक सम्बन्ध को शिथिल करना होगा। मन कर्म के प्रभाव से अहङ्कार के अधीन होकर देह में आबद्ध हो रहा है। श्रमिनव कर्म के द्वारा तथा गुरुदत्त कौशल के प्रभाव से जब यह बन्धन क्रमशः शिथिल हो जाता है, तब जिसे मन्थिमोचन कहते हैं बह्वी योगक्रिया CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by es angoli

निष्पन्न होती है। यद्यपि उस समय भी मन देह को आश्रय करके ही रहता है, तथापि वह इच्छा करने पर देह को त्याग भी सकता है। इसके बाद एक विषय में श्रीर भी योग्यता प्राप्त करना त्रावश्यक है। मन जिस समय देह में सब्चरण करता है, उस समय जिन मार्गों का अवलम्बन करके उसे चलना पडता है, उनका नाम है 'मनोवहा नाडी'। देहके भीतर असंख्य मनोवहा नाड़ियाँ इधर-उधर प्रवाहित हो रही हैं; परन्तु ये बहुधा नाना प्रकार के क्लोद और मल के द्वारा आबद्ध रहती हैं। जब किया के प्रभाव से ये नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, तब मन के लिये सब्बरण करना सहजसाध्य हो जाता है। देह के भीतर जो नाडियाँ हैं. वे केवल देह में ही हैं-ऐसी बात नहीं है। वे तो शरीर के बाहर विराट विश्व में भी फैली हुई हैं। इस नाड़ीजाल के द्वारा प्रत्येक मनुष्य के साथ प्रत्येक मनुष्य यही क्यों, प्रत्येक वस्तु के साथ प्रत्येक वस्तु संश्लिष्ठ है। इन सब का ज्ञान न होने के कारण मनके लिये इच्छानुसार सञ्चरण करना सम्भव नहीं होता। इसके सिवा एक वस्तु और आवश्यक है। जिस देह में प्रविष्ट होकर भोक्तारूप में उसके सुख-दुःख तथा श्रन्यान्य भावों का अनुभव करना है, उसके साथ योगी के शरीर का योग जिस नाड़ी के द्वारा प्रतिष्ठित है उसे पृथक्रूप से दृष्टि के सामने रखना आवश्यक है। क्योंकि इस मार्ग का अवलम्बन करके ही उसे देह से निकलना होगा। यह जानना बहुत कठिन नहीं हैं; क्योंकि विदेह धारणा का अभ्यास होने पर इष्ट न्यक्ति को प्रत्यच्च देखा जा सकता है। उस समय उसके साथ जिस सूत्र का योग होता है, उसे पकड़ लेना कठिन नहीं होता।

इस प्रकार की योग्यता प्राप्त कर लेने पर योगी महाविदेहा नाम की धारणा के अभ्यास का अधिकारी होता है। इस महाविदेहा धारणा के द्वारा ही परकाय-प्रवेश सम्भव होता है। विदेह धारणा श्रौर महाविदेहा धारणा मृलतः श्रभिन्न हैं। तथापि पहली कृत्रिम है और दूसरी अकृत्रिम—यही पार्थक्य है। विदेह धारणा के अभ्यास से ही क्रमशः महाविदेहा धारणा की योग्यता प्राप्त हो जाती है। जब तक मन और देह का सम्बन्ध शिथिल नहीं होता, तब तक देह से मन को बाहर निकालना सम्भ । नहीं होता । वस्तुतः जीवित श्रवस्था में मन को पूर्णतया बहिर्गत होना कभी सम्भव नहीं होता। मन कुछ अंश में देह को अवलम्बन करके स्थित रहता है तथा आंशिकरूप में एक, दो अथवा अनेक होकर वह बहिर्गत होता है। एक को श्रानेक भागों में विभक्त किये बिना महाविदेहा धारणा का सूत्रपात होना कठिन है। मन अर्थात मूल मन योगी की इच्छा के अनुसार देह में रहता है तथा विभक्त किया हुआ मन उससे निकल कर जिस काया में प्रविष्ट होना होता है. उसके साथ युक्त हो जाता है। दोनों के साथ अर्थात् देहस्थ मूल मन के साथ प्रथक किये गये श्रंशरूप मन का एक सम्बन्ध रहता है। श्रर्थात् दोनों एक सूत्राकार तेजोमय पदार्थ के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह सूत्र संकोच-विकासशील होता है, विकास के समय प्रयोजन होने पर इसे इच्छानुसार दूर सञ्जालन किया जा सकता है और संकोच के समय यह मल मन में आकर लीन हो जाता है। अभीष्ट काया में मन

को प्रवेश कराने के लिये किसी एक प्रवेशद्वार का अवलम्बन करके ही काम बनाना पड़ता है। जिस काया में मन को प्रवेश कराना है, उससे सम्बन्धित मनको उद्भत नहीं किया जायगा, श्रथवा श्रपने साथ युक्त नहीं किया जायगा तो प्रवेश करने वाला मन प्रयोजन के अनुरूप कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। प्रवल इच्छा शक्तिसम्पन्न मन को अभिभूत करनेके लिये उसकी अपेना कहीं अधिक प्रबल शक्ति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अत्यन्त प्रवल शक्ति यदि स्वायत्त न हुई तो सब प्रकार की कायात्रों में प्रवेश होना सम्भव नहीं होगा। दुवल मन सबल मन में युक्त होने जायगा तो स्वयं ही उसमें लीन हो जाने की आशङ्का रहेगी। अतएव कायान्तर-प्रवेश के पूर्व अपनी सामर्थ्य और योजनाशक्ति किस परिगाम में विकास को प्राप्त हुई है, इस पर विचार कर लेना आवश्यक है। यदि यह समभ में आ जाय कि निर्दिष्ट काया से सम्बद्ध सन अभिभृत होने योग्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में योगी के लिये इस प्रकार की काया में प्रवेश करने की चेष्टा करना उचित नहीं है।

अबतक जो कुछ कहा गया है, उससे यह समभ में आ सकता है कि केवल मन को पृथक कर लेने से तथा देह से बाहर निकाल लेने से ही अन्य शरीर में प्रविष्ट होने का कार्य नहीं किया जा सकता; इसके लिये मन का यल-शाली होना आवश्यक है। मन किसी काया में आविष्ट होता है तो उसके साथ उसकी इन्द्रियाँ भी ऋाविष्ट हो जाती हैं। मन के बाहर निकलने पर इन्द्रियों को प्रथक रूप से बाहर निकालने में कोई कष्ट नहीं होता। योगियों का कहना है कि जिस प्रकार मधुमित्तकाएँ अपने नायक अथवा नायिका बिना कोई विचार किये, श्रनुसरण करती हैं, उसी प्रकार इन्द्रियाँ भी मन का अनुसरण करती हैं। वस्तुतः सारी इन्द्रियाँ एक प्रकार से मन का ही बहिर्मुख धारावाहिक आभासमात्र हैं। जिस काया में मन त्राविष्ट होता है, उस काया का मन त्रभिभूत होने के साथ-साथ उसकी सारी इन्द्रियाँ भी उसी तरह अभिभृत हो जाती हैं। योगी के मन श्रौर इन्द्रियाँ उस काया में प्रविष्ट होकर यथास्थान सन्निविष्ट हो जाते हैं तथा चारों श्रोर श्रपना श्रधिकार जमा लेते हैं।

इस आवेश की रियति में अभिभूत मन तथा अभिभावक मन की अवस्था में एक नियत सम्बन्ध विद्यमान रहता है। मन जिस परिमाण में अभिभूत होता है, उसी परिमाण में श्रमिभावक मन चैतन्यरूप से कार्य करने में समर्थ होता है। यदि मन पूर्णतः श्रमिभृत हो जाय, तो आवेश-त्याग के पश्चात् उसमें लौकिकरूप से किसी प्रकार की स्मृति नहीं होती। परन्तु संस्कारों का सद्ख्य तथा अलोकिक स्मृति अभिभव के उपरान्त भी रह सकती है। दूसरी ओर, अभिभावक मन आविष्ट देह के पूर्व संस्कारों से उत्पन्न भोगों को तथा भाव आदि को ठीक अपने ही समान अर्थात् अभिन्नभाव से प्राप्त करता है। आवेश के बाद अभिभावक मन लौट जाने के समय श्रांशिक रूप से इन सारे भोग श्रौर भावों की स्पृति की CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

साथ ले जाता है। इस प्रकार से योगी दूसरे के मुख-दुःख को सांचात् रूप से भोग कर उसे ज्ञीण कर सकता है। इसका कारण यही है कि योगी उस समय श्रांशिक रूप होने पर भी श्राविष्ट काया के साथ श्रभिन्न होकर एक प्रकार से उस काया के मोक्ताह्म में परिणत हो जाता है। यदि मूल मन के साथ योग वनाये रखना सम्भव न होता, यदि पूर्णह्रप से पूर्व देह छोड़कर अभीष्ट देह में प्रवेश हो जाता, तो इस प्रकार का व्यापार सम्भव नहीं था; क्योंकि वैसी स्थिति में अपनी देह के त्याग के साथ हो योगी को परकाया का अभिमान उदित हो जाता और तब उस देह के लौकिक अभिमानी के रूप में ही रहना पड़ता। यह उसके लिये आत्मलोप के अतिरिक्त और कुछ न होता। और यदि योगी दुर्वल होकर इस प्रकार किसी प्रवल आधार में प्रविष्ट होने की चेष्टा करता तो इससे उसका चित्त लय हो जाता और वह जडत्व अर्थात् अचेतन स्थिति को प्राप्त हो जाता। ये दोनों ही अवस्थाएँ उसके लिये आत्मलोप के सिवा और कुछ न होती। परन्तु अपने देह से सम्बद्ध मूल मन के अवस्थित रहने पर मन आंशिक रूप में हा वाहर निकलता है तथा परकाया में ऋाविष्ट होने के समय योगी उसके साथ श्रिमन्न होकर उसकी सुल-दुः । श्रादि की श्रनुभूति साज्ञात् भाव से प्रहण करने में समर्थ होता है; तथापि उसका मन चेतन द्रष्टा के रूप में स्थरतापूर्वक स्थित रहता है। यह चैतन्य की अवस्था है, जड़ की नहीं। कहने की आवश्यकता नहीं कि देह के साथ मन के संयोग की रचा न हो तो द्रष्टा के रूप में चैतन्य अवस्था में रहना सम्भव नहीं होता और लय अवश्यम्भावी होता है।

जब योगी के मन और इन्द्रिय पूर्वदेह में यथास्थान लौट आते हैं, उस समय आविष्ट देह में अनुभूत सुख-दुःख और भाव आदि उसे स्मरण होते हैं। वस्तुतः यह स्मरणात्मक होने पर भी अत्यन्त स्पष्टता के कारण प्रत्यत्त्वत् ही जान पड़ते हैं। इस प्रणालो से काया के साथ काया का संयोग स्थापित होने पर योगी के लिये आकर्षण और विकर्षण दोनों ही सम्भव हो जाते हैं। अर्थात् इच्छा करने पर योगी आविष्ट काया से संश्लिष्ट भोग और भाव आदि को इच्छानुसार खींच ले सकता है। इसके परिणामस्वरूप आविष्ट देह और तद्भिमानी जीवके कर्म- फल का भार अपेना कृत हल्का हो जाता है। इस प्रकार अपनी काया से अपनी ही तपस्या से उत्पन्न शुद्ध तेज को उस काया में प्रेरित किया जा सकता है। इसके द्वारा उस शरीर तथा उसके अभिमानी जीवका उत्कर्ष और कल्याणसाधन किया जा सकता है।

परन्तु परकाय-प्रवेश न कर सकने पर केवल विदेहधारणा से उत्पन्न अप-रोच ज्ञान के द्वारा इस प्रकार महाकरुणा का खेल नहीं खेला जा सकता; क्योंकि इस अवस्था में योगी द्रष्टा ही रहता है, भोक्ता होकर भोग प्रहण नहीं कर सकता। दूसरे के प्राप्य भोग में भाग न ले सकने के कारण वह अपने भोग द्वारा किसी का भोग काटने या न्यून करने में समर्थ नहीं होता। द्रष्टा जिस प्रकार दृश्य से परे रहता है, उसी प्रकार योगी परकीय सुख-दुःख के द्वारा अस्पृष्ट ही रह जाता है। यह महाकरुणा के विकास के लिये उपयोगी अवस्था नहीं है।

गुरु की गुरुता का कार्य केवल दूर और समीप के समस्त पदार्थों के अपरोच्च ज्ञान की प्राप्ति से ही नहीं हो जाता। दोचादान के समय गुरु को अपने
विशुद्ध ज्ञानशरीर का अंश प्रदान करके शिष्य के ज्ञानशरीर के निर्माण का
मार्ग परिष्ठत करना पड़ता है। बीज खेत में पड़ने पर जिस प्रकार अङ्कुरित होकर
बृच्चरूपमें परिण्यत हो सकता है, उसी प्रकार गुरु के द्वारा प्रदान की हुई काया
भी बीजरूप में शिष्यचेत्र में पड़ कर विकसित हुआ करती है। उपर्युक्त प्रणाली
से पृथक किया हुआ मन ही गुरुकी दी हुई ज्योतिर्मय काया का स्वरूप है।
अतप्व अपने मन के अंशद्वारा जो दूसरों की काया में प्रविष्ट नहीं हो सकते, वे
गुरु के गुरुतापूर्ण कर्म को किस प्रकार सम्पन्न कर सकेंगे। केवल यही नहीं,
एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी शक्ति के सब्बरित होने पर उस दूसरे स्थान
से भी उस स्थान की एक शक्ति प्रथम स्थान में सब्बारित हो जाती है। उपर्युक्त
प्रणाली से योगी का मन किसी काया में समाविष्ट होकर जब अपने स्थान में
लौटता है, तब उस मन से भी कुछ अंशको अलग करके अपने साथ ले आता
है। इस प्रकार योगी अपने-अपने अभीष्ट मनों को अपने भीतर लाकर धारण
करने में समर्थ होता है।

यहाँ एक गम्भीर रहस्य का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है। साधारण भाव से परकाया-प्रवेश न करके यदि गुरु के किसी निजी कार्य-साधन के लिये वैसा किया जाय तो इससे गुरु के मन का अंश दी घंकालतक अर्थात् शिष्य के देह-त्यागतक उस शिष्य-देह में ही निबद्ध रह जाता है। ऐसी स्थिति में शिष्य के मन को अभिभूत कर रखने की आवश्यकता नहीं होती, तथापि प्रकारान्तर से वह गुरु के मन के अधीन ही रहता है। इच्छा करने पर गुरु इस अंश को किसी समय भी लौटा ले सकते हैं। परन्तु इसमें शिष्य को बख्चित करना पड़ता है, अतएव छपामय गुरु ऐसा क्यों करेंगे। शिष्य की मृत्यु के साथ ही गुरु का मन शिष्य के मन को आकर्षण कर अपनी काया में लौट आता है। शिष्य का मन गुरु के मन के साथ मिल कर अपनी काया में लौट आता है। शिष्य का मन गुरु के मन के साथ मिल कर अपने कम के प्रभाव से जितनी उन्नित करता है, गुरुस्थान में आकर गुरु की काया में उसे तद् नुरूप ही स्थान प्राप्त होता है। इस स्थान में आनेपर अर्थात् गुरु-काया में स्थान प्राप्त करने पर वह अजर और अमर सत्ता में सत्तावान होकर मृत्युराज्य से तर जाता है। इधर गुरु के द्वारा प्रेरित मन का अंश भी गुरु के मूल मन में स्थान प्राप्त कर कर लेता है।

शिष्य के देह में रहते समय वस्तुतः गुरु का मन ही कर्म करता है, पर करता है शिष्य की काया और मनं के साथ एक सूत्र में जुड़ कर ही; किन्तु गुरु में अभिमान न होने के कारण तथा शिष्य में स्वकाया का अभिमान विद्यमान रहने के कारण, यह कर्म शिष्य के कर्म के रूप में ही गिना जाता है तथा उसका फल भी शिष्य को ही प्राप्त होता है। गुरुक्तपायुक्त कर्म का म्वरूप ही यह है।

जो योगी जितने अधिक लोगों को कायाप्रवेश द्वारा अपना सकते हैं, उतनी ही अधिक संख्या में मन उनमें मिल जाते हैं तथा उतने ही अधिक व्यापक- रूप में वे विश्वक्त्याण करने में अपनी क्रियाशक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। काय-प्रवेश न कर सकते पर ठीक-ठीक दूसरों का उपकार नहीं किया जा सकता एवं खण्ड आतमा अनेकों को अपना कर विशाल नहीं बन सकता।

## सांख्य-सप्ततिकी एक अनुपलब्ध कारिका

[महामहोपाध्याय डा० श्रीउमेश मिश्र, उपकुलपति-कामेश्वरसिंह संस्झत विश्वविद्यालय, दरमंगा]

सांख्यदर्शन पर उपलब्ध रचनाओं में ईश्वरकृष्ण की 'सांख्यकारिका' प्राचीन-तम कृति मानी जाती है। यह एक बुद्ध-भिद्ध के द्वारा सन् ११७-१६६ ई० के मध्य में अनूदित की गई थी, जो सुवर्णसप्ति' के नाम से अभिहित है। ऐसा कहा जाता है कि किसी एक बौद्ध विद्वान ने ईश्वरकृष्ण' के सुवर्णसप्तित के ही ध्यनुकरण पर तथा उसी का (सुवर्णसप्ति का) खण्डन करने के हेतु अपने प्रमार्थसप्ति की रचना की। इन सन्दर्भों के अतिरिक्त सांख्य-कारिका के एक पद्य में हमें 'सप्तत्यां किल येऽथीं:' उपलब्ध होता है, जो इस विचार का समर्थन करता है कि मूल रचना में सत्तर पद्य थे।

सम्प्रति (१) केवल उनहत्तर कारिकाओं पर ही गौडपादाचार्य का भाष्य प्राप्त होता है। (२) तत्त्वकौ मुदी में उपलब्ध सत्तरवीं-बहत्तरवीं कारिकाएँ एवं कुछ इतर समालोचनाएँ स्पष्टतः मूलकृति से कोई सम्बन्ध नहीं रखतीं। (३) बहत्तरवीं कारिका के सम्बन्ध में चीनी रूपान्तर निश्चयपूर्वक कहता है —'इह मेधावी कश्चित् आह आर्थाम्'। एवं यह स्पष्ट है कि मूल पाठ्य-रचना में से एक कारिका बहुत प्राचीन काल से —परमार्थ के भी समय से पहले — खूट रही है। लोकमान्य तिलक तथा महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज जैसे विद्वानों ने

१. बौद्ध त्रिपिटक की पुस्तकसूची।

२. पं॰ श्री ऐयास्वामीकृत 'सुवर्णसप्ति' की भूमिका, पृ० ४३ ।

३. संस्कृत रिसर्च खण्ड १ भाग २।

४. जयमंगला टीका की भूमिका ए० ६ ।

भी इसी विचार को प्रकट किया है। किन्तु इसके विपरीत श्री न० ऐयास्वामी शास्त्री का विचार है कि तिरसठवें पद्य को छोड़ कर-जो कि परमार्थ के द्वारा श्रनूदित नहीं है श्रीर एकहत्तरवाँ पद्य जिसे चीनी समालोचना किसी एक विद्वान् से सम्बधित वतलाती है—(इस प्रकार) हम सांख्यका रिका में निश्चित रूप से

कुल सत्तर पद्य पाते हैं।

इस प्रकार सांख्यसप्तित से खोई हुई कारिका के सम्बन्ध में हमारे सामने दो विचार हैं। प्रन्थ के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रन्थ का विषय अड़सठ कारिका तक समाप्त हो जाता है, जब कि उनहत्तरवीं कारिका केवल प्रन्थ का प्राचीन परम्परा से सम्बन्ध स्थापित करते हुए प्रन्थ की प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयास है। अतः वर्तमान उनहत्तरवीं कारिका के साथ प्रन्थ समाप्त हो जाता है और स्पष्टतः सत्तरवीं-बहत्तरवीं कारिकाएँ प्रन्थ का अवयव नहीं बनतीं। बाद में चलकर कुछ समय के परचात् वे (सत्तरवीं-बहत्तरवीं कारिकाएँ) किसी सम्पादक अथवा किसी लेखक के द्वारा अवश्य ही जोड़ दी गई होंगी। अतः तथ्य यह है कि छूटी हुई कारिका प्रन्थ के) अन्त के पूर्व ही कहीं अवश्य होनी चाहिये। लोकमान्य तिलक इसे ठीक इकसठवीं कारिका के परचात् स्थापित करते हैं और उन्होंने कुछ ऐसे तथ्यों का भी सुकाव दिया है—जो कि उनके (लो० तिलक के) अनुसार—जिस तत्त्व से उस कारिका का सम्बन्ध होना हो चाहिये था।

इन विचारों को अपने सामने रख कर, अब हम इस समस्या का और अधिक सतर्कता से पर्यालोचन करें। हमें यह विदित है कि भारतीय दर्शन के अन्य पद्धितयों को भाँति सांख्य शास्त्रने भी अपने चेत्र को सीमित किया है। दूसरी कारिका में ईश्वरकृष्ण कहते हैं कि सांख्यदर्शन के अनुसार 'व्यक्त', 'अव्यक्त' और 'इं का वास्तिवक ज्ञान जीवन के सर्वोच उद्देश्य अर्थात् दुःखत्रय के नाश की सिद्धि करेगा। पुनः तीसरी कारिका में अपर कथित तीन तत्त्वों के विभागों का नामोल्लेख किया गया है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि हमें उन तीन तत्त्वों के वास्तिवक ज्ञान कैसे हों ? इस हेतु कारिकाकार तीन उचित प्रमाणों का उल्लेख करता है। 'इष्ट'. 'अनुमान' और 'आप्तवचन' जिनके द्वारा 'व्यक्त', 'अव्यक्त' एवं 'इ' का ज्ञान हो सकता है।

इस स्थल पर इसे स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रमाणों के विचार करने की आवश्यकता केवल प्रमेयों के लिये ही होती है। 'प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि" इस कारिका से उक्त बात स्पष्ट हो जाती है। इसी से पुन यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रमाणों की संख्या और स्वरूप प्रमेय के स्वरूप पर ही पूर्णत्या अवलिन्वत होती है। अर्थात् यदि प्रमेय ऐसे हों—जैसा कि हमें चार्वाक-दर्शन में उपलब्ध होता है—जिन्हें एक ही प्रमाण के द्वारा जाना जा सकता हो, तो दो प्रमाणों में

१. कारिका ४।

विश्वास करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सभी पचीस तत्त्व जिनमें कि सांस्य के तीनों तत्त्वों का विभाजन किया जाता है, केवल तीन प्रमाणों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। यह भी स्पष्ट है कि इन तीन प्रमाणों का प्रयोजन वर्त्तमान प्रसङ्ग से सम्बन्धित इन्हीं पचीस तत्त्वों के सच्चे अनुभृति के लिए हैं।

इन तथ्यों को स्मरण रख कर जब हम 'किस प्रमाण के द्वारा किस प्रमेय का ज्ञान प्राप्त किया जाता है' इस विचार के निरी ज्ञाण के लिए आगे बढ़ते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि 'व्यक्त' का ज्ञान 'हृष्ट' के द्वारा हीता है, जैसा कि गौडपाद कहते हैं — 'व्यक्तं प्रत्यज्ञसाध्यम्'। 'अव्यक्त' (जो कि अतीन्द्रिय है) का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है, जिसके लिङ्ग चौदहवीं—पन्द्रहवीं कारिकाओं में दिए हुए हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रथम दो प्रमेय क्रम से प्रथम दो प्रमाणों के द्वारा ज्ञात किये जाते हैं। अब केवल एक प्रमेय अवशेष रह जाता है जिसके ज्ञान के लिए हमें प्रमाण को खोजना है। साथ हो हमें एक और भी प्रमाण (आप्त-वचन) उपलब्ध है जिसे सार्थक बनाना है। यही बात 'सामान्यतस्तु हुष्टात्' इत्यादि छठी कारिका में स्पष्ट है।

प्रमेय के विषय में चर्चा करने से पूर्व अब हम सांख्य के पुरुष का निरीचण करना अधिक आवश्यक सममते हैं। सतरहवीं कारिका में पुरुष के स्थिति के हेतु ( लिङ्ग ) दिए गए हैं, और दूसरी कारिका में हमें पुरुष के संख्या के विषय में बतला दिया गया है और यह सिद्ध है कि पुरुष बहुत हैं।

जो कुछ ज्ञान हम दशवीं श्रीर ग्यारहवीं कारिका से प्राप्त करते हैं उसीसे हमें 'पुरुष' का स्वभाव भी श्रवगत हो जाता है। तदनुतार, श्रन्य विशेषताश्रों में 'एकत्वम्', 'पुरुष' की एकसर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। ऐसा होने पर हम कारिका श्रठारह के 'पुरुष्वहुत्व' श्रीर दशवीं-ग्यारहवीं कारिकाश्रों के 'पुरुष्पकत्व' के मध्य में सामझस्य कैसे स्थापित कर सकते हैं? यह निःसन्दिग्ध है कि ये दो उसी पुरुष की श्रीर सङ्केत नहीं कर सकते। श्रीर भी सांख्य के विचारानुसार इसका पुरुष निर्तिप्त, त्रिगुणातीत श्रतिङ्गादि है। इन परिस्थितियों में, सतरहवीं श्रीर श्रठारहवीं कारिकाश्रों में प्राप्त हेतुश्रों को सांख्य 'पुरुष' श्रथीत् 'झ' से सम्बद्ध करना सम्भव नहीं है। तब फिर सतरहवीं एवं श्रठारहवीं कारिकाश्रों से सांख्य-सप्तिकार का क्या श्रभिप्राय है ? यह एक ऐसी समस्या है जिसे हमें सर्वप्रथम मुलक्ता लेना उचित है।

इसका सुरपब्ट एवं एक ही उत्तर यह है कि सांख्य में कमसे कम दो पुरुप हैं

१. भाष्य, छुठी कारिका पर।

२. कारिका १०।

(१) 'ज्ञ' जिसका तात्पर्य 'चैतन्य' है, जिसको विशेषताएँ दशवीं और ग्यारहवीं कारिकाओं में गिनाई ग्रई हैं तथा जिसमें 'अन्यक्त' में पाई जाने वाली 'एकत्व' की भी विशेषता सम्मिलित हैं; और (२) 'बद्ध-पुरुष' जो सतरहवीं तथा अठारहवीं कारिकाओं में (जिसमें बहुत्व की विशेषताएँ सम्मिलित हैं ) दिये गये हेतुओं से सम्बद्ध हैं।

'इं' को अपनो विशेषताएँ हैं, किन्तु फिर भी वे विशेषताएँ इसकी स्थिति को अनुमान के द्वारा स्थापित करने के लिए लिझ नहीं हो सकते। एवं इस 'इं' का विशेष-ज्ञान अनुमान के चेत्र से परे हैं। जहाँ तक 'बद्ध-पुरुष' (जो कि बहुत हैं) का सम्बन्ध है, ऐसे हेतु हैं जो कि अनुमान के द्वारा इसके स्थिति को सिद्ध कर सकते हैं। अतः सांख्य का केवल एक ही तत्त्व जो सिद्ध करने के लिए अवशेष रह जाता है, वह यही 'इं' है और जिसके लिए 'आप्तवचन' ही एकमात्र प्रमाण है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'प्रत्यन्त' के सहारे हम 'व्यक्त' का ज्ञान प्राप्त करते हैं. 'अनुमान' के द्वारा हमें 'अव्यक्त'—अप्रकटित और 'बद्ध-पुरुष' का भी ज्ञान होता है, और यह तृतीय प्रमाण 'आप्तवचन' है जिसके द्वारा हमें तृतीय तत्त्व अर्थात् 'इं' का ज्ञान प्राप्त होता है। यही छठी कारिका का स्पष्ट अर्थ है।

जब हम बहुत गहनता से इन कारिकाओं का अध्ययन करते हैं तो यह मालूम पड़ता है कि वर्त्तमान प्रन्थ में 'झ' की स्थिति का कोई विशेष विवेचन नहीं दिया गया है। सतरहवीं कारिका भी 'बद्ध-पुरुष' की ओर ही संकेत करती हुई जान पड़ती है, यहां कारण है कि गौडपाद इसकी (बद्ध-पुरुष की) स्थिति को अनुमान के द्वारा इसी कारिका-भाष्य में सिद्ध करते हैं। प्रन्थ में 'झ' की स्थिति का विवेचन ठीक 'अव्यक्त' के विवेचन के पश्चात् ही होनी चाहिए, अर्थात् कारिका सोलहवीं के पश्चात् तथा कारिका सतरहवीं के पूर्व। इसी स्थान में खोई हुई उस एक कारिका की स्थिति वाञ्छनीय है, ऐसा हमें स्पष्ट प्रतीत होता है।

इन वस्तुस्थितियों से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि (१) निश्चय ही एक ऐसी कारिका है जो वर्तमान पाठ से छूट रही है, (२) यह अनुपलब्ध (छूटी हुई) कारिका 'झ' की स्थिति की ओर संकेत करती है और (३) इस अनुपलब्ध कारिका का समुचित स्थान वर्तमान सांख्यसमृति की सोलहवीं और सतरहवीं कारिका के मध्य में होनी चाहिए।

इस प्रकार सुनिश्चित ( अन्वय ) रीति से हम उक्त निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। उक्त परिगाम को प्रमाणित करने के हेतु, अब हम इस समस्या को व्यतिरेक मार्ग से निरूपण करते हैं।

इस 'ज्ञ' के ख़तन्त्र विवेचन की अवहेलना किए जाने पर (जो कि इससे सम्बन्धित किसी कारिका के, प्रन्थ के चीनी भाषा में अनुवाद होने के भी और

१. वैसे तो तीन 'पुरुष' हैं। देखिए—डा॰ उमेशिमिश्रकृत—सांख्ययोगदर्शन।

पहले-अप्राप्य हो जाने के कारण है ) समालोचकों ने सांख्य की क'रिका की पद्धित को उपस्थित करते समय पाठ्य-प्रन्थ में कुछ असामञ्जस्य उत्पन्न कर दिए हैं । इस प्रकार—

(१) 'इ' का भ्रम से बद्ध-पुरुष के साथ सामञ्जस्य स्थापित किया गया है। परिगामतः बद्ध-पुरुष की स्थिति, (जो कि अनुमान के द्वारा कारिका सतरह में दिए गए हेतुओं की सहायता से सिद्ध हो चुको है ) के साथ 'ज्ञ' की भी स्थिति सिद्ध हो चकी हुई मान ली गई है। अतः समालोचकों को सांख्य के पचीस तत्त्वों में से एक भी तत्त्व ऐसा नहीं मिला जिसे तीसरे प्रमाण से सिद्ध करना अवशेष रह गया हो। अर्थात् तीसरे प्रमाण की सांख्य के पचीस तत्त्रों की सिद्धि के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। अतः तृतीय प्रमाण के मानने का प्रयोजन ही क्या है ? त्र्यात सांख्य के पचीस तत्त्वों के 'व्यक्त', 'अव्यक्त' एवं 'ज्ञ' से सिम्मिलित 'पुरुष' की स्थिति केवल प्रत्यच्च ( दृष्ट ) और अनुमान के द्वारा ही सिद्ध हो जाने पर, समालोचकों ने तीसरे प्रमाण अर्थात 'आप्तवचन' का किसी भी सांख्य के तत्त्व को सममने के लिए (जिसके लिए ही प्रारम्भ में इसका प्रयोजन था श्रौर ( सांख्य ) प्रणाली में सम्मिलित किया गया था ) कोई समुचित प्रयोग न कर सके। इसीलिए सांख्य-शास्त्र में तृतीय प्रमाण की स्थिति को येन केन प्रकारेण सार्थकता प्रदान करने के लिए उन्होंने स्वर्ग, अपूर्व ( अहष्ट-शक्ति ), देवता, महत धौर अन्य तत्त्वों के क्रम को, याग, इन्द्र, उत्तरकुढ, स्वर्गीय परियाँ, उत्तरावती आदि आदि वस्तुओं का परिचय दिया, जिन्हें सिद्ध करने के लिए उन्होंने ( समा-लोचक गणों ने ) तीसरे प्रमाण का प्रयोग किया गया हुआ समम रक्खा है। किन्तु कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 'स्वर्ग' इत्यादि में से किसी का वस्तुतः सांख्य के पचीस तत्त्वों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। यदि उनकी स्थिति कहीं है भी तो वे सभी (सांख्य के) पचीस तत्त्वों में सिम्मलित कर लिए गए हैं और इस प्रकार इनका कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं रह जाता जिनके ज्ञान के लिए किसी विशेष प्रमाण की त्रावश्यकता पड़े। सांख्य के पचीस तत्त्वों के ज्ञानार्थ ही सांख्य-शास्त्र के द्वारा स्त्रीकृत तीन प्रमाणों का पूर्ण प्रयोजन है। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि यदि सभी पचीस तत्त्वों का ज्ञान केवल दो ही प्रमाणों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हो तो तीसरे प्रमाण के अस्तित्व की मानने का कोई तुक ही न रह जाता और शास्त्र इसे (तीसरे प्रमाण को) केवल इसी के लिए ही (अर्थीत प्रमाण किसी प्रयोजनवश नहीं, प्रत्युत प्रमाण प्रमाण के लिए ही ) कदापि मान्यता न दिए होता। परन्तु हमें यह निःसन्दिग्धरूप से विदित है कि शास्त्रने न केवल इन तीन प्रमाणों को स्वतन्त्र रूप से मान्यता ही दी है, प्रत्युत सभी को समान महत्त्व भी प्रदान किया है, क्योंकि शास्त्र के तत्त्वों की जानकारी के लिए वे सभी परमावश्यक हैं।

(२) ग्यारहवीं कारिका का चतुर्थं चरण्-'तद्विपरीतः तथा च पुमान्'

है। सभी समालोचकों ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है—पुरुष को विशेषताएँ तत् अर्थात् 'व्यक्त' और 'अव्यक्त' दोनों से विभिन्न और प्रधान के भी समान हैं। अर्थात् कारिका दश में वर्णित विशेषताएँ केवल 'व्यक्त' से ही सम्बन्ध रखती हैं, किन्तु 'प्रधान' एवं पुरुष से उनका साज्ञात् कोई सम्बन्ध नहीं है। पुन कारिका ग्यारह में वर्णित विशेषताएँ 'व्यक्त' और 'प्रधान' दोनों में पाई जाती हैं, किन्तु पुरुष में नहीं पाई जाती। अर्थात् 'व्यक्त' हेतुमान् है, शाश्वत नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है, कार्यशील है, एक नहीं है, आश्रित तथा लिंग है, अवयवों से युक्त है और परतन्त्र है। किन्तु 'प्रधान' (अव्यक्त ) और 'पुरुष' (ज्ञ ) दोनों की विशेषताएँ इन विशेषताओं से ठीक विपरीत हैं, अर्थात् उनका कोई कारण नहीं है, वे नित्य हैं, सर्वव्यापी हैं, निष्क्रिय हैं, एक हैं, अवयवों से युक्त नहीं हैं, किसी के लिङ्ग नहीं हैं, किसी के आश्रित नहीं हैं और (विलक्तल ) स्वतन्त्र हैं।

उपर से यह सिद्ध है कि 'अव्यक्त' की भाँति पुरुष भी एक है। परन्तु उपर सङ्केत किये गए असमञ्जसता के कारण, (जोकि अससे 'ज्ञ' को बद्ध-पुरुष के साथ सामञ्जस्य स्थापित करना है) समालोचकों को पुरुष में एकत्व की विशेषता (जोकि बहुत माना गया है) को आरोपित करने में कठिनाई मालूम पड़ी। अतएव उन्होंने एकत्व जैसी विशेषता को 'पुरुष' के साथ स्थापित नहीं की, जोकि ठीक नहीं है। फिर भी यह जानना सन्तोषजनक है कि केवल गौडपाद कहते हैं— 'पुमानपि एक:''।

(३) विना तीसरे तत्त्व अर्थात् 'ज्ञ' के विवेचन से शास्त्र अपूर्णं रह

ये ही तीन प्रधान बातें हैं जिनकी हम सम्यक् प्रकार से व्याख्या नहीं कर सकते, यदि हम 'इं' की स्वतन्त्र सत्ता और उसका एक पृथक कारिका में वर्णन होना नहीं स्वोकार करते। अतः दार्शनिक विज्ञान के ज्ञेत्र में सांख्य का स्थान संज्ञेप में इस प्रकार समकाया जा सकता है—'इं' के नाम से अभिहित एक पुरुष है जो केवल चैतन्य, निर्लिप्त एवं सदैव मुक्त है यह शाङ्कर-वेदान्त की भाँति केवल आप्त-वचन के द्वारा ही जाना जा सकता है। एक दूसरा भी पुरुष है जिसे 'जीवात्मा' कहा जा सकता है और जो बहुत है, जो इस संसार में जन्म लेता है तथ। दूसरे संसार में जाता है और इस प्रकार सतरहवीं और अठारहवीं कारिकाओं में वर्णित विशेषताएँ इन्हीं जीवात्माओं पर लागू होती हैं।

सांख्य के अनुसार, जैसा कि पैंसठवीं श्रीर श्रडसठवीं कारिकाश्रों में वर्णित हैं। ये जीवात्माएँ या बद्ध-पुरुष जब मुक्त भी हो जाते हैं तो हम

१. कारिका ११ पर भाष्य।

जानते हैं कि वे गुणों से सम्यक् प्रकार से मुक्त नहीं होते। पैंसठवीं कारिका में हमें वतलाया गया है कि-'प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रेत्तकबदबस्थितः स्वस्थः' अर्थात् पुरुष अपने में ही रहते हुए एक द्रष्टा की भाँति प्रकृति को देखता रहता है। वाचस्पति के द्वारा दिया हुआ ऊपर का अर्थ विचारग्रीय है। उनका कहना है-"सात्त्विक्या तु बुद्धचा तदाऽपि अस्य मनाक् सम्भेदोऽस्येव, अन्यथा एव-म्भतप्रकृतिदर्शनानुपपत्तः"। अर्थात् पुरुष एवं प्रकृति के विवेचनात्मक ज्ञान के द्वारों मुक्त हो जाने पर भी पुरुष का सात्विक बुद्धि से कुछ सम्बन्ध बना ही रहता है, अन्यथा पुरुष के लिए यह कदापि सम्भव नहीं है कि वह प्रकृति को देखता रहे। उपर्युक्त वातों से यह सुरपष्ट हो जाता है कि मुक्तावस्था में भी पुरुष 'सत्त्वगुण' अर्थात् 'प्रकृति' से सम्पूर्ण-रूप से मुक्त नहीं होता । बारहवीं कारिका से हम यह भी जानते हैं कि अकेला कोई भी एक गुण दूसरे दो गुणों के साथ के विना नहीं रह सकता। इस प्रकार मुक्तावस्था में भी रजस एवं तमस् उपस्थित रहते ही हैं-यद्यपि वे दबे हुए रूप में हैं-जब कि सत्त्व का ही प्राधान्य रहता है। यह सांख्य-सिद्धान्त के-"नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः"-ही ठीक अनुरूप है। यही कारण है कि मुक्तावस्था में भी सांख्य में 'द्वैत-भान' श्रथवा 'बहुत्व भान' विद्यमान रहता ही है, परन्तु शाङ्कर-वेदान्त में ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार इस विशेष समस्या के ऊपर सांख्य एवं शाक्कर-वेदान्त के विचारों में विशाल मतभेद है।

सम्भवतः हमारे प्राचीन विद्वानों की इस तथ्य की छोर दृष्टि नहीं गई कि सांख्य बिलकुल एक बौद्धिक शास्त्र है छौर इसलिए यह उन्हों तत्त्वों का विवेचन करता है जो लौकिक जगत के चेत्र से परे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि उन्होंने सांख्य-शास्त्र को इस ढंग से समफा है, मानो यह शास्त्र न्याय अथवा वैशेषिक शास्त्र के सदृश ही स्थूल-जगत से सम्बन्ध रखता हो। यही कारण है कि हमें ईश्वरकृष्ण की कारिकाओं के वास्तविक पर्यालोचन में इतनी सन्दिग्धताओं का सामना करना पड़ता है। सम्भवतः यही कारण था कि जब कि एक कारिका अनुपलब्ध हो गयी थी, फिर भी आलोचक इसकी अनुपिथिति की ओर ध्यान नहीं दे सके और वास्तविकता का अधिक विचार किए बिना ही अपने सम्मुख प्राप्त कारिकाओं पर ही आलोचना लिखते रहे।

इतना और कह देना आवश्यक है कि शांकर-वेदान्त के अनुसार पारमा-थिंक टिंट से संसारावस्था में भी जीवात्माओं में परस्पर भेद नहीं है। ये सभी जीवात्माएँ एक और अभिन्न हैं एवं यह पुनः परब्रह्म से सर्वथा अभिन्न ही हैं अर्थात् ये सभी एक ही परम तत्त्व की ओर संकेत करते हैं। भेद तो उपाधि के कारण मालूम होता है। उपाधि काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है।

इस मत के विरुद्ध में (भिन्न दृष्टिकोण से, कुछ नीचे के स्तर से ) सांख्य का कहना है कि संसारावस्था में भी एक जीवात्मा सर्वथा दूसरे जीवात्मा से

भिन्न है, जैसा 'संघातपरार्थत्वात्' आदि कारिका में स्पष्ट है और इसीलिये इसी को सिद्ध करने के लिये ईश्वरकृष्ण ने कहा है-- 'पुरुषवहुत्वं सिद्धम्'। न कि 'ज्ञ' में 'बहुत्व' सिद्ध करने के लिये।

सम्प्रति इस छोटे से निबन्ध के द्वारा मैं इस समस्या को अन्य सुयोग्य

विद्वानों के पर्यालोचन के लिए छोड़ देता हूँ।

### अपोहभङ्गवादः

[ सर्वतन्त्रस्वतन्त्रः श्री १००८ स्वामिमहेश्वरानन्दसरस्वतीमहोदयः, काशी ]

ननु शान्दप्रमाया अविसंवाद्कत्वं न सेद्भमहिति, अर्थाभावेऽपि शब्दो-पुलब्बे: । यानि पदानि सत्तवर्थेषु दृश्यन्ते तानि तद्भावेऽपि दृश्यन्ते । अतो विधिरूपेण पदानामर्थाप्रतिपत्तेः अन्यापोहरूपेगौवाभिधायकत्वमेष्टव्यम् । यथा-भिधीयते :- 'ग्रपोहः शब्द-लिङ्गाभ्यां न वस्तु विधिनोच्यते ।'

तथा हि—यद्यत्र ज्ञाने प्रतिभासते तत् तस्य विषयः, यथा इन्द्रियजन्ये ज्ञाने स्फुटं प्रतिभासनानो विशेषवपुरर्थो घटादिविषयः, शाब्दे लेङ्गे च बहिरर्थतत्त्व-विनिर्मुक्तं स्वरूपमात्रं प्रतिभासते यतः, अतः तदेवास्य विषयः, तच्च स्वरूपम् विज्ञाननिहितं वासनेत्यर्थः । नच बहिर्थासंपृक्तस्वरूप-श्चन्तर्मात्रानिविष्टं मात्रविषयकत्वं तत्त्रभवेण ज्ञानेन सेत्स्यति, पद्तिङ्गयोः बहिर्थासंपर्केण तत्सा-ध्यतायां बाधायोगात्। तथा हि कोऽर्थो बाह्यस्तस्य विषयी स्यात् ? स्वलच्रणः ( व्यक्तिः ) सामान्यात्मा वा । नाद्यः, तत्र संकेताभावेन पद्प्रवृत्त्ययोगात् । यो हि संकेतसमये विद्यते न स व्यवहारसमये, चाग्रिकत्वेन विभिन्नत्वात् । संकेत-व्यवहारानुगतो हि संकेतयितुम्चितः। श्रथच 'एतस्यैतद्भिधायकम्' इति यत्र बोधे सम्बन्धप्रतिभानं तत्र न नियतेन्द्रियविषययोः शब्दस्वलच्चाार्थयोः प्रति-भासनम् , तत्राभातयोस्तु तयोः परस्परं सम्बन्धस्थापनं न युज्यते, अव्यवस्थापत्तेः। ययोः श्रास्यतदिति सम्बन्धस्थापकज्ञाने न प्रतिभानं तयोः सम्बन्धसिद्धौ गोपद-तद्भिघेययोः सम्वन्धमाहिण् बोघे ऋप्रतिभातयोः ऋश्वपदतद्भिघेययोर्पि सम्बन्धो विहितः स्यात् । एवं च स्वलच् ऐन श्रज्ञातसम्बन्धं पदं कथं तद्भिद्ध्यात्। शाब्दप्रमायाश्च स्वलत्त्रण (व्यक्ति) विषयकत्वे ऐन्द्रियकबोधवत् सुविशद्भानप्र-सक्तिः केन वार्येत ? तद्भिहितं भक्त्र हरिए। वाक्यपदीये-

**अन्यदेवेन्द्रियप्राह्ममन्य**च्छब्द्स्य CC-0. Mumausदात्र अत्येति । भिन्धाक्षोः नतुः अस्य वसीक्षके ॥ अन्यथैवाग्निसम्बन्धाद् दाहं दग्धोऽभिमन्यते । अन्यथा दाहशब्देन दाहार्थः सम्प्रतीयते । (२।४।४४)

ननु एकस्य वस्तुनो रूपे उमे भवतः स्पष्टम् श्रस्पष्टं चेति, स्पष्टं चैव शब्द-प्रभवायां प्रतीतो प्रतिभातीति न साम्प्रतम् , एकस्य रूपद्वययोगानुपपत्तेः । प्रयोगः श्रात्रार्थे भवति-यज्जन्ये बाधे यस्य न प्रतिभानं नासौ तस्य विषयः सङ्गच्छते, नच रूपजनिते बोधे रसः प्रतिमासते । नेव च भानं शाब्दे स्वलज्ञणस्य । श्रपिच वस्तु-विषयकत्वे चाभिप्रेते पद्मानां नानार्थाभिधाने मतानांमनुत्थानप्रसङ्गः । श्रमि-हितञ्च—

#### परमार्थेकतानत्वे शब्दानामनिवन्धना । न स्यात् प्रवृत्तिरर्थेषु समयान्तरभेदिपु ॥

वास्तवैकार्थकत्वे शव्दानां निर्निमित्ता प्रवृत्तिः सिद्धान्तभेद्भिन्नेषु नित्यानित्य-त्रिगुण्त्वादिमयेषु अर्थेषु बोधकत्वं न स्यादिति तदर्थः। तस्मान्न स्वलन्नणोऽर्थः पदानाम्। नापि द्वितोयः (सामान्यात्मा), पारमाधिकस्य सामान्यस्यासिद्धत्वात्। असिद्धिध मनुष्पविचाण्वन् अर्थकृतेरमावात् सुप्रसिद्धा । अर्थकृत्यभावस्य नित्यैकप्रकृतेः सामान्यस्य अर्थकृतायाः क्रमेण् यौगपद्येन च असंभवात् सिद्धः। सामान्यस्य निरासश्च तत्र तत्र निरूपित इति न तत्र व्याप्रियते। तस्माद् नार्थः शब्दानां विषयः, किन्तु अन्यापोहः।

स च अर्घपञ्चमाकारः । जातिव्यक्तिज्ञनातदाकाराः सत्याः । अर्घत्वं तु हरयस्य सत्यतया विकल्पस्य असत्यतया । तत्र न जातिव्यक्त्योः शव्दवाच्यता, पूर्वोक्तयुक्तेः । नापि ज्ञानतद्क्ष्पयोः, तयोरपि स्वेनाकारेण स्वलन्नण्त्वात्, तयोः पूर्वोक्तय्यापि शव्दाप्रतिवेदनात् । अपितु ज्ञानाकार एव दृश्यविकल्पौ एकीकृत्य बाह्यक्ष्पत्वेन अध्यस्य अर्घपञ्चमाकार उच्यते अन्यापोदः, बाह्यत्व-मपोहस्य अर्घाकारः । स्वलन्नणं दृश्योऽर्थः, सामान्यप्रतिभासविकल्प्यः, तौ पकी-कृत्य स्वलन्नण्मेवैतदिति विकल्पवुद्धेविषयीक्रियते । शव्देन च अभिधीयते । तावेकीकृत्य इत्यस्य नायमभिप्रायो यत् स्वाकारे बाह्यारोप इति, अपितु अर्थानु-भवे जाते तत्संस्कारजागरणेन तदाकारः समुद्भवन् विकल्पः विज्ञानाकारं बाह्या-भवे जाते तत्संस्कारजागरणेन तदाकारः समुद्भवन् विकल्पः विज्ञानाकारं वाह्या-भवे निश्चिनोति, नतु अभिन्नं विधत्ते । अन्यथा स्वाकारे वाह्यारोपे जलारोपाद् मरीचिकायामिव स्वाकारे एव व्यवहर्त्वजनानां प्रवृत्त्यापत्तेः । नापि वाह्य स्वाकारारोपः संभवित, जल्भान्त्या जलार्थिन इव आरोप्यमाणं यत्कलं तद्र्थितयैव प्रवृत्तेः प्रसङ्गात्, नतु अनारोपितफलार्थतया ।

श्रपोहो निषेधः । स द्विप्रकारः—पर्युदासः प्रसञ्यश्च । तत्रागोऽपि द्वितयः—बुद्धिरूपः, श्रर्थेरूपश्च । तयोः बुद्धिरूपः, बुद्धिप्रतिभासः श्रितयः—बुद्धिरूपः, श्रर्थेरूपश्च । तयोः बुद्धिरूपः, बुद्धिप्रतिभासः श्रित्यात्रक्ष्पतया श्रर्थेषु श्रध्यवसाय-विषयः । श्रर्थेरूपश्च श्रियोत्मकः विजातीय-श्रवावृत्तिमद् श्रर्थस्वलज्ञणम् । बुद्धयात्मनस्तु विशिष्टलज्ञणसिद्म्—प्रकृत्या

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अन्योऽन्यविभिन्नान् अर्थान् एककार्यकर्तृत्वेन एककारण्तया आलम्ब्य यदेकप्रत्यवसर्शात्मकम् अर्थप्रतिविम्बरूपं ज्ञानं सञ्जातं तस्य 'अपोहः' इति नाम-घेयम् । वस्त्वंशच्छायामापन्नो विकल्पेन उल्लिखितवाह्यतया श्रभ्यपेयमानः विकल्पस्वरूपः स्वाकारविलज्ञणाकारोत्पाद्कः 'अपोद्दः' अपोद्यते व्यावरर्वते अने-नेति करणसाधनः, विकल्पान्तरवृत्तिरूपाद् विभिन्नतया आत्मना प्रतिभातत्वात्। अपोद्यते अन्यस्मादिति व्युत्पत्तिकः अन्यापोह इतर्व्यावृत्तिः । एष तु मुख्यतयैव श्रन्यापोद्-पद्वाच्यतामालिङ्गति । हेतुत्रितयेन श्रोपचारिकः श्रपोद्दः त्रिधा । निमित्ते नैमित्तिकधर्मारोपेण, नैमित्तिके निमित्तधर्मारोपेण, विभिन्नजातीयव्यावृत्तिम-स्वतत्त्र्णेन साकं ऐक्याध्यवसित्या वा । श्रन्यापोहो हेतुः, इतरच्यावृत्तिमत्पदार्थप्राप्तिः फलम्। क्वचित् इतरव्यावृत्तिः फलधर्मः अपोहे हेतौ उपचरितो भवति। क्वचन हेतुवृत्तिधर्मः फले उपचर्यते, हेतुः इतरासंपृक्तं स्वलच्यां, फलम् एकबोधाकारोऽन्या-पोहः, स्वलच्यावस्वनुभवेन अपोहस्य प्रादुर्भावात् अत्र खलु वीजभूते अनुभूयमाने स्वलत्तरो विद्यमानाया अन्यव्यावृत्तेः फलतामासाद्यति । एकप्रत्यवमरीऽध्यारो-पणम् — इति भवति साध्यो संघटना । कापि विभिन्नजातीयात् व्यावर्तमानेन स्वल-च्चांन सार्धं वोधप्रतिष्ठितस्य आकारस्य ऐक्येन अध्यवसानाद् वा अन्यापोहरूप-. गम् , इति त्रिविधोऽपोहः पर्युदासात्मा व्याख्यातः ।

प्रसच्यस्तु अपोह:-अयं घटः अघटो न भवति इति व्यावृत्तिमात्रपर्यवसायी। अतः सिद्धमेतद्—शब्दः निरूपणामधिगतस्य अन्यापोहस्यैव वाचकः उररोकर-णीयः। वाच्यवाचकभावोऽपि अयं कार्यकारणभाव एव नेतरः। यतो बुद्धिप्रति-ष्ठरंग प्रतिबिम्बस्य राब्द्प्रभवत्वेन राव्दाशिधेयत्वं, प्रतिबिम्बस्य वीजत्वेन च राब्द्स्य श्रमिधायकत्वम्—इति पूर्वपक्षः।

अत्रोच्यते—यद्मिहितं भवद्भिः—'श्रपोहः शृब्द्लिङ्गाभ्याम्' इति समीचोनतामञ्जति, यस्मारकेनचित्प्रमाऐन अपोहे साधिते अगोहः शब्दवाच्यता-मृच्छेत्, न चाम्रो प्रमाण्प्रमितः, तथाहि-अपोहसत्त्वे कि मानम्, प्रत्यत्तं वा, अनुमानं वा १। न प्रथमः, प्रत्यक्तस्य स्वलक्ष्णगोचरत्वात्। नाष्यनुमानम्, तद्व्याप्य-हेरत्र मात्रात् । यतः असद्व्यावृत्त्या अगवादिव्यावृत्त्या वा व्याप्यं किञ्चन निमित्तं नैव विद्यते । सौगतनये हि थयोरुत्पाद्योत्पाद्कत्वं तादात्म्यं वा तयारेव व्याप्तिरभ्युपेता । अन्यव्यावर्तनेन साकः तयोरुभयोर्प्यसंभवः । इत्रव्यावृत्तिः श्रपोहः — अकार्यत्रव्यावृत्तिः कार्यत्वं स्वलत्त्रणं स्यात्, नित्यत्वनिषेधाकारं वा श्रनित्यत्वं वा भवेत्। न स्वलक्षणाकारं व्यावृत्तः, श्रवस्त्वात्म क्रत्वात्, यद्वस्त्वाकारं न भवति, न भवति तत् स्वलन्नग् यथा मनुष्यशृङ्गम्। अनित्यत्वमपि नैव संगच्छते, व्यावृत्तेः निःस्वरूपतया पत्त्रयोरः मयाः तादात्म्यासंभवात् । स्वप्रसूतेन वन्ध्यासुतेन च समं कथं तादात्म्यसंभावन। कस्यापि । अत एव न जन्यजनकत्वं, नीरूपत्वादेव । निह वन्ध्यातनयः गगनकमत्तं वा कस्यचिज्जन्यं जनकं वा भवितुमहिति । स्रथ मतं-वस्त्वभावेऽपि वस्तु ज्ञाने प्रतिबिम्बति, प्रतिबिम्बमेवापोहः, सच सर्वप्रत्यत्त-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गोचर इति का आवश्यकता अनुमानविडम्बनायाः इत्यपि न स्थाने, ज्ञानस्य निराकारतायाः साधितत्वात् । तत्प्रतिविम्बनस्य ज्ञाने उपपाद्यितुमशक्यत्वात् । अथवा अस्तु प्रतिविम्बनम् , तथापि वक्तन्यं कस्य प्रतिविम्बनम् , स्वल्ल्ल्ल्एस्य सामान्यस्य वा । न तावदाद्यः, यस्य यद् रूपं प्रतिविम्बं तेन तद्रूपेण भवितन्यम् । यथा भूयते चन्द्रादिना । अनुगच्छं आकारेण प्रतिविम्बरूपः अन्यापोहोऽभिमतः । नच स्वल्ल्ल्णम् अनुगतम् इति गतं प्रथमकल्पेन । न द्वितीयः, भवतां मते सामान्यस्य असत्त्वात् , असतः प्रतिविम्बनानुपपत्तेः, यथा गगनारविन्दस्य । अपिच ययोः प्रतिविम्बाधारम्भावः तयोः प्रतिविम्बनात् पूर्व विविक्तरूपद्वयोपलम्भः—यथा वदनमुकुरयोः, यथा वा चन्द्रज्ञलाशययोः तथा ज्ञानसामान्याकाराविष प्रसन्वेयाताम् ।



इतरच्य — वहनदोहनप्रभृतितत्तरेककार्यसाधनतया स्वलच्च णमेवानुगतं सामान्यमभ्युपेयते, स्रतो न कश्चिद्भिहितदोषः समापतित इत्यपि कुशकाशा-वलम्बनमात्रम् , यस्माद्र्थकारिता न सदातनी ततो यदा स्रर्थिकया न भवित तदा तामकुर्वाणं न प्रतिविम्वेत् । स्रपरस्त्र एककार्यक्रियाविधायित्वं स्वलच्चणे यद्यनु वर्तमानमेकं विभाव्यते तदा बाह्यं तद्विभावनावशात् तदेव विभाव्यमास्तम् ; परित्य-वर्षा प्रतिविम्वाभिनिवेशव्यसनम् । विस्तरस्तु स्रन्यत्रानुसन्धेयः ।

## मानाधीना मेयसिद्धिः

[ पिडतश्रीनदरीनाथशुक्तः, दर्शनविभागाध्यक्षः—वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयः ]

दर्शनशास्त्रेषु मानमेययोविषये पद्मद्रयं प्राप्यते । 'मानाधीना मेयसिद्धिः' इत्येकः पद्मः, 'मेयाधीना मानसिद्धिः' इत्यपरः पद्मः । तत्र प्रथमस्यायमभिप्रायो यद् योऽर्थः प्रमाणेन परिच्छिद्यते स एवास्तित्वेनाभ्युपगन्तुमह्मः, यत्र तु प्रमाणं न प्रवर्तते सोऽत्यर्थं कान्यमानोऽपि नाङ्गीकर्तुं शक्यते, यत्रच प्रमाणं व्याप्रियते सोऽनि- प्रवर्तते सोऽति- प्रसमं स्वीकार्यतामापद्यते । फलतयाऽस्मिन् पद्मे सर्वेः सततमभ्यर्थयमानमिषि क्रेशलेशाकलङ्कितं मृत्युत्रासिवविर्जतं सर्वविधसीविष्यसम्पन्नं सकतेः स्तूय- मानमिष्कम मानवजीवनं प्रमाणागोचरतया नोपगम्यते । मृत्युश्च यावद्बुद्धिः स्तोद्यं सर्वेरपोद्धमानोऽपि मनसा चिन्त्यमान एव चिन्ताचितोद्दीपनपद्मोऽपि प्रमाणबजाद् वलादभ्युपगम्यमानतां भजते ।

द्वितीयपत्तस्यायमाशयो यत् प्रमाणसत्त्वं प्रमेयसत्ताया उपजीवकम्। अर्थोद् यद् यद् वस्तु विद्यते, व्यवहारपद्वीमारोहति तत्परिच्छित्त्वय एव प्रमाणानि परिकल्यन्ते, न पुनः प्रकारान्तरसिद्धानि प्रमाणानि नूतनस्य प्रमेयस्य प्रतिष्ठापनाय ज्ञमन्ते । श्रस्मन् पद्मे प्रमाणस्य प्रमेयमुखनिरीज्ञकतया न तद्वलेन किमप्यपूर्वं वस्तु सावियतुं शक्यम् ।

तत्र 'मानाधीना मेयसिद्धिः' इति बौद्धातिरिक्तानां सर्वदर्शनानां प्रायः समानोऽभ्युपगमः। बौद्धानां च 'मेयाधीना मानसिद्धिः' इत्यभ्युपगमः ते हि प्रमाणानामसाङ्कर्यतन्त्रणां प्रमाण्डयवस्थां मन्यन्ते । तन्नय एकस्य प्रमाणस्य विषये प्रमाणान्तरं न प्रक्रमते। त इत्थमित्रयन्ति यद् यदि नाम प्रमाणानि संकीर्यरन् तदा तानि प्रमाण्यदादेव प्रच्यवेरन्। तथा हि त्रगृहीतार्थज्ञापनसेव प्रमाण्स्य कृत्यम् । एकेन च प्रमाणेन गृहीतं गोचरयञ्चागृहीतं ज्ञापयतीति प्रमाण्कृत्याकारितया कथमिव प्रमाणभावमस्तुवीत ? एतेनेद्मेव निष्पद्यते यद् प्राह्यसेद् एव प्रमाण-भेदस्य निदानम् , अतः प्रमाण्टयवस्था प्रमेयपरतन्त्रा । इत्थं तद्दर्शने आमान्यविशे-षभावाद् वस्तूनां द्विरूपमात्रतयाऽसाङ्कर्येण तदुभयप्राहिप्रत्यक्षानुमानरूपं प्रमाण्डय-मेव सम्मतम् । अयमाशयः-यदि हि सामान्यविशेषालिङ्गितं सामान्यविशेषात्मकं वा िक्मिप वस्तु स्यात्तदा तदुभयप्राहके प्रमाणे तस्मिन् वस्तुनि नूनं प्रवर्तेयाताम् , सामा-न्यमात्रप्राहिणा विशेषमात्रप्राहिणा वा प्रमाणेन तस्य वस्तुनः साकल्येन प्रहणा-सम्भवात्। परं तादृशं किमपि वस्तु अनुभूति व्यवहृति युक्तिपद्धति वा नारोहति, किन्तु केवलं सामान्यं केवज्ञो विशेष एव च तामारोहतः । अतो विशेषवहणाय प्रत्यत्तं सामान्यप्रह्णाय चानुमानं प्रमाणभावेन स्वीकार्यम् , प्रत्यचेण सामान्यस्य नुमानेन विशेषस्य च प्रहणायोगात्।

इदं सौगतमतं प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारस्य स्याद्वाद्ररत्ना कराभिषे टी श्राप्रनथे सोपन्यासमेवं निराकृतम् । तथा हि--अत्राह सौगतः-

> प्रत्यचं च परोचं च द्वित्वमेवं न युज्यते । प्रत्यक्षमनुसानं चेत्येतत्त् घटतेतराम् ॥

श्राः कुमते ! मैवं वोचः । यतः स्वलक्षणसामान्यप्रमेय-द्वैविध्यास्प्रमाण-द्वैविध्यमित्याकृतं भवतः, तद्नुचितम्, तथाविधप्रमेयद्वैविध्यस्यासम्भवात् । यदि च प्रत्यक्तस्य स्वज्ञक्षणमात्रविषयत्वभिष्यते, तदा ततः स्थितस्यूलाद्याकारानध्यवसायेन प्रवृत्तिनं स्यात् ।

विज्ञानमन्यगोचरमन्यत्रार्थे प्रवर्तकमितोइम् । व्यक्तं भवता कैतवमभ्यस्तं सौगत ! कुतोऽपि ॥

प्रमाणिद्वत्वज्ञापकत्वायोगः । अन्यथा देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यां प्रतिपन्नाद् धूमद्वित्वात् तद्न्यतरस्यागिनिद्वत्वप्रतिपत्तिः स्यात् । द्वैविध्यमिति द्विष्ठो धर्मः, स व द्वयोज्ञाने ज्ञायते नान्यथा, नद्यज्ञातसद्यविष्ट्वस्य प्रतिपत्तुस्तद्गतद्वित्वप्रतिपत्तिरस्ति. प्रमाणिद्वित्वात् प्रमेयद्वित्वज्ञप्तिस्वीकारे परस्पराश्रयदोपानुषङ्गः, सिद्धे हि प्रमेयद्वित्वेऽतः प्रमाणिद्वित्वसिद्धिः, तस्याश्च प्रमेयद्वित्वसिद्धिरिति । ननु प्रत्यत्तानुमानयोः स्व संवेदनप्रत्यत्त्विस्त्वात्प्रत्यत्त्वसिद्धसेव प्रमाणिद्वत्वम् , केवलं यस्तथा प्रतिपद्यमानोऽपि न व्यवहरति स प्रसिद्धेन प्रमेयद्वैविध्यव्यवहारेण प्रवर्यत इति चेत् , तद्यसारम्, प्रमेयद्वैविध्यस्यासिद्धत्वेनाभिद्वित्वात्"।

युक्तिप्रधानशास्त्राणां मूर्धन्यं न्यायशास्त्रमित नोक्तं पत्तं समर्थयित, तस्य हि
'मानाधीना मेयसिद्धिः' इत्येष एव पत्तोऽभिमतः, तदीये प्रन्थजाते तद्यत्तानुगुणस्येव वर्णनस्य प्राप्यमाण्टवात् , तथा हि वास्यायनेन मुनिना न्यायदर्शनस्यादिमसूत्रावतरणभाष्ये स्पष्टमुक्तम्—"प्रमाण्टतरेण नार्थप्रतिपत्तिः, नार्थप्रतिपत्तिमन्तरेण
प्रवृत्तिसामर्थ्यम् , प्रमाणेन खल्वयं ज्ञात।ऽर्थमुपलभ्य तमर्थमभीष्यति जिहासित वा ।"

प्रमाणं विना प्रमेयव्यवस्था न भवितुमहित, प्रमाणसत्तैव प्रमेयसत्ताया जी-वातुरिति न्यायदर्शनप्रणेतुः महर्पगीतमस्याप्यभीष्टम् । स्रत एव तेन न्यायदर्शनस्य प्रथमे सूत्रे प्रमाणस्यैव प्राथन्येनाभिधानं कृतम् , "प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टा-न्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजलपवितण्डाहेत्वाभासच्छजजातिनिष्रहस्थानानां तत्त्व-ज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः" इति ।

श्रयमेव पन्नो नव्यन्यायसृष्टुः श्रीगङ्गेशोपाध्यायस्यापि सम्मत इति तद्वचसैव विभाव्यते, यथोक्तं प्रत्यन्ततत्त्वचिन्तामणेरुपक्रमे — "श्रय जगदेव दुःखपङ्किनमगन्मुहिघीषु रुट्टादशविद्यास्थानेष्वभ्यहिततमामान्वोत्तिकी परमकारुणिको मुनिः प्रणिनाय । तत्र प्रेन्नावत्प्रवृत्त्यर्थं "प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः" इत्यादान्वसूत्रयत् । तेष्वपि प्रमाणाधीना सर्वेषां व्यवस्थितिरिति प्रमाणतत्त्वमृत्र विविच्यते" इति । श्रत्र सर्वेषां व्यवस्थितिः प्रमाणाधीनेति विस्पष्टयाऽभिधयव प्रत्यपादि ।

प्रमाणिसद्धोऽर्थः प्रसभं स्वीकार्यो भवति, न कश्चित्तमुपेत्तितुं त्रमत इत्ययमर्थो व्युत्पत्तिवादगूढार्थतत्त्वालोकाभ्यां दृढं समर्थितः। तथा हि व्युत्पत्तिवादे "राज्ञः पुरुष" इति वाक्यजे बोधे स्वत्वं संसर्गविधया भासते प्रकारविधया वेति विचारप्रस्तावे गदाधरेण प्रत्यपादि—

"यत्तु "राज्ञः पुरुषः" इत्यादौ राजस्वत्वनान् पुरुष इत्याद्यन्वयवोधोपगमे राज्ञ-कीयं स्वत्वम् , राजस्वत्ववान् पुरुष इत्याकारकद्विविधानुमितेरेव तद्दिरिक्ताविषयकत्वेन तादृशानुमितिं प्रति प्रत्येकं तादृशवाक्यघितसामप्रचाः प्रतिबन्धकत्वद्वयम् , अस्मन्मते च तादृशानुमित्योस्तथाविधवाक्यजन्याद् राजकीयः पुरुष इत्येतादृशकोधाद्तिरिक्त-विषयकत्तया तत्र तादृशसामप्रचाः प्रतिवन्धकत्वकल्पनं नास्ति, तथाविधानुमिति-तथा-विधशाद्वसामप्रचोश्च सत्योरनुमितेरेवोत्पत्तेः । अपितु राजकीयः पुरुष इत्याकारकः



がある。

न पुनः प्रकारान्तरसिद्धानि प्रमाणानि नूतनस्य प्रमेयस्य प्रतिष्ठापनाय चमन्ते । त्र्यस्मिन् पच्चे प्रमाणस्य प्रमेयमुखनिरीचकतया न तद्वलेन किमप्यपूर्व वस्तु साथियतुं शक्यम् ।

तत्र 'मानाधीना मेयसिद्धिः' इति बौद्धातिरिक्तानां सर्वदर्शनानां प्रायः समानोऽभ्यूपगमः। बौद्धानां च 'मेयाधीना मानसिद्धिः' इत्यभ्युपगमः ते हि प्रमाणानामसाङ्कर्यलच्चां प्रमाण्ट्यवस्थां मन्यन्ते । तन्नय एकस्य प्रमाणस्य विषये प्रमाणान्तरं न प्रक्रमते। त इत्थमित्रयन्ति यद् यदि नाम प्रमाणानि संशीर्थरन् तदा तानि प्रमाणपदादेव प्रच्यवेरन्। तथा हि श्रगृहीतार्थज्ञापनसेव प्रमाणस्य क्रत्यम् । एकेन च प्रनाणेन गृहीतं गोच रयञ्चागृहीतं ज्ञापयतीति प्रसाणकृत्याकारितया कथमिव प्रमाणभावमश्तुवीत ? एतेनेद्मेव निष्पद्यते यद् प्राह्यसेद् एव प्रमाण-भेदस्य निदानम् , त्र्यतः प्रमाण्ड्यवस्था प्रमेयपरतन्त्रा । इत्थं तद्दर्शने सामान्यविशे-षभावाद् वस्तूनां द्विरूपमात्रतयाऽसाङ्क्येण तदुभयप्राहिप्रत्यचानुमानरूपं प्रमाण्डय-मेव सम्मतम् । अयमाशयः-यदि हि सामान्यविशेपालिङ्गितं सामान्यविशेषात्मकं वा ि मिप वस्तु स्यात्तदा तदुभयप्राहके प्रमाणे तस्मिन् वस्तुनि नुनं प्रवर्तेयाताम् , सामा-न्यमाश्रमाहिणा विशेषमात्रप्राहिणा वा प्रमाणेन तस्य वस्तुनः साकल्येन प्रहणा-सम्भवात्। परं तादृशं किमपि वस्तु अनुभूति व्यवदृति युक्तिपद्धति वा नारोहति, किन्तु केवलं सामान्यं केवज्ञो विशेष एव च तामारोहतः । अतो विशेषप्रह्णाय प्रत्यचं सामान्यप्रह्णाय चानुमानं प्रमाणभावेन स्वीकार्यम् , प्रत्यत्तेण सामान्यस्य नुमानेन विशेषस्य च ग्रहणायोगात्।

इदं सौगतमतं प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारस्य स्याद्वाद्ररत्ना हराभिषे टी काप्रनथे सोपन्यासमेवं निराकृतम्। तथा हि—स्त्रत्राह सौगतः—

प्रत्यत्तं च परोत्तं च द्वित्वमेवं न युज्यते । प्रत्यक्षमनुसानं चेत्येतत्तु घटतेतराम् ॥

श्राः कुमते ! मैवं वोचः । यतः स्वलच्णसामान्यप्रमेय-द्वैविध्यात्प्रमाण्-द्वैविध्यमित्याकृतं भवतः, तद्नुचितम्, तथाविधप्रमेयद्वैविध्यस्यासम्भवात् । यदि च प्रत्यचस्य स्वज्ञच्णमात्रविषयत्वभिष्यते, तदा ततः स्थितस्यूलाद्याकारानध्यवसायेन प्रवृत्तिन स्यात् ।

विज्ञानमन्यगोचरमन्यत्रार्थे प्रवर्तकमितीइम् । व्यक्तं भवता कैतवमभ्यस्तं सौगत ! कुतोऽपि ॥

भवतु वा प्रमेयद्भित्वं, तथापि तत् प्रमाण्दित्वस्य ज्ञातमज्ञातं वा ज्ञापकं भवेत् । यद्यज्ञातम्, तर्हि तस्य सर्वत्राविशेषात् सर्वेषामप्यविशेषेण् तत्प्रतिपत्तिप्रसङ्गतो विप्रतिपत्तिनं स्यात् । ज्ञातं चेत् , कुतस्तस्य ज्ञप्तिः ? प्रत्यच्चाद्नुमानाद्वा, न तावत्प्रत्यचात् तेन सामान्यस्याप्रहणात् । प्रहणे वा तस्य सविकल्पकत्वप्रसक्तिर्विषयसंकर्श्च प्रमाण्दि-त्वविरोधिनौ भवतः प्रसज्येयाताम् , नाप्यनुमानात् तेन स्वत्वच्रणस्याप्रहण् त् । स्वत्वच्याप्रस्याप्रहण् त् । स्वत्वच्याप्रस्याप्रहण् त् । स्वत्वच्याप्रस्याप्रहण् त् । स्वत्वच्याच्यान् प्रमेयद्वित्वस्याज्ञानेऽन्यतरस्यापि СС-0. Митикьни Вһашан Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्रमाण्डित्वज्ञापकत्वायोगः। अन्यथा देवद्त्तयज्ञद्ताभ्यां प्रतिपन्नाद् धूमद्वित्वात् तद्न्यतरस्यागिनद्वित्वप्रतिपत्तिः स्यात्। द्वैविञ्यमिति द्विष्ठो धर्मः, स च द्वयोक्षांने ज्ञायते नान्यथा, नद्वज्ञातसह्यविन्ध्यस्य प्रतिपत्तुस्तद्गतद्वित्वप्रतिपत्तिरस्ति, प्रमाण्द्वित्वात् प्रमेयद्वित्वज्ञप्तिस्शोकारे परस्पराश्रयदोषानुपङ्गः, सिद्धे हि प्रमेयद्वित्वेऽतः प्रमाण्दित्वसिद्धिः, तस्याश्च प्रमेयद्वित्वसिद्धिरिति । ननु प्रत्यत्तानुमानयोः स्व मंवेदनप्रत्यत्ति सिद्धत्वात्प्रत्यत्तसिद्धमेव प्रमाण्द्वित्वम् , केवलं यस्तथा प्रतिपद्यमानोऽपि न व्यव-हरति स प्रसिद्धेन प्रमेयद्वैविध्यव्यवहारेण् प्रवर्त्यत इति चेत् , तद्प्यसारम्, प्रमेय-द्वैविध्यस्यासिद्धत्वेनाभिहितत्वात्"।

युक्तिप्रधानशास्त्राणां मूर्धन्यं न्यायशास्त्रमि नोक्तं पत्तं समर्थयित, तस्य हि 'मानाधीना मेयसिद्धिः' इत्येष एव पत्तोऽभिमतः, तदीये प्रन्थजाते तत् न्त्तानुगुण-स्येव वर्णनस्य प्राप्यमाण्यतात् , नथा हि वास्यायनेन मुनिना न्यायदर्शनस्यादिम-सूत्रावतरणभाष्ये स्पष्टमुक्तम्—"प्रमाण्-तरेण नार्थप्रतिपत्तिः, नार्थप्रतिपत्तिमन्वरेण प्रवृत्तिसामर्थ्यम् , प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताऽर्थमुपलभ्य तमर्थमभीष्मृति जिहासित वा ।"

प्रमाणं विना प्रमेयन्यवस्था न भवितुमहिति, प्रमाणसत्तैव प्रमेयसत्ताया जी-वातुरिति न्यायदर्शनप्रणेतुः महर्षगौतमस्याप्यभीष्टम् । स्रत एव तेन न्यायदर्शनस्य प्रथमे सूत्रे प्रमाणस्यैव प्राथम्येनाभिधानं कृतम् , "प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टा-न्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजलपवितण्डाहेत्वाभासच्छजजातिनिष्रहस्थानानां तत्त्व-ज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः" इति ।

श्रयमेव पन्नो नव्यन्यायसृष्टुः श्रीगङ्गेशोपाध्यायस्यापि सम्मत इति तद्वचसैव विभाव्यते, यथोक्तं प्रत्यन्नतत्त्वचिन्तामणेकपक्तमे — "श्रथ जगदेव दुःखपङ्किनमगन् मुद्दिधीर्षु रब्दादशविद्यास्थानेब्वभ्यर्हिततमामान्वोत्तिक्षीं परमकारुणिको मुनिः प्रणिनाय । तत्र प्रेन्तावत्प्रवृत्त्यर्थं "प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः" इत्यादा-वसूत्रयत् । तेब्वपि प्रमाणाधीना सर्वेषां व्यवस्थितिरिति प्रमाणतत्त्वमृत्र विविच्यते" इति । श्रत्र सर्वेषां व्यवस्थितिः प्रमाणाधीनेति विस्पष्टयाऽभिधयव प्रत्यपादि ।

प्रमाण्सिद्धोऽर्थः प्रसमं स्वीकार्यो भवति, न कश्चित्तमुपेत्तितुं समत इत्ययमर्थो व्युत्पत्तिवादगूढार्थतत्त्वालोकाभ्यां दृढं समर्थितः। तथा हि व्युत्पत्तिवादे "राज्ञः पुरुष" इति वाक्यजे बोधे स्वत्वं संसर्गविधया भासते प्रकारविधया वेति विचारप्रस्तावे गदाधरेण प्रत्यपादि—

"यत्तु "राज्ञः पुरुषः" इत्यादौ राजस्वत्ववान् पुरुष इत्याद्यन्वयबोधोपगमे राज्ञ-कीयं स्वत्वम् , राजस्वत्ववान् पुरुष इत्याकारकद्विविधानुमितेरेव तद्तिरिक्ताविषयक्रत्वेन तादृशानुमितिं प्रति प्रत्येकं तादृशवाक्यघटितसामप्रधाः प्रतिबन्धकत्वद्वयम् , त्र्यस्मनमते च तादृशानुमित्योस्तथाविधवाक्यजन्याद् राजकीयः पुरुष इत्येतादृशकोधादृतिरिक्त-विषयकत्तया तत्र तादृशसामप्रयाः प्रतिबन्धकत्वकल्पनं नास्ति, तथाविधानुमिति-तथा-विधशाद्यसामप्रयोश्च सत्योरनुमितेरेवोत्पत्तेः । त्र्यपितु राजकीयः पुरुष इत्याकारकः





न पुनः प्रकारान्तरसिद्धानि प्रमाणानि नृतनस्य प्रमेयस्य प्रतिष्ठापनाय समन्ते । अस्मिन् पत्ते प्रमाणस्य प्रमेयमुखनिरीत्तकतया न तद्बलेन किमप्यपूर्व वस्तु साधियुतुं शक्यम् ।

तत्र 'मानाधीना मेयसिद्धिः' इति बौद्धातिरिक्तानां सर्वदर्शनानां प्रायः समानोऽभ्युपगमः। बौद्धानां च 'मेयाधीना मानसिद्धिः' इत्यभ्युपगमः। ते हि प्रमागानामसाङ्कर्यतत्त्वणां प्रमाण्टयवस्थां मन्यन्ते । तन्नय एकस्य प्रमाणस्य विषये प्रमाणान्तरं न प्रक्रमते। त इत्थमनिप्रयन्ति यद् यदि नाम प्रमाणानि संकीर्यरन् तदा तानि प्रमाण्पदादेव प्रचयवेरन्। तथा हि अगृहीतार्थज्ञापनसेव प्रमाण्स्य कृत्यम् । एकेन च प्रनाणेन गृहीतं गोचस्यन्नागृहीतं ज्ञापयतीति प्रमाण्कृत्याकारितया कथमिव प्रमाणभावमश्तुवीत ? एतेनेद्मेव निष्पद्यते यद् प्राह्यभेद एव प्रमाण-भेदस्य निदानम् , त्रातः प्रमाण्ययवस्था प्रमेयपरतन्त्रा । इत्थं तद्दर्शने सामान्यविशे-षभावाद् वस्तूनां द्विरूपमात्रतयाऽसाङ्कर्येण तदुभयप्राहिप्रत्यचानुमानरूपं प्रमाण्द्रय-मेव सम्मतम् । अयमाशयः-यदि हि सामान्यविशेषालिङ्गितं सामान्यविशेषात्मकं वा िमिप वस्तु स्यात्तदा तदुभयप्राहके प्रमाणे तस्मिन् वस्तुनि नूनं प्रवर्तेयाताम् , सामा-न्यमाश्रमाहिणा विशेषमात्रप्राहिणा वा प्रमाणेन तस्य वस्तुनः सःकल्येन प्रहणा-सम्भवात्। परं तादृशं किमपि वस्तु अनुभूति व्यवहृति युक्तिपद्धति वा नारोहति, किन्तु केवलं सामान्यं केवतो विशेष एव च तामारोहतः । अतो विशेषग्रहणाय प्रत्यत्तं सामान्यप्रह्णाय चानुमानं प्रमाण्भावेन स्वीकार्यम् , प्रत्यत्तेण सामान्यस्य नुमानेन विशेषस्य च प्रहणायोगात्।

इदं सौगतमतं प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कारस्य स्याद्वाद्ररत्ना कराभिधे टी काप्रनथे सोपन्यासमेवं निराकृतम् । तथा हि--श्रत्राह सौगतः—

प्रत्यचं च परोचं च द्वित्वमेवं न युज्यते । प्रत्यक्षमनुमानं चेत्येतत्तु घटतेतराम् ॥

श्चाः कुमते ! मैवं वोचः । यतः स्वलन्यासामान्यप्रमेय-द्वैिवध्यातप्रमाण-द्वैविध्यमित्याकृतं भवतः, तद्नुचितम्, तथाविधप्रमेयद्वैविध्यस्यासम्भवात् । यदि च प्रत्यन्तस्य स्वजन्यामात्रविषयत्विमिष्यते, तदा ततः स्थितस्यूलाद्याकारान्ध्यवसायेन प्रवृत्तिनं स्यात् ।

विज्ञानमन्यगोचरमन्यत्रार्थे प्रवर्तकमितीइम् । व्यक्तं भवता कतवमभ्यस्तं सौगत ! कुतोऽि ।।

भवतु वा प्रमेयद्भित्वं, तथापि तत् प्रमाण्दित्वस्य ज्ञातमज्ञातं वा ज्ञापकं भवेत् । यद्यज्ञातम्, तर्हि तस्य सर्वत्राविशेषात् सर्वेषामप्यविशेषेण् तत्प्रतिपत्तिप्रसङ्गतो विप्रति-पत्तिनं स्यात् । ज्ञातं चेत् , कुतस्तस्य ज्ञप्तिः ? प्रत्यच्चाद्नुमानाद्वा, न तावत्प्रत्यचात् तेन सामान्यस्याप्रहणात् । प्रहणे वा तस्य सविकलपकत्वप्रसक्तिर्विषयसंकरश्च प्रमाण्दि-त्वविरोधिनौ भवतः प्रसञ्येयाताम् , नाप्यनुमानात् तेन स्वलज्ञणस्याप्रहण् त् । स्वलच-णपराङ्मुखतया हि भवताऽनुमानम् भूपगत्मः। हार्डस्यां प्रमोद्यद्विद्वस्याद्वानेऽन्यतरस्यापि СС-0. Mumukshu Bhawan र्यानावाहि । हार्डस्यां प्रमोद्यद्विद्वस्याद्वानेऽन्यतरस्यापि प्रमाण्द्वित्वज्ञापकत्त्रायोगः । अन्यथा देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यां प्रतिपन्नाद् धूमद्वित्वात् तद्न्यतरस्यागिनद्वित्वप्रतिपत्तिः स्यात् । द्वैत्रिच्यमिति द्विष्ठो धर्मः, सच द्वयोज्ञीने ज्ञायते नान्यथा, नद्यज्ञातसद्यविन्ध्यस्य प्रतिपत्तुस्तद्गतद्वित्वप्रतिपत्तिरस्ति, प्रमाण्द्वित्वात्त् प्रमेयद्वित्वज्ञप्तिस्त्रीकारे परस्पराश्रयदोषानुषङ्गः, सिद्धे हि प्रमेयद्वित्वेऽतः प्रमाण्दि-त्वसिद्धः, तस्याश्च प्रमेयद्वित्वसिद्धिरिति । ननु प्रत्यत्तानुमानयोः स्व संवेदनप्रत्यज्ञ-सिद्धत्वात्प्रत्यत्त्रसिद्धमेव प्रमाण्द्वित्वम् , केवलं यस्तथा प्रतिपद्यमानोऽपि न व्यव-हरति स प्रसिद्धेन प्रमेयद्वैविध्यव्यवहारेण् प्रश्त्यत इति चेत् , तद्व्यसारम्, प्रमेय-द्वैविध्यस्यासिद्धत्वेनाभिहितत्वात्"।

युक्तिप्रधानशास्त्राणां मूर्धन्यं न्यायशास्त्रमित नोक्तं पत्तं समर्थयित, तस्य हि 'मानाधीना मेयसिद्धिः' इत्येष एव पत्तोऽभिमतः, तदीये प्रन्थजाते तत् न्तानुगुण-स्येव वर्णनस्य प्राप्यमाण्त्वात् , तथा हि वात्स्यायनेन मुनिना न्यायदर्शनस्यादिम-सूत्रावतरणभाष्ये स्पष्टमुक्तम्—"प्रमाण्यन्तरेण नार्थप्रतिपक्तिः, नार्थप्रतिपत्तिमन्तरेण प्रवृत्तिसामर्थ्यम् , प्रमाणेन खल्वयं ज्ञाताऽर्थमुपलभ्य तमर्थमभीष्मिति जिहासित वा ।"

प्रमाणं विना प्रमेयन्यवस्था न भवितुमहिति, प्रमाणसत्तैव प्रमेयसत्ताया जी-वातुरिति न्यायदर्शनप्रणेतुः महर्पगौतमस्याप्यभीष्टम् । ऋत एव तेन न्यायदर्शनस्य प्रथमे सूत्रे प्रमाणस्यैव प्राथम्येनाभिधानं कृतम् , "प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टा-न्तसिद्धान्तावयवतर्कतिर्णयवादजलपवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिमहस्थानानां तत्त्व-ज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः" इति ।

श्रयमेव पन्नो नव्यन्यायस्रष्टुः श्रीगङ्गेशोपाध्यायस्यापि सम्मत इति तद्वचसैव विभाव्यते, यथोक्तं प्रत्यन्ततत्त्वचिन्तामणेहपक्रमे — "श्रथ जगदेव दुःखपङ्किनमगन्मुद्दिधीर्षु रष्टादशविद्यास्थानेष्वभ्यहिततमामान्वोत्तिकीं परमकारुणिको मुनिः प्रणिनाय । तत्र प्रेन्नावत्प्रवृत्त्यर्थं "प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः" इत्यादा-वस्त्रयत् । तेष्वपि प्रमाणाधोना सर्वेषां व्यवस्थितिरिति प्रमाणतत्त्वमृत्र विविच्यते" इति । स्रत्र सर्वेषां व्यवस्थितिः प्रमाणाधीनेति विस्पष्टयाऽभिधयेव प्रत्यपादि ।

प्रमाणिसद्धोऽर्थः प्रसभं स्वीकार्यो भवति, न कश्चित्तमुपेत्तितुं ज्ञमत इत्ययमर्थो व्युत्पत्तिवादगूढार्थतत्त्वालोकाभ्यां दृढं समर्थितः। तथा हि व्युत्पत्तिवादे "राज्ञः पुरुष" इति वाक्यजे बोधे स्वत्वं संसर्गविधया भासते प्रकारविधया वेति विचारप्रस्तावे गदाधरेण प्रत्यपादि—

"यत्तु "राज्ञः पुरुषः" इत्यादौ राजस्वत्वनान् पुरुष इत्याद्यन्वयबोधोपगमे राज्ञ-कीयं स्वत्वम् , राजस्वत्ववान् पुरुष इत्याकारकद्विविधानुमितेरेव तद्विश्किः विषयक्रत्वेन तादृशानुमितिं प्रति प्रत्येकं तादृशवाक्यचित्तसामप्रचाः प्रतिबन्धकत्वद्वयम् , अस्मन्मते च तादृशानुमित्योस्तथाविधवाक्यजन्याद् राजकीयः पुरुष इत्येतादृशयोधाद्तिरिक्त-विषयकत्या तत्र तादृशसामप्रचाः प्रतिवन्धकत्वकल्पनं नास्ति, तथाविधानुमिति-तथा-विधशाद्यसामप्रचीश्च सत्योरनुमितेरेवोत्पत्तेः । अपितु राजकीयः पुरुष इत्याकारकः





स्वत्व मंसर्गकै क्ष्विधानुमिति प्रत्येव ताहशसाम्प्रयाः प्रतिबन्धकत्वमेकं कल्पनीयमिति लाघवःमिति। तद्प्यक्षिक्चित्करम् । भवद्भियत्त्र याहशानुमितिः स्वीकियतेऽस्माभिर्षि तत्र ताहशानुमितेः स्वीकरणीयतयाऽनुमितौ शाब्दसामप्रयाः प्रतिवन्धकत्वसाम्यात् । उपदर्शितस्थले भवद्भिरनुमितिः स्वीकियतेऽस्माभिरिष स्वीकियत इति कुतः प्रतिबन्धकताहयक्तपनम् ?"

श्रत्र <sup>'(</sup>भवद्भिर्यत्र यादृशानुमितिः स्वीक्रियतेऽस्मामिरपि तत्र तादृशानुमितेः स्वीकर शीयतया" इत्यंशमाश्रित्य गूढार्थतत्त्वालोके श्रीवचासामहोद्येनेत्थमालोचि-बुभुत्सिते ह्येकस्मिन्नर्थे विजातीयानुभवसामत्रयाः जायमाने बुभुत्सितार्थावगतिसाकल्यसम्पत्तेः कस्मिश्चिद्प्यनुभवे पुनरवगतेरस-म्पाद्यत्विमिति तत्र यत्सामप्रया लघुत्वं तस्या एव फलजनकत्वम् । बुसुत्सितयोर्थयो-विजातीयानुभवसामययोः सन्निपाते कयाप्येकयैवार्थगत्या भवितव्यं जातिसांकर्य-ज्ञानयौगपद्ययोरनभ्युपगमादिति बुभुत्सितार्थावगतिसाकल्यासम्पत्तेः सम्पादनीया, साच सामग्रथवीना, तत्र गुरुसामग्रीसम्पादनापेत्त्रया लघुसामग्रीसम्पा-दनं युक्तमिति यत्सामप्रया गुरुत्वं तस्या एव प्रथमतः फलजनकत्वसनुभवसिद्धम्। चान्त्रयव्यतिरेकसह्चारप्रहतकीदिसम्पाद्यव्याप्तिप्रहाद्यपेद्यानुसितिसामग्रीतः शाब्दसामप्रयाः, शाब्दसामग्रीतश्च प्रत्यज्ञसामप्रया लघुमूताया अनितिरिक्तविषयिका-यामनुमितौ शान्दमतौ च प्रतिबन्धकत्वं विभिन्नविषयके शाब्दवोधे चानुसितिसाम-प्रथास्तादृशे प्रत्यक्ते व शाद्दसामप्रथाः प्रतिबन्धकत्वं क्लुप्तम् , तद्नुसृत्येवानतिरिक्त-विषयकत्वमनुमितिद्रयस्य प्रतिबध्यत्वप्रयोजकं प्रदृश्ये संसर्गतावादिना प्रतिबन्धकत्वद्र-योपादानं कृतम्, नह्यकस्माद्नुमितिद्वयस्य प्रतिबध्यत्वमवलम्ब्य तदुद्भावितम् । स्वमते च प्रतिबध्यता-प्रयोजकस्यानितिरक्तिविषयकत्वस्यानुमितिद्रये विरहात्तयोस्तत्र स्वीका-रेण प्रतिवन्धकताद्वयवारणं च क्रुतम्। एवं सति संसर्गतावादिनामनुमितिद्वयस्वोकारः प्रतिबन्यत्वप्रयोजकानतिरिक्तविषयकत्वविरहनिबन्धनो नाकस्मिकः, प्रकारतावादि-नां तु प्रतिबंध्यत्वप्रयोजकस्यानुमितिद्वये सत्त्वात्तत्स्वीकारो निर्युक्तिक इति 'भवद्भिर्यत्र' इत्याद्यक्तिरसंगतेति चेद्रच्यते-

न ह्यनितिरक्तिविषयकत्वं प्रतिबध्यताया अवच्छेद्कत्वप्रयोजकम्, इच्छोत्तेजकत्वानुरोधेन त्वयापि तस्यानङ्गीकारात्, अन्यथा प्रतिबन्धकताद्वयापाद्वनमेवासङ्गतं
स्यात्, किन्त्वनुत्पाद्यत्विनयतत्या गृहीतं सदेव प्रयोजकमेषितव्यं तिकमनुत्पत्त्या
अपराद्धं यस्याः प्रयोजकत्वं न स्वोकरणीयम्, सा चानुत्पत्तिरचेद् भवद्भिः राज्ञः
पुरुष इत्यादिशाब्द्सामग्रीकालेऽनुमितिसामग्रीसत्त्वे राजकीयः पुरुष इत्यनुमितावेव प्रमाणतः परिच्छिन्ना, न राजकीयं स्वत्वं, राजकोयस्वत्ववान् पुरुष इत्यनुमित्योः,
तां तथैवाङ्गीकुर्मो वयं तत्परीचाया निष्प्रयोजनत्वात्, परीचासहस्रेणापि प्रामाणिकस्यार्थस्यान्यथा कर्नुमशक्यत्वाच्च तथा चास्माकमि राजत्वावच्छिन्तप्रकारतानिक्रितपुरुषत्वावच्छिन्निवशोब्यताशाल्यनुमितित्वावच्छिन्ना एकैव प्रतिबध्यता तन्निकपितप्रतिबन्धकता चेति नाधिक्यं प्रतिबन्धकत्वस्य"।

श्वरिमन् सन्दर्भे 'परीचासहस्रोणापि प्रामाणिकस्यार्थस्यान्यथा कर्तुमशक्यत्वात्' इत्युक्त्या स्पष्टमेवोद्घोषितं यत् प्रमाणेन योऽर्थः सिध्यति सोऽकाम्योऽप्यवश्यं स्वीकार्यतामापद्यते, फलतया प्रमेयव्यवस्थितेः प्रमाणाधीनत्वं सुतरां पर्यवस्यति । न्याय- कुसुमाञ्जलेः पञ्चमे स्तवके 'हेत्वभावे फलाभावात्प्रमाणेऽसति न प्रमा' इति त्रुव- न्तुद्यनाचार्योऽपि समर्थयामास प्रोक्तमर्थम् ।

ननु प्रामाणिकेषु न्यायशास्त्रीयप्रवन्त्रेषु मानसिद्धेर्मेयाधीनत्वसमर्थका श्रिप सन्दर्भा दृष्टिपथमुपसपेन्ति । यथा श्रीवर्धमानेन न्याधकुसुमाञ्जिक्षप्रकाशेऽतीन्द्रयार्थसम्बद्धचार्वाकविचारचर्चामाचरता तत्पक्षेण प्रथमस्तवकप्रारम्भप्रायभागे प्रत्यपादि —

'सामान्यत्वज्ञणाप्रत्यासत्त्यज्ञन्ययोगजधर्माजन्य - जन्यस्वविषयकस्विकल्पका-जन्य-जन्यसाचात्कारविषयत्वं प्रमेयत्वव्यापकम्' इति । श्रर्थात् यत्किमपि प्रमेयं बुद्धिमारोहति तत्सर्वं विशिष्टप्रंत्यच्चगोचरमेव, यदि किमपि पारीकृततादृशप्रत्यच्च-परिधिभवेत्तद्वा तत्स्वसत्ताऽनुरोधेन प्रत्यच्चातिरिक्तं प्रमाणं साध्येत्, परं नास्ति तथाविधं किश्चिदिति न प्रत्यच्चतोऽतिरिक्तं प्रमाणं सेद्भुमईति, श्रनेन कथनेन मान-सिद्धेर्मेयाधीनत्वं स्फुटमवद्योतितं भवति ।

एवं तृतीयस्तबक उद्यनाचार्येगोपमानाप्रामाय्यवाद्पिच्सुपपाद्यता प्रत्यपादि—

"न तावद्स्य विषयः सादृश्यव्यपदेश्यं पदार्थान्तरमेव सम्भावनीयम् , न हि भावामावाभ्यामन्यः प्रकारः सम्भावनीयः, परस्परविधिनिष्यस्पत्वान्, न भाव इति निषेधमात्रेणैवाभावविधः, ततस्तं विहाय कथं स्ववचनेनेव पुनः सदृद्यो निषेधेन्ना. भाव इति । एवं नाभाव इति निषेध एव भावविधिः, ततस्तं विहाय स्त्रवाचैवानुन्मतः कथं पुनिष्धेन्न भाव इति । अत एवम्भूतानामेकताऽप्यशक्यप्रतिपत्तः, प्रतिषेधविध्योरेकत्रासम्भवान् । तस्माद् भावाभावावेत्र तत्त्वम् । भावत्वेऽिष गुणवन्त्रिगुंणं वेति द्वयमेव पूर्ववत् । पूर्व द्रव्यमेव, उत्तरं चाश्रितमनाश्रितं वेति द्वयमेव पूर्ववत् । तत्र प्रथममिष स्वन्दोऽस्पन्द इति द्वयमेव । एतच्च यथासंख्यं कर्म गुण इति व्यपदिश्यते, निःसामान्यं निर्गुणमाश्रितं तु एकाश्रितमनेकाश्रितं वेति प्रागिव द्वयमेव । एतदिष यथासंख्यं विशेषः सामान्यं चेत्यभिधायते, तदेतत्सादृश्यमेतासवेकां विधामासाद्यन्नातिरिच्यते । अनासाद्यन्न पदार्थीभूय स्थातुमुत्सहते । ततोऽभावेन सह सप्तेव पदार्था इति नियमः । अतो नोपमानविषयोऽर्थान्तत्ताः सम्, इति ।

स्रानेन प्रघट्टकेन प्रस्फुटोऽयमर्थी यन्मानन्यवस्था मेयाधीनैव । यतो यदि साहरयं पदार्थान्तरममविष्यत्तदा नूनमेव स्वप्राहि विलत्त्रणुं प्रमाणमुपमानाख्यं न्यवास्थापियव्यत् , नास्ति साहरयं क्लुप्तप्रमाणपिरच्छेदानहे पदार्थान्तरमिति न तद्वलेनोपमानं सेद्धं प्रमवति ।



तत्रैवात्मनो नयेनोपमानप्रामाएयं प्रतिष्ठापयताऽऽचार्येण प्राह्यवतादेव प्राहः कस्योपमानस्यास्तित्वं समर्थितम् । यथा-

सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह । **प्रत्यक्षादे**रसाध्यत्वादुपमानफुलं विदुः ॥

वचनिमदं निःसंशयं स्पष्टयति यद् योऽर्थः क्लुप्तप्रमाणैः परिच्छेतुं न शक्यते स स्वपरिच्छेदकं प्रभाणान्तरं प्रतिष्ठापयतीति ।

तदित्थं सानसिद्धेर्मयाधीनत्वपत्तस्यापि वहुलसुपत्तन्धौ कथिम है कान्ततो

मेयसिद्धेर्मानाधीनत्वपत्तः सिद्धान्त । ज्ञतयोद्घोपयितुमर्हः ?

त्रत्रोच्यते-ये सन्दर्भा मानसिद्धेर्भेयाधीनत्वपत्तस्यानुगुणतयोपन्यस्तास्ते न वस्तुतस्तथा मूताः, आपाततस्ते तथात्वेन प्रतिभासमाना अपि तात्वर्यतो सेयसिद्धेर्माना-धीनत्वपत्तस्येव परिपोपकाः । यथा न्यायकुष्टुमाञ्जलिप्रकाशे वर्धमानेनोक्तं यत् प्रमेयत्वं प्रत्यत्तगोचरत्वनियतम् , प्रत्यत्तागोचरं यदि किमपि प्रमेयसभविष्यत्तद्। तद्नुरोधेन प्रमाणान्तरं कल्पितसभविष्यत्। एवसुद्यनाचार्येण उपमानाप्रासाययवादिपत्तसुपपाद-यता प्रोक्तं यत् क्लुप्रप्रमाणापश्चिक्ठेचं साहश्याख्यं पदार्थान्तरं यद्यभविष्यतदा तद्-बाह्कतयोपमानाख्यं प्रमाणान्तरं स्त्रीकृतमभिवद्यत् , परं नास्ति तादृशं सादृश्यमिति उपमानाख्यप्रमाणान्तरकल्पनमनावश्यकम् । स्वमतेनोपमानस्य प्रामाण्यं प्रतिष्ठापयता च तेन प्रत्यचादिभिरप्राह्यस्य शब्दार्थसम्बन्धस्य प्राहकतयोपमानसभ्युपगतम्। अनयोः सन्दर्भयोस्तात्पर्यस्य सुद्दमेचिकयाऽन्वेषणेनेद्रमेव प्रतिभासते यत् कस्यापि प्रमेयस्यास्तित्वाभ्युपगमस्तदेव कत्तुं शक्यते यदि तत् केनचित् प्रमाणेन परिगृहीतं भवेत् । यदि नाम माननिरपेनाऽपि मेयसिद्धिः सम्भवेत्तदा किमिव वर्धमानेन आचार्येण वा प्रत्यज्ञादिक्लुप्तप्रमाणैरप्राह्यस्य वस्तुनो प्राहकतया प्रमाणान्तरस्वीका-रस्यानुरोधः क्रियेत ? अत उक्तप्रकारा प्रन्थसन्दर्भा अपि वस्तुतो मेयसिद्धेर्मानाधीन-त्वपत्तस्यैवानुगुणाः, नान्यपत्तस्येति निर्विवादम्। अतएव न्यायमञ्जर्या तार्किक-मूर्धन्यो जयन्तभद्दोऽपि वसाण्, यत्-

"अदृष्टे तु स्वर्गापवर्गभिन्ने नैसर्गिकमोहान्धतमसविलुप्तालोकस्य लोकस्य

शास्त्रमेव प्रकाशः, तदेव सफत्तसदुपायदर्शने दिव्यं चत्तुरस्मदादेः।"

अत्र शास्त्रप्रमाण्यलेन स्वर्गादेरस्तित्वं प्रतिष्ठापयता तेन मेयसिद्धेर्माना-धीनत्वं सुतरां सुस्पद्टीकृतम्।

श्रत्र श्रामिका श्रोपनिषद्श्चि विवद्माना श्रन्यथैवाचत्तते । ते हि प्रमाण-नैरपेद्येण स्वयं सिद्धं शिवं सम्बोध्य,

उपायजालं न शिवं प्रकाशयेत् घटेन किं भाति सहस्रद्धितिः ?। विचारयन्नित्थम्रदारदर्शनः

स्वयं प्रकाशं शिवमात्मवित् खलु ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

श्रपरोक्षे भवत्तत्वे सर्वतः प्रकटे स्थिते। यैरुपायाः प्रतन्यन्ते नूनं त्वां न विदन्ति ते॥

इत्यादिकं श्रुवाणा मेयसिद्धेर्मानाधीनत्विनयमं निराकुर्वन्तः प्रतीयन्ते । श्रीप-निषदा श्राप-

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥

"विज्ञातारमरे केन विजानीयात् १" इत्याद्यपनिषद्वचनान्युपन्यस्यन्तः प्रमा-

णापरतन्त्रं ब्रह्म स्वीकुर्वन्तो मेयसिद्धेर्मानाधीनत्वपद्धं प्रतिद्धिपन्त इव प्रतिमासन्ते । परं विचारेण तेऽपि तत्प्रतिकृता न सिध्यन्ति, यत आगमिकानां शिव औपनिष-दानां ब्रह्म च न प्रमेयकोटिमाटीकेते । शिवो ब्रह्म च तत्तन्नये न प्रमेयत्वं धत्तः, अपि तु प्रमाणवर्गं स्वसत्तया जीवयतः । अतस्तयोः प्रमाणनैरपेद्धं मेयसिद्धे-मानाधीनत्वं न मनागपि विक्णद्धि ।

तरेवं मेयसिद्धेर्मानाधीनत्वपत्तस्यैव सिद्धान्तपत्ततया सिद्धत्वेन प्रमाणानि प्रसममि प्रमेयसाधने प्रभवन्तीत्यर्थस्य निर्गलनेन स्याद्वाद्रत्नाकरे चार्वाकादीन्नास्तिकानुद्दिश्य सन्दृब्धं वचनमिदं सर्वथा स्थान एव—

एवं स्वर्गापवर्गप्रकटनविहितौ बद्धकचे परोचे सम्प्राप्ते मानभावं काटिति विघटितो नास्तिकस्याभिसन्धिः । तस्मादास्तिक्यमेकं मनसि शुभलतोल्लासजोम्तकल्पं मत्वा सद्धर्मकर्म प्रतन्तत सततं स्वेष्टसिद्धयै विद्ग्धाः ! ॥

श्रतएव—"यतो धर्मस्ततो जयः", "धर्मो रक्षति रक्षितः", "स्वधर्मे निधनं श्रेयः" इति वेदशास्त्रसम्मतं सनातनं सिद्धान्तमेव सूर्धगतं कृत्वा पूज्यवादैः स्व० महामहोपाध्यायपण्डितश्रीविद्याधरशर्मभिराजीवनं वेद-धर्मरक्षण्यतं सर्वस्वत्यागेन पर्यपालीति तदीयजीवनप्रणाल्या अनुकर-ग्रमेव तेभ्यो वास्तवः श्रद्धाञ्जलिरिति मे मतम्।





[ महामहोपदेशक पण्डितप्रवर श्रीछुज्जूरामशास्त्री विद्यासागर, दिल्ली ]

दर्शनानि समस्तानि शोभन्ते तावदेव हि। वेदान्तदर्शनं यावन्न पश्यामः शिरोमणिम् ॥

महामुनि वादरायण ज्यासने 'वेदान्त-दर्शन' लिखा । इस दर्शन का निर्माण महाभारत के निर्माण से पूर्व हुआ था, क्योंकि भारतान्तर्गत गीता में ब्रह्मसूत्र नाम से वेदान्त-सूत्रों का उल्लेख है । यथा—'ब्रह्मसूत्रपदेश्चेय हेतुमद्भिर्वि-निश्चितः।'

भगवान् बुद्ध के चार शिष्य हुए—सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यभिक। इनके चार सिद्धान्त हैं-चिण्यकत्ववाद, सर्वास्तिवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद। इन चारों सिद्धान्तों का खरडन वेदान्त-दर्शन के तर्कपाद में मिलता है, तथापि यह बात वेदान्त-दर्शन को बुद्ध से पीछे का सिद्ध नहीं करती है। क्योंकि यें चारों सिद्धान्त भगवान् बुद्ध से बहुत श्राचीन हैं जो कि अनादि काल से चले आ रहे हैं। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में नास्तिक चार्वाक के सिद्धान्त का खरडन मिलता है और भागवत में जैन सिद्धान्त का खरडन है। पीछे के नास्तिकों ने इन सिद्धान्तों को अपनाया था।

वेदान्त-दर्शन में चार अध्याय और ४४० सूत्र हैं। प्रथमाध्याय में स्पष्ट अस्पष्ट उपास्य और ज्ञेय ब्रह्मविषयक वाक्यों का विचार तथा प्रधानत्वेन सन्दिह्मान अजादि पदों का विचार है। द्वितीयाध्याय में सांख्ययोग, न्याय-वैशेषिकों से
विरोध का परिहार, सांख्यादि मतों की दुष्टता, सृष्टचादि श्रुतियों का परस्पर विरोधपरिहार और इन्द्रिय-विषयक श्रुतिविरोध परिहार है। तृतीयाध्याय में जीव का
परलोक गमन, त्वं-पदार्थ तत्पदार्थ शोधन, निर्गुण्व्रह्मविषयक पदोपसंहार, निर्गुण्
ब्रह्मविद्या के बहिरङ्ग-चातुराश्रम्य-और अन्तरङ्ग साधन शम-दम-निद्ध्यासन आदि
का निरूपण है। चतुर्थाध्याय में सगुण्-निर्गण् ब्रह्मविद्या का फलनिर्णय, स्त्रियमाण्
जीव का उत्क्रान्ति-प्रकार, सगुण् ब्रह्मज्ञानी का उत्तर-मार्ग वर्णन और निर्गुण
ब्रह्मज्ञानी की विदेह कैवल्यमुक्ति वर्णित है।

सामान्यतः जीव और जगत् ये दो स्वतन्त्र सत्ताएँ हैं, परन्तु सूद्ध्मदृष्टि से विचार करने पर जगत् की सत्ता व्यवहार सिद्ध्यर्थ है। क्योंकि देश-काल कल्पना और ईश्वर-मिक्त ही द्वेत की दृढ भित्ति है। यद्यपि कठोपनिषद् में द्वेत की निन्दा की है। यथा—'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति।" तथापि—"भक्त्यर्थ कल्पितं द्वेतमद्वेताद्पि सुन्द्रम्" यह सिद्धान्त भी निर्भान्त है। जब निर्भुण ब्रह्म-माया से अवच्छन्न हो जाता है तब उसको 'ईश्वर" नाम से ज्यवहृत कारते हैं नामस्त्रिम्बक्ति स्विष्टिक स्विष्टिम कीर्ण्या कारण्या दिश्वर है।

न्याय-वैशेषिक ईश्वर को इस जगत् का निमित्त कारण मानते हैं, परन्तु इस मत में कोई जीन दुःखी श्रौर कोई सुखी यह व्यवस्था ठीक नहीं बैठती। यदि कमीनुसार मानें तो जो श्रुति ईश्वर को कमीनुसार स्रष्टा बतलाती है वही उसे उपादान कारण भी वतलाती है। वैशेषिक मत में श्रचेतनपरमाणुश्रों से जगत् की जित्पत्ति मानी है। यह श्रसङ्गत है, क्योंकि श्रचेतन परमाणुश्रों में संयोगकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ? यदि स्वाभाविक मानें तब उनमें विराम न होकर प्रलयोच्छेद होगा। श्रौर जगदुत्पादक परमाणुश्रों, में रूप-रसादि गुण भी मानने पडेंगे।

सगुण वस्तु सदा अनित्य होती है। सांख्य-योग के मत में यह जगत् प्रकृति और पुरुष दोनों द्वारा निर्मित है। जिनमें पुरुष कियाहीन पङ्क है, जो कि निर्माता हो ही नहीं सकता। और प्रकृति अचेतन है, उसमें प्रवृत्ति का उदय कैसे हो सकता है श अतः प्रकृति-पुरुष में जगत्कंर्तृत्व श्रुति युक्ति दोनों से विरुद्ध है। मीमांसा-कार जैमिनि सुख-दु:खादि की प्राप्ति यज्ञादि कर्म द्वारा मानता है, ईश्वर के द्वारा नहीं, परन्तु ईश्वर न मानना यह इस मत में महती त्रुटि है। तभी पीछे क मीमां-सकों के ईश्वर को "यज्ञपित" के रूप में मानना पड़ा महपाद, प्रभाकर, आपदेव और लौगाित्त ने ईश्वर को अपने-अपने अन्थों में प्रणाम भी किया है। वेदान्त देशिक वेज्ञटने तभी से "सेश्वर मीमांसा" लिखी और मीमांसकों को मोत्त के लिए ज्ञान को भी सहकारी-कारण मानना पड़ा। वेदान्त में श्रुतियुक्ति-विरुद्ध एक भी अंश नहीं है। अतः वेदान्त-दर्शन ही सर्वोङ्गपूर्ण और श्रुतियुक्ति सङ्गत दर्शन है।

वेदान्त-दर्शन पर अनेक भाष्य हुए हैं, जिनमें पाँच भाष्य अति प्रसिद्ध हैं । इनमें आद्य शंकराचार्य का शारीरक ( शंकर ) भाष्य सर्वप्रथम है । वेदान्त-सिद्धान्त यद्यपि प्राचीन काल से प्रचित्त है, तथापि उसका प्रचुर प्रचार शाङ्कर प्रन्थों से हुआ। शांकर-भाष्य की यह एक विशेषता है कि उसके पद-पद में श्रुतिप्रामाण्य एवं गम्भीरता होने पर भी सर्वाधिक सरसता एवं सरलता है। इनका जन्म ५४५ वि० सं० में हुआ था। इनके सम्बन्ध में यह प्रसिद्धि हैं —

म्राब्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित्। षोडशे कृतवानभाष्यं द्वात्रिशे यतिरम्यगात्॥

इन्होंने अपने भाष्य में सम्राट हर्षदेवकृत लिङ्गानुशासन कोष के टीकाकार शबरस्वामी के शाबरभाष्य का स्पष्टोल्लेख किया है और बौद्ध पं० धर्मकीर्ति की एक कारिका को अपने शांकर-भाष्य में उद्धृत किया है। अतः इनका समय वि० अष्टम शतक से पहले का नहीं हो सकता। इन्होंने तथा इनके शिष्य-प्रशिष्यों ने अपने प्रन्थों से "अद्वेतवाद" का प्रचार किया। दूसरा भाष्य त्रिचनापल्ली-प्रान्त के भूतपुरीवास्तव्य केशवाचार्य के पुत्र श्रीरामानुजी का है। इन्होंने तथा इनके अनुयायियों ने "विशिष्टाद्वेत" मत का प्रतिपादन किया। श्रीरामानुज का जन्म १०७३ और मृत्यु ११८४ वि० में मानी गई है। दािक्यात्य



मध्वाचार्य का तीसरा माध्व-भाष्य है। इन्होंने श्रोर इनके मत के विद्वानोंने "हैत-वाद" को प्रधानता दी है। मध्वका समय १२६३ वि० है। चौथा भाष्य निम्बार्क स्वामी का है। इनका मत "हैताह्रैत" है। निम्बार्क का जन्म समय ११७१ विक्रम है। पाँचवाँ भाष्य श्रीवल्लभाचार्यजी का है। ये तैलङ्गदेशीय लदमणभट्ट के पुत्र थे। इनका मत "शुद्धाद्वैत" है। इनके भाष्य पर इनके पुत्र विट्ठलदासका 'विद्व-न्मएडन' ग्रन्थ है। श्रीवल्लभाचार्य का समय १४८८ वि० तक माना जाता है। शांकर मत का सार्थ है—

"एकं ब्रह्म द्वितीयं न", "ब्रह्मविद् ब्रह्मैव सवित"।
- श्रीरामानुजादि के मत का सार निम्निलिखित है-

धर्मार्थकाममोत्ताणां ज्ञानवैराग्ययोरि । श्रन्तःकरणशुद्धेश्च भिक्तः . परमसाधनम् ।। भगवद्गीता का एक पद्य इन पाँचों का समर्थन करता है--"भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः" इति ।

# गीताका मुख्य प्रतिपाद्य 'ज्ञानयोग'

[ महामहोपाध्याय पण्डितप्रवर श्रोद्यनन्तकृष्णशास्त्री ]

'गीतारहस्यकार' श्रीलोकमान्य तिलक मानते हैं कि— "गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैं: शास्त्रविस्तरैः । या स्वयं पद्मनाभस्य सुखपद्माद्विनिस्सृता ॥"

इस श्लोक में यद्यपि 'गीता' यह स्त्रीलिङ्गान्त शब्द उसका उपनिषद् होना सूचित करता है, फिर भी प्रधानतः वह कर्मयोग-शास्त्र ही है, उपनिषद् नहीं। कारण श्रध्यात्म-विचार या भिक्तयोग की उसमें श्रप्रधानता ही है। इस स्थिति में प्रस्तुत स्त्रीलिङ्ग की उपपत्ति उसके भगवदुक्ति होने के कारण ही माननी चाहिये। किन्तु यह ठीक नहीं। गीता उपनिषद् है, इसमें स्पष्ट प्रमाण है—

'सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः।'

अर्थात् सभी उपनिषदें गायें हैं श्रीर नन्द-नन्दन (गोपाल) भगवान् श्रीकृष्ण उसके दुहने वाले ग्वाले हैं। फलतः उसमें कर्मयोग की प्रधानता नहीं कही जा सकती doutananiaोगः शिक्तस्का प्रधानाः प्रतिपाद्य होता, विश्वपित्त श्लोक में उसे 'उपनिषत्सार' कहना व्याहत हो जायगा। इस भगवदुक्ति के 'गीता' (गाने योग्य पद्य ) मानने का हेतु यही है कि साधारण गीता की तरह इसको उलट-पुलट कर गाने, इसका अन्यया विवरण करने या वेसुरा गाने से कानों को पीड़ा होती है। इसिलये 'गीता सुगीता कर्तव्या' में इसका 'सुगेय' ( शुद्धरूप में गायन ) आवश्यक प्रतीत होता है। इस प्रकार परामर्श उपक्रम, परामर्श और उपसंहार के ऐक्य रूप से सिद्ध गीतार्थ ही सबके लिये आदरखीय हो सकता है। यतः गीता उपनिषत्सार सिद्ध है, अतः यदि कर्मकाएड और उपनिषदों की तरह गोता की उपनिषदों के साथ ज्ञानकर्म समुचय के अभिप्राय से एकवाक्यता करना चाहें या एकशास्त्रता कहें, तो वह नहीं हो सकती; क्योंकि वैसी स्थिति में उसके उपनिषत्-सारत्व की अनुपपत्ति हो जायगी । "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति" इत्यादि वचन में कर्मकाएड की या कर्मयोगाध्याय की विविदिषा में ( आत्मज्ञान की इच्छा में ) ही उपयोगिता कही गई है। अतएव गीता के द्वितीयाध्याय में कर्मयोग के प्रकरण में ज्ञानयोग का या ज्ञानयोग के प्रकरण में कर्मयोग का निरूपण दीख पड़ने पर भी उनमें कोई विरोध नहीं है। अतएव "वेदैश्व सवैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद् वेद्विदेव चाहम्" —यहाँ सकलवेद्प्रतिपाद्यत्व अहमर्थिभिन्न प्रत्यगिमन परमात्मा में ही बोधित होता है। इस प्रकार सभी वेदान्तों की तरह पूरी गीता प्रधानतः अध्यात्मशास्त्र ही है, कर्मयोगप्रधान नहीं।

यही कारण है कि "सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते" (गी० ४१३३) यहाँ स्पष्ट रूप में गीता कहती है कि सम्पूर्ण कर्म और भक्तियोग-प्रकरणका उपनिषत्-पद्प्रतिपाद्य ज्ञान में पर्यवसान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गीता में स्वतन्त्र ज्ञानयोग-प्राधान्य है। उसमें सभी शास्त्रों की गुण-प्रधान भाव से, अधिकारिभेद से या अवस्थाभेद से सङ्गति विठाई जाय, तो सभी शास्त्र कृतकृत्य (सार्थक) हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। जबतक ज्ञानयोगाभिमत आत्मस्क्रपज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तबतक सभी शास्त्र उपयोगी (सप्रयोजन) हैं। उसके पश्चात् ज्ञानयोग के साथ उन सब का बाध हो जाता है। इसीलिये भगवान भाष्यकार शङ्कराचार्यने कहा है—

"तमेतमात्मानात्मनोरितरेतराघ्यासं पुरस्कृत्य सर्वाणि शास्त्राणि विधिनिषेधमोत्तपराणि।"

इससे यह सिद्ध होता है कि सभी विस्तीर्या शाकों के संग्रह ( संचेप से स्वरूप-कथन ) रूप में ही गीताशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। सभी आस्तिक-दर्शन और. नास्तिक-दर्शनों का किसी प्रकार ज्ञान-योगवाद में ही पर्यवसान होने से ज्ञानयोग-नास्तिक-दर्शनों का किसी प्रकार ज्ञान-योगवाद में ही पर्यवसान होने से ज्ञानयोग-नास्तिक-दर्शनों का किसी प्रकार ज्ञान-योगवाद में ही पर्यवसान होने से ज्ञानयोग-नास्तिक-दर्शनों को उपयोगिता भी सिद्ध ही हो जाती है। यह बात प्राधान्यवाद में सभी दर्शनों की उपयोगिता भी सिद्ध ही हो जाती है। यह बात प्राधान्यवाद में सभी दर्शनों की उपयोगिता भी सिद्ध ही हो जाती है। यह बात प्रधानन्तसार आदि में स्पष्ट है, जहाँ अन्तमयादि मूलवाक्यों पर ('अन्नं ब्रह्मत्यु-वेदान्तसार आदि में स्पष्ट है, जहाँ अन्नमयादि मूलवाक्यों पर ('अन्नं ब्रह्मत्यु-वेदान्तसार अपाविक Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



पासीत' त्रादि वाक्यों पर ) त्राघृत देहात्मवाद त्रादि का भी पहली, दूसरी त्रादि . सीढियों के क्रमसे भगवत्पादाभिमत ज्ञानयोग में ही पर्यवसान दिखलाया गया है। यदि गीता में कर्मयोग या भक्तियोग का प्राधान्य मानें, तो ऋहमर्थ-प्रत्यगात्मज्ञान ही ज्ञानयोग होने से परमात्मा के निविशेषस्वरूपबोधक वचनों का तद्भिप्रायों ॥ बोधकत्वलज्ञण प्रामाण्य नहीं बन सकता, किन्तु वह सगुण ब्रह्मके श्रभिप्राय से ही होगा। एवञ्च भगवत्पादाभिमत ज्ञानयोग-शास्त्र का अधिकारिभेद या अवस्था-भेद से, बोधकत्व-लक्त्रण प्रामाण्य तथा तत्परत्वेन ही उपनिषदों या गीता का शास्त्रत्व व्याहत हो जायगा। ऋतः यद्यपि गीता में अनेक दर्शनों के विचार पाये जाते हैं और "सर्वशास्त्रमयी गीता" कहा जाता है, तथापि उन सबका कारी और अवस्थाभेदों से ही प्रामाण्य मानना चाहिये। मुख्य रूप से ज्ञानयोग ही उसका प्रतिपाद्य है। इतने से श्रवान्तर दर्शनों का प्रामाण्य व्याहत नहीं होता। उत्तर दर्शन का अधिकार प्राप्त करने तक उनका प्रामाएय और चारितार्थ्य अबा-धित ही रहता है। जबतक धान से चांवल नहीं निकलते, तबतक सतुप धान्य का ही प्रह्ण किया जाता है, पर बाद में तुष फेंक ही दिया जाता है। अतएव उनका निरूपण भी इस प्रसङ्ग में अनुचित नहीं है। यही कारण है कि उपनिषदों-में अन्नमय, प्राण्मय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्द्मय क्रम से आत्मा का निरू-पण पाया जाता है। श्रन्ततः "श्रानन्दं ब्रह्मेति व्यजानात्" ही उपादेय होता है। इसी श्रमिप्राय से कहा गया है "किमन्यै: शास्त्रविस्तरै:" अर्थात् तत्तत् दर्शन के तत्त्व विचार जबतक करणीय होते हैं, तभी तक सम्पूर्ण प्रन्थविस्तार की उपा-देयता है। उसके बाद जब उनमें से यावत् उपादेय अंश प्रहण कर लिया जाता है, तब दर्शनान्तरों के साथ एकवाक्यता करके ही विचार करना युक्ति युक्त है। गीता में सभी दर्शनों की एकवाक्यता कर चरम फ़ल का उपदेश दिया गया है। अतः सभी श्रवान्तर या मुख्य तत्त्वों को जानने के लिये एक ही गीता का अध्ययन पर्याप्त है। शास्त्रान्तरों का अध्ययन तदर्थ पृथक अपेक्ति नहीं है, यही गीता की सर्वोत्क-ष्ट्रता है।

#### गीता श्रीर शरगागति

. [ मंहामण्डलेक्वर श्री १००८ स्वामी सदानन्दजी महाराज, गीतामन्दिर, काशी ]

गीता वेदमाता है। वह परब्रह्म श्रीकृष्ण के मुखकमल से निकला हुआ रसमय काव्य है। इसमें रसत्रह्म श्रीकृष्ण के वाङ्मय का सुन्दर दर्शन है। गीता श्रौर्पानषद् श्राध्यात्मिकता यानी श्रात्माभिव्यव्जना का दिव्य भागवत संगीत है और यही है, श्रीकृष्ण की बाँसुरीकी स्वर-लहरी का एक उत्कृष्टतम प्रतीक !

निगमागम, पद्धम वेद तथा पुराण-संहितात्रों में प्रयुक्त श्रीकृष्ण-वाणी की सर्वमयता गीता में अभिन्यक्त हो उठी है। भगवान् वेदन्यासने ब्रह्मसूत्र एवं अपनी अन्य रचनाओं में गीतातत्त्व का अत्तरशः स्पष्टीकरण किया है। वेद कृष्ण्यस का प्रतीक रूप है। भगवान् वेद्व्यास इसके श्रेष्ठतम ज्ञाता हैं। श्राद्किव वाल्मीकिने वैदिक ब्रह्म राम के स्वरूप का रामायण्में निरूपण किया, तो भगवान् वेद्व्यासने भागवत में बताया कि स्वयं श्रीकृष्ण ही भगवान् हैं।

भागवत भगवान् कृष्ण् का रूपशास्त्र है। गीता श्रीकृष्ण् की समाधि-भाषा श्रीर भगवान् की दिव्यतम वाणी है। कवियों की वाणी दिव्य हुआ करती है, ऋषियों की दिव्यतर तो भगवान् की वाणी गीता दिव्यतम, सनातन श्रीर

परम्परागत होती है।

A

वेद-कल्पतर के अमरफल उपनिषदें हैं। इनमें से नित्य-अनवरत, सतत. श्रमृत का प्रवाह बहता रहता है। इस सतत श्रमृत भरने वाले सागर से गीता-गंगा प्रकट हुई है। यह ज्ञानगंगा है और इसमें भक्ति और भागवत का अनुपम संगम होता है। इस संगम में भक्तजन श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करने से जसी प्रकार अन्तर्बोद्ध पवित्र होकर संसार-सागरसे पार **उतर** जाते हैं, जिस प्रकार गंगामें स्तान करने वाले जीव जीवन से पार उतर जाते हैं। गीता-गंगा आत्मसागर के चितिज पर परमात्म-सूर्य का दर्शन कराती है। यह भक्ति-मुक्ति-स्वरूपिणी है, सिचदानन्द रूप की रमणी है। भक्ति रसब्रह्म श्रीकृष्ण की हृदय विहारिणी है।

गीताकी परम्परा प्राण्-संजीवनी भगवद्गक्ति है। गीता का परम श्रेयत्व इसीमें है कि जिससे जीवात्मा भगवान् के भावराज्य में, रसराज्य में यानी शरणागित में नित्य रमणशील रहे। यही कारण है कि मगवान् श्रीमुख से

कहते हैं — 'मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।'

इस उपदेश का अर्थ यही है कि जीवात्मा सदा के लिये भगवान् की शरणा-गित में रमण करे और इस पर भगवान् के तद्रूपभाव का सेवन करे। गीता की सनातन परम्पर। की प्राण्मय वस्तु यही है कि सर्व धर्मों का परित्याग ख्रौर भगवत्-



र्या ही

आश्रय। सभी धर्म तो प्रेरित हैं, इसिंखए सब धर्मों का परित्याग करना यही शरणागित गीता में प्रतिपादित है। गीता में सर्वधर्मों का परित्याग, लयस्थान स्वत है। भगवान् की शरणागित में जीवात्मा श्रात्मधर्म में, स्वधर्म में प्रतिष्ठित हो भगवान के रसास्वाद में रमण करता है। 'सामेक शर्ग ब्रज' यही एकमात्र सार है।

जीवात्मा मृत्यु-संसार-सागर को पार कर ज्ञान-साम्राज्य में तल्लीन हो जाता है। यही गीता की, भक्ति योगमयता अर्थात् शरणागित है। इसीमें गीता की सनातन परम्परा नित्य-नवीन दिखाई पड़ती है।

'सर्वधर्मान् परित्यज्य' और 'मामेकं श्रार्गं ब्रज्ञ' ये दो वचन भग-वान् के आदेश रूप हैं तथा 'तेषामहं समुद्धती' और 'मृत्युसंसारसागरात्' ये दो वचन उनके अभय-वचन हैं। इनका परस्पर एकवाक्यतापन भावार्थ यह है कि जो सब धर्मों का परित्याग कर भगवान् की शरण जाता है, उसका इस मृत्यु-संसार-सागर से उद्धार हो जाता है - वह मोज्ञका भागी हो जाता है। इस तरह ये गीता के चार 'महावाक्य' हैं।

गीता की यही सनातन परम्परा है। भगवत् शरणागति ही श्रेयःप्राप्ति का एकमात्र विधान है। आत्मा की शरणागति ही गीता का रहस्य है।

'मामेकं शर्गं त्रज्' यह गीता का गुह्यातिगुह्य मनत्र है। इस मनत्र की उपासना से परमात्मा की शरणागित प्राप्ति होती है वर्णाश्रम-धर्म प्रतिपादित प्रधान चतुष्टय धर्म, द्यर्थ, काम और मोच इनसे भी परे होकर शरणागति-धर्म गीता का परम मन्त्र है। यही सनातन तत्त्व भगवान् ने गीता में निरूपित किया है। शरणागित की साधना से ही इस 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्' परमात्मा की परा श्रभिव्यक्ति का प्राकट्य भी होता है। भगवान् की शरणागति, भगवत्त्रेम की अखण्डितता तथा सनातनी व्याप्ति ज्योतिरूप है। गीता का यह सत्-तत्त्व, नित्य चेतन ही गीता की शरणागति के चेत्र में परम प्रतिपाद्य, आराध्य श्रौर उपास्य है। इसितये गोता को 'सर्वशास्त्रमयी' कहा जाता है।

गीता में जीवात्मा अपने परम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। भगवान् की शरणागति स्वीकार कर लेने पर जीवात्मा स्वयं उसीमें मिल जाता है। मुक्त जीव ब्रह्ममें स्वस्थ हो स्थिरता पाता है। जीवात्मा मृत्यु से परे होकर परमात्म-स्वरूप में मिल जाता है। अनादि काल से गीता की सनातन परमात्मैक्य पर ही प्राण्मयी स्थास्था बनी हुई है।

गीता की सनातन परम्परा में सार्वदैशिक और सार्वकालिक नित्य और नवीन क्यावहारिक जीवन का जो दर्शन दिखाई पड़ता है, वही गीता की शरण।गित की मुख्य भूमि है। धर्मक्षेत्र श्रौर कुरुत्तेत्र के इस वाङ्मय में जीवनशास्त्र का निरूपण CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

किया गया है। गोता से जीवात्मा को अपने परम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह हम गीता को शरणागित को सर्वशास्त्रों से उपोद्वित्तत, सर्वशास्त्रों का सारसर्वस्व और मानव-जीवन की चरम इतिकर्तव्यता के रूप में पाते हैं। यह आसान से आसान और कठिन से कठिन है। इसित्तये इसका सभी लोग अपनी अपनी शक्तिमर अनुसरण कर सकते हैं।



# गीतायां ज्ञानयोगस्यैव प्राधान्यम्

[ पिरडतश्रीमहादेवोपाध्यायः, नाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालये साहित्याध्यापकः ]

श्रथेदं श्रीमद्भगवद्गीतायां ज्ञानयोगस्य प्राधान्यविषयमवलम्बयं विमृश्यते । गीतायां ज्ञानयोगो भक्तियोगः कर्मयोगश्चेति निर्विवादम् । तत्र केचिदाचन्नीरन् श्रजुनस्य युद्धकर्मणि प्रष्टत्त्रयथमेव गीतायाः प्रवृत्तिः । श्रन्ते च तत्रैव प्रवृत्तिदश्ना-दुपक्रमोपसंहाराभ्याम्, मध्ये च "कर्मग्येवाधिकारस्ते", "कुरु कर्मैव तस्मान्त्रम्", "कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्यः" इत्यादिपरामशीच्च युद्धकर्मण्येव तात्पर्यावगमः इति, तत्रेदं वक्तत्र्यम्

"सर्वोपनिषदो गाबो दोग्घा गोपालनन्दनः।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गोतामृतं महत्॥"

इत्याचुक्तिसः गीतायाः सर्वोपनिषत्सारत्वं प्रतिपादितम् । उपनिषदां च ज्ञानकाएउत्वेन प्रसिद्ध्या ज्ञानमात्रपरत्वम् विवादमिति तत्सारभूतायाः गीतायाः कथं कर्मयोगपरत्वम् ? किञ्च गोतायाः युद्धविधिपरत्वमि नोपपद्यते । तथा हि विधिरत्यन्तमप्राप्तो भवति । चित्रयस्य राज्यपात्तं नं तदर्थञ्च युद्धं धर्म इति तत्परेधमे-शास्त्रैः विहितमेव । अतः "यत्परः शब्दः सं शब्दार्थः" इति न्यायेन न युद्धविधिपरत्वं गीतायाः । अतएव — "धर्मपाद्धि युद्धात् अयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते" इति वाक्ये विधिबोधकिष्डादिप्रत्ययोभावः । धर्मशास्त्रप्रसिद्धिद्योतकश्च 'हि' शब्दप्रयोगः । "तस्मात् युद्ध्यस्य भारत" इत्यादयस्तु "आत्मा वारे द्रष्टव्यः" इत्यादय इव विध्याभासाः । धर्मत्वं तु युद्धस्य धर्मशास्त्रविहितमर्जुनो जानात्येव । इतः प्रागिप बहूनि युद्धानि कृतवान्, अत्रापि युद्धार्थमेव गतश्च । अतः युद्धं शास्त्रविहितमपि कि रथेनादिवद्धर्मः, उत् धर्म इत्यर्जुनस्य संशयः । युद्धमधर्म एवेति विपरोतनिश्ययस्पो मोहश्वार्जुनस्य सञ्चात इति द्वयमिप सृचितम् —

"न हैत्रिका कत्रहतों परीयो यहा जयेम यदि वा नो जयेसः।",

सं ही ब

"पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः।" इति वाक्याभ्याम् । तद्पाकरणार्थ-ह मेव गीतायाः प्रवृत्तिः। स्रतएव "शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्" स इत्युपक्रमेऽर्जुनस्य वाक्यम्। उपसंहारे च—

इत्यर्जुनोक्तं संगच्छते । एवं गीतायाः युद्धविधिपरत्वं नोपपद्यते, किन्तु युद्धविधिप्रतिवन्धकमोहनिवर्तकत्वमेवाध्यात्मोपदेशेनेति न कर्मयोगपरत्वं गीतायाः, किन्तु ज्ञानयोगपरत्वमेव । अतएव "सर्वं कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते" इति सर्वकर्मणां परिसमाप्तिः ज्ञाने भगवताऽभिहिता । अतएव गीतायां प्रत्यध्यायमन्ते "उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम्" इति पद्द्रयं प्रयुक्तं दृश्यते । उपसंहारे च—

"सर्वधर्मान् ृपरित्यन्य मामेकं शरणं त्रज। अहं त्या सर्वपापेस्यो मोत्तयिष्यामि मा शुचः॥"

इति सर्वधर्मपरित्यागं वदता अगवता कर्मयोगपरत्वं गीतायाः कएठत एव निषिद्धम्। धर्मशब्दस्य कर्मसु शक्तिः। "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इति सूत्रे भाष्यवार्तिककृदादिभिः निर्णीतमेवेति। किञ्च गीतायाः अर्थवाद्रूपतया रात्रि-सत्रन्यायेनोपासनरूपकर्मयोगपरत्वं मीमांसकाभिप्रेतं न सम्भवति। तेषां नये भगवतः सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेरीशितुरभावेन तदुपासनकर्मणोऽसम्भवात्।

अन्ये त्वेवं प्रत्यवतिष्ठन्ते --गीतायां भक्तियोगस्य प्राधान्यमित्रयोस्तु कर्म-योगज्ञानयोगयोस्तदङ्गत्विमिति । किञ्च ज्ञानकर्मणोर्भक्तियोगाङ्गयोः "विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह" इत्यादिमन्त्रवलेन समसमुच्चयः, नतु तयोः परस्परमङ्गाङ्गिभावः।

"न त्वेवाहं जातु नासम्" इत्यादि पद्यं गीतायाः उपक्रमे भक्तियोगपरम् मध्ये च "भजते मामनन्यभाक्", "भक्त्या मामभिजानाति", "मन्मना भव मद्भक्तः" इत्यादिभिवंदुशो भक्तेरभ्यासः इति । तत्रेदं वक्तव्यम् न भक्तियोगपरत्वं गीतायाः । तथाहि—

"चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन !। भार्तो अजिज्ञासस्योधी प्रज्ञानी व्यव्याणभरतिकी प्रा "उदाराः सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्", "तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते" इति वाक्येभ्यो जीवपरैक्यज्ञानवतो ज्ञानिन एव मुख्यभक्तत्वोक्त्या ज्ञानक्षपायाः भक्तेरेव गीतायां विविश्वतत्वात्। श्रतएव "निह ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते" इत्युक्त्या कर्मणां भक्तेरच जीव-परैक्यज्ञांनातिरिक्ताया श्रपवित्रत्वं भगवता प्रतिपादितम्। यद्पि च—

"सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज। आहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि मा श्रुचः॥"

इत्युपसंहारवाक्यस्य भक्तियोगपरत्वमाहुः, तद्पि न सम्भवति। यतो हि स्रात्र एकमिति पदं भेद्निषेवकं जीवपरैक्यज्ञानरूपां भक्तिमेव सूचयति, इति गीतायाः ज्ञानयोगपरत्वमेव।

यद्य्युच्यते गीतायामस्मत्यदार्थाः त्रयः सन्ति । एकः श्रीकृष्णः वसुद्वापत्यरूपः, द्वितीय आवार्यरूपः, तृतीय उपास्यरूपः, तेनापि भक्तियोगपरत्वमेव गीतायाः
निर्णीयत इति, तदिष न ज्ञोद्ग्नमम् । भक्तिपदार्थश्च किं भज सेवायाम्'इति धातोः
क्तिन्तिष्पन्नो भगवद्चनादिरूपसेवापरः ? किं वा भगवति स्वामित्वबुद्ध्या
सेवाकारणीभूतनिरतिशयप्र।तिविशेषरूपरतिपरः ? किं वा भगवति स्वामित्वबुद्ध्या
निरन्तरसत्काराभ्याससमुत्पन्नतत्साज्ञात्कारप्रयुक्तनिरतिशय-प्रीतिविशेषपरः ? तत्र प्रथमद्वितीयपच्चयोः "त्र्यनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते",
"मिय चानन्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी", "भजते मामनन्यभाक्",
"तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते" इत्यादिगीतावाक्यानां बहूनाः
मनन्यभक्तियोगरूपरमार्थज्ञानयोगपराणां का गतिः ? न चात्र सर्वत्रैव नान्यत्
सजातीयव्यक्त्यन्तरं यस्मादिति व्युत्पत्त्या अनन्यशब्दः सजातीयद्वितीर्यानवेधपरः,
नतु जीवाभेदपर इति वाच्यम्; निषादस्थपत्यधिकरण्चयोन नव्यसमासे
जीवाभेदपरत्वस्यैवोचितत्वात् । बहुत्रीहौ तु अन्यपदार्थपरत्विमिति गौरवात्
हेयमेव तत् । किञ्च भक्तियोगस्य प्राधान्ये—

"भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥"

इति गोतावाक्यस्य भक्तिसाध्यं ज्ञानम् , ज्ञानसाध्यन्तु कैवल्यमित्येतत्परस्य "ज्ञानदिव तु कैवल्यम्", "ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः", "तमेव विदित्वाऽति-मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" इत्यादिश्रुतिवाक्यानां का गतिः ? किद्धोपक्रमोपसंहाराभ्यासवाक्यानां त्रिविधमक्तिपदार्थमध्ये अनन्यमक्तिक्षपरमार्थ-ज्ञानयोगपरत्वमेव सन्भवति । असन्भवे हेत्वभावात् ।

एवख्र "विद्यांचाविद्याश्च" इत्यत्राविद्यापदेन याग-होम-दानादीनि वैदिकानि कर्माणि श्रज्ञानमूलकत्वेनोच्यमानानि कथं भक्तिवादिमते सम्भवन्ति, तन्मते र्या ही ब

कर्मणां कर्रुगताधिकारप्रमाप्रयुक्तत्वात् । अद्वैतिनां मत एव कर्मणां कर्रुधिकारभ्रान्ति-प्रयुक्तत्वसम्भवात् । किञ्च कर्मज्ञानयोः समसमुच्चयः विद्याञ्चाविद्याञ्चेत्यत्र कस्मात्पदात्प्रतीयते । कर्मणां चित्तशुद्धिद्वारा ज्ञानसम्पादकत्वेन ज्ञानं प्रत्युपकार-सकत्वेनाप्राधान्यं सम्भवति न वेत्यस्य किमुत्तरं भविष्यति ? कर्मज्ञानयोः समप्राधान्ये "कषाये कर्मीमः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते" इत्यादिवचनानां कर्मणां चित्त-श्रद्धिद्वारा ज्ञाने उपयोगप्रतिपादकानां का गतिः स्यात् ?

किञ्च "न त्वेवाहं जातु नासम्" इत्यादिगीतोपक्रमवाक्यस्य यदि भक्ति-योगपरत्वं तह्यु पास्यस्य नित्यत्वप्रतिपादने क उपयोगः ?। प्रत्युत जीवानामपि नित्यत्वप्रतिपाद्ने भगवत्युपास्यत्वप्रतिपाद्नोक्तेविरोध एव समापतित । किञ्च मीमांसकमते अर्थवाद्रूपाया गीताया उपासन्रूपकर्मयोगपरत्वं न सम्भवति, उपास्याभावादित्युक्तचरम्।

तत्र मीमांसकमते यथा वस्तुभूतेन्द्रादिरूपदेवताया आसावेऽपि इन्द्रादिशब्द-ह्तपाया एव देवताया यागादिकर्माङ्गत्वम् । एक एवेन्द्रशब्दः नानाक्रतुषु प्रयुक्तः युगपत् सर्वयागाङ्गं भवतीत्यादिवचनात्। तथा गीताप्रतिपाद्यायाः ब्रह्मादिशब्दरूपाया एव देवताया उपासनकर्माङ्गत्वं सम्भवतीति यदि तूच्यते तत्रोपास्यधर्मा जगत्कतृ -त्वाद्यो न सम्भवन्तीति तदापि उपासनानामाहार्येबुद्धिविश्रमक्षेच्छाजन्या "मनो ब्रह्म, आदित्यो ब्रह्म, योषाजिनः" इत्यादिवाक्येषु दृश्यते । तत्रातस्मिस्तद्धर्मारोप-रूपायां तस्यामुपयोगो वस्तुभूतानामुपास्यधर्माणामतद्धर्मारोपरूपोपासनादेव शास्त्र-प्रत्ययेनाभीष्टफलसिद्धिरिति।

किञ्च द्वैतिनः गीतायामस्मत्पदार्थाः त्रिविधा इति वद्न्ति । तत्र त्रिविधा-स्मत्पदार्थस्य गीतायां क उपयोगः ? कथं वोपयोगः ? तथोपयोगे कानि वा

प्रमाणानि ? तद्धर्माणामुपलज्ञणत्वेनैव गीतायामुपयोगात्।

किन्न गीतायां भक्तियोगिवधानमर्जुनमुद्दिश्येत्येव भगवद्भिमतं भाति। तत्राजु नस्य भगवति वासुदेवे त्रिविधेऽपि सुमहती मक्तिः गीतोपदेशात्प्रागप्यासीदेव । त्तथाहि-सम्बन्धित्वेन, ज्येष्ठत्वेन, स्वस्मिन् सहजपत्तपातित्वेन, अक्वत्रिमसस्य-त्वेन च वसुद्वापत्यरूपे भिक्तः सहजैवेति गीतायां सा नोक्ता। ज्ञानगरिम्णा तु श्राचार्यत्वेन तस्मिन् भक्तिगीतायामुक्ता "नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्" "शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्" इत्यत्र च । साऽपि गीतोपदेशात् प्रागत्यासीं दिति ज्ञायत एवेति । उपास्यरूपेऽपि भगवति भक्तिर्नारदाद्मिखात् तन्माहात्म्य-श्रवणेन गीतोपदेशात्पूर्वमपि सुप्रतीतैवासीदिति । "श्राहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि-र्नीरदस्तथा'' इत्यादिवचनैर्ज्ञायत एवेति कथमर्जु ने सत्या एव भक्तेस्तमुद्दिश्य विधानम् ? विधिरत्यन्तमप्राप्ताविति नियमात् ।

श्रनया विचारसर्ण्येतदेव निर्णीयते यद् गीतायां ज्ञानयोगस्येव प्राधान्यम् , नतु यथाकथिनत् प्रतिपाद्ययोः कर्मभक्तियोगयोरिति शम्।

### गीता और आयुर्वेद

[ धन्वन्तरिगुरु, वैद्यराज श्री १०८ स्वामी शिवानन्द जी महाराज, ग्रहमदाबाद ]

गीता के आरिम्भक क्लोकानुसार कौरव और पाएडव धर्मच्लेत्रमें युद्ध की इच्छा में समवेत हुए थे। श्रीशंकराचार्यजी के ताल्पर्यानुसार हुम सब भी उपासना के चेत्र में अपनी तामसी वृत्तियों या दुर्वासनाओं के साथ युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हैं। अतएव युयुत्सु के लिए ही गीताशास्त्र का उपदेश है। विचार करना चाहिये कि प्राणियों में युयुत्सा कब उत्पन्न होती है ? शरीर के स्वस्थ, नीरोग, शक्तिशाली होने पर ही ऐसा हो सकता है। कह सकते हैं कि गृह, दार अन्न, वस्त्र आदि के लिये निर्वल व्याधि-प्रस्त लोग भी लड़ जाते हैं। स्यूल विषयों के सम्बन्ध में किसी अंश में ऐसा संभव होने पर भी चित्तवृत्तियों के मानस-युद्ध में शरीर के स्वस्थ हुए बिना काम नहीं चल सकता।

श्रात्मसंयम-योग (गीता, षष्ट-श्रध्याय) में योग साधना का उपदेश करते हुए कहा गया है कि देह को सम रखना चाहिए। युक्ताहार-विहारवालों के लिए ही योग की सफलता कहो गयी है। इस प्रकार गीता की पूर्व पीठिका के रूप में श्रायुर्वेद की उपयोगिता श्रावश्यक हो जाती है। देह में त्रिधातु (वात-पित्त-कफ) के साम्यावस्था में रहने से हो नीरोगता श्रातो है। चरकाचार्य द्वारा उपदिष्ट स्वस्थवृत्त का पालन करने से मनुष्य युक्ताहार-विहारवाला हो सकता है।

यह कहना भी युक्तियक ही है कि आयुर्वेद की आर्प-चिकित्सा-विधि और आधुनिक प्रचारित नेवरोपेथी या प्राकृतिक-चिकित्सा में विशेष अन्तर नहीं है। आर्थ-चिकित्सा में विशुद्ध जड़ी-बृदियों, फल-मूल, मधु, गव्य जैसी सोम्य वस्तुओं का हो प्रयोग होता है। उसमें छेदक-भेदक-चारीय-विष-रस आदि उम्र वस्तुओं का प्रयोग अपेचाछत नहीं होता; और 'पथ्ये सित गदार्तस्य किमोपधिनपेवणें:' का सिद्धान्त इस चिकित्सा का प्राण है। प्राकृतिक चिकित्सा में भी यही मूल सूत्र है। अत्यव प्राकृतिक चिकित्सा का आश्रय लेने या युक्ताहार-विहार होने के लिये आर्ष चिकित्साविध का अर्थात् आयुर्वेद के मौलिक उपदेशों का जानना परमा-वश्यक है।

त्रायुर्वेद शास्त्र से परिचित होने के लिए सब से पहले आयुर्वेद का अर्थ जानना चाहिये। इसके निर्ण्यार्थ एक श्लोक उद्वृत किया जात। है—

त्रायुर्हिताहितं व्याधेर्निदानं शमनं तथा। विद्यते यत्र विद्वद्भिः स त्रायुर्वेद उच्यते ॥

'जिस शास्त्र श्रथवा विद्या में श्रायु के लिये हितकारक तथा श्रहित-CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



र्या ही ब

कारक पदार्थों का विधान ( उल्लेख ) हो तथा रोगों के निदान अर्थात् उत्पन्न होने का प्रधान कारण और उनके शमन ( विनाश ) के उपाय चिकित्सा का सम्यक्तया उल्लेख किया गया हो, उसे विद्वान् लोग आयुर्वेद नाम से कहते हैं।'

त्रायुर्वेद का दूसरा द्यार्थ यह है कि आयु नाम मनुष्य की उम्र का है। उसको बढ़ाने या घटानेवाले पदार्थों अथवा प्राणियों के साथ किस प्रकार के व्यवहार से हानि तथा किस प्रकार के व्यवहार से लाभ होता है, यह अच्छी प्रकार जिस शास्त्र से जाना जाय, उस शास्त्र को 'आयुर्वेद' कहते हैं।

आयुर्वेद-शास्त्र की न जानने से मिथ्या आहार-विहार द्वारा रोगों के आक्रमण् से प्राणी किस प्रकार पीड़ित होते हैं, इसका कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है—

अकाले चातिमात्रं च असात्म्यं यच्च भोजनस् । विषमाशनं च यद् भुक्तं मिथ्याहारः स उच्यते ॥

जैसे किसी सनुष्य के भोजन करने का समय दस बजे हैं, परन्तु वह भोजन बारह वजे अथवा इसके भी बाद या बहुत जल्दी सबेरे ही भोजन करे। अथवा कच्चा-पक्का तथा विरस भोजन करे अथवा कम भोजन करे अथवा अधिक भोजन करे (जिससे पानी पीने की भी पेट में जगह न रहे तथा स्वास लेने में कठिनता और कष्ट का अनुभव हो) ये हो 'मिश्याहार' कहे जाते हैं। मिथ्या व्यवहार से विविध प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होतो है। कहा भी है—

त्रशक्तः कुरुते |कर्म शक्तिमान करोति च। मिथ्याविहार इत्युक्तः सदा चैव विवर्जयेत्॥

शक्ति से अधिक कार्य करना अथवा शक्ति होते हुए भी कम कार्य करना, आलसी तथा प्रमादो वनकर पड़े रहना, यह 'मिथ्याविहार' कहलाता है। जैसे-मनुष्य के लिए प्रातःकाल उठकर शौचादि से नियुत्त होकर स्नान और भगव-चिन्तन आदि करना लिखा है। परन्तु जो इसके विपरीत सूर्योदय के बाद उठना आदि आचरण करते हैं एवं ब्रह्मचर्य का रच्चण नहीं करते अर्थात् प्रमाद एवं इन्द्रियों की लोलुपता के कारण ऋतुविषद्ध सहवास आदि विपरीत आचरण करते हैं, उनके शरीर में स्थित जो वात-पित्तादि दोष हैं, वे कुपित (दुष्ट) होकर अनेक रोगों को उत्पन्न करते हैं। विषद्ध आहार से मन्दाग्नि होकर अजीर्ण, ज्वर, कास, खासादि रोग, मस्तक का दुखना, शरीर का गरम रहना, अङ्गों का दूटना, बुद्धि की कमजोरी तथा स्मरणुशक्ति का विनाश होना—इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि भयद्भर त्रिरोधज ज्याधियाँ हो जाती हैं। अतः मिथ्या आहार-विहार का परित्याग कर देने और युक्ति-युक्त शास्त्रोक्त आहार-विहार करने से दैहिक दुःखों की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। गीता में भी लिखा है—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो अवस्ति Dia श्रिक्टरा ellangotri CC-0. Mumukshu Briawan Varanasi Collection, Dia series ellangotri मनुष्य को खान-पान, रहन-सहन, चेष्टा तथा विषयादि कमों में युक्ति-युक्त-रूप में आसक्ति-रहित होना चाहिए। अर्थात् शयन, जागरण आदि सभी अल्प मात्रा में होना आवश्यक है। ऐसा करने से ही मनुष्य दुःखों से दूर रह सकता है। यदि मनुष्य उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं करेगा, तो वह अनेक प्रकार के रोगों का शिकार बना रहेगा और उसकी आयु चीण हो जायगी। नियमानुसार चलने से मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सुख-शान्ति से संसार के सभी कार्य करता रहेगा। यही आयुर्वेद का आशय है।



# वैशिष्ट्यमायुर्वेदशास्त्रस्य

[ सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, वैद्यसम्राट्, पं० श्रीसत्यनारायणशास्त्री, पद्मभूषण, वाराणसी ]

वेदादारभ्यापुराणाविध निखिलसुरसरस्वत्यामिमवर्त्तमानं कृत्स्तमिप शास्त्र-जातमायुर्वेद एव । यतो हि परमाचार्येण भर्त्रहरिणा स्वरचितवाक्यपदीयतन्त्रे प्रावोचि—

कायवाग् बुद्धिविषया ये मलाः पर्यवस्थिताः । चिकित्सालचणाध्यात्मयोगैस्तेपां विशुद्धयः ॥

यथा हि शारीरमलापनयनाय चरकाद्य द्यायुर्नेद्प्रन्थाः तथा वाङ्मलापहृतये शब्दशास्त्रीयमहाभाष्याद्प्रन्थाः, वोद्धमानसादिर लस्तमोरूपाद्दोपापहरणाय सर्वाण्येव दर्शनानि इति दिशा यच्च किञ्चित् किचिद्गि वेदाः शास्त्राणि पुराणानि वा वर्त्तन्ते प्रयोजनत्रैविध्यमुष्मित्य कानिचिद्गि तन्त्राणि नोपलभ्यन्ते । यथाऽऽह भगवान् पतञ्जलिश्चरकमाष्ये—'तिस्रः एषणाः पर्येष्ट्ठ्या भवन्ति—प्राण्पणा, धनेपणा, परत्नोकैषणा च' इति । पतावता तिस्र्णां समीहानां दोषोन्मृलनपुरस्तरं स्वर्गापवर्गसा-परत्नोकैषणा च' इति । पतावता तिस्र्णां समीहानां दोषोन्मृलनपुरस्तरं स्वर्गापवर्गसा-धकत्वमेवेति सिद्धान्तः पर्यवस्यति । तत्रापि वैशिष्ट्यं तूपक्रमस्येव लालसीति । स चात्यन्तस्द्मः यथागादि भगवता पतञ्जलिना—'सूत्रमाणि हि दोष-भेपज-देश-काल-प्रकृति-वयसामवस्थान्तराणि, यानि खल्वनुचिन्त्यमानानि विमलविपुलवुद्धेरि बुद्धिमाकुलीकुर्य्युः, किम्पुनरल्पवुद्धेः ? यथोक्तं सुभाषिते केनापि—

वैद्यस्तर्कविहीनो नृपतिरदाता निरक्षरो मन्त्री । प्राप्तिकश्चिरवासी मस्तकशूलानि चत्वारि ॥

7

तत्र तर्को यथा-नैयायिकाः प्राचीना गौतमाद्याः 'श्रथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्वेवत् शेषवत् सामान्यतो हृष्टं च।' 'स्वार्थं परार्थं चेति द्विविधं नव्याः । किन्तू-पूर्वेवत् शेषवत् सामान्यतो हृष्टं च।' 'स्वार्थं परार्थं चेति द्विविधं नव्याः । किन्तू-

सं वी ही ब

भयोरेव व्याप्यत्वमायुवेदिकानां सविधे। गौतमस्तु 'अथ तत्पूर्वकम्' इति यत् प्रोक्तवान तत्र तत्पद्वाच्यं प्रत्यत्तमेव । न खलु प्रत्यत्तेण विना थे नापि पुंसा कथमपि कदापि किमप्यनुमातं शक्यते। तच्च प्रत्यत्तम् - श्वात्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदे-श्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकम्। नात्र ऋचेण सह प्रत्युपसर्गस्य प्रतिकृतार्थत्वम् , अपितु सहार्थकत्वमेव । तद्धि प्रत्यत्तं बहुविधम्, अथवा न बाहुविध्यम् , अपि त्वा-नन्त्यमेवतस्य । अनवस्थापि वा वक्तुं शक्यते । यथा हि चाक्तुषेगा प्रत्यचेगा यावन्त्य-नन्तवस्तूनि गृह्यन्ते तेयां सङ्ख्यानमसाध्यमेव। एवं श्रावराप्रत्यत्तस्याप्यानन्त्यम्, यथा कोऽपि पिपिठिषुरन्तेवासी यदा श्रोध्यति शतसहस्रसङ्ख्याकान् छन्दोबद्धान् श्लोकान् गद्यानि च तदा तेषामपि समेषां प्रत्यचे स्थानन्त्यसेव स्थार्स्यात । एवं घाणुजादेरपि पञ्जवौद्धहृपीकजन्यानां भविष्यत्य।नन्त्यं बुद्धेरिव। तथा सत्यनुमानस्य प्रत्यत्तपूर्व-कत्वादानन्त्यसेव । स्थूलतया आयुर्वेद्विदां नये यथैकवाक्यता निर्द्िष्टा सैव वलवत्तरा। पर्वतो विह्नमान् धूमादिव देशो विह्नमान् धूमात् । सुद्र्शमिदं यद् वङ्गीयाः पाकसाधकमिनं समेधयन्तः यत्र कुत्रापि स्थण्डिले पथि वा वह्न्यमत्रं संस्थाप्य पियाय च कपाटं सद्मन्यवितष्ठन्ते । प्रज्विति च क्रशानौ तमादाय पुनर्वेरैमनि महानसे समुपेत्य कपाटं निरुद्ध्य पाकं निर्वहन्ति। तत्रत्यं च धूमं पश्यन् यदि नैयायिकोऽनुमिनुयात् तर्हि तार्किकाणां चतिः का ? अविच्छिन्नमूलां धूमलेखामालोच्य तत्रोपेतो वह्विमनवाप्नुवानो हेत्वाभासमसद्धेतुं वा स्वीकरिष्यति। वाक्यैकनिवेशने च नेयायिकानां कार्यभिष निरावाधं स्यात्। वैद्यस्तु पित्तोल्वणो वातमध्यः रलेष्मावरोऽयं सन्निपात इति वितर्क्य चेदौषधं प्रयुक्त्यात् स चेत् सन्निपातः श्लेष्मोल्वगः पित्तमध्यो वातावरः प्रभवेत् तर्हि तमातुरमेवातिपातयेत् । तदुपजीविनां च क्रन्दनमेव शर्गां स्यात् । किन्तु वैद्यस्तु लोकेऽकीर्तिभाक् परत्र च पापफलोपभोगेन नरकादिदुर्गतिमवाप्स्यत्येव । श्रतो हि नैयायिकापेत्त्या श्रायुर्वेदि-कानामेव तर्को बलीयान्। अथ च तन्मते नव्यप्राचीनयोरेकवाक्यतैव वरीवर्ति। यथा हि पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदृष्टभेदेन त्रैविध्यमुपेतस्तर्कः स्वार्थपरार्थभेदेन षाड्विध्यमुपैति । सोऽपि च भूतसविष्यद्वर्तमानकालभेदात् अष्टादश भेदानवा-प्स्यति । पश्यन्त्वायुर्वेदिकानामनुमानप्रकारम् — यथा हि उत्रस्य भेद्कल्पनावस्थायां सामान्येन ज्वरस्त्वेक एव सन्तापलक्ष्णाः, अन्यथा त्वचि शैत्यमुपेतायां विज्वरत्वमेव । तस्यैवैकस्य ज्वरस्यैकलत्तम् षट् गञ्जाशदुत्तरपञ्चशताधिकद्वात्रिंशत्सहस्रम् (१३२४४६) भेदाः पातञ्जलानां नये दरीदृश्यन्ते । एवं प्रत्येकैकस्मिन्नातङ्के स्वशास्त्रीयनिदान-करण्दृशाऽष्टादशसङ्ख्या कस्याप्यनवस्थैव प्रभविष्यति । यथोक्तं पञ्चविंशत्या-दिद्रवयेभ्यः पञ्चशतभेदाः स्थील्येन सञ्जायन्ते कषायेषु । सूर्मीकरणावस्थायान्तु बाढमनवस्थैव स्यादिति सद्मतरकलेवरीयेऽत्र लेखे त्रयः पदार्थी ये विनिवेशिताः। तेष्वेकैकस्यापि विस्फोटने लेखगौरवभीत्या सूत्ररूपेण निर्देशमात्रं विज्ञजनविचाराय ससुपस्थाप्य विरमति।

## रोगोंको उत्पत्ति श्रीर वृद्धिमं मन पर प्रभाव

[ श्री १०० = दर्गडीस्वामी दत्तपादा चार्या अम्बी महाराज, ऋगोकेश ]

श्रायुर्वेद-शास्त्र शारीरिक चिकित्सा से प्रथम उपनिपदों का ज्ञान देता है, अर्थात् जीव श्रीर ब्रह्म के एकीकरण का मार्ग वतलानेवाला है, जिससे रोगों की उत्पत्ति हो सम्भव नहीं। श्रीर ईश्वरीय दिव्य शक्ति के विकास से स्वामाविक मानसिक रोग मा स्वतः शान्त होकर परम शान्ति प्राप्त होती है।

वर्तमान समय की मेडीकल साइन्स भौतिकवाद पर ही निर्भर है, किन्तु इस भौतिकवाद का कोई सत्य आधार नहीं है। आयुर्वेद-शास्त्र अध्यातम परायण है। इसके द्वारा जो रोगनिवृत्ति की जाती है, वह परम सुख-शान्ति को देनेवाली है।

कुळ काल से वैज्ञानिकों ने सुख-शान्ति की खोज करने में महान् प्रयत्न किये हैं। किसी ने अपनी लालसा पूरी करने में बल प्राप्त किया, किसीने इस साइन्स का अनुचित प्रयत्नों द्वारा जनमत अनुकूल बनाया और अधिकार प्राप्त किया, किसीने धनसंप्रह किया, किसीने युद्ध, हिंसा आदि महाप्रयत्न करके सांसारिक समृद्धियाँ प्राप्त की। किन्तु इन महापापों द्वारा प्राप्त को हुई समृद्धि किसी के लिए भी सुख-शान्ति देनेशाजी प्रमाणित नहीं हुई। समस्त जगत् अशान्ति को कशाला में पड़ा हुआ है। वर्तमान संसार में यही रोग-वृद्धि का बड़े से बड़ा कारण है। सर्वत्र रोगी ही दिखाई पड़ते हैं। अस्पतालों में जगह नहीं। योग्य वैद्य के पास जाने पर भोड़ की कतार लगी रहतो है। गली-गली में, घर-घर में रोगो पाये जाते हैं। वैद्य-डाक्टरों की दूकानों की भरमार है। जगह-जगह सूचीनेश शलाकाएँ गर्म की जा रही हैं। चिण्कि लाभ दिखाकर वर्तमान चिकित्साप्रणाली द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण की वृद्धि की जा रही है, जिससे यह संसार दुःख और अशान्ति का केन्द्र बना हुआ है। इस मेडीकल साइन्स की उन्नति ही रोगोत्पादक है।

श्रायुवेद-चिकित्सा का सिद्धान्त है कि सत्त्व-गुए की वृद्धि हो। मन के स्थिर और शुद्ध होने से ही परम शान्ति और सुल की प्राप्ति होती है। विद्वानों और महात्माओं ने पाप के मूल कारणों का अन्वेषण किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि आहार-व्यवहार से ही मन दूषित होता है। हम जो आहार करते हैं असहार-व्यवहार से मन बनता है, मन को शुद्ध रखनेके लिये हमारे शास्त्रों ने आहारशुद्धि पर विशेष जोर दिया है।

यदि लूट-मार, बेईमानी, और हिंसा से प्राप्त किये हुए धन का उपयोग होता सो मनुष्यों का अन्तः करण पतन की ओर प्रवृत्त होगा, जिससे दुष्टि, सत्यंता, सन्तोष, न्याय, सदाचार एवं शुद्ध विचार नष्ट हो जायँगे ओर उनका शरीर नाना प्रकार की व्याधियों का केन्द्र बन जायगा। स र्या ही ब

आयुर्वेद में त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) सिद्धान्त की प्रधानता है। दोषों का कुपित होना भी आहार-व्यवहार पर बहुत कुछ निर्भर है। यदि आहार-व्यवहार शुद्ध रहेगा तो मन भी शुद्ध रहेगा और त्रिदोष का कोप भी नहीं होगा। जैसा कि भगवान आत्रेयने अग्निवेश को बताया है—

सत्यं भूते दया दानं वलयो देवतार्चनम् । सत्प्रवृत्यानुवृत्तिश्च प्रशमो गुप्तिरात्मनः ॥ हितं जनपदानाश्च शिवानाग्रुपसेवनम् । सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिगाम् ॥

'सत्य कर्म, सत्य बोलना, सत्य व्यवहार करना, मन, वाणी और कर्म से सब पर द्या करना, परोपकार करना, देवता और गुरुओं का पूजन करना, इन्द्रियों को अपने वश में रखना, काम-क्रोधादि का त्याग करना, शुद्ध, पिवत्र, निर्दोष स्थान में रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अच्छे आचरणवाले पुरुषों का सत्संग करना— इनसे आयु की वृद्धि होती है, यह परम औषध है और ऐसा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती।' जैसे—

धम्याः क्रिया हर्पनिमित्तमुक्तास्ततोऽन्यथा शोकवशं नयन्ति । जितेन्द्रियं नाजुपतन्ति रोगास्तत्कालयुक्तं यदि नास्ति दैवम् ॥

'सब प्रकार की धार्मिक कियाओं से मनुष्य के मन में प्रसन्नता होती है, परन्तु पाप की कियाओं से अर्थात् चोरी, रिश्वत आदि अन्याय और पापों से मनुष्य की आत्मा और मन शोक में डूब जाते हैं। यदि प्रारव्ध का कोई योग न हो तो इस प्रकार के आचरण से रहने वालों को किसी तरह का कभी कोई रोग नहीं होता।'

नरो हिताहारविहारसेवी समीच्यकारी विषयेष्वसक्तः। दाता समः सत्यपरः क्षमावान् श्राप्तोपसेवी च भवत्यरोगः॥ मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धं सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः। ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुपतन्ति रोगाः॥

'जो मनुष्य हितकारी आहार और हितकारी विहार का सेवन करता है, तथा शुद्ध विचारपूर्वक पूर्वापर सोच कर काम करता है, परोपकार करता है, सब से प्रेम का व्यवहार करता है, सत्य बोलता है, दया करता है और जो प्रामाणिक भद्र पुरुषों की सेवा करता है, उसे कभी रोग नहीं हो सकता। जिसका मन, वाणी और कर्म सबको सुख देनेवाला है, जिसने मन वश कर लिया है, जिसकी बुद्धि पवित्र हो गई है, ऐसे नर नारी को कभी रोग नहीं हो सकता और वह सब प्रकार प्रसन्न रहता है।'

# ऋायुर्वेदकी महत्ता

[ वैद्य पं कशीविश्वनाथ बोशी, व्याकरण साहित्यायुर्वेदाचार्य, तुमसर, महाराष्ट्रपान्त ]

आयुर्वेद आर्ष-चिकित्सा का विज्ञान है। यह अथर्ववेद का अङ्ग होनेके कारण अनादि है। महर्षि पतञ्जितने चरकसंहिता में लिखा है—

हेतुलिङ्गीपधराानं स्वस्थातुरपरायणम् । त्रिस्तत्रं शाश्वतं पुरायं बुबुधे यं पितामहः ॥

त्रश्रीत्रोगके सिन्नकृष्ट, विप्रकृष्ट आदि कारणों का, व्याघि तथा आरोग्य का, श्रीषध एवं पथ्य श्राहार-विहार का ज्ञान कराने वाला है तथा स्वस्थ पुरुष एवं रोगीके लिये जो उत्कृष्ट मार्गदर्शक है श्रीर जो श्रनादि है, सर्वोत्कृष्ट जीवनदान देने के कारण पुण्यप्रद है, जिसको ब्रह्माने सूत्र-रूपमें जाना है, वह श्रायुर्वेद शास्त्र है।

आयुर्वेद का अवतरण् — जिस समय प्राणियों में रोगों की उत्पत्ति होने लगी और रोगों के कारण मानव अपनी धार्मिक चर्या आदि में वित्र अनुभव करने लगे, तब दयार्द्रमना अङ्गिरा, जमदिम, विशष्ठ, कश्यप आदि महर्षियोंने हिमाचल के सुन्दर प्रदेश में एकत्र होकर भरद्वाज को देवराज इन्द्र के पास आयुर्वेद शिचा के लिये भेजा। महर्षि भरद्वाज ने इन्द्र से आयुर्वेद का अध्ययन कर अपने शिष्यों को पढ़ाया और भूतलपर आयुर्वेद का प्रसार-प्रचार किया।

त्रायुर्वेद की पूर्णता—त्रायुर्वेद-शास्त्र तपोयोग-समाधिनिष्ठ महर्षियों के द्वारा त्राविष्कृत है, इसिलये इस विज्ञानमें त्रपूर्णता का सन्देह नहीं होना चाहिये। चरक संहिता में लिखा है—'यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् न्यचित्।' त्राय्येत् जो इस प्रन्थ में है वह त्रान्यत्र भी हो सकता है, परन्तु जो यहाँ नहीं है, वह त्रान्यत्र कहीं भी नहीं है।

श्राधुनिक रोगों का अन्तर्भाव—'ब्लेड प्रेशर, अपेण्डिसाइटिस आदि नये रोगों का आर्यसंहिताओं में वर्णन नहीं है, इसिलये आयुर्वेद-शास्त्र अपूर्ण है'ऐसा आक्षेप आधुनिक चिकित्सकों का समय-समय पर सुनने में आता है। परन्तु इसके लिये हमारे आचार्यों ने पहले लिख दिया है कि रोग का आविर्भाव वात, पित्त और कफ—इन तीन दोषों के वैषम्य से होता है। "विकारो धातुवैषम्यम्" अर्थात् शरीर को धारण करने वाले दोषों की क्षय-वृद्धिकप विषमता से शरीर में विकार-रोग होते हैं। अतः दोषों की च्य-वृद्धि का ज्ञान करके उनको साम्य-

'धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्' अर्थात् धातुधाम्यं ही

यों ही ब

इस शास्त्र का प्रयोजन है। दोष श्रौर दूष्यों की सम्मूर्छना से नाना प्रकार के रोग हो सकते हैं। नामतः सब रोगों का परिगणन असम्भव है।

विकारनामाकुशलो न जिह्हीयात् कदाचन । निह सर्वीवकाराणां नामतोऽस्ति घुवा स्थितिः ॥

अर्थात् -- विमारी के नाम का परिचय न होने से वैद्य को चिकित्सा-कार्य में लिजत नहीं होना ज़ाहिये, क्योंकि सभी रोगों को नामसे निश्चित व्यवस्था नहीं है।

ग्रायुर्वेद का वैशिष्ट्य—आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान केवल भौतिकता पर निर्भर है, परन्तु भारतवर्ष की परम्परा के अनुसार आयुर्वेद ज्ञान-पिपासुओं के लिये अध्यात्म-तत्त्व का नवनीत उपस्थित करता हुआ ऐहिक तथा पारलौकिक सुख का मधुर साधन है। महर्षि चरकने लिखा है—

स्मृतिः सत्सेदनाद्यैश्च धृत्यन्तैरुपजायते । स्मृत्या स्वभावं भावानां स्मरन् दुःखात् प्रमुच्यते ॥

श्रथात् —शारीरस्थान प्रथम श्रध्याय में पूर्व वर्णित — सत्पुरुषों का सेवन, श्रम् सत्पुरुषों का सेवन, श्रम् सत्पुरुषों का त्याग, व्रतचर्या, उपवास, धर्मशास्त्र के श्रादेश का पालन, विषयों में विरित तथा मोत्त-प्राप्ति के लिये परम उद्योग श्रादि साधनों से मानव तत्त्वस्पृति की प्राप्त करता है श्रीर तत्त्व-स्पृति के द्वारा श्रात्मा श्रादि का वास्तविक स्वरूप समक्त कर जन्म-मरण के दु:ख से छुटकारा पाता है।

इस विषय का विशद विवरण चरकसंहिता के विमानस्थान एवं शारीर-स्थान में देखना चाहिये।

श्रायुर्वेदशास्त्र का अध्ययन—श्रायुर्वेद-शास्त्र न्राह्मण, चत्रिय, वैश्य एवं सच्छूद्रों के लिये पठनीय है। महर्षि चरक लिखते हैं—"धर्मार्थकामपरिग्रहार्थ सर्वें:" अर्थात् धर्म, अर्थ श्रीर काम-इन पुरुषार्थों की प्राप्तिके लिये आयुर्वेद सभी को पढना चाहिये। आयुर्वेद का सम्यक् अध्ययन करने वाला मानव अध्यात्मवेत्ताश्रों का, धर्मपथ के स्थापकों का, धर्म के प्रकाशकों का, अपने माता-पिता, बन्धु-बान्धवों का एवं गुरुजनों का रोग-हरण करके धर्म की प्राप्ति करता है। राजा एवं धार्मिक वर्ग के द्वारा रोग-मुक्ति के बाद उपहारस्वरूप में अर्थ की प्राप्ति करता है। विद्वानों से यश की प्राप्ति, साधारण-जनों से सेवा की प्राप्ति श्रीर श्रपने इष्ट जनों से (स्वास्थ्यरज्ञा कर) काम की प्राप्ति करता है।

त्रायुर्वेद का मुख्य लक्ष्य प्राणिमात्र पर द्या — यद्यपि ऊपर लिखित विवरण से आयुर्वेद पुरुषार्थत्रय का साधन प्रतीत होता है, तथापि महर्षिने लिखा है—

नात्मार्थं नापि कामार्थमथ भूतद्यां प्रति । वर्तते यश्चिकत्सायां स सर्वमितिवर्दते del अर्थात्—जो न अपने हितके लिये, न काम-भोगप्राप्तिके लिये, अपितु केवल प्राणिमात्र पर द्या-भाव के उद्देश्य से चिकित्सा करता है, वह सर्वात्शायी वैद्य है।

श्रायुर्वेद का लाभ एवं उन्नित के उपाय—विधिवत श्रायुर्वेद के श्रध्ययन श्रीर प्रत्यच कर्माभ्यास के बिना श्रनिधकारियों द्वारा इस शास्त्रका दुरुपयोग एवं भारत की पराधीनता के समय में तथा वर्तमान स्वतन्त्रता के समय में भी, श सकवर्ग के द्वारा श्रायुर्वेद के प्रति श्रीदासीन्य ही श्रायुर्वेद के ह्वास का प्रमुख कारण है।

त्रायुर्वेद की उन्नित के लिये यह आवश्यक है कि—रोग के कारण, लच्चण, आवध और रोग-निवारण में दत्त एवं शान्त हुए रोग के पुनः प्रादुर्भाव त होने देने में निपुण वैद्यों को चिकित्साकार्य में प्रवृत्त होना चाहिये। केन्द्रीय शासकवर्ग को आयुर्वेद-चिकित्सा को राष्ट्रिय चिकित्सा घोषित करनी चाहिये। आयुर्वेद के अध्याक्ष के लिये साधनसम्पन्न उक्त शिच्चणालयों की व्यवस्था होनी चाहिये। आयुर्वेद आतुरालय—जहाँ आतुरों के लिये निवासस्थान, औषध और पथ्य की समुचित व्यवध्या हो—स्थापित करने चाहिए। योग्य प्रदेशों में वनस्पति उद्यानों की रच्चा होनी चाहिये। रस, रसायन-निर्माण के लिये उच्चकोटि की रसायन-शालाओं की स्थापना होनी चाहिये।

त्रायुर्वेद का भविष्य सुन्दर है — प्रान्तीय सरकार श्रायुर्वेद के लिये स्थान-स्थान पर श्रीषधालय श्रादि की स्थापना कर रही है। केन्द्रीय सरकार ने भी श्रायुर्वेद के लिये परामर्शमण्डल श्रादि की स्थापना की है। श्रतः यदि वैद्य-समाज जागृत होकर पारस्परिक वैमनस्य को भूल कर एक-स्वर से श्रायुर्वेद के उत्थान के लिये वैध श्रान्दोलन करता रहा, तो श्रवश्य हो श्रायुर्वेद का भविष्य सुन्दर है।



#### विद्या और शील

पिण्डत श्रीगङ्काराङ्करिमश्र एम्॰ ए॰, सम्पादक —'सन्मार्ग', काशी

महामहोपाध्याय परिडत श्रीविद्याधरजी गौड शीलसम्पन्न एक वैदिक विद्वान् थे, आज उबके संस्मरण के प्रसङ्ग में यदि 'विद्या और शील' का निरूपण

किया जाय तो उपयुक्त ही होगा।

''सा विद्या तन्मतिर्यया'' के अनुसार धर्म और ब्रह्म का वेदन जिन वेद एवं तन्मुलक शास्त्रों से होता है वे ही 'विद्या' कहे जाते हैं। "अयं हि परसो धर्मी यद्योगेनात्मदर्शनम्' के अनुसार धर्म भी परमार्थतः 'ब्रह्म' में ही पर्यवसित है और वहीं 'शील' के रूप में व्यावहारिक एवं व्यवहारातीत चेत्र में समान-रूप से इतनी मार्मिक उपादेयता से उपेत है कि उसकी उपेक्षा करके सफलता कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती। यही कारण है कि अपने यहाँ शास्त्रों में विद्या श्रौर शील का बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतिपादित है श्रौर उसीका पर्यवसान यहाँ तक है कि विद्या को शीलाधान के ही माध्यम से श्रेय श्रीर प्रेय प्राप्ति के अनुरूप योग्यता का आधायक भाना गया है। यह निम्नलिखित रलोक से अति स्पष्ट है---

> "विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम् । पात्रत्वाद्धनमामोति धनाद्धमं ततः सुखम्॥"

'विनय' शील का ही एक अन्यतम रूप है। उपर्युक्त श्लोक से यह भी स्पष्ट है कि विद्या की चरितार्थता शीलाधान में ही है। महाभारत के शान्तिपर्व में कहा गया है कि शील से तीनों लोक जीते जा सकते हैं इसमें संशय नहीं। शीलवान् सत्पुरुष के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है-

> "शीलेन हि त्रयो लोकाः शक्या जेतुं न संशयः। न हि किञ्चिदसाध्यं वै लोके शीलवतां सताम् ॥"

यह शील श्रपने यहाँ धर्मशास्त्रों में सामान्य धर्म के श्रन्तर्गत निरूपित है। विभिन्न प्रन्थों में १०, ८, ४, ४ सामान्य धर्म बतलाये गये हैं। यदि इन सबका विचार किया जाय तो निम्नलिखित ३७ सामान्य धर्म ठहरते हैं-

सत्य, घृति, त्तमा, दम, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अलोभ, श्रद्धा, दान, शम, शौच, इन्द्रियनिप्रह, दया, ऋहिंसा, आतिथ्य, तप, गुरुजनों की सेवा, अचापल, मार्दव, मङ्गल, अक्रोध, प्रसाद, परोपकार, अनायास, स्त्रीरत्ता, ही ( लज्जा अर्थात् अनुचित कार्थ से निवृत्त होने की चिन्ता), भृत्यभरण, संविधाग (जिसको जितना देना उचित है, उतना देना), अध्ययन, आत्मज्ञान, देवपूजन, ब्राह्मणपूजन, श्राद्ध,

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

तीर्थानुसरण, धर्मयुद्ध श्रीर भगवद्गक्ति । इनमें मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक

जीवन का सारा शील आ जाता है।

प्राचीन विद्यादान-व्यवस्था में सबसे अधिक ध्यान शील पर रस्ता जाता था। विद्याध्ययन एवं अध्यापन भी एक प्रमुख कोटि का शील ही है, क्योंकि उसके साथ अर्थार्जन का कटु सम्बन्ध हटाकर दान की पवित्र मर्यादा का ऐसा मनोरम सम्बन्ध स्थापित है कि दानों में सर्वोत्तम दान 'विद्यादान' ही माना जाता है—

'दानानामुत्तमं दानं विद्यादानं विदुर्बुधाः।' (गृरुडपुराण)
विद्यादान से बढ़कर भूत और भविष्य में कोई दूसरा दान ही नहीं है —
'विद्यादानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति।' (विष्णुधर्मोत्तर)
त्रैलोक्य में विद्यादान से बढ़ कर कोई दूसरा दान ही नहीं है —
'विद्यादानात् परं दानं त्रैलोक्येऽपि न विद्यते।' (देवीपुराण)

क्योंकि विद्या से ही लोगों को धर्माधर्म का ज्ञान होता है—
'विद्यया वर्तते लोको धर्माधर्म च विन्दति।'

यही कारण है कि विद्या के द्वारा धर्म की ही शिक्षा देना प्रमुखरूप से प्राप्त है और वह धर्म सामान्य धर्म के रूप में शील ही है। अतएव शील-शिक्षण ही विद्या का प्राथमिक उद्देश्य ठहरता है, पर आजकल कुछ और ही

स्थिति है। शील के सम्बन्ध में इस समय दो विचारधाराएँ चल रही हैं। एक के अनुसार वह धर्म से भिन्न है, इसिलये उसकी शिन्ता धार्मिक शिन्ता के विना भी हो सकती है। इसीको मानकर 'सदाचार की शिह्ना' ( मॉरल-एजुकेशन ) की चाल चल पड़ी है। दूसरी विचारधारा के अनुसार सदाचार ही धर्म है, विशेष धर्म भेद-भाव फैताने वाला व्यर्थ का आडम्बर है। इन विचारधाराओं में 'धर्म' और 'सदाचार' का वड़ा सङ्कृचित अर्थ लिया गया है। पर वास्तव में दोनों में अकाट्य सम्बन्ध है, इनको कभी भी पृथक् नहीं किया जा सकता । कर्म, कर्म-फल, फलदाता, पुनर्जन्म आदि को माने बिना सत्य, अहिंसा, अस्तेय आदि का मूल्य ही क्या ? संसार में दुर्जन ही अधिक फलते-फूलते देखे जाते हैं, फिर कोई इन शुष्क कर्राव्यों के चकर में पड़कर अपने जीवन का आनन्य क्यों नष्ट करे ? मन्दिर, मंस्जद, गिरजाघर शादि में जाना और किसी प्रकार की कुछ उपासना या संस्कार कर लेना मात्र ही धर्म नहीं है। इसी तरह बिना किसी एक सर्वनियन्ता ईश्वर को माने शील का कोई दृढ़ आधार हो नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ शील धर्म का ही अङ्ग माना गया है, इसको न समक्त कर प्रायः पाश्चात्त्य विद्वान् कह बैठते हैं कि दिन्दुओं के यहाँ 'आचारशास्त्र' ( एथिक्स ) है ही नहीं।

धर्म से श्रलग करके जहाँ शील की शिक्षा दी गयी, कहीं भी सफल नहीं हुई। फ्रान्स में गत महायुद्ध के बाद से स्कूलों में इसकी शिक्षा दो जाने लगी। हुई। फ्रान्स में गत महायुद्ध के बाद से स्कूलों में इसकी शिक्षा दो जाने लगी। परन्तु पता लगा कि वहाँ बालकों को कुछ भी इसमें किंच नहीं है। इसकी पढ़ाई

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

नीरस होती है और बालक सदा उसको टालने का प्रयत्न किया करते हैं। सन् १६२१ में वहाँ के एक पत्र में लिखा था कि 'स्कूलों में अपराधी विद्यार्थियों की संख्या इतनी बढ़ रही है कि प्रत्येक स्कूल के पास एक जेल खोलने की आवश्यकता पड़ती है।' इतना होते हुए भी हमें यह कहने में सङ्कोच नहीं होता कि आजकल हमारी अपेन्ना पाश्चात्त्यों में शील के कई लच्चण पाये जाते हैं, जिनके कारण उनका ऐश्वर्य इतना बढ़ा है। यद्यपि उनकी प्रवृत्ति धार्मिक नहीं है, तथापि जिस उद्देश्य को लेकर वे चलते हैं, उसमें वे दों को का प्रवल प्रतीकार करके सावधानों से गुणविकास और कम्ण्यता को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिये उनको लौकिक प्रयत्नों में सफलता मिलती है। परन्तु आन्तरिक भावशुद्धि न होने के कारण उनका ऐश्वर्य देखने ही भर का है। पारमार्थिक उन्नित से तो वे विद्यत हो हैं।

श्राजकल के विद्यालयों में पढ़ने वालों के शील की श्रोर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहले तो गुरुश्रों में ही हवा बिगड़ी हुई है, फिर छात्रों का कहना ही क्या ? पढ़ाई भी इस प्रकार की होती है, जिसमें उन्हें श्राचरण की कोई शिका नहीं मिलती है। उलटे उन्हें उसकी कोई श्रावश्यकता ही नहीं प्रतीत हो रही है। जहाँ फायडके ये मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पढ़ाये जा रहे हों कि कामवासनाश्रों को रोकना श्रहितकर है, वहाँ इन्द्रियानप्रह को कौन पूछेगा ? हमारे शील तथा हमारे श्राचरण की वर्तमान शिक्षा द्वारा जो दुर्गति हो रही है वह प्रत्यक्ष है। उस पर श्रिक लिखने की श्रावश्यकता नहीं है। हमारे पतन का सबसे बड़ा यही कारण है।

स्कूल या कालेज छोड़ते समय विद्यार्थियों को जा 'सार्टि फिकेट' दिया जाता है उसमें 'आचरण' के लिए भी एक 'खाना' रहता है। बिना किसी प्रकार की जाँच के उसमें 'आच्छा' लिख दिया जाता है। इस एक वात से ही पता लगता है कि इन संस्थाओं में शील को किस उदासोनता से देखा जाता है। आधुनिक शिचा और विदेशियों के सम्पर्क से ऐसी हवा चल पड़ी है कि जा धार्मिकता का बराबर उद्घोप किया करते हैं, जिनसे पथप्रदर्शन की हम आशा रखते हैं, वे भो नवीन प्रभावों से अपने को अखूत नहीं रख सके हैं। इससे हमारी समस्या और भी जटिल हो गयी है। जबतक हम में शील, सदाचार नहीं आता, तबतक हमारा बराबर पतन होता रहेगा और हम दूसरों को ठोकरें खाते रहेंगे। यदि हमें वास्तविक उन्नति करनो है तो सबसे पहले विद्या और शील के महत्त्व को समक्त कर विद्या के द्वारा शीलवान बनने का प्रयत्न करना होगा।

#### साहित्यिकोंका परम धन- 'व्यञ्जना'

[ पण्डित श्रीव्रह्मानन्द शुक्क, साहित्यविमागाध्यक्ष —राघाकृष्ण संस्कृत-कालेज, खुरवा ]

साहित्यक विद्वानों ने "शब्दार्थों काव्यस्य शरीरम्, रसादिश्चात्मा" कह कर स्पष्ट कर दिया कि शब्द-अर्थ-रूपी शरीर का प्रत्यन्त हो सकता है, परन्तु रसादि का प्रत्यन्त करने के लिए किसी बाह्य साधन की न्तमता नहीं है; आत्मस्थानीय रसादि के अनुभव के लिए किसी विशिष्ट प्रमाण की अपेन्ता है और वह प्रमाण है—व्यञ्जना। कहा भी है—

"वृत्तीनां विश्रान्तेरभिधातात्पर्यलक्षणाख्यानाम् ।

श्रङ्गीकार्या तुर्या वृत्तिर्वोधे रसादीनाम्।।" (सा० द० ४।२७०)

साहित्यद्रपेणकार त्राचार्य विश्वनाथ ने व्यञ्जना का स्वरूप बताते हुए

''विरतास्वभिधाद्यासु ययाऽथीं बोध्यतेऽपरः।

सा वृत्तिर्व्यञ्जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च । '' (सा० द० रार४)

भाव यह है— "शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः" नियम के अनुसार एंक वृत्ति एक स्थल पर एक बार उपस्थित होकर पुनः नहीं आ सकती। अतः अभिधा, तात्पर्याख्या और लक्षणा वृत्तियों के अपने-अपने अर्थ बताकर शान्त हो जाने पर जिस वृत्ति के द्वारा वाच्य-लह्य-व्यतिरिक्त अर्थ का बोध किया जाता है। उस वृत्ति को 'व्यव्जना' कहा जाता है। व्यव्जन, ध्वनन, प्रत्यायन, द्योतन आदि इसके अन्य नाम हैं । इस वृत्ति के द्वारा उपस्थित होनेवाले अर्थ को 'व्यक्षशार्थ' कहते हैं।

इस 'व्यङ्गय' अर्थ की स्थिति के आधार पर यद्यपि काव्य के अनेक भेद हो सकते हैं, तथापि संदोप से उन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—'व्वनि'

श्रौर 'गुणीभूतव्यङ्गय'।

"जहाँ शब्द-अर्थ गौण हों श्रीर व्यङ्गय अर्थ ( वाच्य से ) प्रधान रहकर शोभाशाली हो वहाँ 'ध्वनि' + और जहाँ व्यङ्गय अर्थ वाच्य की अपेक्षा अप्रधान रहता हो, वहाँ 'गुणीभूतव्यङ्गय' होता है ।''

+ (१) "यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ ।

व्यङ्कः काव्यविशेषः स 'ध्वनिरिति स्रिभः कथितः ॥'' (ध्वन्या॰ १।१३)

(२) "इदमुत्तममितशायिनि व्यङ्गये वाच्याद् ध्वनिर्बुधैः कथितः।"

(कार्ड प० श४)

‡ (१) "प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्गयः काव्यस्य दृश्यते ।

्राप्त के अपन व्यक्तवान्वये वाच्य-चारुत्वे स्यात् प्रकर्षेवत् ॥" ( ध्वन्या० ३।६१ )

 <sup>&</sup>quot;तच्च व्यञ्जन-ध्वनन-द्योतनादि-शंब्दवाच्यमवश्यमेषितव्यम् ।" (काव्यप्रकाश २।१६)

"व्यङ्गचोऽर्थो ललनालावएयप्रख्यो यः प्रतिपादितः, तस्य प्राधान्ये 'ध्वनि' रित्युक्तम् । तस्यैव तु गुणीभावेन वाच्यचारुत्वप्रकर्षे गुणीभूतव्यङ्गधो नाम काव्यप्रभेदः प्रकल्प्यते ।'' (ध्वन्यालोक, ३. ६१.)

यह व्यङ्ग य अर्थ वस्तु, अलङ्कार और रसादि-रूप से त्रिरूप होकर सर्वव्यापक परमात्म-तत्व की भाँति असंख्य स्वरूप घारण कर लेता है। वस्तु और अलङ्कार वाच्य एवं व्यङ्गय- दोनों प्रकार के होते हैं, परन्तु रसादि किसी प्रकार भी वाच्य नहीं हो सकता। वाच्य अर्थ अभिधा किंवा लच्चणा के द्वारा ही प्रकट किये जाते हैं, परन्तु व्यङ्गय अर्थ सङ्केतित न होने के कारण अभिधा या लच्चणा का विषय न होकर व्यञ्जना का ही विषय हो सकता है—

"रसादिलचणस्त्वर्थः स्वप्नेऽपि न वाच्यः। तेनाऽसौ व्यङ्गच एव, गुख्यार्थवाधाद्यभावाच पुनर्लच्यायः।" (का० प्र० ४।४७)

यदि कथि बित् रसादि अथवा शृङ्गारादि शब्दों से उसका कथन करना भी चाहें तो भी वह हो नहीं सकता, प्रत्युत उसका कोई स्थूल रूप सिद्ध न होने के कारण संकेत करना असम्भव ही होगा। अतएव साहित्यशास्त्र में रस्या शृङ्गारादि शब्दों के कथन में दोष वताया है, क क्योंकि उक्ति सिद्ध वस्तु की ही हो सकती है और रस पहले से सिद्ध नहीं होता। वह तो विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारिभाव के द्वारा वाच्य सामर्थ्य से आचिष्त ही होता है। हाँ, उसकी प्रतीति अतिशीघ कमिक होती है, परन्तु 'उत्पलपत्रशतव्यतिभेदवत्' वह परिलचित नहीं हो पाती। इसीलिए ध्वनिकार ने 'वाच्येन तु अस्य सहैव प्रतीतिः' कहा है।

व्यक्षना के रूप — वह व्यक्षना शाब्दी और आर्थी-रूप से दो प्रकार की होती है। कारण, शब्द और अर्थ-रूपी काव्य के शरीर में छिपे हुए रस-रूप अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द और अर्थ का आश्रयण नितान्त आवश्यक है। आश्रय यह है, श्रोता या पाठक सबसे पहले शब्द सुनता या पढ़ता है,

×. ×.

<sup>(</sup>२) "श्रवादृशि गुणीमृतव्यङ्गयं व्यङ्गये तु मध्यमम्। " (का॰ प्र॰ १।५)

<sup>(</sup> १: क्ष्मिक्याक्तिः स्वशब्देन स्थायिसञ्चारियो। पि । परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परिग्रहः ॥

तद्नन्तर अर्थ-बोध करता है (यहाँ तक अभिधा और बच्चणा काम करती हैं)
फिर सहृद्यों के हृद्य में चिरकाब से सिद्धत इस जन्म की तथा जन्मान्तर की
भावना उद्बुद्ध होकर रस की अनुभूति कराने लगती है। रसानुभूति के निमित्त
व्यञ्जना-व्यापार के अतिरिक्त और किसी व्यापार का सामर्थ्य ही नहीं है।

उत्र कहा जा चुका है कि व्यक्षना प्रथमतः दो प्रकार की होती है— शाब्दी या शब्दशक्तिमूला और आर्थी या अर्थशक्तिमूला। 'शाब्दी' व्यञ्जना के भी दो रूप होते हैं—'अभिधामूला व्यक्षना' तथा 'लच्चणामूला व्यञ्जना'। अभिधामूल व्यक्षना में संयोग, विषयोग, प्रकरण आदि के द्वारा अनेकार्थके शब्दों की शक्ति अभिधा के द्वारा एक ही (प्राकरिणक) अर्थ का बोध कराने के लिए नियन्त्रित कर दी जाती है और उस शब्द के अर्थों की प्रतीति केवल व्यक्षना-व्यापार से ही होती है। जैसा कि कहा है—

> श्रनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद् व्यापृतिरज्जनम् ॥" (का० प्र० २।१६)

उदाहरणार्थ-

"आच्छादितायतदिगम्बरमुच्चकैर्गामाक्रम्य संस्थितमुद्गप्रविशालशृङ्गम्।
मूर्धिन स्खलत्तुहिनदीधितिकोटिमेनमुद्रीद्रय को भ्रवि न विस्मयते नगेशम्॥"
(माघ, ४।१६)

शिशुपालवध के इस श्लोक में 'नगेश' शब्द को प्रकरण से 'पर्वत' रूप एक अर्थ में अभिधा नियन्त्रित कर देती है। इसके अनन्तर जो 'शिव' परक अर्थ आता है वह व्यञ्जना के द्वारा ही आता है। इस व्यञ्जना को सममने के लिए पाठक या श्रोता को शब्दों के अनेक अर्थों का ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा उन्हें इससे लाभ नहीं हो सकता।

लक्षणामूला व्यञ्जना वह होती है जो लक्षणा के प्रयोजन को

"संयोगो विप्रयोगश्च साइचर्य तिरोधिता। ग्रर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः॥ सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वराद्यः। शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः॥"

<sup>\*</sup> स्रानेकार्यक शब्दों का एकार्य में नियन्त्रण कराने के लिए भतु हिरिने ये १४ कारण गिनाये हैं--

"ल्ज्यणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम्। यया प्रत्याय्यते सा स्याद् व्यञ्जना लच्चणाश्रया ॥'' (सा० द० रा२७)

अर्थात् जिसके लिए लच्चणा की जाती है वह तो प्रयोजन होता है और जिसके द्वारा प्रयोजन बताया जाता है वह वृत्ति 'लच्नणामूला व्यञ्जना' कहलाती है।

उदाहरणार्थ-'ग्राङ्गायां घोषः' इस लाचिएक वाक्य में जिस वृत्ति के द्वारा 'शैत्य-पावनत्वार्तिशय' प्रयोजन की प्रतीति होती है वह 'लज्ञणामूला व्यञ्जना' है।

आर्थी व्यञ्जना का ज्ञान अर्थ-बोध पर आश्रित है। यह व्यञ्जना से पाठक या श्रोता को वक्ता बोद्धन्य, काक़ प्रभृति के वैशिष्टय के द्वारा एक अर्थ के अनन्तर अन्य अर्थ की प्रतीति कराती है - अर्थ में से अर्थ निकालती है।

आर्थी व्यञ्जना के द्वारा अर्थवोध करने के लिए सहृद्य में वक्त बोद्धव्यादि वैशिष्ट्य की परख के साथ प्रतिभा-नैर्मल्य नितान्त अपेन्नित हैं। इसीलिए श्रार्थी व्यञ्जना पर विचार करते हुए वाग्देवतावतार मम्मटाचार्य ने 'प्रतिभा-जुषाम्' पद दिया है'।

अर्थों के वाच्य, लक्ष्य और व्यक्तय —ये तीन भेद होने के कारण आर्थी व्यक्षना भी त्रिविध होती है। क्ष्किहीं वह वाच्यार्थ से व्यङ्गचार्थ अभिव्यक्त कर्ती है, कहीं लच्यार्थ से और कहीं ज्यङ्गयार्थ से भी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर श्राचार्य मम्मट ने "सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यञ्जकत्वमपीष्यते" कहा है। इसका स्पद्धीकरण यह है कि वाच्य अर्थ अभिधा के द्वारा बताये जाने पर भी व्यञ्जना के द्वारा किसी व्यङ्गय अर्थ को अभिव्यक्त करने से व्यञ्जक भी हो सकता है। इसी प्रकार लक्त्य अर्थ लक्त्या के द्वारा बताये जाने पर भी किसी अन्य अर्थ को अभिव्यक्त करने के कारण व्यञ्जक बन सकता है तथा व्यङ्गच श्रर्थं व्यव्जना द्वारा बताये जाने पर भी किसी नवीन श्रर्थं को श्रिभिव्यक्त करने के कारण 'व्यव्जक' कहला सकता है। परन्तु यह व्यवस्था 'वस्तु' श्रौर 'श्रलङ्कार' तक ही सीमित है, रसाभिन्यक्ति के अनन्तर फिर किसी अर्थ की अभिन्यक्ति नहीं होती । यही 'प्रायशः' कहने का अभिप्राय है ×।

योऽर्थस्यान्यार्थघोर्हेतुर्व्यापारो व्यक्तिरेव सा ॥'' (का० प्र० ३।२१-२२ ) "त्रैविध्यादियमर्थानां प्रत्येकं त्रिविधा मता।" (सा० द० २।२६)

क्षा प्र राज

X " विकास विविधिष्ट्यानवतारेऽर्थान्तरव्यक्षना न सम्भवतीति 'प्रायशः' ्रेह्युकेम्रे । यद्दा प्रधानस्य रसादेरव्यञ्जकत्वमिति 'प्रायशः' इत्युक्तम् ××× "

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Co(विनामसम्बित्तार्थः विकारक्षितं । की टोका

१ ''वक्त-बोद्धव्य-काक्नां वाक्य-वाच्यान्यसन्निधेः ॥ प्रस्ताव-देश-कालादेवेशिष्टचात्प्रतिभाजुषाम्।

इस प्रकार साहित्यिक विद्वानों के 'व्यव्जनना' को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लेने पर भी कतिपय प्राचीन आचार्यों ने इसको स्वीकार करने में अपनी भिन्न-भिन्न विप्रतिपत्तियाँ प्रदर्शित की हैं। उनमें से कतिपय प्रमुख मत यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं--

अभिहितान्वयवादी (भाड़ ) मत—अभिधावृत्ति के द्वारा वाक्यान्तर्गत अत्येक पद का अर्थ जान लेने पर पदों का सम्बन्ध सूचित करने के लिए 'तात्पर्याख्या' नामकी वृत्ति मानने वाले भाट्ट या अभिहितप्रवयवादी मीमांसक अभिधा के द्वारा ही व्यङ्गर्थार्थ-बोध कराना चाहते हैं।

निराकरगा—परन्तु पदों का सम्बन्ध भी जब अभिधा से नहीं बताया जा सकता, तो तृतीय कन्ना में आने वाले व्यङ्गचार्थ का बोध अभिधा से किस प्रकार हो सकता है ?

अन्विताभिधानवादी (प्राभाकर)मत—"अन्विताभिधानवादी सम्बद्ध पदों का बोध अभिधावृत्ति के द्वारा होता है, एतदर्थ तात्पर्याख्या वृत्ति अनावश्यक है और शब्दार्थ होने के कारण व्यङ्गचार्थ का ज्ञान भी अभिधा से ही हो सकता है", ऐसा मानते हैं।

निराकरण-परन्तु इनके मत में भी सम्बद्ध पदों का अर्थ अभिधा से • बताया जा सकता है, व्यङ्गच अर्थ तो इनके मतमें भी व्यञ्जना के अतिरिक्त और किसी व्यापार से सिद्ध नहीं हो सकता ।

मीमांसकैकदेशीमत—"नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते" मानते हैं। इनका आशय यह है कि कार्य के अनुसार ही कारण की कल्पना की जाती हैं। ज्यङ्गय अर्थ कार्य है, उसका कारण शब्द है। शब्दों के द्वारा जो अर्थ प्रतीत होता है उसमें केवल अभिधा ही उपयुक्त है, नवीन ज्यञ्जना-ज्यापार का भार स्वीकार करना अनावश्यक है।

निराकरण — किन्तु यह मत भी विचार-संगत नहीं है। निमित्त दो प्रकार का हो सकता है—'कारक' अथवा 'ज्ञापक'। शब्द प्रकाशक होने के कारण 'कारक' नहीं हो सकता और 'ज्ञापकता' अज्ञात की कैसे ? ज्ञातता संकेत के द्वारा ही हो सकती है और संकेत 'अन्वितमात्र' में ही होता है। अतः कारण की अनिश्चितता से उक्त मत आदर के योग्य नहीं है।

भट्ट लोल्लट का मत कुमारिल भट्ट के अनुयायी भट्ट लोल्लट का मत भी प्रकारान्तर से अभिधावादी मीमांसक का ही है। उनकी मान्यता है, "सोऽयमिषोरिव दीर्घदीर्घतरोऽभिधाव्यापारः" इति "यत्परः शब्दः स शब्दार्थः" इति च विधिरेवात्र वाच्य इति।" इनका आशय यह है कि जिस प्रकार वेग-

पदार्थान्तरमात्रेणान्वितस्वनिवताभिघानेऽन्वितिक्ये-पदार्थान्तरमात्रेणान्वितस्वनिवताभिघानेऽन्वितिक्ये-पस्ववाच्य एव इत्युभयनयेऽप्यपदाय एव वाक्यार्थः।" (का० प्र०, ५ उल्लास )

व्यापार से छोड़ा गया बाण रात्रु के वर्म का भेद करता हुआ प्राणापहरण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार एक ही दीर्घ-दीर्घतर अभिधाव्यापार के द्वारा वाच्यार्थ और व्यङ्गर्यार्थ "निःशेषच्युत"" इत्यादि पद्यों में अवगत हो सकते हैं। अतः व्यञ्जना की आवश्यकता क्या ? शब्द जिस अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए प्रयुक्त किया जाय, वह सभी अर्थ शब्द के ही होते हैं और शब्द का अर्थ अभिधावृत्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है।

निराकरण विचार-दृष्टि से देखने पर यह मत भी आपातमात्ररमणीय प्रतीत होता है। वास्तव में "तेऽप्यतात्पर्यज्ञास्तात्पर्यवाचोयुक्तेर्देवानां प्रियाः" कहकर मम्मट मट्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उपात्त शब्द के अर्थ में ही तात्पर्य होता है, प्रतीत-मात्र में नहीं। और शब्द सुनने के अनन्तर जितना अर्थ ज्ञात होता है उतने सम्पूर्ण अर्थ में अभिधा व्यापार ही है, यह मान लिया जाय तो "त्राह्मण् ! पुत्रस्ते जातः" और "त्राह्मण् ! कन्या ते गर्भिणी" इत्यादि वाक्यों के सुनने से हर्ष और शोक आदि जो प्रतीत हो रहे हैं, वे वाच्य ही क्यों नहीं हो जाते ? इसके साथ ही लच्या की भी क्या आवश्यकता है ? लच्य अर्थ को भी अभिधा व्यापार से ही सिद्ध कर सकते हैं। किक्क "श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समावाये पारदौर्वल्यमर्थविप्रकर्षात्" इस भीमांसा-सिद्धान्त की संगति करने के लिए भी व्यक्षना-व्यापार ही समर्थ है ।

ल्वणा से भी व्यङ्गचार्थ की अगतार्थता—कुछ विद्वानों का मत है किं ल्वणा से व्यङ्गचार्थ की सिद्धि हो सकती है, फिर व्यञ्जना क्यों मानी जाय ? इसका उत्तर देते हुए काव्यप्रकाशकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लच्चणीय अर्थ नाना होने पर भी होता है मुख्य अर्थ से सम्बद्ध ही; किन्तु प्रतीयमान (व्यङ्गच) अर्थ प्रकरणादि के द्वारा नियत सम्बन्ध, अनियत सम्बन्ध एवं सम्बद्धसम्बन्ध- क्ष्म से विविध प्रकार का होता है। निष्कर्ष यह है कि मुख्यार्थवाधादि के बाद ही लच्चणा आती है तो वह भी एक प्रकार से 'अभिधापुच्छम्त' ही मानी जाती है। जैसा कि लिखा है—"यथा च समयसव्यपेद्धाऽभिधा तथा मुख्यार्थवाधादित्रयसमयविशेषसव्यपेद्धा लच्चणा। अत्यव्याभिधापुच्छम्ता सेत्याहुः।" इसके अतिरिक्त व्यञ्जना-वृत्ति का चेत्र बहुत व्यापक है, अभिधा और लच्चणा का उत्तना नहीं। इसलिए भी अभिधा, तात्पर्याख्या और लच्चणा से व्यव्जनना का कार्य नहीं चल सकता।

वेदान्ती या वैयाकरणों का मत—वेदान्ती या वैयाकरण ''श्रखण्डबुद्धि-निर्पाद्धो वाक्यार्थ एव थाच्यः, वाक्यमेव च वाचकम्" मानते हैं। इनका श्राशय है कि 'श्रखण्ड बुद्धि के द्वारा प्रहण् किया गया वाक्यार्थ ही वाच्य होता है श्रीर

मीमांसादर्शन, ग्र० ३, पा० ६, स्०१४।

१ विस्तार के लिए इस मत को काञ्यपकाश में देखिने Digitized by eGangotri CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri

अखएड वाक्य ही उस सम्पूर्ण अर्थ का वाचक होता है। इसलिए अभिघा के इदारा ही वाक्यार्थ प्रतिपादित किया जा सकता है, व्यञ्जना अनावश्यक है।

निराकरण — किन्तु इनके मत में भी व्यवहार-जगत् में पद-पदार्थ की कल्पना अवश्य करनी ही होगी। 'निःशेषच्युत''' इत्याद् पद्य में विधि को इन्हें भी व्यक्षय ही मानना होगा। ''तैरप्यविद्यापदपिततेः पद-पदार्थकल्पना कर्तव्यवेति तत्पचेऽप्यवश्यमुक्तोदाहरणादौ विष्यादिव्यक्षय एव'' कहकर मम्मट भट्ट ने इसका स्पष्टीकरण किया है।

मीमांसकों ने अपौरुषेय वाक्यों की अपेचा पौरुषेय वाक्यों में अन्तर स्वीकार किया है। वे कहते हैं कि पुरुष-प्रतिपादित वाक्य मिथ्या, सन्दिग्ध और आन्त हो सकते हैं, किन्तु अपौरुषेय वाक्य यथार्थ निर्भान्त एवं सुसंगत ही होते हैं। परन्तु ऐसा स्वीकार करने के लिए व्यञ्जना-वृत्ति के अतिरिक्त उनके पास और कोई उपाय नहीं है।

इस प्रकार यहाँ तक अभिधावादी मीमांसक, लच्चणावादी तथा वेदान्ती था वैयाकरणों के मत का संचिप्त प्रदर्शन और निराकरण किया गया है। अब नैयायिकों के मत का सार तथा उसका खण्डन प्रदर्शित किया जा रहा है—

नैयायिकों का मत—तार्किकशिरोमणि महिम मट्ट 'अनुमान' से ही व्यञ्जना की गतार्थता स्वीकार करते हुए कहते हैं "अम धार्मिक!"" इत्यादि पद्य में अमण्-विधान निषेध-रूप में प्यवसित होता है, जैसा कि व्यव्जनावादी मानते हैं; परन्तु यह तो अनुमान से ही सिद्ध हो सकता है। "इदं गोदावरीतीरं मीक्अमणायोग्यम्, तत्र सिंहोपलव्धेः" इत्यादि अनुमान से अमणाभावरूपी वस्तु व्यङ्गय अनुमेय हो सकता है। इसी प्रकार 'जलकेलितरल' आदि पद्य में 'राधिकावदनं चन्द्रः, चक्रवाकिमश्चनसंघटन-विघटनकारित्वात्" यह अनुमान स्वीकार कर 'रूपकालङ्कार' की व्यङ्गयता गतार्थ हो सकती है तथा 'निश्शेषच्यत' इत्यादि पद्य में "इयं दूती परकामुकोपभोगविषया, तथाविधचन्दन-च्यवनादिमत्त्वात्" इस अनुमान से श्रङ्गार रस भी अनुमेय हो सकता है।

निराकरण—किन्तु "पत्तसत्त्व-सपत्तसत्त्व-विपत्त्वव्यावृत्तत्व-विशिष्टाल्लि-ङ्गाल्लिङ्गिज्ञानमनुमानम्" इस अनुमान के लक्त् के अनुसार अनुमान में हेतुकी यथार्थता आवश्यक है, परन्तु उक्त तोनों अनुमानों में हेतु यथार्थ नहीं है—हेत्वा-भास है। अतः अनुमान से व्यञ्जना का कार्य किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है ।

व्यञ्जनावादियों के मत में प्रकरणादि के द्वारा ही शब्द एवं अर्थ से व्यङ्गयार्थ की सिद्धि की जाती है, वहाँ हेतु की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसिलए अभिधादि व्यापारों के अतिरिक्त व्यञ्जना नामक व्यापार स्वीकार किये बिना सत्कवियों के काव्यों का रसास्वाद असम्भव है। इसीलिये कहा है कि व्यञ्जना-वृत्ति साहित्यिकों का परम धन है।

#### यज्ञेन विश्वस्य शान्तिः

[ वैदिकप्रवर पं॰ श्रीरधन्त्रयणाशास्त्री वारे, नासिक ]

यज्ञाधारं जगत्सर्वं यज्ञो विश्वस्य जीवनम् । यज्ञो हि परमो धर्मो यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥

विदितचरमेवैतिद्दित्तवेदितव्यानां समेषां विदुषां यष्ट्रणां यायजूकानां च यांच्छरोनिर्दिष्टवचःप्रोक्तपथेन भारतीयानां कृते एषा यज्ञसंस्था सर्वस्वभूतेति। यतः सर्वमिदं स्थिरचरात्मकं विश्वं यज्ञस्याधारेणैव प्रत्यतिष्ठत्। अयञ्च यज्ञो निख्तिलत्रद्वाण्डभुवनस्य मूलाधारचक्रमवष्टभ्य नाभिरूपः, यज्ञवेदिस्तु सकलां पृथ्वी-मभिव्याप्य तद्न्तपर्यन्तं समवस्थिता। भारतीयैवैदिकैनिखिलां भूमिं यज्ञवेदित्वेन यज्ञं च तस्या नाभित्वेन पृथ्वीमर्योद्यावस्थितं सागरं चात्वालकृषेण प्रकर्ण्य तद्द्वारा इह परत्र च साम्राज्यादिपारमेष्ठयन्तं सर्वविधमभ्युद्यं प्रसाध्य स्वसमुत्कर्षः परां कोटिमनायीति त्राह्मणोदितैतिह्यविद्यां न प्रच्छन्नमिति। एषोऽर्थः स्वयं श्रुत्या सूत्रकृषेण दिश्तेतोऽस्ति। तथाच श्रुतिवचांसि—

'इयं वेदिः परो अन्तः पृथिन्या अयं यज्ञो अवनस्य नाभिः" इति । "यावती वै वेदिस्तावती वै पृथिवी" इति । "समुद्रं वा एष यच्चात्वालः" इत्यादीनि । अतः सुष्ठु निगदितं 'यज्ञाधारं जगत्सर्वस्' इति ।

किञ्च—अधियि इयेऽग्नौ हुता आहुतयो निजं स्थवीयःशरीरं कुण्डादौ भस्मराशिभूतमत्रैव विहाय रसरूपेण सूद्दमवपुषोध्वं ज्वलनशीलस्याग्नेः किरणजाल-मार्गान्निर्गत्य सहस्ररभेरादित्यस्याधः प्रसरणशीलरिश्मषु गत्वाऽऽधिदैवाग्नि-सादर्थाद्दादित्यमण्डलस्थपुरुषाधीना भवन्ति । सोऽपि प्राप्तमाहुतिरसं अधित्वा स्वे सुष्ठुम्णि नाम्नि किरणेऽर्थाच्चन्द्रमिस मथनोद्भूतं साररूपममृतरिश्म-कलासु स्थापयित । तच्चामृतं देवैः पितृभिश्चोपभुज्यते । अमृतपानवशादेव अमृतभुजः क्रतुभुजोऽमरा इति च कीर्त्यन्ते । तृतीया यौवनदशा बाल्यासन्नं प्रौढं वयो येषां ते त्रिदशास्तादृशाश्चापि सम्भाव्यन्ते ।

श्रसारभागरूपं जलं नत्त्रेषु स्थापितं भवति । तत्त्व श्रामहायएयां मेघानामुद्दे समागत्य गते नवमासात्मके काले प्राप्ते गर्भविमोचनात्मके
वर्षाकाले वृष्टिरूपेण पुनः पृथिव्यां वर्षयित्वा सस्यफलादिरूपेण परिणामयति ।
मत्यो जीविश्वाप्यसारभागजलवर्षण्जन्यान्नधान्यफलवीरुद्लतादि सुकत्वाः शतं समा
जीवन्ति । श्रत्रार्थेऽनुसन्धेयाः श्रुतयः स्मृतयश्च —

"अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यग्रुपतिष्ठते । त्र्यादित्याजायते वृष्टिवृष्टेरमं ततः प्रजाः ॥" इति ।

"सुषुम्णः सूर्यरिमश्चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो मेकुरयो नाम" इति । "यज्ञाद् भवति पर्जन्यः पर्जन्यादकसम्भवः । अन्नाद्भवन्ति भृतानि यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥" इति ।

एवख्न श्रनेन यज्ञेन देवमनुष्योभयलोकजीवैनमुक्तश्रिक्षयया क्रियत इति सुतरां स्पष्टमस्ति । किब्ब स्वर्गे कृषिभूमिर्नास्ति स्वर्लोकत्वादेव । पर्जन्योऽपि नास्ति मेघमएडलादृष्वमवस्थानात् । श्रतएव च श्रुत्योच्यते—

"इतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति", "श्राग्निमुखा वै देवाः" इति च। "देवोपजीवा मानवाः", "तत्प्रसाद्लब्धेश्वर्याश्व" इति । देवः पर्जन्यः; इतः प्रदानं हविदानम्, एतदेवोपवर्णितं भङ्ग्यन्तरेण कविकुलगुरुणा कालिदासेन—

> ''गां दुदोह स यज्ञाय सस्याय मघत्रा दिवम् । सम्पद्धिनिमयेनैतद् द्धतुर्भ्वनद्वयम् ॥" इति ।

भगवताऽपि गीयते--

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । श्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाष्स्यथ ॥ इति ।

श्रतएव च "यज्ञो विश्वस्य जीवनम्" इत्युक्तं सम्यक् सङ्गच्छते । तद्यमेव यज्ञः परमधर्मत्वेनाभिमतः । परमः श्रेष्ठो मुख्यो वेति । तथाहि धर्ममीमांसाप्रणेता जैमिनिना "चोदनालश्रणो धर्मः" चोदनागम्यत्वे सत्यर्थत्वं धर्मस्य लज्ञणमिति लिज्ञतो धर्मः । स एव च सर्वैः शास्त्रकृद्धिर्मुख्यधर्मत्वेन 'सच यागादिरेव' इत्युदाहृतः । श्रुत्याऽपि प्रतिपाद्यते—"यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्" इति ।

किञ्च जनपर्ेऽस्य यज्ञात्मकधर्मस्य यथावद्नुष्ठाताद्यभावेनैव पर्जन्याधिष्ठातु-रिन्द्रस्य तद्नुयायिश्चरवृन्दस्य चासन्तोषात्कद्याचनातिवृष्टिः कदाचिद्वृष्टिस्तत्परि-णामे च मूषकरालभश्चकराजमण्डलविग्रह्प्रजाकलहादीनामनेकासां राष्ट्रापदामागमः। सुस्थायां स्वनुष्ठितायां यज्ञसंस्थायां तु नैता विपद् आपद्येरन्।

श्रापि च-एकत्र रुद्धाः सम्भदो यज्ञसम्पादनन्याजेन यथा स्वं स्वर्मशं जनपदे विभन्यरम् । जनपदे समुत्पन्ना विष्यमता दुरीकि शते कार्यं जम् समुद्रवं समुत्पचेतेति ।

-91

अत्रार्थे श्रुति-स्मृतिगतानि सम्मितवाक्यानि— "तं लोकं पुरायप्रज्ञेषं यत्र देवाः सहाग्निना" इति ।

"निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न श्रोषधयः पच्यन्तां योगद्येमो नः कल्पताम्" इति ।

"देहि मे ददामि ते॰" इत्यादि । "वाजश्र मे॰ इत्यादि यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्" इत्यन्तो वसोर्धारामन्त्रगणश्च सम्यगालोच्यते चेद्यज्ञेन सर्वविधाः कामाः प्रपूर्यन्तेजन्मादिमरणान्ता ये ये संभाव्यन्ते । तस्मादुक्तं "यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितस्" इति तद्यक्ति-युक्तमेवेति । अथ च—

"यत्र त्रह्म च चत्रश्च सम्यञ्ची चरतः सह। तं लोकं पुरायं प्रज्ञ पं यत्र देवाः सह। जिनना ॥ यत्रेन्द्रश्च वायुश्च सम्यश्ची चरतः सह। तं लोकं पुरायं प्रज्ञेषं यत्र सेदिन विद्यते॥" इति।

श्रत्या प्रोच्यते यत्—यत्र देशे व्राह्मण्चित्रययोः साचिव्यं साहचर्यं च तथा हिवर्गह्णार्थं व्यग्निष्ठ देवानां नित्यमुपिश्वितः, यत्र चेन्द्रो नाम पर्जन्यस्तस्य वायोश्च साचिव्यं साहचर्यं च वर्तते स देशः लोकः पुण्यो ह्नोयः। तत्र का श्रिपि विपदो विनाशाय न संभवन्ति। तात्पर्यन्तुं देशस्याभ्युत्रत्ये राज्यशासनेन धर्मोपरोधो ने विवेयः, किन्तु स सर्वात्मना संरच्चणीयः। धर्मानुशासनेन राज्यशासनं पुरस्कार्यं सुष्ठु संरच्यं पालनीयं च। जभाभ्यामनुशासनशासनाभ्यां सर्वरोगोपशमार्थं सर्वजनहितार्थं च यज्ञसंस्था सुचारुक्पेण यथाऽनुष्ठिता स्यात्तथा प्रयतनीयं च। तदैव देशे सुख-शान्ति-समाधानादिकं जनो लभेत। प्राधान्येन संचेपतो यज्ञस्वरूपञ्च यथाविधि विविधो-पचारेः सुरार्चनम्, सतां साधूनां विदुषां च सङ्गतिः, स्वर्देवभ्यो मन्त्रस्वाहापूर्वकं हिवर्दानं मूमिदेवभ्यो विधिवद्दिणादानं चेति कचिदेकं कचिदुभयं कचित् त्रिकमपीति पज्ञदेव-पूजा-सङ्गतिकरण्यदानेषुं इति पाणिनीयधानुपाठाभ्यां प्रतीयते।

'सर्व वेदात्प्रसिष्यति' इति न्यायेन वेदाद्यज्ञादेव सर्वमभीष्टं प्रकर्षेण सिध्यति साध्यं भवतीत्यतः सोऽवश्यं समाश्रयणीय इति समावेद्य विरमति।

### सर्वं यज्ञमयं जगत्

[ याज्ञिकसम्राट् पं॰ श्रीवेषीराम शर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्य ]

कालिका-पुराण (३१।४०) में लिखा है कि 'सर्व यज्ञमयं जगत्'—यह सम्पूर्ण जगत् यज्ञमय है। सन्ध्या, तर्पण, बिल-वैश्वदेव, देवपूजन, श्रातिथि-सत्कार, त्रत, जप, तप, कथाश्रवण, तीर्थयात्रा, अध्ययनाध्यापन, खान-पान, शयन, जागरण श्रादि नित्य श्रीर उपनयन, विवाह संस्कार श्रादि नैमित्तिक एवं पुत्रेष्टि, राज्यप्राप्ति श्रादि काम्यकम-सभी यज्ञस्वरूप हो हैं। इतना हो नहीं, जीवन-मरण तकको भी यज्ञका स्वरूप दिया गया है। गीता (४।४८) में भगवान ने भी द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योयगज्ञ, स्वाध्याययज्ञ श्रादि का उल्लेख करके इन सभी को यज्ञका हो रूप दिया है।

गीता (२।३१) में भगवान् ने गर्भाघान और युद्ध को भी यज्ञ बतलाते हुए मनुष्यके धर्म-समन्वित सभी कर्मों को यज्ञ का रूप दिया है। उसका (गीता

३।६ ) कहना है— 'यज्ञार्थात्कर्मगोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।'

अर्थात् मनुष्य के समस्त कर्म यज्ञ के लिए ही होने चाहिएँ। इस तरह मनुष्य के धर्मसमन्वित सभी सत्कर्म यज्ञ हो सकते हैं, बशर्ते वे स्वेच्छाचारिता से प्रेरित न होकर वेदादि सद्ग्रन्थों पर आधृत हों। शास्त्रों के अनुकूल होनेवाले यज्ञ ही फलपद और महत्त्वप्रद होते हैं।

हिन्दूधर्म में गृहस्थ-जीवन को भी एक यज्ञ का स्वरूप दिया गया है। इस यज्ञ में विवाहिता धर्मपत्नी को जीवनपर्यन्त अपने पति की सदा सेवा, सहायता और आज्ञा का पालन करना पड़ता है। महाकवि कालिदास ने गृहस्था-अममें परिनिष्ठित आदर्श पति-पत्नी का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है—

विधेः सायन्तनस्यान्ते स ददर्श तपोनिधिम् ।

अन्वासितमरुन्धत्या स्वाइयेव इविधु जम् ॥ (रघुवंश १।४६)

गृहस्थधमं के महान् आदर्शस्वरूप भगवान् रामने अपने पिता व्रारथ की आज्ञा से चौद्ह वर्ष का जो 'वनवास' स्वीकार किया था, उस यज्ञ को साङ्गोपाङ्क परिपूर्ण करने के लिए ही 'सीता-वनवास' हुआ था। भगवान् रामके सेवार्थ सीता का वनवास भी एक महान् यज्ञ था, जिस यज्ञ को हिन्दू-जाति कभी भी भूल नहीं सकती।

भगवान् रामका पूरा जीवन ही यज्ञमय था और उसीसे आज हम भगवान् राम को त्रादर्श त्रीर पूज्य मानकर उनकी पूजा करते हैं। इसी प्रकार भगवान् कृष्ण का भी जीवन यज्ञमय था, जिस कारण आज हम उनकी यज्ञ-पुरुष भगवान् के रूप में पूजा-अर्चा करते हैं—'यज्ञो वे विष्णुः' ( शतपथ ब्रा० १।१।२।१३)। इस तरह स्पष्ट है कि जिस प्रकार भगवान् राम और कृष्णाने अपना समुचा जीवन यज्ञमय विताया था, उसी प्रकार हमें भी अपना समग्र जीवन यज्ञमय विनाना चाहिए।

ब्रह्मचर्य को भी यज्ञ कहा गया है। ब्रह्मचर्यक्रपी यज्ञ की साधना बड़ी कठिन है। इसकी साधन-सिद्धि में वड़े-वड़े ऋषि-मुनि भी असफल हो जाते हैं। जो लोग ब्रह्मचर्यरूपी यज्ञ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे विश्वविजयी वन जाते हैं और उनका जीवन दिव्य और बलिए बन जाता है। ब्रह्मचर्यरूपी यज्ञ की साधना द्वारा देवतात्रों ने मृत्युको भी जीत लिया था। भीष्म पितामहकी ब्रह्मचर्य-साधना तो प्रसिद्ध हो है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य-त्रतपालन के प्रभाव से मृत्यु को अपने वश में कर लिया था। केवल ब्रह्मचर्य ही ऐसा महान् यज्ञ है जिसके ठीक पालन से गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम श्रौर संन्यासाश्रम तक सुख श्रौर सुव्य-वस्थित बन जाते हैं। अतः हमें भी ब्रह्मचर्यक्षप यज्ञ का पालन और संरत्त्रण करते हुए उसकी जड़ को सर्वदा सुदृढ रखना चाहिये, जिससे हमारी सभी कामनाएँ सिद्ध हों।

भगवत्प्रार्थना भी एक महान् यज्ञ है। भगवत्प्रार्थनारूपी यज्ञ से अनेक लाभ होते हैं।

महात्मा गान्धी तो प्रार्थनारूप यज्ञ के मूर्तिमान् स्वरूप थे। वे प्रार्थना को अपना परम धर्म और परम कर्तव्य सममते थे। प्रार्थना के विना वे जीवन व्यर्थ सममते थे। उन्हें प्रार्थना से सुख-शान्ति मिलती थी। इसीलिए वे प्रतिदिन नियत समयपर प्रार्थना-सभा में सिम्मिलित होकर भगविच्चन्तन करते थे। अनेक अत्यावश्यक कार्यों को छोड़कर भी समय पर वे प्रार्थनामें सिम्मिलित होते थे। यही कारण था कि उनके प्राणों का विसर्जन (आहुति) भी भंगवत्प्रार्थना करते समय भगवान् का पावन नाम 'राम-राम' उच्चारण करते हुए हुआ था। गान्धीजी का यह देवतुल्य प्राणिवसर्जन यज्ञमय ही था, जो बड़े-बड़े ज्ञानी विद्वानों को भी दुर्लभ है।

धर्मार्थं बित्दान को भी यज्ञ कहा गया है। हमारा देश सदैव से धर्म-प्रधान रहा है। हमारे देशमें धर्मवीरों की कभी भी कमी नहीं रही है। इस देश के वासी धर्म के रच्चार्थ समय-समयपर हँसी-खुशी से अपने-अपने सिर दे देते थे, जिनकी पवित्र गाथाओं से हमारे इतिहास के प्रष्ट गौरवान्वित हैं। घर्मप्रेमियोंकः स्वधमें की रचा के लिए, मानवता की रचा के लिए, गी-त्राह्मण की रत्ता के लिए, देवमन्दिरों की रत्ता के लिए और देशको स्वातन्त्रय दिलाने के लिए अपने शरीर का बलिदान देना भी यज्ञ है । आज के युग में धर्मरज्ञार्थ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Gangotri



बिलदान यज्ञ दुर्लभ हो गये हैं और अब इन महान् बिलदान-यज्ञों की कथामात्र शेष रह गई है।

समाज-सेवाको भी यज्ञ कहा गया है। मानव के लिए समाज-सेवारूपी यज्ञ बहुत ही आवश्यक और कल्याणकारी है। मानव-शरीर पाकर केवल अपना उद्र-पोषण करना, अपना स्वार्थ-साधन करना और अपना ही हित-साधन करना मानव-जीवन का उद्देश्य नहीं है। मानव-जीवन व्यक्तिशः अपने लिए ही न होकर समस्त समाजके हित के लिए होना चाहिये। श्रतः जो मनुष्य समाज-सेवाको यज्ञका रूप देकर समाजके हित का ध्यान रखता है, सनाज की चिन्ता करता है एवं समाज की सेवा त्रीर रत्ता में अपने जीवन को होम देता है, वही सच्चा याज्ञिक है त्रौर उसीका जीवन यज्ञमय कहा जाता है। समाज-सेवारूपी यज्ञ यदि निष्काम भाव से किया जाय, तो वह मनुष्य को अनन्त सुख-शान्ति प्रदान करता है।

परोपकार की भी यज्ञमें गण्ना की गई है। शास्त्रों में परोपकाररूपी यज्ञकी विशेष महिमा लिखी है। मनुष्य-शरीर पाकर जिसने परोपकार जैसा महत्त्वपूर्ण यज्ञ नहीं किया, उसका जीवन ही व्यर्थ है। अतः परोपकार-यज्ञ को अवश्य श्रपनाना चाहिये। परोपकार-यज्ञ को श्रपनाने से मानव-जीवन सार्थक श्रौर प्रशंसनीय होता है। यह परोपकार-यज्ञ विभिन्न-रूपों में किये जा सकते हैं। जैसे - दूसरों के सुल-दुःख को अपना सुल-दुःख सममकर उनके सुल-दुःख में सदा काम त्राना, दूसरों के हितमें सदा तत्पर रहना त्रीर दूसरों की सेवा-ग्रुश्रूषार्थ सदा संलग्न रहना, ये भी यज्ञ कहे जाते हैं। इसी प्रकार भूमिहीनों को भूमि देना, निर्धनों को धन देना, निर्वलों को विविध रूप में बल प्रदान करना, विद्याहीनों को विद्या देना, साधनहीनों को साधनसम्पन्न करना और दीन-हीन श्रनाथोंका पालन करना भी परोपकारमय यज्ञ कहे जाते हैं। श्राज के युग में इन्हीं परोपकारी यज्ञों की विशेष आवश्यकता है।

भूदान ( पृथ्वीदान ), गृहदान, द्रव्यदान, विद्यादान, अन्नदान, अमदान, वाणीदान (धर्मोपदेश) श्रौर अभयदान-ये सभी यज्ञ कहे जाते हैं। ये दानात्मक यज्ञ नये नहीं, सनातन, अत्यन्त प्राचीन हैं। जिस प्रकार आज स्वतन्त्र भारतमें त्यागी विरक्त शान्ति-सेनानी श्रीविनोवा मावे द्वारा 'भूदान-यज्ञ' बहुत प्रगति से चल रहा है, उसी प्रकार पूर्वकाल में भी भूदान, गृहदान आदि अनेक प्रकार के लोकोपकारक यज्ञ विश्वकल्याणार्थ हुआ करते थे। किन्तु आज के स्वार्थपरायण जन इन लोकोपकारक यज्ञों को सर्वथा भूल गये। पहले जब ये लोकोवकारक यज्ञ हुआ करते थे, उस समय हमारा यह देश सब प्रकार से समृद्ध और सुखी था। यदि हम पुनः भूदानयज्ञ, गृहदानयज्ञ, अन्नदानयज्ञ और द्रव्यदानयज्ञ जैसे लोकोपकारी यज्ञों को अपना छ तो इम्हरा देश प्रनः उन्नति के शिखर पर आकृत हो सकता है। पहातमा गान्धीजी के ऋदिंसा और सत्यपातनरूपी दो यज्ञ विश्वविख्यात

हैं। महात्मा गान्धी ने इन्हों दो यज्ञों को अपना कर हमारे भारतवर्ष को परतन्त्रता की किठन बेड़ी से मुक्त कराकर स्वतन्त्र कर दिया था। उनकी कृपा से आज हमारा भारतवर्ष और हम स्वतन्त्र हैं। आज के स्वातन्त्रय युग में अहिंसा और सत्यपालन जैसे यज्ञोंकी विशेष आवश्यकता है। किन्तु इन यज्ञों में निःस्वार्थ भाव की प्रधानता के साथ जगत्कल्याण की भावना विशेषरूप से निहित होनी चाहिये। जो यज्ञ जगत्कल्याण की भावना से भूषित होंगे, वे ही यज्ञ देश और समाज का कल्याण होना तो दूर दहा, प्रत्युत वे देश और समाज के सम्मुख विशेष अश्रद्धा की वस्तु बन जायँगे।

वेदों, उपनिषदों एवं ब्राह्मण प्रन्थों में भी लिखा है कि मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन हो यज्ञमय है। यदि मनुष्य अपना जीवन शास्त्रोक्त विधि से व्यतीत करें तो उसका जीवन यज्ञमय वन जाता है। देखिये, उपनिषद् क्या कहती है—

'पुरुष का जीवन निश्चित ही एक यज्ञ हैं। पुरुषकी आयु के जो प्रथम चौवातीस वर्ष हैं, वे प्रातःसवन हैं। पुरुष की आयु के जो अप्रिम चौवातीस वर्ष हैं, वे माध्यन्दिन सवन हैं और पुरुष की आयु के जो अप्रिम अड़तातीस वर्ष हैं, वे तृतीय सवन हैं। इस प्रकार पुरुष के जोवनमें ११६ वर्ष पर्यन्त चलने वाला यज्ञ कहा गया है। अतः जो पुरुष अपने जीवन के प्रारम्भिक चौवातीस वर्षों में प्रातः सवन की, उसके बाद वाले चौवातीस वर्षों में माध्यन्दिन सवन की और अन्तिम अड़तातीस वर्षों में तृतीय सवन की भावना करता हुआ शास्त्रोक्त विधि से जीवन व्यतीत करता है, वह ११६ वर्ष तक स्वस्थतापूर्वक जीवित रहता है और वह अल्पायु को प्राप्त नहीं होता । ( छान्दोग्योपनिषद्, ३।१६)

'हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है, उसकी वाणी ही समिधा है, प्राण धूम है, जिह्ना ज्वाला है, चन्नु अङ्गारे हैं, कान चिनगारियाँ हैं, उसी अग्नि में देवगण अन्न का होम करते हैं, उस आहुति से वीर्थ उत्पन्न होता है।'

है गौतम ! स्त्री ही अग्नि है, उसका उपस्थ (लिङ्गेन्द्रिय) ही समिधा है, पुरुष जो उपमन्त्रण (रहःसंल्लाप) करता है वह धूम है, योनि ज्वाला है, प्रसङ्ग (मैथुन) अङ्गारे हैं और उससे जो विषयजन्य सुख प्रतीत होता है, वह

10

१. श्रीतयज्ञों में प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन श्रीर तृतीयसवन—ये तीन सवन होते हैं। इनमें प्रातःसवन का सम्बन्ध चौबीस श्रवर वाले गायत्री छुन्द श्रीर वतु देवताश्रों से हैं। माध्यन्दिन सवन का सम्बन्ध चौवाजीस श्रवर वाले त्रिष्ट प् छुन्द श्रीर चृद्र देवताश्रों से हैं श्रीर तृतीय सवन का सम्बन्ध श्रवताज्ञीस श्रवर वाले जगती छुन्द श्रीर ग्रादित्य देवताश्रों से हैं। इन्द्रुक्तीनों सवनों के देवता शास्त्रोक्त विधिसे यज्ञपय जीवन व्यतीत करने वाले पुरुषों के प्रध्ने को दूर कर नीरोग बनाते हैं, जिनसे मनुष्य ११६ वर्ष पर्यन्त

चिनगारियाँ हैं, उसी अग्नि में देवगण वीर्य का हवन करते हैं। उस आहुति से गर्भ उत्पन्न होता है।' (छान्दोग्योपनिषद्, ४।७-५)

'हम लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। भोजन के समय यदि हम प्रारम्भ में पाँच प्रासों का शास्त्रीय विधिसे भोजन करें, तो हमारा भोजन 'अग्निहोत्र यज्ञ' बन जाता है, जिससे हमें सन्तित, पशु, श्रन्न, तेज और-त्रह्मतेज की प्राप्ति होती है और हमारे समस्त पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं।' ( छान्दोग्योपनिषद् ४।१८-२ )

'द्युलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष श्रीर पत्नी में यज्ञ की भावना प्रदर्शित की गई है। इनमें ठीक-ठीक यज्ञ का श्रनुसन्धान किया जाय तो श्रनुसन्धानकर्ता को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जिससे वह जनन-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है।'

'पुरुष ही यज्ञ है। क्योंकि पुरुष ही यज्ञ को करता है और पुरुष उतना ही सत्कर्म करता है जितना वह स्वयं होता है। अतः पुरुष ही यज्ञ है।' (शतपथ त्रा० १।३।२)

जिस प्रकार मनुष्यों का यज्ञ नित्य हुआ करता है, उसी प्रकार प्रकृति का भी यज्ञ नित्य हुआ करता है। जैसे—आकारा में जो सूर्य है, उसे 'यज्ञ-कुएड' कहा जाता है। उसमें जो जल है उसे 'हवनीय पदार्थ' कहा गया है। सूर्य अपनी स्वर्णमयी किरणों द्वारा समस्त प्राण्यियों तथा वनस्पतियों को प्रकाश और उष्ण्ता देकर जीवन शिक्त देता है। इसीलिये सूर्य को प्राण्यमात्र का जीवन कहा है—'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुष्श्र ।'

पृथ्वी को 'यज्ञ-कुएड' कहा गया है, उसमें बीज का वपन करना 'आहुति' डालना कहा गया है। जिस प्रकार अग्नि में डाला हुआ 'हवनीय-पदार्थ' भस्म होकर देवताओं को प्राप्त होता हैं और उससे देवगण प्रसन्न होकर समस्त विश्व का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी में डाला हुआ बीज भी मिट्टी में मिलकर सूर्य, जल और वायु आदि देवताओं की सहायता से वृज्ञ, लता आदि रूपों में परिणत होकर विविध पुष्पों, फलों और अन्नों द्वारा प्राणिमात्र का कल्याण करते हैं।

जिस प्रकार प्रकृति का यज्ञ नित्य-निरन्तर हुआ करता है, उसी प्रकार देवताओं का भी यज्ञ नित्य-निरन्तर चलता रहता है। जैसे — सूर्यदेव हमें प्रकाश देते
हैं, चन्द्रमा हमें शीतलता देते हैं, अग्नि हमें उष्णता देते हैं, वायु हमें प्राणशक्ति
(जीवन-शक्ति) देते हैं, गङ्गा आदि निद्याँ हमें सुमधुर पवित्र जल देती हैं, वृत्त
हमें फला पुष्प और छाया देते हैं और पृथ्वी हमें चलने फिन्ने पूर्व निवास के
लिए स्थान देती है तथा भोजन के लिए अन्न, फल आदि प्रयों को देती है।
इस प्रकार जगत्कल्यासार्थ देवताओं का विविधा करण में स्वार जनकाता स्वता है।

गीता में भगवान के— 'यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्त्र सदर्पणम्॥' (धार्ष्ण) 'मन्मना भव मद्भक्तो सद्याजी मां नमस्कुरु।' (धार्ष्ण)

—इत्यादि वचनों से सिद्ध होता है कि संसार के समस्त पदार्थ यज्ञस्वरूप हैं श्रीर उन समस्त यज्ञों के आश्रयभूत परत्रह्म परमात्मा ही हैं।

'मिय सर्विमिदं प्रोतं सूत्रे मिश्रिगशा इव ।' (गीता ७।७) 'ब्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।' (गीता १०।८)

इस प्रकार जब सांसारिक सभी चल-अचल वस्तुएँ यज्ञ ही हैं, तब उन सभी यज्ञों का अनुष्ठान सविधि और सनियम करना चाहिए, जिससे वे यज्ञ मानवमात्र के लिये कल्याएकारी वनें। जो लोग यज्ञों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, वे विविध अनथों के शिकार बनते हैं और ऐसे लोगों के लिए ही निस्ति यज्ञासमी रिपुः' कहा गया है।

# यज्ञसे देवता श्रोंकी तृति

[ याज्ञिकसम्राट् पं० श्रीवेणीराम शर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ]

कुछ लोगों का ऐसा मत है कि यज्ञ केवल वायु-शुद्धि के लिये किया जाता है, इसके अतिरिक्त इसका और कोई प्रयोजन नहीं है। किन्तु यथार्थ में ऐसी बात नहीं है। यज्ञका वायुशुद्धिमात्र प्रयोजन नहीं है, उसे तो नान्तरीयक भी माना जा सकता है। यज्ञ का आत्यन्तिक प्रयोजन है यज्ञकर्ता का देवताओं के साथ परस्पर-भावन। शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों से इस बात की पृष्टि की गई है। ऋग्वेद में यजमान अग्नि से प्रार्थना करता है कि वे उसके हिव को देवता तक पहुँचा दें—

'आ अग्ने ! वह हिवरद्याप देवान्' (ऋ० ७११।४)

श्रानि में जब उन-उन देवताश्रों को उद्देश्य करके मन्त्रोबारणपूर्वक द्रव्यका त्याग किया जाता है तब श्रानिके लिये यह श्रावश्यक हो जाता है कि वे उन-उन देवता उन्हें उस-उस द्रव्यको पहुँचा दं, जिसमें कि उनकी तृप्ति हो जाय। इसी लिये की श्रानि के लिये देवदूतं श्रोर देवमुल जैसे शब्दों का प्रयोग किया है—'श्रानिहिं देवानां मुखम्' (शतपथन्नाह्मण ३।७) श्रीर

इसीलिये होम के समय यह आवश्यक हो जाता है कि जिस देवता के लिये द्रव्य-त्याग किया जा रहा है, उस देवता का उस समय ध्यान अवश्य कर लिया जाय—

'यस्यै देवतायै हविर्मृहीतं स्यात्, तां मनसा ध्यायेत्' (निरुक्त, पारराश्श)

यही कारण है कि देवताओं में हिन के लिये पर्याप्त उत्सुकता बनी रहती है। श्रीर जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनपर उनकी कठोर दृष्टि बन जाती है। ऋग्वेद में मकत् देवता के लिये 'श्रभोग्धन' विशेषण्यिद्या है, जिसका श्रथ होता है कि जो देवताश्रों को भोजन के लिये हिन नहीं देते, मक्देवता उन्हें मार डालते हैं—

'ये देवान् हिवर्न भोजयन्ति तेषां हन्तारः' (सायण)

यद्यपि देवता समर्थ हैं, पर प्रशास्ता का कुछ प्रशासन ही ऐसा है कि इस दीन-वृत्ति का शाश्रयण उन्हें करना ही पड़ता है, जीवन-निर्वाह के लिये यजमान की बाट देखनी ही पड़ती है—

'तथा च यजमानं देवा ईश्वराः सन्तो जीवनार्थेऽनुगताश्चरुपुरोडा-शाद्यपजीवनप्रयोजनेन अन्यथापि जीवितुम्रत्सहन्तः कृपणां दीनवृत्ति-माश्रित्य स्थिताः, तच्च प्रशास्तुः प्रशासनात् ।' (वृ० ड० मा० ३।८)

मनुष्यों को तो पग-पग पर दैवी-सहायता की आवश्यकता पड़ती है, इसिलये इन्हें तो उधर मुड़ना ही पड़ता है, किन्तु देवताओं को भी हिव के लिये मनुष्यों की ओर उन्मुख होना पड़ता है और इस तरह दोनों का परस्पर-भावन बड़ा हढ़मूल हो गया है। भगवान् ने भी कहा है—

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ (गीता ३।११)

उनकी पुष्टि मनुष्यों के अधीन है और मनुष्यों की अभिलिषत वस्तुएँ उनसे \_ मिल सकती हैं—

'इष्टान् भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।' (गीता ३।१२)

वेदों में भी देवताओं के इस परस्पर-भावन, इस अन्योन्याश्रयता का बड़े विस्तार से वर्णन है। शुक्ल यजुर्वेद के तृतीय अध्याय में यजमान और इन्द्र का संवाद है।

यजमान कहता है-

'वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्जर्ठ० शतकता ए० य० राष्ट्र )

'हे शतकतो ! हम दोनों हिव और उसके फल का प्रार में क्रय-विक्रय करें, मैं हिंदि देता।हुँ, आप असे असला कें dsi Collection. Digitized by eGangotri इन्द्र उत्तर देते हैं—
दिहि मे ददामि ते नि मे घेहि नि ते दघे।' (शु० य० ३।४०)

'तुम हमें प्रथम हिव दो, पश्चात् तुम्हें उसका फल देंगे, तुम हमारे समन् हिव रख कर देखों तो हम फल देते हैं कि नहीं।

यजमान प्रत्युत्तर देता है-

'निहारं च हरामि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ।' ( शु॰ य॰ ३।४० ) 'आप ही प्रथम केतन्य वस्तुरूप फल दे दीजिये, पश्चात् में उसके मूल्य-

स्वरूप हवि दूँगा।'
इस संवाद से परस्पर-भावन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसी सत्य से

प्रेरित होकर महर्षि सायणाचार्य ने भी बड़ी दृढ़ता से कहा है-

'तस्मान्मनुष्याणां ऋय-विक्रयाविव यजमानदेवतयोयीग-तत्फले विश्रमभेण व्यवहर्तुं शक्येते।' (तै० सं० कं१०१, प्रपा०१, अनु०१)

वेद का एक दूसरा मन्त्र बहुत स्पष्ट एवं निर्धारणात्मक शब्दों में बतलाता है कि देवता जब स्वयं प्रथम तृप्त हो चुकते हैं, तब यजमान को तृप्त करते हैं

'तृप्त एव एनिमन्द्रः प्रजया पशुभिश्च तर्पयति।'

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ का केवल अधिभूत ही प्रयोजन नहीं है, उसका वास्तविक प्रयोजन तो आधिदैविक है। अतः इस सम्बन्ध में जो अमात्मक धारणाएँ फैल रही हैं, उनका कोई आदर न होना चाहिये।

-: \*:-

# मृतक-श्रादकी वैज्ञानिकता

[ पिरडत श्रीदीनानाथ शास्त्री सारस्वत, प्रिंसिपल-संस्कृत महाविद्यालय, देहली ]

मान्य महामहोपांध्याय पं०श्रीविद्याधरजी गौड के स्मारक प्रन्थमें मृतक श्राद्ध-विषय की भी नितान्त आवश्यकता है, क्योंकि यह एक आज के युग का आलोच्य विषय है। एतद्विषयक किये जाने वाले अनेक प्रश्नों में एक यह प्रश्न भी हुआ करता है कि माध्यम से होता है, वह उन्हें के के हुँचता है ? और शेष दिनों में क्या वे भूखे रहते हैं ? आश्विन में फिर उनका श्राद्ध कैसा ? पितरों का टाइम टेवल क्या है ?' इस पर कुद्दा पंक्तियाँ संबेप से लिखी जाती हैं shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ecangotri पितृलोक चन्द्रलोक के पृष्ठ भाग में शास्त्रानुसार माना जाता है। देखिए इस पर सिद्धान्तशिरोमिश्य-

"विधूर्ध्वभागे पितरो वसन्तः, स्वाऽधः सुधादीधितिमामनन्ति । पश्यन्ति तेऽकं निजमस्तकोध्वं, दर्शे यतोऽस्मात् द्युदत्तं तदैषाम् ॥" (गोलाध्याय त्रिप्रस्तवासना १३ रत्नोक)

हमारे शुक्तपत्त में चन्द्रमा सूर्य से दूर होता है, उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, अतः उसमें पितरों को कमशः रात्रि होती है। हशारे कृष्णपत्त में चन्द्रमा सूर्य के निकट होता है, अतः चन्द्रलोक में सूर्यका प्रकाश कमशः आना प्रारम्भ होता है, अतः उसमें पितरों का दिन होता है। देखिये इस पर मनुस्मृति—

'पित्र्ये राज्यहनी मासः प्रविभागस्तु पद्मयोः। कर्मचेष्टास्वहः कृष्णः शुक्रः स्वप्नाय शर्वरी ॥' (१।६६)

श्रमावास्या वाले दिन चन्द्रमा और सूर्य एक राशि में होते हैं, सूर्य उस समय चन्द्रमा के ठीक ऊपर होता है, उस समय पितरों का मध्याह होता है। श्रतः प्रति श्रमावास्यावाले दिन पितरों को ब्राह्मण के माध्यम से भोजन देना पितरों को प्रतिदिन मध्याह को भोजन देना है। हम पितरों का टाइंम टेबुल श्रागे देने वाले हैं, श्रतः यह विषय स्वच्छ हो जायगा।

श्रव यह तो सिद्ध हो गया कि—हमारा एक महीना पितरों का एक दिन रात होता है। तिथियों का सम्बन्ध चन्द्रमा के साथ होता है, सो श्रमानास्या को पितरों का मध्याह होता है और पूर्णिमा मध्यरात्रि। यह श्रागे स्पष्ट हो जायगा। पितर सूदम श्रात्मखरूप होते हैं, उन्हें भोजन भी सूदम चाहिए। इसके लिए भी शास्त्र-कारों ने विधि सोच ली। उसमें ब्राह्मण को माध्यम रख दिया। यह कैसे ? इस पर देखिए—हमारा श्रात्मा भी सूदम होता है, उसे भी सूदम मोजन चाहिए। इसके लिए उपाय यह किया जाता है कि हम स्थूल-भोजन का मुख के माध्यम से उसमें हवन करते हैं। वह हमारी पेट को श्रग्नि में हुत होता है। अपर की श्रान्म उस भोजन को जलाकर उसे सूदम करती है। वही सूदम श्रंश सूदम श्रात्मा को मिलता है श्रीर उससे श्रात्मा श्राप्यायित होता है, उसके श्राप्यायित होने से हमारा सारा इन्द्रिय-परिवार (शरीर) स्वस्थ रहता है, क्योंकि श्रात्मा हो उस शरीर का स्वामी एवं संरचक होता है।

देवता भी सूदम होते हैं, उन्हें भी सूदम भोजन चाहिए। हम स्थूल इन्य को शास्त्रानुसार देवताओं के मुखल्प अग्नि को माध्यम बनाक प्रम्भें स्वाहाकार से हुत करते हैं। वह अग्नि उसे सूदप करके स्वयं भी शान्त हमात हुत का हो जाती है। उसे महाग्नि आकृष्ट करती है और उसे सूदमहन्य-सहि सूर्य खींचता है। सूर्य उससे सूदमहन्य-सहि सूर्य खींचता है। सूर्य उससे सूदमहन्य-सहि सूर्य खींचता है।

उससे देवता आप्यायित होते हैं। देवताओं के आप्यायित होने से उनका अङ्ग जगत् आप्यायित होता है, क्योंकि वे जगत् के स्वामी एवं संरत्तक होते हैं।

यदि हमारे आत्मा को स्थूल से सूच्मीक्ठत हुआ अन्न नहीं मिलता; तो उससे आत्मस्वामिक शरीर में भी उपद्रव होने शुरू हो जाते हैं। शरीर म्लान और मन अस्वस्थ हो जाता है। इस प्रकार यदि देवताओं को सूच्मीकृत अन्न नहीं मिजता; उससे देवस्वामिक जगत् में भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, वा सूखा आदि उपद्रव प्रारम्भ हो जाते हैं। जिससे जगत् म्लान हो जाता है। इसी प्रकार यदि मृतक होकर स्थूल से सूच्म हुए हमारे पितरों को भी सूच्म अन्न मिलेगा; तो उनके पित्वारक्प हमारे शरीरों में भी उपद्रव प्रारम्भ हो जायँगे और हमारा परिवारक्प हमारे शरीरों में भी उपद्रव प्रारम्भ हो जायँगे और हमारा परिवार म्लान हो जायगा।

हमारे आत्मा तथा देवताओं के अन्न की सूच्मता का प्रकार तो बताया जा चुका। अब पितरों के विषय में भी सोचा जाना चाहिए। सूच्म पितरों को भी जो स्थूल अन्न दिया जाता है; उसे भी सूच्म करने के लिये एक प्रकार तो वही देवताओं वाला है कि—अग्नि में उनके अन्न को स्वधाकार से आहुत किया जाय। दूसरा प्रकार यह है कि अग्नि के सहोदरहर विद्वान् ब्राह्मण की उद्राग्नि में उसका हवन किया जाय। शास्त्रों में विद्वान् ब्राह्मण को 'वैश्वानर अग्नि' बताया गया है।

कठोपनिषद् में भी कहा गया है—

'वैश्वानरः प्रविशति अतिथिनीक्षणो गृहान्।' (१।१।७)

मनुस्पृति में भी कहा है-

'यो ह्यग्निः स द्विजो विप्रैर्मन्त्रदर्शिभिरुच्यते ।' ( ३।२१२ )

गोपथब्राह्मण में भी कहा है—

'ब्राह्मणो ह वा इममिंग वैश्वानरं वभार' (१।२।१०)

इस प्रकार देविनिमित्तक दान में भी श्रिग्नि के सहोद्र ब्राह्मण् को खिलाया जा सकता है। ब्राह्मण् की भी [ 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्' (यजु० ३१।११) ] परमात्मा के मुख से उत्पत्ति बताई गई है। इसका अर्थ है—'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्।' अग्नि की भी मुख से उत्पत्ति बताई गई है—'मुखादग्निरजायत' (यजु० ३१।१२)। श्रितः इन दोनों की सहोद्रता स्पष्ट है और दोनों ही देव-पितृनिमित्तक दान के श्रिधकारी भी होते हैं। जैसे कि—

'विद्यातपःसमृद्धेषु हुतं वित्रमुखाग्निषु ।' ( मनु॰ ३।६८ )

'यस्यास्येन (ब्राह्मणस्य मुखेन) सदाऽश्ननित ह्व्यानि त्रिदिवौकसः। कव्यानिक्वितः कि भूतमधिकंतिः॥'(मनु०१।६४)

त्राह्म करती है और उस अप्रिको महानि आकृष्ट करती है और उस अप्रिको सूदम अत्र-सहित सूर्य खींचता है—'क्यानी का सामित आकृष्ट करती है और उस अप्रिको सूदम अत्र-सहित सूर्य खींचता है—'क्यानी का सामित है जिस्कार प्राप्ति का स्वाह्म करती है और उस अप्रिक्त का सूदम अत्र-सहित सूर्य खींचता है—'क्यानी का सामित का स्वाह्म कि स्वाह्म करती है और उस अप्रिक्त का स्वाह्म का स्वाह्म

मुपतिष्ठते । त्रादित्याज्जायते वृष्टिः ॥' (मनु॰३।७६)। इसका संकेत ऋग्वेद संहिता में भी त्राया है-'हविष्पान्तमजरं स्वविदि दिविस्पृशि त्राहुतं जुष्टमग्नी' (१०।८८।१)। इस पर निरुक्त में श्री दुर्गाचार्य ने स्पष्टता की है—'हविः पान्तं देवानां च पुरोहा-शादि निर्द्रग्रस्थूलभात्रमग्निना क्रियते, स्वः त्रादित्यः तं वेत्ति, यथाऽसौ वेदि-तव्यः, इति स्वविद् त्राग्नः। दिविस्पृशि-द्यामसौ स्पृशति हविष्ठपनयन् त्रादित्यम्'। (नि० ७१५।१)

सूर्य में पहुँचे हुए उस सूक्ष अन्न को चन्द्रमा सूर्य की अप्रुम्णा-रिश्म द्वारा खींचता है और उसे अपर रहने वाले हमारे सूक्ष्म पितर खींचते हैं। इससे आप्यायित हुए वे पितर हमारे परिवार में संरक्षकता के नाते सुख-समृद्धि रखते हैं। उस श्राद्ध-भोक्ता ब्राह्मण की अग्नि मन्द न पड़ जाय, जिससे महाग्नि से उसका मेल न हो सके, इसीलिए धर्मशास्त्रों ने उस दिन कई विभीषिकाएँ देकर उसे उस रात्रि मैथुन का, विशेष करके शूद्रा से मैथुन का निषेध किया है, यही उसमें रहस्य है। वह अग्नि भी वेदादि-शास्त्रों के विद्वान् सदाचारी ब्राह्मणों में रहती है। शेष ब्राह्मणों की 'अग्निदेव' (भविष्यपुराण-ब्राह्मपर्व १३।३६) न कहकर 'नश्यन्ति हव्यकव्यानि ' ' भस्मीभूतेषु विशेषु' (मनु० ३।६७), 'ब्राह्मणस्वनधीया-नस्त्रणाग्निरिव शाम्यति। तस्मै हव्यं न दातव्यं निहं भस्मिन हूयते॥' (मनु० ३।१६८) 'भस्मीभूत' कहा गया है। चत्रियादि में भी वैश्वानर अग्नि का प्रवेश शास्त्र-समर्थित नहीं है; अतः वे दान तथा देव-पितृ-निमित्तक भोजन के प्रतिग्रह में अधि। त नहीं हैं।

यह तो हुआ मासिक श्राद्ध का रहस्य। च्रयाह की विथि में जो श्राद्ध किया जाता है, उसका कारण वे (पितर) चन्द्र-लोक में उस तिथि में, उसी स्थान में स्थित होते हैं। यदि पितृलोक से हटकर वे पुनर्जन्म भी प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे नित्य पितर वसु, रुद्र, आदित्य उसे प्राप्त कर वह फल उसके पास भेज देते हैं। इंसलिए हम पिता, पितामह, प्रपितामह को वसु, रुद्र, आदित्यरूप से संक-ल्पित करते हैं। इसका भाव यह हुआ कि हमने अपने पितर को वह कव्य इन नित्य-पितरों की मार्फत भेजा है। वे सर्वज्ञ होने से उस अन्न को तत्तद्योनि- उप- युक्त करके उसके पास भेज देते हैं।

श्रव शारिदक-श्राद्धों का रहस्य भी देखना चाहिये। प्रति-श्रमावास्या हमारे श्रपराह्म कांल से तो मृत पितृश्राद्ध करने से स्थूल से सूहम हुए उनको प्रतिदिन मध्याह्म समय उसका सूहम श्रंश प्राप्त होता है, पर शारिदक श्राद्ध को पार्वण-श्राद्ध कहा जाता है—यह दिन पितरों के व होते हैं। इनमें वे समय भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे—जन्माष्ट्रमा-पर्व के दिन भक्त-गण श्राध्माप्त हको भी पर्व का भोजन श्राप्त करते हैं श्रोर श्रन्य लोग वैवाहिक पर्व पर वितम्ब हो जाने से श्राधी रात को भी भोजन प्राप्त करते हैं; वसे ही श्रारवन के दिन भी पितरों



के पर्व के दिन होते हैं; अतः वे उन दिनों मध्याह्न से भिन्न-समय में भी भोजन करते हैं। इन दिनों चन्द्रमा भी पृथिवी के निकट होता है।

अब हम पितरों का हमारी किस तिथि में क्या टाइम होता है-यह बताते हैं। हमारा ३० दिन का एक मास होता है और चन्द्रलोक पर रहते हुए उन पितरों का उतना ही समय सामान्यतः २४ घन्टे का एक दिन-रात होता है। इस गणना से हमारी एक तिथि (एक दिन) पितरों के मध्यमान से ४८ मिनटों का समय होता है। हमारा एक घन्टा पितरों का दो मिनट होता है। अब हम यह बताते हैं कि हमार्री शुक्र एवं कृष्णपत्त को तिथियों में पितरों की घड़ों में कितना टाइम होता है।

#### पितरोंका टाइम टेबल-

शुक्रतिथि समय पितरोंके घंटा-मिनट कृष्णितिथि समय पितरोंके घंटा-मिनट

|                                                                     |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.41  | पाय समय      | पितराके घंडर | THIT |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------|
| ?                                                                   | मध्याह             | घंटा १२।४। ५  | ਬਿਜ਼ਟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |              | पितराके घंटा |      |
| २                                                                   | "                  | १।३६          | MAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8     | मध्यरात्रि । | वंटा १२।४८   | भिनट |
| ą                                                                   |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २     | ,,           | श३६          |      |
| 8                                                                   | ))                 | रार४          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | "            | रार्थ        |      |
|                                                                     | "                  | ३।१२          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8     | 7)           |              |      |
| ×                                                                   | अपराह्व            | 810           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ×     | <b>उ</b> षा  | ३।१२         |      |
| Ę                                                                   | <b>71</b>          | 8182          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ę     | 041          | 810          |      |
| U                                                                   | 33                 | श्री३६        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | "            | 8182         |      |
| 5                                                                   | सायं               | ६।२४          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6     | ),           | श्रा३६       | •    |
| 3                                                                   |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5     | प्रातः       | ६।२४         |      |
| १०                                                                  | "<br>रात्रि        | ७।१२          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | "            |              |      |
|                                                                     | राात्र             | 5100          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80    | दिन          | ७११२         |      |
| 88                                                                  | 77                 | 5185          | The state of the s | ??    | । पुन        | 510          |      |
| १२                                                                  | "                  | 813इ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | "            | 5185         |      |
| १३                                                                  | 77                 | १०।२४         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2     | "            | धाइह         |      |
| 88                                                                  |                    |               | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३     | 77           | १०१२४        |      |
|                                                                     | ),<br>(III) Terres | ११।१२         | 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8     | "            |              |      |
| १४ (पूर्णिमा) मध्यरात्रि १२।० ३० यह मृतक-श्राद्ध का रहस्य है जिसे न |                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | गं) मध्याह   | ११।१२        |      |
| पह                                                                  | स्तक-श्राद्ध व     | न रहस्य है हि | नमे = -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , ,,, | ग र नव्याह   | १५१०         |      |

यह मृतक-श्राद्ध का रहस्य है, जिसे न जानकर प्रतिपत्ती इसमें विप्रतिपन्न होकर अपनी अल्पश्रुतता का परिचय देते हैं। अग्नि पितृ लोकस्थित पितरों को सूदम कव्य समर्पित करता है, इसमें वेदमन्त्रों की साची भी है-

'ये अग्निद्ग्धा ये अनिग्नद्ग्धा मध्ये द्विः स्वधया माद्यन्ते। त्वं तान् बेत्थ यति ते जातवेदः स्वधया यज्ञं स्वधितं जुपन्ताम्॥

वेद में प्रतिह्या हुआ पित शब्द स्वित्वाचक है-'पितृणां लोकमधि-गच्छन्तु ये मृता, क्षाथवं० १२।४४)। उस आक्षपण में सहायक दूध, घी, चावल, (अथवंवेद सं० १८।२।३४) मधु, तिल, रजतपान, कुश, तुलसोपत्र और जल तथा सङ्कलप होता है। पितृरों का प्रतिनिधि पुत्र अथवा पौत्र उन पदार्थों को खूता हुआ वहीं पर बँठता है । इसिनिए CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango

Th.

यह सारी सामग्री चन्द्रकान्तमिण जैसा यन्त्र बन जाती है, जिसमें आकर्षण-विकर्षण की शक्ति हो जाती है। शारीरिक-मानसिक शक्तियों को पितृलोक के द्वारा दिन्नण दिशा में उन्मुख करने के लिए उन्हें सूर्य की किरणों के साथ एक दिशा में करने के लिए वैदिक-विधि के अनुसार अविगुण-कर्मके द्वारा विशुद्ध अपूर्व के उत्पादनार्थ, उसे दिन्नण्रिथत पितृलोक के पितरों तक अविकल पहुँचाने के लिए, पितृक में के समय यज्ञोपवीत को दिन्नण स्कन्ध पर करना आवश्यक होता है। पितरों का आह्वान भी होता है, सो उन्हें निद्रा-समयमें नहीं बुलाना चाहिये, वह होता है शुक्त पन्न। केवल शारिदक पार्वण श्राद्ध तथा स्वयाह की तिथि के अतिरिक्त वे निद्रावस्था में हमारा आह्वान नहीं सुनते। ब्राह्मण माध्यम होने पर वह (पितर) कभी अपना उपदेश भी उनके द्वारा सुनाते हैं, जिससे हमारे बहुत से मनोरथ सिद्ध होते हैं।

### प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रम्

[पण्डित श्रीगरोशदत्त पाठक ज्योतिषाचार्य, ग्रध्यापक—गोयनका संस्कृत महाविद्यालय, काशी]

ज्योतिष-शास्त्र के तीन भेद होते हैं—सिद्धान्त, संहिता और होरा। इन तीनों का परस्पर विशेष सम्बन्ध है। इन तीनों स्कन्धों के जानने वाले को 'दैवज्ञ' श्रथवा 'ज्योतिषी' कहते हैं। त्रिस्कन्ध दैवज्ञ के बिना कोई भी समाज कुशलपूर्वक नहीं रह सकता। श्रतः सभीको दैवज्ञ श्रथवा ज्योतिष-गास्त्र से सम्बन्ध रखना पड़ता है। इस विषय में गर्गावार्य का वचन है—

कृत्स्नाङ्गोपाङ्गकुशलं होरागणितनैष्ठिकम् । यो न पूजयते राजा स नाशमुपगच्छति ॥ श्रप्रदीपा यथा रात्रिरनादित्यं यथा नमः । यथाऽसांवत्सरो राजा अमत्यन्ध इवाध्विन ॥ मुहूर्तं तिथिनचत्रमृतवश्चायने तथा । सर्वाएयेवाकुलानि स्युर्नस्यात्संवत्सरो यदि ॥

मनुष्यमात्र इस बातको जानने के लिये सदैव इच्छुक रहते हैं कि आज कौन तिथि, कौन तारीख, कौन दिन है। यह वर्ष, यह मास अथवा आज का दिन और भविष्य तथा वर्तमान मेरे ये कैसा है एवं मेरे पूर्व नत्त्रों की कैसी स्थिति है ? इत्यादि विवि विषयों की जिज्ञासा सामास हमासियों में ही नहीं, अपितु एकान्त वनमें रहने वाले विरक्त, निस्पृह, त्यागी, अधु-महात्माओं में भी पार्यी आशि है। प्रकहा भी कहें प्रवासता अं Collection. Digitized by eGangotti

#### वने समाश्रिता येऽपि निर्ममा निष्परिग्रहाः । अपि ते परिपृच्छन्ति ज्योतिषां गतिकोविदस् ॥

प्राचीन काल से ही ज्योतिष-शास्त्र के पठन-पाठन के महत्त्व का पता केवल एक बात से चलता है कि दैवज्ञ की आज्ञा के विना कोई कार्य होता ही नहीं था। इतिहासों में ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं। हमारे यहाँ सब से प्राचीन इतिहास महाभारत और वाल्मीकि-रामायण माने जाते हैं, जिनमें अनेक स्थलों में प्रहों के योग से तथा तिथित्तय आदि होने से दुष्परिणाम होने की आशङ्काएँ व्यक्त की गई हैं और उनका दुष्परिणाम हुआ भी है।

प्राचीन महर्षियों ने अने क वर्ष तक तपश्चर्या करते हुए प्रत्येक प्रहोंमें रहने वाले प्रधान तत्त्वों का अनुशीलन कर तर्क द्वारा यह स्थिर किया था कि अमुक प्रहकी प्रवलता से संसार में अमुक तत्त्व की हानि अथवा वृद्धि होगी। जसे सूर्य में ताप (अग्नितत्त्व) अधिक है, अतः सूर्य की प्रवलता से संसार में उद्याता अधिक होगी। एवं सूर्य के साथ अन्य प्रहों का योग होने से प्रहों के तेजः-प्रमाव की न्यूनाधिकता के अनुसार सभी को मिलाकर एक विशिष्ट प्रभावोत्पादक तेजःपुञ्ज होगा, जिसका संसार में अमुक प्रभाव होगा। इसी तर्क द्वारा तत्त्वण उत्पन्न होनेवाले प्राणियों के अपर प्रत्येक मह के प्रकाश पड़ने से उन प्राणियों में भी प्रत्येक तत्त्व की न्यूनाधिकता का विचार किया करते थे। इन्हीं विज्ञान के सिद्धान्तों से होरा-विभाग के जातक-भाग में अनेक नाम से प्रहों के योगानुसार कर्तरी आदि दुर्योग तथा वत्स आदि शुभ योग के नामसे अङ्गित किये गये हैं।

तिथि, ग्रह, नज्ञत्रादि के जानने के लिये ही 'सारिणी' की आवश्यकता होती हैं, जिसे पंचाङ्ग, जन्त्री अथवा कैलेण्डर आदि कहते हैं।

ज्योतिष-शास्त्र का एक स्कन्ध 'होरा' है, इससे स्थावर-जङ्गम आदि सभी जीवों का सम्बन्ध है। होरा-शब्द की कल्पना 'अहोरात्र' शब्द से है। प्रथम अकार और अन्त के त्रकार का लोप कर देनेसे 'होरा' शब्द सिद्ध होता है। होरा-स्कन्ध में मेषादि बारह लग्न होते हैं, जिनमें प्राणियों के शुभाशुभ फल का निर्देश किया गया है। लग्न का ज्ञान काल से होता है और वह काल अहोरात्र है। इसलिये होरा से 'अहोरात्र' का बोध होता है—

''श्राद्यन्तवर्णलोपाद्घोराशास्त्रं भवत्यहोरात्रम् । तत्त्रःतिवद्धश्रायं ग्रहमगणश्चिन्त्यते यस्मात् ॥' (सारावली) 'होरेति शास्त्रसंज्ञा लग्नस्य तथार्धराशेश्च ॥' (सारावली)

आवार का ति का ति का ति विश्व है कि यह जन्माङ्ग क्षेत्र है कि यह जन्माङ्ग क्षेत्र है ति तथा पुरुष ), पशु के से जी, काट, पतङ्ग वृत्त आदिमें से किस बोकमें यह जानेवाला है, इत्यादि।

वैज्ञानिक ढंगसे विचार किया जाय तो जीवकी उत्पत्ति के समय आकाशकी स्थिति जिस प्रकार रहती है, उसी प्रकार उस प्राणी के गुण, स्वभाव होते हैं अर्थात् जिस प्रहका तेज अधिक होता है उसका प्रभाव जीव (प्राणी) में अधिक होता है और जिस प्रहका तेज कम होता है उसका प्रभाव उस प्राणी में कम होता है।

ज्योतिष शास्त्र के उद्भट व्याचार्यों ने अपने अनुभव के अनुसार यह निर्णय किया है कि पूर्व जन्म में किये हुए शुभ-अशुभ कूर्म को ही ज्योतिष- शास्त्र

बतलाता है। जैसे —

यदुपचित्रमन्यजनमिन शुभाशुभं तस्य कर्मणः पक्तिम् । वराहः )

यहाँ व्यक्तपति शब्द से जन्मकालिक लग्न में प्रहों के स्थितिवश से जन्मान्तरार्जित शुभाशुभ कमों के देनेवाले प्रहों के फल की ही सूचना देना श्राचार्य का अभिप्राय मालूम होता है, न िक प्राणियों के यश श्रादि की। यदि यह भी मान लिया जाय कि प्राणियों का शुभाशुभ फल उनके पुरुषार्थों पार्जित श्रनेक प्रकार के श्रदृष्ट फल से होते हैं, न िक प्रहों के द्वारा। पुरुषार्थों पार्जित श्रदृष्ट फल भी वही हैं जिनकी सूचना प्रहों के द्वारा ही मिलती है। जब कुशल होराशास्त्रज्ञ किसी मनुष्य की कुण्डली को देख कर उसके श्रिष्ट निवारणार्थ पूजा-पाठ श्रादि उपाय बतलाता है, जिनके यथाविधि करने-कराने से तत्काल लाभ होता है। यदि यह कहा जाय कि पूर्वोपार्जित श्रुभाशुभ कर्मों का फल श्रवश्य ही होता है, श्रतः शुभाशुभ फल के श्रिष्ट निवारणार्थ पूजा-पाठ श्रादि उपाय करना व्यर्थ है। इस विषय में शौनक श्रादि महर्षियों ने यों कहा है-

येन तु यत्प्राप्तन्यं तस्य विधानं सुरेशसचिबोऽपि। यः सानान्नियतिज्ञः सोऽपि न शक्तोऽन्यथा कर्तुम्॥ यदभावि न तद् भावि भावि चेन्न तदन्यथा। श्लोकार्धेन प्रवच्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः॥ सा सा सम्पद्यते बुद्धिः सा मतिः साच भावना। सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितन्यता॥

अर्थात् देव बलवान् हो तो पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं होगा। यदि इस सिद्धान्त को मान लिया जाय, तो श्रुति-स्मृत्यादि में कहे गये 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' (स्वर्ग-प्राप्ति की क्ष्योतिष्टोम यहा पौर 'श्रीकामः पुष्टिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत् (लह्मी की प्राप्ति अथमाप्त की कामना हो तो प्रध्यक्ष करे ) इत्यादि विधिवाक्य तथा 'न कल्क भवयेत' (कल्क का भज्ञण न करे ) इत्यादि निषेध-वाक्य भी निरर्थंक हो जायँगे । श्रतः यदि दैव को ही प्रधान माना जाय तो कृषि श्रादि जीविकोपार्जन कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगी, जैसा कि दैवज्ञ केशवने कहा है—

फलेद्यदि प्राक्तनमेव कर्म कृष्याद्युपायेषु परः प्रयत्नः। श्रुतिः स्मृतिश्रापि नृणां निषेधविष्यात्मके कर्मणि किं निषिण्णा॥

अथवा यह कहा जाय कि पूर्वजन्मार्जित भाग्य भी पुरुषार्थके बिना फलदायक नुद्धें होता, अतः पुरुषार्थ ही मुख्य है। वसन्तराजने भी यही कहा है—

पूर्वजन्मजनितं पुराविदः कर्म दैविमिति सम्प्रचक्षते । उद्यमेन तदुपार्जितं वाञ्छितं फलिति नैव केवलम् ॥ ( छन्दोमखरी ) महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी कहा है—

दैवे पुरुषकारे च कर्मसिद्धिव्यवस्थिता । तत्र दैवमभिन्यक्तं पौरुषं पौर्वदेहिकम् ॥

इसिलये प्रयत्न (पुरुषार्थ) न करने से दैव की स्थिति व्यर्थ हो जाती है। अतः प्रयत्न ही मुक्य सिद्ध हुआ। किन्तु—

श्रवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो भनेद्यदि । तदा दुःखैर्न वाध्येरन् नल-राम-युधिष्ठिराः ॥ नाभ्रक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि । श्रवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म श्रुभाशुभम् ॥

—इत्यादि वचनों द्वारा दैवकी ही प्रधानता सिद्ध होती है, क्योंकि प्रयत्न करने पर भी जब कार्य की सिद्धि नहीं देखी जाती, तो ज्योतिष शास्त्रोक्त जातकादि फल व्यर्थ ही हैं, यह कहना उचित नहीं है। क्योंकि कर्मों की विचित्र स्थिति होती है, जिनमें कुछ टढमूलक और कुछ अटढमूलक होती हैं। जो टढ मूलक हैं वे स्थिरसंज्ञक और जो अटढमूलक हैं वे उत्पातसंज्ञक होती हैं। इद्ध यवनजातक में कहा है—

जन्माङ्ग प्रश्न अथवा शकुन आदि से दशा-फल सन्तानादि भावों के विचार करने से उन-उन भावों के फलों का जब अभाव दिखलाई देता है, तो उन-उन भावों के फलों की प्राप्तिके निमित्त प्रहशान्ति आदि अनुष्ठानों के होने पर भी हिंचिया भावों का सुख प्राप्त नृहिंचे होना है, क्योंकि वे दृढमूलक हैं। और जवार्चर्व स्त्रीके चारवश (संचार स्त्री) सेट नाग्य एवं सन्तानादि में प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि वे अदृढमूलक हैं। अतः करनेसे उन फलों की प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि वे अदृढमूलक हैं। अतः हिन्यते दुक्लं देवं प्राप्ति अवश्य होती है, क्योंकि वे अदृढमूलक हैं। अतः हिन्यते दुक्लं देवं

पौरुषेश विषश्चिता' के अनुसार दैव और पुरुषार्थ इन दोनों की परस्पर मित्रता प्रतीत होती है। यद्यपि शुभाशुभ कर्मों का परिणाम पूर्वजनमार्जित ही माना जाता है, तथापि उस पूर्वजनमोपार्जित शुभाशुभ कर्मों के ज्ञानार्थ जन्मकालिक इष्टकालका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है, जिसका यथार्थ ज्ञान करना अत्यन्त दुरुह है। क्योंकि आचार्यों के मन से प्रथम श्रेगी का इष्ट-समय वह है जब कि गर्भवती स्त्रीके गर्भस्राव के पहले जलस्राव होता है और द्वितीय श्रेणी का इष्ट वह है जब सन्तित का कुछ अंग दिखलाई पड़ता है एवं तृतीय श्रेणी का इष्ट वह है जब बातक उत्पन्न हो जाता है। अतः इनमें से कौन इष्ट ठीक-ठीक माना जाय, जिससे बालक की कुण्डली शुद्ध बन सके। वस्तुतः प्रथम श्रेणी के इष्ट से तृतीय श्रेणी के इष्ट तक की गणना में लग्न के अधिक अंश बीत सकते हैं। अतः बहुत सम्भव है कि लग्नान्तर भी हो सकता है, जिससे यथार्थ रूप से कुएडली के विचार करने में त्रुटि हो सकती है। अतः सूदम-कालको वतलाने वाले ज्योतिष-शास्त्रोक्त यन्त्रराज तथा घटो-यन्त्रादि की सहायता से इष्ट का ज्ञानकर उससे सिद्ध किये हुए लग्न और प्रहों की शुभाशुभ स्थानों की स्थिति द्वारा पूर्वजन्मार्जित कर्मस्वरूप शुभा-शुभ फलों को कहा जाता है। जिस प्रकार शुभ-फल को देने ताली प्रहद्शा में की गई यात्रा शुभफल को देती है और अशुभ फलको देनेवाली प्रहदशामें की गई यात्रा अशुभ-फल को देनेवाली होती है। अतः जातक की जन्म कुएडली को शुद्धता का विचार करना परमावश्यक है। क्योंकि उसीसे मनुष्य के शुभाशुभ श्रौर भाग्य का प्रत्यच परिचय प्राप्त होता है। इसीलिये ज्योतिष को प्रत्यत्त शास्त्र कहा गया है--- 'प्रत्यक्षं ज्यौतिषं शास्त्रम् ।'





# श्रौतयज्ञ—एक संक्षिप्त परिचय

[ याज्ञिकसम्राट् पं॰ श्रीवेणीराम शर्मा गौड, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ ]

भारतीय जन-जीवन में यज्ञों का क्या स्थान है, इसे जानने के लिए दूर जाने की आवश्यकवा नहीं। भगवती गीता ही स्पष्ट और अश्रान्त शब्दों में बताती है कि बहादेव में यज्ञों के सहित प्रजा की सृष्टिकर उससे कहा कि इसी साधन से अपनी जीविका चलाओ, यह तुम्हारे लिए कामघेन है। इसके द्वारा आपलोग देवताओं को तृप्त करें और देवता वृष्टि आदि के द्वारा आपको तृप्त करें गें (३१९०-११)। अर्थात् आज की भाषा में आपका एकसपोर्ट-इम्पोर्ट (आयात-निर्यात) केवल विदेश तक हो सीमित नहीं, विलोक (स्वर्ग) तक उसकी व्याप्ति है। गीताकार ने केवल वचन ही नहीं, युक्ति या कार्य-कारणभाव भी प्रस्तुत करते हुए कहा है कि यज्ञ से वृष्टि और वृष्टि से अन्न, अन्न से [रेतस् और रेतस् से] प्राणी होते हैं (३१४४)। इतने विवेचन के बाद शास्त्र-विश्वासी के लिए यज्ञकी उपयोगिता के बारे में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं।

ये यज्ञ दो प्रकार के हैं—श्रीत और स्मार्त। श्रुतिप्रतिगादित यज्ञों को 'श्रीत-यज्ञ' और स्मृति-प्रतिपादित यज्ञों को 'स्मार्तयज्ञ' कहते हैं। श्रीतयज्ञ में केवल' श्रुतिप्रतिपादित मन्त्रों का प्रयोग होता है और स्मार्तयज्ञ में वैदिक, पौराणिक और तान्त्रिक भी मन्त्र प्रयुक्त हुआ करते हैं। हम यहाँ केवल श्रीतयज्ञों पर ही प्रकाश डालेंगे।

वेदों में श्रनेक प्रकार के यज्ञोंका वर्णन मिलता है, किन्तु उनमें निम्नलिखित पाँच प्रकार के यज्ञ ही प्रधान माने गये हैं—

'स एप यज्ञः पश्चिविधः — अग्निहोत्रम्, दर्शपूर्णमासौ, चातुर्मास्यानि, पश्चः, सोमः।' ( ऐतरेय त्राह्मण्)

अर्थात् अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयाग और सोमयाग ये पाँच प्रकार के यज्ञ कहे गये हैं। इन्हीं पाँच प्रकार के यज्ञों में श्रुतिप्रतिपादित वैदिक यज्ञों की परिसमाप्ति हो जाती है। वेदो में श्रौतयज्ञों की अत्यन्त महिमा वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण (१।७।१।४) में श्रौतयज्ञको श्रेष्ठतम कर्म कहा है—'यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म।' कुल श्रौतयज्ञों को १६ प्रकारों में विभक्तकर यहाँ उनका संज्ञिप्त परिचय देन का यत्ना क्रिया है।

कर्मों को 'स्मात-कर्म' कहते हैं। स्मार्ताग्नि में पका भोजन ही प्रतिदिन करना चाहिए।

(२) श्रौताधान गाईपत्य, त्राहवनीय और दिल्णाग्नि के विधिपूर्वक स्थापन को 'श्रौताधान' कहते हैं। इन अग्नियों में किये जानेवाले यज्ञों को 'श्रौतकर्म' कहते हैं। गाईपत्य में हिव श्रादिका संस्कार, श्राहवनीय में हवन और दिल्णाग्नि में पिन्न-सम्बन्धी कार्य होते हैं।

(३) दर्शपूर्णमास—अमावास्या और पूर्णिमा को होनेवाले यह को कमशः 'दर्श' और 'पौर्णमास' कहते हैं। इस याग का अभिकारी सपत्नीक हो होता है। इस में अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता और आग्नीध्र ये चार प्रकार के ऋत्विक होते हैं। इस यज्ञ का अनुष्ठान यावष्जीवन करना चाहिए। यदि कोई जीवनमर करने में असमर्थ हो, तो ३० वर्ष तक तो करना ही चाहिए।

(४) चातुर्मास्य —चार-चार महीने पर किये जानेवाले यज्ञको 'चातुर्मास्य यज्ञ' कहते हैं। इस यज्ञमें चार पर्व होते हैं —वैश्वदेव', वरुणप्रघास', साक्सेघ' खौर शुनाक्षीरीय'। प्रथम वैश्वदेव पर्वका अनुष्ठान फाल्गुनी पूर्णिमाको, द्वितीय वरुणप्रघास पर्वका अनुष्ठान खाषाढ़ी पूर्णिमाको, तृतीय साकसेघ पर्वका अनुष्ठान कार्तिकी पूर्णिमाको और चतुर्थ शुनाक्षीरीय पर्वका अनुष्ठान फाल्गुन शुक्ल अतिपदा को करना चाहिए। इन चारों पर्वोको मिलाकर 'चातुर्मास्य-यज्ञ' होता है।

चातुर्मास्य यज्ञ करने के लिए दो पन्न हैं। इस यज्ञ को यावज्ञीवन करना, यह प्रथम पन्न है और द्वितीय पन्न है—इस यज्ञको केवल एक ही वार कर पश्चात् पश्चाग और सोमयाग करना चाहिए।

( भ ) निरुद्ध पशुवन्ध —प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में या द्विणायन या उत्तरायणमें संकान्ति के दिन एक बार जो पशुयाग किया जाता है, उसे 'निरुद्धपशु' कहते हैं।

- (६) आग्रयगोष्टि प्रतिवर्ष वसन्त और शरद् ऋतु में नवीन यव और चावल से जो यज्ञ किया जाता है, उसे 'आप्रयण' अथवा 'नवान्न' कहते हैं। इस यज्ञ को करने के बाद ही नवीन अन्न खाना चाहिए।
- (७) सौत्रामणी—इन्द्रके निमित्त जो यज्ञ किया जाता है, उसे 'सौत्रामणी यज्ञ' कहते हैं। यह सौत्रामणी यज्ञ इन्द्रसम्बन्धी पशुयाग है। यह यज्ञ दो प्रकार का है—स्वतन्त्र और दूसरे यज्ञों का अङ्गभूत।
  - १. जिस पर्वके 'विश्वेदेवा' देवता हों, उसे वैश्वदेव पर्व कहते हैं।
  - २. जिस पर्वमें वरुणके लिए प्रवास अर्थात् हिन दी ज्यती है उसे 'वरुण-प्रवास पर्व' कहते हैं।
  - २. जिस पर्वमें इवि प्राप्त करने से देवगण वृद्धिको प्राप्तम्। स्र इते साकमेष

४. जिस पर्वक देवता वायु श्रीर श्रीदित्य ही, उसे Digitized प्रिय पर्वक कहते हैं।

चयनके बाद जो सौत्रामणी यज्ञ किया जाता है, वह श्रङ्गभूत सौत्रामणी है, जिसे 'चरक सौत्रामणी' भी कहते हैं। दूसरा स्वतन्त्र सौत्रामणी नामक जो यज्ञ है, वह पाँच दिन में सुसम्पन्न होता है। सौत्रामणी यज्ञ में गोदुग्ध के साथ 'सुरा' ( मद्य ) का भी विधान है, किन्तु किल्युग में वह वर्ज्य है, श्रतः उसक स्थान, में 'पयोग्रह' लिया जाता है।

सोत्रामणी 'पशुयाग' कहा जाता है, क्योंकि इसमें पाँच अथवा तीन पर्युओं की बिल दी जाती है ।

स्वतन्त्र सीत्रामणी यज्ञमें केवल ब्राह्मण का अधिकार है अगेर अङ्गभूत सौत्रामणी में चत्रिय तथा बैश्यका।

(८) सोप्तयाग -सोमलता द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उसे 'सोमयाग' कहते हैं। यह वसन्त ऋनुमें होता है। यद्यपि यह यज्ञ एक ही दिन में पूर्ण होता है, तथापि अपने अज्ञ के साथ पाँच दिनों में सुसम्पन्न होता है। इस यज्ञ में सोलह ऋत्विक् (देखिये, कात्यायन श्रौतसूत्र ७।१।७) होते हैं, जो कि चार गणों में विभक्त हैं। जैसे —अध्वर्गुगण, ब्रह्मगण, होतृगण और उद्गातृगण। प्रत्येक गणमें चार-चार ऋतिक् होते हैं। ये सब मिलका सोलइ ऋत्विक होते हैं।

सोमयाग के सात भेद होते हैं अर्थात् सोमयाग सात प्रकार का होता है— अग्निष्टोम (ज्योतिष्टोम), अत्यग्निष्टोम, जक्ष्य, षोडराी, वाजपेय, अतिरात्र अप्रोर अप्रोर्थाम।

श्रानिष्टोम साम में जिस यज्ञ की समाप्ति हो श्रोर उसके बाद श्रन्य साम न पढ़ा जाय, उसे 'श्रिप्रश्रोम' कहते हैं। इसी प्रकार उक्श्य साम, घोडशी साम, बाज-पेय साम, श्रातिरात्र साम श्रीर श्रिप्तोर्याम नामक साम पढ़कर जिन यज्ञोंकी समाप्ति होती है, वे यज्ञ कम से उक्श्य श्रादि नामों से कहे जाते हैं। श्रानिष्टोम सामके श्रानन्तर घोड़शी साम जिस यज्ञमें पढ़ा जाता है, वह 'श्रत्यग्निष्टोम' कहा जाता है।

(६) द्वादशाह यज्ञ —यह 'सत्र' और 'अहीन' भेदसे दो प्रकारका होता है। जिसमें सोमयाग के सोलहों ऋत्विक् आहिताग्नि और बिना द्विणावाले ब्राह्मण हों ऐसे सोमयाग को 'सत्र' कहते हैं। सत्रमें '१२ से लेकर १००० तक सत्याएँ होती हैं। सोमलताक रसको विधिपूर्वक निकालकर प्रातःकाल, मध्याह्मकाल और सायंकाल इन तीनों समयों में हवन करने को 'एक सत्या' कहते हैं।

और सार्यकाल इन तीनों समयों में हवन करने को 'एक मुत्या' कहते हैं।
जिस यह पा से लेकर ग्यारह हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

महामहोपांच्याय सारकप्रन्यः ट

[१६] सर्वमेध यज्ञ इस यज्ञमें सभी प्रकारके अन्नों और वनस्पतियोंका हवन होता है। इस यज्ञमें वारह दीचाएँ, वारह उपसद और बारह सुत्याएँ होती हैं। यह यज्ञ चौंतीस दिनों में समाप्त होता है।

[१७] पितृमेध यज्ञ —इस यज्ञमें मृत पिता आदिका अस्थिदाह होता है।
आशीत् मरे हुए पिता आदि की अस्थियों को जंगल में ले जाकर उन अस्थियों को
यथास्थान तत्तत् अङ्गों की कल्पनाकर पुरुषाकृति (मानवाकृति) बना लें। पुतात्
सेवार, कुश आदि से उन्हें ढँककर प्राममें वापस आकर स्तान करें। पश्चात् घरमें
प्रवेश करें। इस यज्ञमें केवल एक ही अध्वर्यु ऋत्विक् होता है। स्तु यज्ञके अधि
कारी नैवर्णिक हैं।

[१८] एकाह युज्ञ एक दिन में होनेवाले यज्ञको 'एकाह यज्ञ' कहते हैं।

जिन यज्ञों में एक सुत्या होती है, ऐसे सोमयाग, विश्वजित्, ह्यादि शताधिक यज्ञ तत्तत्सूत्रों में विहित हैं। इस यज्ञ में एक यज्ञ ऋत्विक होते हैं।

[१६] अहीन यज्ञ —दो सुत्यासे लेकर ग्यारह सुत्याओं त मि हिस्सित हैं हैं। ये भी विभिन्न नामोंमें शताधिक तत्तत्सूत्रोंमें विहित हैं हैं। अभी विभिन्न नामोंमें शताधिक तत्तत्सूत्रोंमें विहित हैं हैं। अभी विभिन्न नामोंमें शताधिक तत्तत्सूत्रोंमें विहित हैं

[२०] स्त्र — बारह, तेरह, चौदह, पन्द्रह, सोलह, अठारह, उन्नीस वास, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पचीस, छंग्बीस, सत्ताईस, अठाईस, उन्तीस, तौस, इकतीस, बत्तीस, तेंतीस, पैंतीस, छत्तीस, सैंतीस, अड़तीस उनतालीस, चालीस, उनचास, सौ, तीन सौ साठ और एक हजार सुत्यावाले जो अनेक सोमयाग हैं, उन्हें 'सत्र' कहते हैं।

यह विशेष स्मरण रखना चाहिए कि एक दिन में एक ही मुत्या होती है।

अपने स्वर्णिम अति सें मारत इस श्रीतयज्ञ-संस्था को वड़ी मुस्तैदी के साथ
चलाता रहा। कोई द्विज ऐसा न था, जो ये वेदोक्त श्रीतयज्ञ न करता हो। फलस्वरूप उन दिनों देश सब तरहसे मरा-पूरा रहा। आज स्मार्तयज्ञ थोंहे-बहुत दिख भी पड़ते हैं (यद्यपि वे नगएय हैं), किन्तु श्रीतयज्ञ और उसके कर्ता याज्ञिक तो दूँढ़ने पर भी कठिनाईसे मिलते हैं। इसका कुफल भी प्रत्यत्त है। अतः हमें प्राचीन वेदोक्त इन श्रीतकर्मों की ओर अविलम्ब मुड़कर देश को पुनः उन्नित के पथपर अपसर करना श्रीतकर्मों की ओर अविलम्ब मुड़कर देश को पुनः उन्नित के पथपर अपसर करना होगा। यह लेख भी इस दिशा में एक स्वलग प्रयत्न है। इससे कुछ लाभ हो तो लेखक अपने को कृतकृत्य संमक्षेगा।

महामह। ाय-स्मारक ग्रन्थका तृतीय खर्चंड समाप्त हुँचा । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(१०) गवासयत संत्र-यह सत्र तीन सौ पचासी दिनोंमें पूर्ण होता है गौत्रों द्वारा अनुश्चित होनेसे यह 'गवामयन' कहलाता है। इसका प्रारम्भ सा कृष्ण अष्टमी, माघ शुक्ल एकादशी, फाल्गुन शुक्त पूर्णिमा अथवा चेत्र शुक्त पूर्णिमा को होता है। इसमें प्रारम्भसे लेकर बारह दी चाएँ, बारह उपसद आ तीन सी इकसठ सुत्याएँ होती हैं।

(११) बाजपेय यज्ञ-इस यज्ञके आदि और अन्तमें 'वृहस्पतिसव' सोमदाग अथवा 'अग्निष्टोम यज्ञ' होता है। अथवा वाजपेय यज्ञ के प्र त्रीर पश्चात् वारह बारह शुक्त पत्तोंमे बारह वारह अग्निष्टोमादि यज्ञ होते हैं ! इसमें सतरह-स्तरह हाथ के सतरह यूप होते हैं। यह यज्ञ शरद् ऋत में होता है और चालीस दिनोंमें पूर्ण होता है। इस यज्ञका अधिक र केवल बाह्मण और चत्रियको ही है। किन्तु सप्तसंस्थान्तर्गत वाजपेय यज्ञका अधिकार वैश्यको भी है।

( ८ ) सोमयाप्रसय यज्ञ —इस यज्ञ में अनुमती आदि बहुत-सी इष्टियाँ मल्हारि कहते हैं। यह वसपवित्र आदि बहुत-से सोमयाग होते हैं। इस यज्ञका अधिकार राज्य-है, तथापि अल्ड अभिपिक चत्रिय राजा को ही है। यझ का आरम्भ फाल्गुन शुक्ल में सोलहर को होता है। यह ततीस महीने में पूर्ण होता है। राजसूय यज्ञ करने के वाद

गणों रेत्रिय राजा 'सम्राट्' (चक्रवर्ती) उपाधि को धारण करता है।

[१३] अग्निचयन - जिस यज्ञ में ईंटों के द्वारा वेदी का निर्माण हो उसे 'चयन' अथवा 'अग्निच्यन' कहते हैं। वह वेदी दस हाथ लम्बी और चौड़ी होती हैं! जिसको 'आत्मा' वहते हैं। इसके दिल्ए और उत्तर की ओर छः छः हाथ का चब्तरा वनता है. जिसे 'द्त्तिणपत्त' श्रौर 'उत्तरपत्त' कहते हैं। पश्चिमकी तरफ साढ़े पाँच हाथ का चवूतरा बनता है, जिसे 'पुच्छ' कहते हैं। इसकी ऊँचाई पाँच हाथ की होतो है। अतः इसको 'पञ्चचितिक स्थिएडल' कहते हैं। इसमें चौदह तरहको इँटें लुगती हैं। [इन ईंटों के नाम श्रौर माप स्वर्गीय म० म० पं० श्री विद्याधर गौड़ के ्य चवूतर समस्त इष्टिकाएँ ग्यारह हजार, एक सौ सत्तर (१११७०) होती हैं।

[१४] अश्वमेधं यज्ञ न्द्रस यज्ञ में दिग्विजयके लिए अश्व (घोड़ा) छोड़ा जाता है। इसमें इक्कीस हाथ के यूप होते हैं। इस यज्ञका प्रारम्भ फाल्गुन मास की शुक्त पत्तकी ऋष्टमी तिथि को होता है। अथवा प्रीष्म ऋतु में अष्टमी या नवमी तिथि को प्रारम्भ होता है। यह यज्ञ दो वर्ष से भी अधिक समय में समाप्त होता है। इस यज्ञ का श्रिधिकार श्रिभिषक्त सार्वभौम चक्रवर्ती राजा को ही बताया

[१५] पुरुषमेध यज्ञ — इस यज्ञमें पुरुष आदि यूप में बाँधकर छोड़ दिये जाते हैं। इस तेईस दी चाएँ, बारह उपसद और पाँच सुत्य एँ होती हैं। इसमें ग्यारह यूप होते हैं। यह की स्वीकर ग्यास दशमी से प्रारम्भ जसके आइस यज्ञ की समाप्ति चालीस दिनों में हैं, के हैं। इस यज्ञ का अधिकार ब्राह्म कत्तीर चित्रिय की ही है। इस यज्ञ को करने के बाद यज्ञकर्त्ता गृहत्यागपूर्वक वानक्रियाश्रम में प्रवेश







